

# ग्रभिधान-ग्रनुशीलन

# अभिधान-अनुशीलन

(पुरुषों के हिन्दी व्यक्तिवाचक नामों का वैज्ञानिक विवेचन)

डाँ० विद्याभूषण विभु एम० ए०, डी० फिल्०

हिन्दुस्तानी एकेडेमी

# प्रकाणक—हिन्दुस्तानी एकेडेभी, उत्तर प्रदेश, इलाहावाद

प्रथम मंस्करण : १६५६

मुल्य : वैतीस रूपये

प्रयाग विश्वाबद्यालय द्वारा डी॰ फिल अपांध के लिए स्वीकृत शीध प्रयंभ का संशोधित, परिवर्तित एवं परिवर्द्धित संस्करण

नाम-शास्त्र का एक मौलिक ग्रन्थ

## प्रकाशकीय

"श्रभिधान श्रनुशीलन" हिंदी प्रदेश में प्रचलित पुम्बों के नाओं का विस्तृत श्रध्ययन प्रस्तुत करता है। भाषाविज्ञान से सम्बन्धित इस विषय का अपने देश में कदाचित् यह प्रथम श्रध्ययन है श्रीर इस चेत्र की संभावनाश्रों पर पृर्ण प्रकाश डालता है।

प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के तत्त्वावधान में डा० विद्याभूपण "विभु" ने इस दुक्ह एवं नीरस विषय पर खोज कार्य करना धारम्भ किया। जीवन की प्रौढ़ावस्था में ऐसे जटिल एवं श्रद्धने विषय पर खोजकार्य करना बहुत कठिन होता है। वीतरागी होकर उन्होंने कार्य किया और जब नोकरी से ध्रवकारा ब्रह्ण करने का समय आधा तो धायः उसी के लगभग इस विषय पर डी० फिल० की उपाधि प्राप्त की। वास्तव में डाँ० 'विभु' का धेर्य तथा अध्यवसाय प्रशंसनीय है।

गम्भीर एवं नीरस विषय होने पर भी "विमु" जी ने इस वैज्ञानिक अध्ययन को रोचक बनाने का प्रयत्न किया है। डा० सुनीतिकुमार चैटर्जी तथा डा० सिद्धेश्वर वर्मा जैसे विद्वान परीच्नकों ने इस प्रथ की सूरि-सूरि प्रशंसा की है।

हिन्दुस्तानी एकंडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से इस महत्त्वपूर्ण प्रंथ का प्रकाशन संस्था के गौरव को बढ़ाता है। आशा है हिन्दी के विद्वान एवं भाषा सम्बंधी खोज कार्य करनेवाले विद्यार्थी इसे उपयोगी और रोचक पार्वेगे।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद धीरेन्द्र वर्मा मंत्री तथा कोषाध्यक्त

# विषयानुक्रमणिका

# प्रबन्ध-परिचय (एक-चौबीस)

विषय प्रवेश—एक, हिन्दी नामों का देत्र—एक, नाम भी शब्द ही हैं—-दो, नाम का व्याकरण से सम्बन्ध—तीन, शक्ति-निराकृति-नाम—तीन, पाश्चात्य विचारधारा तीन रूपाभिधान का गहत्व—चार, नाम एक कोमल कल्पना है—पांच, त्रिधाधिशाखा—पांच, नाम-निर्माण के मूलतत्व— प्रकृत्यादि—पांच, वैवानिक तथा प्रकृत्तिमूलक नाम—छः, विशिष्ट से सामान्य—सात, यौनविषर्यय शोर लिंगभेद—सात, नामों में ऐतिहासिक उपादान—श्राठ, नामों में बहुरूपता—दस, नामों का कायाकरण—दस, विश्वेद्यण का सार—दश, संकलन के मूलोद्गम—तेरह, नाम चयन के कुछ सिद्धांत—चौदह, श्राद्यशिलन-शैली—सोलह, प्रवंध की रूपरेखा—सत्रह, भ्रांतिपूर्ण धारणा—बीस, निवंध श्रौर उसकी कुछ मीलिक विशेषताएँ—बोस, शोध में श्रवरोध इक्कीस, ग्रंथ के दोध-गुण्—तेईस, कुतज्ञतामार—तेईस, ।

## भाग १

# नाम निरूपण (१-६३)

पूर्वोद्ध — नाम श्रीर रूप १, नाना कोटि के नाम १, नाम की विश्वित ३, नाम श्रीर शब्द ३, नामों में श्रुकुति ३, श्रुकुत नामों में दोष ४, नामों में नवीनता ४, नामों के दो प्रकार ५, श्रुकुति तथा श्राष्ट्रित ५, श्रुकुत नामों के भेद ७, नाम श्रीर नम्बर ७, नाम का खरूप ६, नाम का खरूप ६, नाम का सहत्व १०, नाम की गार्थकता ११, नामों में वैषम्य १३, वेधम्य के हेतु १४, पुरुषों के नाम १५, नामों की कुछ विशेषताएँ १०, क्रियों के नाम १८, खली सम्प्रदाय के नाम १६, साहित्य के नाम २०, उपनाम २०, उपाधिनाम २१, छुद्य नाम २१, जाति नाम २२, नाम का शास्त्रीय रूप २३, नामोच्चारण-निषेघ २५, नाम लेखन तथा सम्बोधन की विधि २६, नाम-परिवर्तन २७, नामों के पर्याय ३०, नामों की श्रायु ३०, नामों का विकास ३१, साक्वित-निराक्वित नामों में श्रातिक्याप्ति ३२, नाम-स्थानांतरण ३२, नाम श्रीर इतिहास ३३, नामों का श्र्य ३४, नामों में प्रश्वित्याँ ३६, प्रवृत्तियों के दो भेद ३६, नामों में संस्कृति तथा सम्यता ३६, नामकरण-संस्कार ३८।

्याराहाँ —श्रमुसीलन-पद्धितामाँ ४१, हिन्दी नामी पर श्राम्यंतर एवं याम प्रभाव ४२, मापा श्रीर व्याप्तरए ४३, वाहार-सींदर्भ ४५, (सन्द ग्राप्ति, २६, तुम, श्रवंकार, ईंद, काव्यकला), विकास के सिद्धांत ४०, श्रवं-महिनकंन ५०, भृत प्रश्निया के भेदोपसेद ५१, मीथ प्रवृत्तियों की श्राप्ता-प्रशासाण ६१, राज्यति के श्रंभ ६३।

#### माग र

नामों का विश्लेषणात्मक विवेचन (६७३४३)

पहला प्रकरण--ईश्वर ६००० र

यूनसा प्रकरण-निदेव वद-११० अला महे, विष्णु वदः सिब ८७,

तीसरा प्रकरण--त्रिदेवनंश ११४-१२७-सरस्वती तथा वदा के मानस पुत्र ११४, लच्मी १८७, पार्वती ११६, स्कंद १२५, गर्योश १२७

श्च गयाना—विश्वोषण—विशेष नामों की व्याख्या—समीवण—इन सुख्य शीर्षकों को अनेक उपशीर्षकों में विमाजित किया गमा है। प्रत्येक प्रकरण में अध्ययन का अधिकांश यही क्रम एका गया है।

चौथा प्रकरण--लोकपाल १२६-१३६ [इन्द्र, ग्राग्नि, यम, वस्ण, वायु, कुपेर १२६-१३४], सूर्य १३४, चंद्र १३७

पाँचवाँ प्रकरण—विष्णु के अवतार १४०-१७१, मिल्प, कूमी, बराह, ग्रसिंह, नामन, परशुराम, बुद्ध, किल्क १४०-१४४], राम १४४, कृष्ण १५५

छुठा प्रकरण्—ग्रन्य देव-देवियाँ १७२-१८६—इतरदेव (श्रश्विनी, श्राकाश, ऊर्वा, माम, किल, कल्पद्रुम, किन्नर, गंधर्व, गरुड, चक्रसुदर्शन, चित्रगुप्त, जयंत, यत्त, दिक्पाल, दिग्गज नांदी, पृथ्वी, बृहस्पति, म गल, मेव, यत्त्व, राह्रु, वसु, विश्वकर्मा, श्रुक, शेष, संपाति) १७२, इतर देवियाँ १७६, सम-सम्बंधी-ग्रवतार १७८, कृष्ण-सम्बंधी-ग्रवतार १८९, नदियाँ १८५

सातवाँ प्रकरण--तीर्थं कर १६०-१६१

श्राठवाँ प्रकरण--महात्मा---१६१-२०८ ऋषि-मुनि श्रादि १६२, मत-प्रवर्तक १६७, साधु-संत, गुरु, भक्त श्रादि २०२

नवाँ प्रकरण-तीर्थ २०६-२१५

दसवाँ प्रकरण-धर्म-शंथ २१६-२१८

ग्यारहवाँ प्रकरण--मंगल-श्रनुष्ठान २१६-२३२--धार्मिकद्वत्य २१६, ब्रत, पर्व तथा उत्सव २२१, षोडशोपचार २२⊏

बारहवाँ प्रकरण—ज्योतिष २३२-२३७—राशि-नक्त्रादि २३३, सिद्ध योग २३५ तेरहवाँ प्रकरण—सम्प्रदाय २३८-२४४

चौदहवाँ प्रकरण--श्रंघविश्वास २४५-२५५

पंद्रहवाँ प्रकरण—दार्शनिक प्रवृत्ति २५६-२७८ श्रध्यात्मविद्या २५७, मनोविज्ञान २६४, नैतिक तथा नागरिक गुण २७३, सोंदर्यभावात्मक गुण २७८

सोलहवाँ प्रकरण - राजनीति २८१, (वीरपूजा, नायक-निष्ठा, साहित्यकारादि), इतिहास २६४,

सत्रहवाँ प्रकरण—सामाजिक प्रवृत्ति ३०५-३२२-संस्थाएँ ३०६-३२२, श्रिभिवादन-श्रागीर्वादादि शिष्ट प्रयोग २०७, श्राजीविकावृत्ति ३०६, स्मारक (देश, काल) ३११, भोग पदार्थ-मिठाई श्रादि ३१४, कलात्मक ३१५, (रत्नाभूषण ३१६), समाज सुधार ३१६

अठारहवाँ प्रकरण—दुलार ३२५-३२८

प्रजीसचाँ प्रकरणा---उपाधिगाँ ३२६-३३८ (बीरता ३२८, धन ३३०, विद्या ३३०, सम्मान-विशेष ३३०, राजपद ३३१), श्लाधात्मक विशेषणा ३३६

चीसनाँ प्रकरण-व्यंग्य २४१--२५६, (तत्सम शब्द तथा उनके अर्थ २४४, विकसित शब्दों के तत्सम रूप तथा अर्थ २४४, विजातीय शब्द तथा उनके अर्थ ३५०)

# भाग ३

# हिन्दी नामों में भारतीय संस्कृति (३६३-३६८)

संस्कृति के मुख्य द्यंग — वर्ग २६६, नामों के ब्रनुसार हिन्दुओं के कुछ ब्रत-पर्वात्मव की -सारधी, १६८ दर्शन २७३, समाजिक न्यवस्था ३७७, द्वाधिक स्थिति ६०७, मौतिक जीवन ३७८, राजनीतिक प्रगति ३८०, इतिहास ३८२, न्यं चंद्र-वंश-प्रख ३८२-८४, सासनतंत्र ३८४, साहत्वर्ष ३८६, तिनितकलाएँ ३८८, प्रवात १८८, प्रकृति-प्रेम ३९२, मागीविक परिशान ३९४, भारतवर्ष का मानचित्र ३९६, भारतीय संस्कृति की विशेषता ३९८।

#### भाग 8

### परिशिष्ट

# शोध सम्बन्धी अन्य तथ्य (४०१-४६०)

(य) नामों का प्रवृत्तिमूलक वर्गीकरण—घामिक-प्रवृत्ति ४०१-४४५, (ईश्वर ४०१, ब्रह्मा ४०२, विद्यु ४०२, शिव ४०६, सरस्वती ४११, ब्रह्मा के मानस पुत्र ४४१, कामदेव ४१२, लच्मी ४१२, पार्वती ४१२, स्वामि कार्तिकेय ४१४, गर्गेश ४१४, लोकपाल-इन्द्र ४१४, अनि ४१४, यम ४१४, बरुष ४१४, वायु ४१४, कुवेर ४१४, सूर्य ४१६, चन्द्र ४१६, विद्यु के अवतार-मत्स्य-कूर्म-वाराह-तृत्विह-वामन-परशुराम-बुद्ध-किल्क ४१७-४१८ राम ४१८, कृष्ण ४२१, अन्य देव-देवियाँ ४२७-४२६, सीता ४२६, लद्मण ४२६, मरत ४२६, शत्रुच्न ४२६, हनुमान ४२६, राधा ४३०, बलराम ४३०, प्रद्युम्न-अनिकद्ध-रेवती-रोहिणी-देवकी-वसुदेव-यशोदा-नंद ४३०, नदियाँ ४३०, तीर्थ कर ४३१, महात्मा—ऋषि-मुनि ४३२, मत-प्रवर्त्तक ४३३, साधु-सन्त, गुरु-प्रक्रम्नादि ४३४, तीर्थ ४३४, धर्म-अंथ ४३७, मंगल-अनुष्ठान—धार्मिककृत्य ४३७, पर्व तथा उत्सन ४३७, लोडशोपनार ४३६, ज्योतिष-राशिनक्वत्र ४४०, सिद्धयोग—वर्म ४४१, काम ४४१, लोकेषणा ४४१, चार पदार्थ ४४१, सम्प्रदाय ४४१, अंध-विश्वास ४४१।

## दाशीनिक प्रवृत्ति—

श्राध्यात्मिक—ब्रह्म ४४५, श्रात्मा ४४५, माया ४४६, लोक ४४६, जीवन ४४६, कर्म तथा फल ४४६, स्वर्ग ४४६, मुक्ति ४४६, मनोवैज्ञानिक—श्रंतःकरण्-चतुन्द्य ४४६, पंचतन्मात्रा ४४६, ज्ञानइंद्रियां ४४६, मनोयोग-योग, ध्यान, समृति ४४६, विचार तथा श्रमुभव ४४७, मनोवेग ४४७, रस ४४८, नैतिकधर्म ४४८, नागरिक गुण ४४८।

#### राजनीति-

वीरपूला ४४६, साहित्यकार ४५०, राष्ट्रीय आन्दोलन ४५०, (देशमिक, स्वदेशी, क्रांति, अमन, संब, स्वतन्त्रता, स्वराज्य)।

## इतिहास-४५१

सामाजिक प्रवृत्ति—संस्थाएँ ४५२ (वर्ण तथा जाति, कुल तथा वंश, प्रथा तथा संस्कार, उत्थव-मेला)। शिल्ड-प्रवोग ४६३ (अभिरायद्व, आर्शीवाद तथा ववाई, शिल्ड सम्बोधन)। आजीविका वृत्ति ४५३ (बुद्धिजीवी, व्यवधारी तथा अग्रजीवी, राजकर्मचारी ४५४)। स्मारक ४५४ (देश, काल) भोग पदार्थ ५५% (फल-मेवा, विद्याई आदि, श्रीषव, इच्य विशेष)। कलात्मक ४५५ (वस्र, एला-स्वा, विद्याई आदि, श्रीषव, इच्य विशेष)। कलात्मक ४५५ (वस्र, एला-स्वा, व्यवस्था ४५०)। अलियद्या ४५० (वास्त्यवा, वद्याकला, विचकला, विवक्तला, वार्यास्वी)। ५६। अस्तर ४५० (एडल, रोव्या, सुद्धि)।

हुद्धान ४५० ४५६ । ४ मध्यमी ४५०, ४६१ (यामा, भन, निवार, सम्पतननिशेष, राजपत) वयस्य ४६१-४६६ ।

(१) मुद्ध आवश्यक मिलकाएँ ४६६-४७० (१) प्रतियों के नागी की संस्था, प्रसंस्था तथा प्रतिशत ४६६, (२) नार गीम प्रमुचियों की प्रलेश अहल (३) हास्ती के अनुसार सीम मनाम ४६८ (४) श्राकार्याद करामुनार सर्गमाला के प्रलेश अहम से प्रस्मा होने वाले नागी की संस्था ४६८, (५) व्यूनाधिय प्रयोग की इन्हिंस नागी के प्रयोग का का का वाम विश्वान ४६६, मनुष्य प्रमुचियों का निकायन (अह) ४०१ (छ) गामी के संयंश में कुछ सम्मीय बाते ४०६, (प) लागे नामी के स्वयंश्वास का का का प्रथा अतिशत एक (प) लागे नामी के स्वयंश्वास माने ४०१, (प) सहसे अध स्था के स्वयंश्वास के स्वय



# प्रबन्ध-परिचय

विषय-प्रवेश---श्रमिषान-त्रनुशीलन एक नृतन, चटिल एवं विष्तृत विषय है। श्रमी तक किसी भारतीय वाङमय में इसकी कोई शास्त्रीय मीमांसा नहीं हुई है । ग्रहासूत्र केवल नामकरण-संस्कार का विधान बताकर ही मीन साब लेते हैं। देश के आधुनिक विद्वानों ने भी अभी तक इस विपय पर कोई गरेषियात्मक प्रकाश नहीं डाला है। अतः कोई भी प्राचीन एवम् अर्वाचीन, परिकात तथा प्रशस्त पथ न होने से वर्ण्य विषय की दुसहता अत्यिषिक गहन एवं दुवींच हो जाती है। दसरी बाधा है अबकीर्ण श्रमिधानों की संकलन सम्बन्धी असुविधाएँ। एक अन्य श्रांतराय विषय की परीयमान नीरसता भी है। साहित्य की सी सरसता अथना काव्यानंद का सा कोई आकर्षण यहाँ प्रतीत नहीं होता। इस अभिनव विषय से अनुभिन्न होने के कारण कुछ व्यक्ति इसकी उपादेयता पर भी आशंका करने लगते हैं। किसी भी प्रकार के तत्वानवेषण में अनुसन्धानक की पग-पग पर प्रत्यहों से राघर्ष करना पड़ता है। विविध अनि ध्रेन्यरिधों के वात-प्रतिवात सहने पड़ते हैं। शारीरिक श्रम एवं भानितक विकास तो इसके आनुषंगिक अंग हैं ही, आर्थिक आपितयों का आक्रमण भी प्राय: आरंभ हो जाया करता है। इस अन्वेपक के साथ भी इस शाश्वत नियम का कोई अपवाद नहीं बरता गया। श्रथ से इति तफ इसे भी नाना प्रकार के विशें-प्रतिबंधों से द्वंद्र करना पड़ा है। विकट संकटों श्रीर कंटकों में से श्राना-जाना पड़ा है। श्रसमंजस, निराशा, विवासता, निरतसार श्राहि समेक उपसर्ग श्रास-पांस ही सर्वदा चकर लगाते रहे हैं । परन्तु यह मोत्तर कि व्यक्तिक पद्याप्तरमच्यादित सूगर्भस्थ महार्थ्य मिरायों को कठोर परिश्रम करने पर ही निकाल अपता है, यहभूत्य हुर्जभ मोतियों को प्राप्त करने के लिए मरजीवा प्राणापहारी फप-नक परियात पूरित दुरस्यय समुद्र में हुवकी लगाता है तथा अगोष्पद दुर्ल व्य कान्तार में पर्वश कागे वर ही उसकी उपादेय उपज का उपयोग किया जा सकता है-प्रतिकृत परिस्थितियों के होते हुए भी एक साधन-साधना-विहीन व्यक्ति यह भगीरथ-प्रयास करने के लिए इसलिए उद्यत हो गया कि कदाचित वह भी कुछ मौलिक तथ्य संसार के समज प्रस्तुत कर सके । श्रारम्भ में जो दुरवेश्य विषय शुन्क तथा रुच दिखलाई देता था, प्रवेश करने पर श्रानी: श्रानी: यह सरस प्रतीन होने लगा। इसमें जानंदोह्याय के साथ-वाथ कीडाविजाय भी प्रयीक्त मिलने लगा । कीत्रहत्रोधादक कथाएँ, अद्भुत प्रथाएँ, विनेत्रपूर्ण धार्धाएँ । विष्ययकारी प्रधाएँ, रहस्र मानित अनुभारकार्ये एवं आरंबर्वकालक निवालं उत्तरोत्तर अनुमानित होने करी। देश के बृहत् भूभाग में विश्वर प्रभू इन मुग्ना को जनकहा अर. उनमें सर्वित वास्तीय अध्यक्त क्या संस्कृति की रस्य स्प देनार संभाग में हाना ही एक शोध का भगत लक्ष्य है।

िन्दी नामी का जीव नामात प्राप्यक का निषय हिन्दी परेगीय प्रम्य के बर्धमानकाल में प्रथानित हिन्दी गांग ही है। इस केंग्र में लियों क्या मयनी-दावित आहि शब्द मांग्र-मांग्रियों के नाम स्विमानित नवीं किये मंथे हैं। यदि ऐसा न किया जांग्र को निषय अध्यन्त निन्त्य एवं जांग्र हो खाता। हिन्दी के क्षेत्र में खबर पदेश, मध्यप्रोण, मध्यमास्त निन्त्यवेद्या, सालस्थान, विहार, दिल्ली यवा पूर्वी कनान सिन्तितित हैं। साध्यन्यक जेस्लमीर में मांग्राव्य और अभ्याता से सायात का प्रदेश हिन्दी कीमारागीत सम्बद्धा जाता है। काल के विचार से भी यह संग्रह एक स्थापक युक्त को सामानित हम स्थापक एक स्थापक युक्त को सामानित हम स्थापक हम सिन्तित हम स्थापक अध्यक्त का कि साध्यक स्थापक स्यापक स्थापक स्यापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स्था

<sup>े</sup> हिंदी है संस्कृतामा हो जाने से इसका क्षेत्र काथ वनसे सर बदसा जा रहा है।

उपद्रवीं से सुरिच्चत पूर्वकाल के कितिपथ नाम आज भी उसी रूप में दिखलाई दे गो हैं। कुछ नाभों ने अपना चोला बदल दिया है और अब वे विचित्रालय के निर्जीव पशुपद्मी एवं वनस्पति के शिला-जात रूप (Fossil) के मदृश भाषानिदों के अनुसन्धान की सामग्रीमात्र गृह गये हैं। थोड़े से नामों के अर्थी में भी अंतर आ गया है। समय के प्रभाव से कुछ नये नाभ जन्म ले रहे हैं कि। इस प्रकार भीगोलिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से यह संकान अत्यन्त व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण है।

नाम भी शब्द ही हैं -- नाग वह मांकेतिक एवं सार्थक शब्द अथवा शब्द समृह है जिससे किसी सत्ता का परिचयात्मक बोच होता हो । सत्ता के मूर्तामूर्त हो रूप होते हैं । प्रत्यच पदार्थ के नाम के सहशा विचार, मान, गुलादि अमूर्त एवं अहण्ड रूपों के भी नाम हो सकते हैं। सार्थक ध्वनि-संकेत को ही शब्द भागा गया है। विस प्रकार भिल-भिन्न अर्थों के लिए भिन्न-भिन्न ध्वनियाँ होती हैं. उसी प्रकार भिन-भिन्न व्यक्तियों के अवयोधन के लिए भी भिन्न-भिन्न ध्वनि-संकेत होते हैं जिन्हें नाम कहते हैं। ये नाम-ध्वनियाँ भी शब्द (या शब्द-समृह) ही हैं अर्थात नाम शब्दों से ही बनाये जाते हैं। शब्द श्रीर नाम में कोई ग्रेतर नहीं है। लिखित या लिपिबद्ध ध्वनि श्रर्थात् भाषा परम्परागत, स्थायी एवं नित्य होती है। भाषण अर्थात् उच्चरित या कथित ध्वनि पदे-पदे, पले-पले परिवर्तित होती रहती है। शब्द ग्रीर नाम दोनों ही ध्वनि-संकेत हैं। दोनों की रचना वर्गों से होती है। रूप तथा ग्रर्थ में भी दोनों में बहुत कुछ समानता रहती है। भाषा की दृष्टि से दोनों के तत्सम, श्रद्ध तल्लम, तद्भव, देश्य (देशज) तथा विदेशी रूप होते हैं। नाम इन रूपों के मिश्रण भी हो सकते हैं। ऐसे मिश्रित नामों को वर्णशंकरी नाम कह सकते हैं। नामों में भी शब्दों के सदश समाहार तथा निपत्ति—दोनों विधियों से विकास होता रहता है। दोनों की प्रकृति विकृतिशीला है। देश अथवा समाज के उत्थान-पतन के सदृश शब्दों में भी उत्कर्ष-अपकर्ष होता रहता है । यही दशा नामों की भी है । नामों में भी दो प्रकार के विकार पाये जाते हैं। ध्वनि-परिवर्तन के कारण अनके रूप बदलते रहते हैं। द्सरा परिवर्तन उनके अर्थों में देखा जाता है । अर्थ भी प्रायः स्थायी नहीं रहते हैं । पर्यावरण तथा परिस्थिति के अनुसार ने उच्चावच पद को प्राप्त होते रहते हैं। दोनों में मेद केवल यह है कि शब्द नित्य माना गया है? श्रीर किसी-न-किसी श्रर्थ से सम्बद्ध रहता है। परन्तु यह श्रर्थ-सम्बंध नित्य नहीं, उसके श्रर्थों में परिवर्तन होता रहता है । नाम अनित्य है और अर्थ के स्थान पर सत्ता था सत्व का व्यंजक होता है।

(देखिन मूमिका के पूछ्त ६ ते नाम और प्रत्यू)

क्ष समेय नाम का जन्म अभी हाल में ही हुआ है [११ अगस्त १३१८]

<sup>ै</sup> देश-काल, स्थिति-परिस्थिति, पर्यावरण-वातायरण, वक्ता-श्रोता, सनोभाव आदि अनेक कारणों से एक ती भागाध्यनि की कई अर्द विकृत भागण-ध्यनियाँ श्रवणानियर होती रहती हैं। सुद्धश्रंत्र में दोष था जाने से भी अद्भाव कक्ताने. उत्त हाते, किए जिल्हाने, पिक्राणे था गुणियाने स्थता है। ऐसी रादोण भागण-ध्यिक्षों की शब्द अर्ध्व से कोई अर्थ्व का भी है। अहिंदियों के दूषित उच्चारण भो ध्वनि विज्ञान से कोई सर्थ्यक कहीं होता। सार्थ्व का अर्थ्व अपन्तर वालाय और नशेवाल की निर्थंक वच्चवहाहर का भी कोई मुल्य नहीं है। ऐसा (Braille) तथा संकेत (सूक्ष्म) विविधों की निर्थंक वच्चवहाहर को भी कोई भूग अंत उनके बच्चवहाग्र में कोई अन्तर नहीं होता।

शब्द को मीमांता नित्य श्रीर न्याय श्रनित्य गानता है। नित्यस्तु स्यादर्शनस्य परार्थत्वात् — पृण् मी० १।१८ श्रादिमतादेन्द्रियकत्वात् कृतकतदुणवाराच्च — न्याय० २।१३ भारतेतर एक श्रन्य मत का उद्देख श्रन्यत्र किया गया है।

नाम का व्याकरण से सम्बन्ध—पाणिनि आदि प्राचीन व्याकरणाचारों ने शब्द के नाम आख्यात तथा निपात—ये तीन प्रकार माने हैं। नाम यहाँ पर बहुत व्यापक अर्थ में लिया गया है। इसके अन्तर्गत किया विवर्ध, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणादि सभी कुछ आ जाते हैं। निपात भी विकर्ताण संज्ञा ही हैं। यत्किचित् विभिन्नत्व होते हुए भी व्यवहार में नाम तथा संज्ञा पर्याय से हो गये हैं। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहा गया है। मूलतः संज्ञा (सम् + ज्ञा) शब्द में अर्थ के अति-रिक्त नाम-संकेत, व्यिक नामादि अनेक बातें समृतः रहती हैं। अतः व्यिक्तिवाचक संज्ञा नाम-संकेत के साथ-साथ व्यिक का परिचय भी देती है। कुदंत, तिहतांत, समास, एकशेष तथा नामधात — शब्द की इन पंच बृत्तियों में से नाम-रचना में केवल प्रथम तीन वृत्तियों का ही समावेश पाया जाता है। एकशेष का मिश्यामास भावातिरेक के कारण लब्बीकृत दुलार आदि के नामों में भिल सकता है। परन्तु यह बृत्ति के एकशेष से मिन्न है। नामधातु-वृत्ति का कोई उदाहरण नामों में अभी तक देखने में नहीं आया है। शब्दों तथा नामों के अध्ययन से अनेक महत्त्वपूर्ण सेहान्तिक तत्वों एवं संस्कृतिक तथ्यों की सिद्धि होती है। अधीत तत्वों से भाषाविज्ञान, नामशास्त्र, मनोविज्ञानादि अनेक विद्याओं की सिद्धि, सम्पुष्ट एवं संबर्द्धन में सहायता मिलती है और सम्प्राप्त तथ्यों से सामाजिक एवं संस्कृतिक इतिहास का सर्जन होता है।

साकृति-निराकृति-नाम-नाम किसी एता के अस्तित्व को व्यक्त करता है । सत्ता किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति (वर्ग) अथवा धर्म (गुगा, भाव, दशा, व्यापार) की होती है। सत्ता की इकाई की वैयक्तिकता के बोधक शब्द व्यक्तियाचक, इकाई के वर्ग की छोर संकेत करनेवाले शब्द जातियाचक श्रौर इकाई के धर्म व्यंजक शब्द भाववाचक संजा कहलाते हैं। ये कमशाः हकाई के व्यक्तित्व, जाति तथा गुगों की अभिव्यंजना करते हैं । जातिबाचक तथा भाववाचक रंजाएं भीव्यक्तिवाचक नाम बनाने में एहायक होती हैं। नाम अनेकार्थी राज्द है जो परिचय, प्रसिद्धि, एंशा, सुन्दर नाम आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। कहीं-कहीं नाम ईश्वरवाची भी होता है। नाम वह माध्यम है जो नामी तथा नाम-प्रयोक्ता या प्रवक्ता के बीच सम्बंध स्थापित करता है। इसलिए नामाश्रयी अथवा नाम जप करने-वाले भक्त भगवान के नाम को शब्दबस कहते हैं। वे नाम का यह निर्वचन करते हैं--बलाकमय-तीति नाम। प्रभु का नाम भक्त के चित्त को नामी के चरणों में वलपूर्वक नमन करा देता है— नाम नामाश्रयी (संबोधक) को नामी तक पहुँचा देता है। यही नहीं, भक्त तो नामी तथा उसके नाम में कोई मेद नहीं समम्प्रता। नाम जब किसी सत्ता या सत्त्व से संबद्ध रहता है तो उसे सास्कृति (Embodied) कहते हैं और जब उसका गंग्बन्ध किसी संशीसे नहीं रहता-केंबल भ्यतिमान होता है---से उसे नियदासि (i)isexebatici) कहते हैं। में शब्द-म्वनियाँ अथवा रान्दरव (विराफ़ति नाम) केवल श्रव्यक्षारिक्ती (वैजातसकी तथा भाषाविज्ञानिकी) के परिशीलन के सामन मात्र होते हैं। नामशाभ्य वा इतिहास से समका कोई सम्बन्ध गर्ध रहता।

पाध्यातम निनारवारा - मूननी मात्रा ने कांत्रशावक क्षेत्र के लिए (Orona Kuplov) (Onom . Kurion) क्याइत होता है जिसका लेटिन रूपत्य Nomen. Proprimm वश्यर्थ नाम के प्रश्नी में प्रश्नक किया जाता है। सामान्य नाम ना जातिज्ञाकक क्षेत्रा के लिए श्रीस निनासी проопуоріа (Appellation) का प्रयोग करने हैं। बर्मन मात्रा में क्या के लिए Nomen

<sup>े</sup> नाम चितासिकः छुत्स्य रचेतन्य स्मिविमहः। पूर्वाः शुद्दो नित्यसुक्तोऽभिक्षण्याः नामसाधियोः॥

र तामित - निमञ्चाति - नामाँ के विशेष विवरण के लिए नाम निरूपण (४० ३२) वेखिए!

(Noun) श्रीर नाम के लिए Namen (Name) दो पृथक्-पृथक् शब्द व्यवहार में श्राते हैं। यूनान का प्रसिद्ध विद्वान् डायोनीसियस ये क्स (Dionysius Thrax) संशा या नाम से पत्थर जैसी सत्ता (अस्त) या शिद्धा जैसी किया, व्यापार श्रथना शिक्ष का श्रीमप्राय ग्रहण करता है। ये संशाएँ (नाम) जातिगत तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार से प्रयुक्त हो सकती हैं। वह मनुष्य, श्रश्वादि को जातिगत श्रोर सुकरात (Socrates) श्रादि को व्यक्तिगत संश्रा मानता है। यूरोप के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने व्यक्तिवाचक नाम की भिन्न-भिन्न परियापाएँ की हैं। सामान्यतः व्यक्तिवाचक नाम वह सांकेतिक शब्द श्रथवा शब्द समूह हैं जो किसी व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व तथा उसकी वैयक्तिकता का श्रवबोधन कराता है श्रोर विसका गयोग उससे सम्बद्ध समस्त व्यापारी-व्यवहारों में किया जाता है। व्यक्ति के स्वरूप का दिग्दर्शन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन तथा वैयक्तिकता की सुद्धा--इन तीनों का श्रभिन्न सम्भिन्न नाम में सम्पृक्त रहता है। स्वरूप से व्यक्ति की बाह्यस्पाकृति का चित्र फलकता है। श्रांतरिक गुण उसके व्यक्तित्व की व्यक्तिकता करते हैं —उसकी श्रंतः प्रशा का उद्योदन करते हैं श्रोर वेथिकिकता उसके श्रंतः करण के सहज कि विशेषता व्यक्त करती है। जे एस॰ मिल मनुष्य की विशेषता (Individuality) पर श्राधिक वहा देता है तो बट्टेंड रसेल उसकी विशिष्टता (Peculiarity) को श्रविक महत्त्वपूर्ण समक्रता है।

ल्पाभिधान का महत्त्व—'ब्रह्म सत्यं जगिन्मथ्या' में श्रद्धा रखनेवाले ब्रह्मवादियों के लिए तो नामरूप मिथ्या ही होगे। परंतु व्यावहारिक रूप से न तो यह व्यक्त, निस्तृतिवश्य ही कोरी कल्पना है और न उसके पदार्थ ही स्वप्नवत हैं। सारगिमंत संसार के रूप-नाम कैसे असार या मिथ्या हो सकते हैं। दोनों का अस्तित्व नित्यप्रति अनुभव करते हैं। एक दृष्टिगोचर है, दृष्टा श्रुतिगोचर। यथार्थ रूप-सृष्टि के लिए कल्पित नामसृष्टि परमावश्यक है। नाम के बिना रूप का कोई महत्त्व नहीं—कुछ मूल्य नहीं। यदि नाम न दोता तो बहा का ब्रह्मत्व ही विलय के निलय में शास्वत अंतर्हित रहता। स्वाभिधान के सम्बन्ध के बिना किसी का साद्यात ज्ञान नहीं हो सकता। यह सत्य है कि करूपना-प्रसूत नाम का सम्बंध श्रीर से है न कि ब्रात्मा से ब्रीर वह भौतिक देह के सदश ही नश्यर है—नाशवान है। 3

सामान्यतः व्यक्तित्व (Personality) एवं वैयक्तिकता (Individuality) में स्थूल रूप से यह विविक्ति है—व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सौन्दर्यात्मक, नैतिक तथा सामा जिक गुणों, चमलाओं एवं शक्तियों का पुत्तीकरण है जो उसके स्वास्थ्य, ज्ञान, सौन्दर्य, सदाचार तथा आदर्शों से मदर्शित होता है। गण्य सायकरणों, जासान्यशिकाकणों, संगेगीं, व्यभिक्तियों, स्वभावजनित कियाओं आदि ते व्यवकार स्वभावजित के विश्वकार अविक्तित है। व्यक्तित्व तथा वैयक्तिकता के स्वन्य से विश्वकार विशिव्द क्षिण में व्यक्तित (A Dictionary of Psychology ....). Draver)

र देखिकाडि रूप नाम श्राशीना,
रूप गान नहि नाम निहाना,
रूप विशेष नाम बिनु लाने,
करतलगत न परिह पहचाने।

अपने बालक के प्रति मदालसा की लिक-शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम,
इतं हि ते कल्पनयाधुनैव,
पंचारमकं देहमिदं न तेऽस्ति,
नैवास्य स्वं रोदिषि इस्पहेतीः (मारकंडेय पु० २३---११)

नाम एक कों भल कल्पना है—नाम प्रवृत्तियों का प्यारा पुतले। है। वह भावनाश्री की कोमल शय्या पर पलता है और संस्कृति के सुंदर पालने में खेलता है। भाषा उसका रूप सँवास्ती है। प्रतिभा उसे जीवनतत्व देती है तो कल्पना कमनीयता। नया नाम, नया संदेश। जो हर्ष सूत्रकार को केवल श्रद्धमात्रा की न्यूनता से होता है वही श्रानंद श्रन्वेषक को नृतन प्रवृत्तिगूलक नाम के दर्शन से मिलता है।

त्रिधा जिल्लासा—किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रायः तीन प्रकार की जिल्लासा हुन्ना करती है। (१) वह कीन है १ (२) कहाँ रहता है और (३) क्या करता है ! इन प्रश्नों के उत्तर जिशास को उस मनुष्य के नाम, धाम तथा काम का परिचय दे देते हैं। कल्पनाजन्य पदार्थीं एवं भावों के व्यक्तीकरण के लिए भी यह त्रिधा ज्ञान आवश्यक समभा जाता है। व्यक्ति समाज का एक अंग है। समाज ही उसके स्वत्व, अधिकार तथा कर्चव्य निर्घारित करता है। इसलिए उसके पूर्ण परिचय में ही समाज का हित निहित रहता है। नामकरण एक सामाजिक कृत्य है। नाम की स्वीकृति समाज के समुख ही होती है। इसीलिए समाचार-पत्रों में नाम-परिवर्तन-सूचना देना भी विधानतः श्रमिवार्य एमभा जाता है। राजनीति के ऋन्तर्गत उसके वाम ऋथवा ग्राम की गराना की जा सकती है। उसके व्यवसाय या व्यापार से उसकी ब्रार्थिक स्थिति ब्रवगत होती है। मानव जीवन के ये तीन पत्त-रामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते 🕻। नाम उस व्यक्तित्व का प्रस्कुटन करता है। घाम में वह व्यक्तित्व केन्द्रीभृत होकर पलता-फलता रहता है तथा उसे विकस्ति करने के लिए काम आवश्यक होता है। कभी-कभी काम या घाम पृथक-पृथक अथवा दोनों संयुक्त रूप से नाम के ही श्रंग बन जाते हैं। बहुत से मदरासी, पारसी, मारवाड़ी श्रौर महाराष्ट्र नामों में पूर्वजों के मूल निवास का नाम संयुक्त रहता है। एतहेशीय नामों में भी स्थान सम्बन्धी अनेक जातिनाम संयुक्त रहते हैं। क्रब्र मनुष्य ग्रापने नाम के बाद श्रापने खेरे लिखने लगे हैं। खेड़े वस्तुतः उनके पूर्वजों के आदिम निवास ही होते 🧯 । उर्दू किव अपने नाम के साथ अपने गाँव या नगर का नाम सर्वदा लिखा करते हैं। भूंफरूवाला, पत्रोकर, श्रीवास्तव, कनोजिया, तांज्योर, तारापुरवाला, माशुर त्रादि स्थान सम्बन्धी उपनाम (Surname) पूर्वपुरुषों के मृत निवास स्थान की श्रोर ही संकेत करते हैं। बजाज, विश्वकर्मा, खादीवाल, दीवान, मुंशी, रेवड़ीवाला, व गांची, मोदी ख्रादि उपनाम (जाति नाम) पूर्वजों के ज्यवसाय के कारण ही प्रचलित हुए हैं | उपर्यं क तीनों बातों में से ज्यक्ति के नाम की ही अधिक महत्ता मानी गई है। मनुष्यों में सबसे प्रथम नाम जानने की उक्तं ही प्रवल विखाई देती है। व्यक्तिवाचक नाम में पिता पितामह आदि किसी पूर्वेच के नाम के अतिरिक्त भाम श्रीर काम का भी उल्लेख हो तभी उसमें पूर्णता श्रा सकती है। परन्तु इस प्रकार का पूर्ण नाम खोजने पर भी कदाचित ही कहीं मिल सकेगा। उच्चारण की सगमता के कारण लोक में यथासम्भव लघ नाम ही अधिक प्रिय रहा है। इवीलिए दीर्घनामधारी अभिजात रईवों के घरेलू नाम प्राय: श्रात्यन्त लघु ही हुआ करते हैं।

नाम-निर्माण के मूलतत्व —प्रकृत्यादि —स्टि का ऐसा कोई पदार्थ नहीं को नाम-निर्माण में काम न आता हो। प्राकृतिक, कृतिम तथा कल्पित तीनों ही प्रकार की वस्तुएँ इन नामों के आधार हैं। प्राकृतिक पदार्थों में पंचतत्व, प्रहनक्य, बनस्पति, प्रशुपक्षी, फल-कृत ग्रादि कम्प्रिलित हैं। स्वतन्य एवं संयुक्त दोनों स्यों से इन नामों में प्रशृति का प्रयोग हुआ है। कमल त्रीर कमलफुल्ल कमसा दोनों के उदाहरण हैं। विशाल बरहुक्ष से लेकर तुन्छ तृत्यों तफ नामों में दिखलाई देते

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> श्रद्ध<sup>६</sup> मात्रालाघवेनापि पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वंयाकरणाः ।

र पारितयों में 'सोडावाटरबाटलकार्कश्रोपनरवाला।' (Sodawater - bottle cork openerwalla) भी सुना गया है।

हैं। श्राबैवर (श्राव्य बर) के साथ घाती, तिनक् श्रोर कुश भी खड़े हुए हैं। नाना प्रकार के खितें हुए फूलों की फुलवारी में माँति-माँति के सुन्दर पची श्रापनी श्रानोखी छुटा दिखला रहे हैं।

प्रकृति का अनेक प्रकार से अगेर अनेक रूपों में इन नामों में प्रयोग किया गया है। प्रकृति का शुद्ध वर्णन फूल गेंदासिंह, अर्ध्य कुसुम, प्रत्यूषपसून, चंद्रोदय, फूलगंघ, गुलहजारीलाल, फूलरेणु श्रादि नामों में पाया जाता है। श्रालंकार के रूप में भी प्रकृति का उपयोग प्रचुर मात्रा में दिखलाई दे रहा है। निलन विलोचन, चंद्रानन, फूलवदन, रामवृत्त, चद्रहंस आदि नामों में प्रकृति के श्रलंकारिक प्रयोग हैं। गुणों के सर्वोत्तम प्रतीक प्रकृति से ही लिये जाते हैं। इन प्रतीकों पर भी वहसंख्या में नाम पाये जाते हैं। मंजल मयंक, गुलाव, सरोज, चारुचंद्र, धनश्यामादि, प्रतीकात्मक नाम हैं। प्रकृति उद्दीपन का काम भी करती है। एक शोभासम्पन्न आधारपात्र में रखा हुआ हीरा अस्यधिक कांतियुक्त हा चमकता है। प्रकृति की भूमिका या पोठिका से नाम में निरालापन आ जाता है। कुजीलाल, पुलिनविहारी, पदाहंस, वैनीशंकर, अरविंदमोहन, गगन चन्द्रादि ऐसे ही नाम है। कावय के सदृश नामों में सीन्दर्य को व्यक्त करने के लिए भी प्रकृति का ही सहारा लिया जाता है। घनसुन्दरलाल, चारुचन्द्र ग्रादि नाम सींदर्योन्मेषण के नम्ने हैं। हिन्दू संस्कृति की यह विशेषता है कि उसने निसर्ग के साथ आत्मीयता एवं तादात्म्य स्थापित कर, न केवल उसका मानवीकरण ही किया है, श्रिपित दैवीकरण भी कर डाला है। प्रकृति के ग्रंग-श्रंग में चेतना का श्रारंप कर उसे धचेतन बना दिया है। नदियो का आवाहन, निर्जीव पदार्थों को सम्बोधन, वृद्धों से वार्तीवाप आदि अनेक विधानों से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकृति भी मानव के साथ-साथ मुख-दुख का अनुभव करती है । उदाहरणस्वरूप पुलकचंद, रजनी रंजन ब्रादि ब्रानेक नाम प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

कृतिम वस्तुग्रों में रत्नाभूषण्, मिठाइयाँ श्रोर खिलाने मुख्य मालूम पड़ते हैं। कल्पित द्रव्यों की संख्या इनो-गिना हाने से उन पर नाम मा निर्धान मात्र हा हथिगोचर होते हैं। श्रमृत तथा करुग्रह्च करिगत हो विभाना चाहिए।

इस वस्तुया जाति सम्बन्धो व्यक्तियाचक नामां के श्रातिरिक्त बहुत से नामों के श्राधार

भाव, विचार या गुण होते हैं। कुछ नाम किया या व्यापार से सम्बन्ध रखते हैं।

वैधानिक तथा प्रवृत्ति गुलक नाम--नाम या तो वैधानिक होता है या प्रवृत्तिमलक । राशि के निर्दिष्ट वर्ण अथना वर्म प्रंथ के किसी पृष्ठ के आद्यद्धर से विधिपूर्वक विनिर्मित नाम वैधानिक नाम हैं श्रीर मानवीय मनोभावाश्रित नाभ प्रवृत्तिम्लक नाम होता है। वैधानिक नामों के संकीर्ण दीच में प्रमृत्तियों के पनपने का बहुत कम अवकाश रहता है। एक ही निर्दिष्ट वर्ण से बनने के कारण वैधानिक नाम कभी-कभी श्रयथार्थ नाम (Misnomer) भी हो जाता है। श्रतः उत्तमें यथा नाम तथागुण न होने से "नाम बढ़े दर्शन थोड़े" वाली कहावत चरितार्थ होने लगती है। वैधानिक नामों में भी पब्लियों का प्रवेश हो सकता है। एक नाम में दोनों का सनन्त्रय मी सम्मव है। नाम में प्रवृत्ति पत्यच रहती है, वैधानिकता प्रन्छत्र एवं संदिग्ध रूप से रहती है। राशि नाम से जातक की जन्म लग्न सम्बन्धी अनेक बातें ज्ञात हो जाती हैं। वर्म मंथ से निकाले हुए नाम में ऐसी कोई विशेषता नहीं पाई जाती। नामां के अध्ययन में प्रवृत्तियों का विशेष मूल्य माना गया है। अनुप्रापित नामों की रचना मा वैवानिक नामां के सहरा किसी एक ही निर्दिध वर्ण से होती है। नाम-निर्माण का एक प्रकार यह भा है कि किला प्रचलित नाम में हा उपलर्ग, प्रत्यय या कोई अन्य शब्द जोड़ देते हैं। जैसे एक ही प्रकृति अथवा प्रातिपदिक में प्रत्ययादि लगाने से विविध शब्द बना लिये जाते हैं। अञ्चातवास के समय पंच पांडवों ने आपस में पुकारने के लिए अपने नाम जय, विजय, जयंत, जयत्मेन, जयत्वल रखे थे। इन नामों में 'जय' सर्वनिष्ठ है। सत्यमामा श्रीर कृष्ण के दश पुत्रों के नाम 'भानु' । शब्द से ही बनाये गये हैं।

<sup>े</sup> भातु, सुभानु, स्वर्भानु, प्रमानु, भानुमान, चन्द्रभानु, खहद्भानु, श्रविभानु, प्रतिभानु,

विशिष्ट से सामार नाम वह अभिन्न श्राभितान काव प्रतीव है जिसका विनिम्यमूल्य निर्धारत वरना रण्ड नहीं है। एक नाम से एक ही व्यक्ति या वस्तु वा बोधहोता है, परन्तु जब
वह नाम केवल शब्द प्विन मात्र होता है—िकसी एक ही द्व्य का नाम-निर्देश नहीं करता ग्रार्थात्
किसी व्यक्ति-विशेष की श्रोर नाम-संकेत न वरने के कारण उसका संकेत-ग्रहण सामान्य रूप घारण
कर लेता है तब वह व्यक्तियाचक से जातिवाचक बन जाता है। ऐसे लाच्चिक प्रयोग ६ प्रकार के
देखने में श्रात हैं—

१—जबकोई नाम न्यक्ति का न्यंजक न होकर उसके श्रमाधारण धर्म या गुण का बोधक होता है श्रथीत् गुण के स्थान में न्यिति के नाम से काम लिया जाता है, यथा—वह पक्षा चाण्क्य है, द्वलंधी को हिन्दी का वाल्मीकि कहा गया है। भामाशाह कलियुगी कर्ण है, इन उदाहरणों में चाण्क्य, वाल्मीकि तथा कर्ण जातिवाचक की तरह प्रयुक्त हुए हैं।

२—जब कोई नाम भाषण द्वारा सामान्य प्रयोग में आकर अपने व्यक्तित्व की विशेषता या निजत्व खो बैठता है तो उसके व्याकरण तथा शब्दार्थ-विज्ञान में परितर्तन हो जाया करता है। उस घर से एक गंगासागर (टॉटीदार लोटा) लाख्रो। यहाँ गंगासागर जातिवाचक है। इससे बंगाल की खाड़ी के गंगा छोर सागर के संगम की छोर संकेत नहीं होता। यहाँ अर्थ निशेष के स्थान में सामान्य अर्थ ही प्रहण किया गया है।

३—मूल सत्ता के एकत्व के स्थान में जब बहुरूपत्य की घारणा की गई हो तो उस वस्तु की जाति-वाचक संज्ञा हो जायगी। इस मन्दिर में कितने शालग्राम रखे हैं। यहाँ शालग्राम की बटियों से तात्वर्य है। मायाची युद्ध में शावणा ही रावणा लड़ रहे थे। श्रंगद रावणा से पूछता है—तुम कौन से रावणा हो। यहाँ रावणा के अनेकत्व की कल्पना की गई है। श्रहिरावणा, महिरावणा, महारावणा आदि नामों के कारणा भी रावणा के नाम में बहरूपता आ सकती है।

8—जब एक ही नाम से कई व्यक्तियों की ग्राभिव्यक्ति होती हो—यथा तीनों राम अपने-अपने व्यक्तित्व में अनोकों थे। यहाँ राम जातिवाचक है क्यों कि वह रामचंद्र, परशुराम तथा बलराम का वाचक है।

४—एक ही स्थान या वस्तु के विभिन्न खंडों को जब मूल नाम से ही श्रमिहित करते हैं तो वह नाम शामान्य गंजा की श्रेणी में स्थान पा लेता है — पजाब (पाकिग्तानी पंजाब श्रीर मास्तीय पंजाब); बंगाल (पूर्वी बंगाल श्रीर पश्चिमी बंगाल) श्रादि इसके उदाहरण हैं। राहु श्रीर केंद्र, एक ही देत्य के दों खंड होते हुए भी नामां की विभिन्नता के कारण इस कोटि में नहीं श्रा सकते।

६—जब कोई द्रव्य सम्बंध या संसर्ग के कारण किसी व्यक्ति या स्थान विशेष के नाम से ही प्रसिद्ध हो जाता है तब वह नाम सामान्य संज्ञा के अन्तर्गत आ जाता है। वह फोर्ड में बैठकर आया, आज मालदा बहुत सस्ता है, कुछ लोगों को महोबा रिचकर होता है। यहाँ फोर्ड (फोर्ड मोटर), मालदा (आम), महोबा (पान) जातिवाचक रांजा हैं। अनेक आविष्कार अपने अनुसंधानकों के नाग से ही प्रसिद्ध हो गये हैं। कुछ वस्तुएँ अपने निर्माण-स्थान के नाम से भी प्रचलित हो जाती हैं।

जातियाचक होने पर व्यक्तियाचक नाम बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकते हैं।

यौन-विपर्यय छोर लिझ-मेद-साइंस के प्रगतिशील युग में यौन परिवर्तन भी जीविवज्ञान का एक श्रद्भुत चमत्कार है। श्रनेक व्यक्ति इसके द्वारा पुरुष से स्त्री श्रीर स्त्री से पुरुष बन गये हैं। विधि-विधान के दुल्य विज्ञान का यह जादू भी कैसा विचित्र एवं श्राश्चर्यजनक है। इस लैंगिक परिवर्तन का प्रमाव नामों पर भी प्रत्यन्त हो रहा है। नाम-परिवर्तन श्रव केचल किन, श्राश्म तथाधर्म पर ही निर्मर नहीं रहा, श्रिपद यौन-विपर्यय के साथ नाम-परिवर्तन भी श्रिनियार्य सा हो रहा है। कल को श्रीमान् थे श्राज वे विज्ञान के बल से श्रीमती हो रहे हैं। पुराणों में भी कहीं-कहीं लिंग परिवर्तन

के उदाहरण मिलते हैं। राजा युद्युग्न पहले इला नामक स्त्री था। शिरंडी के यौन परिवर्रन की कथा से अधिकांश मनुष्य परिचित होंगे। लिंग-विपर्रय न वेवल व्यक्तियों में ही अपित नामों में भी कभी-कभी हो जाया करता है। विशेषतः स्त्रीलिंग शब्दों से बने पुरुषों के आधि नामों में और पुंक्लिंग शब्दों से वने ित्रयों के आधि नामों में लिंग का गोलमाल हो जाया करता है। पार्वतीप्रशाद का पार्वती स्त्रीलिंग शब्द होते हुए भी पुंक्लिंग ही माना जायगा। इसी प्रकार मिधिलेश कुमारी का आधा नाम मिथिलेश पुंक्लिंग होते हुए भी स्त्रीलिंग ही मानना पहेगा। सरोज (पुंक्) जैसे नाम उमयिलेंग के सहश स्त्री-पुरुष दोनों में प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे नामों पर लिंग-परिवर्तन का कोई प्रमाव नहीं पड़ेगा।

नामों में ऐतिहासिक उपादान— नाम का सम्बंध भाषा और इतिहास दोनों से ही रहता है। व्यक्तियों तथा स्थानों के सहरा नामों का इतिहास भी हो सकता है, परन्तु पर्याप्त उपकरण न मिलने के कारण यह इतिहास अपूर्ण ही रहेगा। अवतारी राम या कृष्ण से पहले कितने राम या कृष्णनामधारी अज्ञात व्यक्ति हुए होंगे। इस बात का निर्णय करना असम्भव ही होगा कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने राम नाम अपनाया होगा। न तो उस मूल पुरुष का पता ही लग सकता है और न बाद के उन नामधारियों का कोई लेखा जोखा ही मिलता है। गीता के कृष्ण से पहले भी कितने अन्य इत्या हो चुके हैं जिनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं। पूर्वपरम्परागत ज्ञान के अभाव में किसी प्रयास के सफल होने की कोई सम्भावना नहीं दिखलाई देती।

नामों का ऐतिहासिक अध्ययन कई प्रकार से हो सकता है (१) नाम की दृष्टि से (२) शब्द की हिं से तथा (३) भाव या अर्थ की हिं से। देश, रामाज तथा काल के विचार से प्रथम के भी तीन भेद हो सकते हैं। किस किस स्थान पर कौन-कौन से नाम अधिक पाये जाते हैं। किस प्रभाव के कारण वे नाम अपनाये गये हैं। भूमिका में यह बतलाया गया है कि ब्रज में कृष्ण के नामों की प्रमुरता हो सकती है। उन नामों में भी कौन सा नाम अधिक आकर्षक है और क्यों। इसी प्रकार श्रवध के श्राखपार रामनाम का बाहुल्य सम्भव है। राजस्थान में राजपूतों के नाम शौर्य-सम्बंधी अधिक होंगे और मारवाड़ियों में घन सम्बन्धी नामों की प्रच्रता हो सकती है। दक्षिण में मोरोपंत (स्कंद), घोंधू (ट्रंटि-गर्णेश) पंत, कुमारप्पा (पाद), सुब्रह्मारप्प (स्कंद,) गर्णेश विनायक, शिव सन्दरम् जैसे नामों का प्रचलन हो तो कोई श्राश्चर्य नहीं । इसी प्रकार समाज या सम्प्रदाय-विशेष के नामों में भी कोई न कोई विलक्ष्मता रहती है । सिक्खों के नाम प्रायः गुरुष्णों या धर्म से सम्बंध रखते हैं। अशिद्धित देहातियों में अन्धरूढियों के कारण भगड़, श्रोरी, धूरे जैसे नाम श्रधिक प्रचलित दिखलाई देते हैं। नन्ह नाटे, बौना, ननक् श्रादि श्राकृतिमूलक नामी को सभ्य समाज वामन, श्राल्प आदि साधु राज्दों से व्यक्त करता है। पहादियों में वंचवहादुर, दलवहादुर, हलतवहादुर, पान-सिंह ग्राहि ग्रिय राम हैं। इसी प्रकार युग-युग के नामों में यत्किचित विशेषता रहती है। नामी के इतिहास के सहश नाम का भी इतिहास हो सकता है। अमुक नाम का आरम्भ किस काल में हुआ। किस गुण या विशेषता के कारण नामी ने उसे अपनाया, वह नाम जनता में प्रिय हुआ या नहीं। यदि वह नाम लोक्पिय हुन्ना तो उसने कितने व्यक्तियों को प्रभावित किया स्नौर उसकी परम्परा में उस नाम के कितने परिद्र पुरुष हुए । उसने नामी तथा उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र का पूर्ण रूप रो पातिनिधित्व िया या नहीं, आदि अनेक बातों का अध्ययन दिया जा सकता है। अंगद नाम

<sup>े</sup> प्रष्ठ ४८ । पर सुद्युग्न की आख्यायिका देखिए ।

<sup>े</sup> एक यत्त के अनुमह से शिखंडिनी को सावधि पुंतस्व प्राप्त हुआ, वही शंकर के वरदान से चिरकाजीन हो गया । शिखंडिनी का नाम शिखंडी हो गया ।

के उदाहरणा से यह बात अधिक लप्ट हो जायगी। ग्रंगद नाम का अञ्चल मुलोक व शिविदधीचि के सदृश कोई आत्मयाजी अिंग (देह) + दा अथवा देहावतंस (अंग + दै - अंग को विभाषत करनेवाला बाज्बन्द, केयूर) रहा होगा । तदुपरांत श्रनेक श्राप्तिद श्रंगद नामधारी हए होंगे । इस नाम के निरन्तर प्रचलित रहने से यह जात होता है कि वह अभी अप्रयोगावस्था को नहीं पहुँचा। नेतायुग में प्रसिद्ध अंगद नामक बालि और तारा का पुत्र हुआ। वह राम हनुमान आदि का सम-कालीन तथा छहयोगी था। उसने रामदृत बन कर रावणा की सभा में श्रंगद नाम का श्रातंक जमा दिया। राम-रावण-युद्ध में भी उसने पर्याप्त पराक्रम दिखलाया। उस नाम से प्रभावित होकर उसके अनुकरण पर अनेक छोटे-छोटे अन्य अंगद भी हए होगे जिनका कोई इतिवृत्त विदित नहीं है। इसके पश्चात उर्मिला और लहमण के पुत्र श्रंगद का नाम मिलता है। द्वापर में भी श्रंगद नाम का उल्लेख मिलता है। चित्रांगद श्रीर रुक्मांगद (स्वर्श केयूर) नाम से कुछ व्यक्ति अवश्य परिचित होंगे। बीच की कड़ियों का कुछ पता नहीं चलता। एक दीर्ध युग के बाद सिक्लों के दसरे गुरु लहना श्रंगदनाम से इतिहासप्रसिद्ध हुए । क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नानक भी सेवा में अपने अंश (देह) की कुछ चिन्ता नहीं की । गुरु ने भी उनको अपना अंग ही समक्ता और प्रसन्न होकर उनका सार्थक नाम श्रंगद रखा। स्वामी दयानन्द से शास्त्रार्थ करने के कारण ईपल्लब्धकीर्ति श्रंगदराम शास्त्री हुए । स्वनामधन्य त्रंगद गुरु के अनुकरण पर सिक्खों में आजकल शैकड़ों त्रंगदिन दिखलाई दे रहे हैं। हिन्दु श्रों में भी श्रंगदों की कमी नहीं है। सिंह े श्रीर राम गीए। शब्द समाज के प्रभाव के कारण संलग्न हैं। प्रयोगावस्था से अप्रयोगावस्था तक नाम अपने सदीर्घ जीवन में कभी तो महान ब्यक्तियों के सम्पर्क से प्रकाश में श्रा जाता है श्रीर कभी पांडवों के सदश श्रशतवास में रहता है। इस जीवन में देश. काल तथा समाज के विभिन्नत्व के कारण वह नाना व्यक्तियों के साथ नये नये खेल खेलता है। कभी चोला बदलता है तो कभी श्रात्मा (श्रर्थ) श्रीर कभी कभी दोनों ही। श्रप्रयोगावस्था तक पहुँचने में न जाने कितना समय लगे। इसलिए श्रप्रण जीवन का 'इतिहास भी ' श्रभी श्रपूर्ण ही है। उपकरणों का श्रभाव, नाम के जीवन की श्रपूर्णता एवं ऐतिहासिक श्रनुपादेयता के कारण इस प्रकार का अध्ययन कोई विशेषता नहीं रखता।

शाब्दी इतिहास के भी दो रूप हो सकते हैं—(श्र) व्याकरण सम्बंधी—इसमें नाम के प्रकृति, प्रत्यय, संज्ञा, लिंग, बचन श्रादि का परिचय दिया जाता है। इसका वर्तमान विषय से कोई विशेष सम्बंध नहीं है। इसलिए भूमिका में उस पर बहुत थोड़ा ही विचार किया गया है। (श्रा) ध्वनि-विज्ञान सम्बंधी—इसमें नामों की ध्वनियों के क्षमिक विकास की सुख्य-मुख्य विकृतावस्थाश्रों का उल्लेख रहता है। श्रंगद नाम में कोई रूपान्तर नहीं हुआ, श्रभी वह अविकसितावस्था में ही है। इसलिए इस प्रकार का उसका कोई अपना इतिहास नहीं हो सकता। चौंड़ा चामुंडराय का विकसिस

<sup>े</sup> देखिए सिंह शब्द का इतिहास (१०० ५७६)

<sup>े</sup> सामान्यत: विकार तथा विकास को एक दूसरे क पर्याध रूप में प्रशुक्त किया गया है। श्रंवर केंग्नन इतना ही है कि मूल शब्द का दिक्षित एम (तर्मय) किसी मामा का स्थामी रूप होता है। यह एक प्रकार का क्यान्तर है। विकृति के आपण सेट के कारण अनेक स्थानिक, प्रस्थायी परिवर्शन होते रहते हैं। मामा सम्बन्धी विकार को विकास कह मन्यते हैं को कुछ सिद्धान्तों के प्रमुखार स्थायी होता है। आपण सम्बन्धी उच्चाएण मेट केंग्नल विकार ही कहलावेंगे। जबकोई युक्त निशासी शतानंद को सहानंदा (Satananda), व्यार्थ प्राण को आर्ट्झन (Art tran) या जुन्फ़ला को सुटपुरना (Int Pulla) कहता है तो ये मामण-व्यक्ति के विभार हैं न कि सामा के विकसित रूप।

स्प है। उसका ग्रापना पृथक इतिवृत्त है। देवद में को देवा बनते-बनते कितना कालय। पन हुन्ना होगा। कितने स्थानों में भ्रमण करना पड़ा होगा। किस-किस वर्ग से संसर्ग हुन्ना होगा। इन बातों का पता भाषाशास्त्रीय इतिहास से ही चल सकता है। देश-देश की बोलियों में रमते-विरमते हुए देवा शब्द ने ग्रापना इतिहास स्वतः बना लिया है।

पुरातत्त्व वस्तु श्रों के सहरा नाम भी श्रपने समय की श्रवस्था की व्यवस्था देते हैं। नामों में इतिहास से श्रिभिप्राय उन सांस्कृतिक तथ्यों का प्रत्यज्ञीकरण करना है जो उनमें सिन्नहित रहते हैं। यह श्रशीतिशय्य के श्रंतर्गत है जिसमें श्रर्थ मूलक व्यवस्था का निरूपण रहता है।

नामों में बहुरूपता—प्रवृत संकलन में ग्रत्यंत लघु नाम से लेकर समाससमित लंबे-लंबे नाम तक पाये जाते हैं। कुछ श्रलंकृत एवं कलात्मक भद्र नामों में सुक्चि मलकती है तो कुछ बेढंगे, फूहड़, पृण्यित तथा भद्दे नामों से कुक्चि टक्कती है। एक श्रोर प्रसादगुणी सरल नाम हैं तो कुछ बेढंगे, फूहड़, पृण्यित तथा भद्दे नामों से कुक्चि टक्कती है। एक श्रोर प्रसादगुणी सरल नाम हैं तो कुछ ब्रिसी श्रोर कूटार्थी गृह, श्रव्यूक्त तथा निरर्थक नाम। लाड़ प्यार के श्रटपटे सरस धरेलू नामों के साथ-साथ हंसाने चिहानेवाले चटपटे श्रीर श्रव्यक्षेत नाम भी हैं। टेढ़े मेढ़े टेठ श्रीर शिलाजात विकृत नामों की भी कमी नहीं है। देश-विदेश के पूर्व प्रचित्रत लोकप्रिय नामों के श्रतिरिक्त श्रश्रुतपूर्व सर्वथा नूतन निराले नाम भी सिव्यिट हैं। कहीं लोलालोडन कर्णंकह नाम हैं तो कहीं श्रुतिमधुर कोमलकांतवर्णी। कहने का तात्पर्य यह है कि नामों के इस श्रजायवधर में श्रुभाशुभ, व्हजु कुटिल एवं प्रियाप्रिय सभी प्रकार के नमूने देखने को मिलेंगे।

नामों का कायाकल्प — सुन्दर नाम बिखरे-निखरे निराले मोती हैं। इन स्टिंच मोतिशों की महार्थ माला में संस्कृति की सुक्तामा — देश की गौरव-गरिमा निरंतर फलकती रहती है। श्रंधिवश्वास, दुलार तथा व्यंग्य के नामों में बहुत ही कम नाम ऐसे हैं जिनसे श्रामिभावक या वरस्पाल की कलारमक कल्पना, किचर किच एवं बुद्धि-वैदग्ध्य का परिचय मिलता हो। पुत्र का सुन्दर नाम पिता के पांडित्य का सून्तक है । श्राधुनिक काल के श्रसंगत, निरर्थक श्रयथार्थ, श्रशुभ तथा श्रिप्य नामों में श्रामुल क्रांति करनेवाले युगप्रवर्तक श्रृष्टि द्यानंद को कौन मूल सकता है। स्वामी जी में यह विशेषता थी कि वह वर्तमान काल की प्रत्येक बात को प्राचीन युग की वैदिक कसीटी पर परस्ते थे। उन्होंने श्रपनी सर्वतेमुखी प्रतिभा, श्रप्रतिहत कल्पना, प्रखर प्रज्ञा एवं दिव्य दृष्टि से न केवल धर्म में ही सुवार किया पर्युत मानय-जीवन के सामाजिक, नैतिक, श्रार्थिक श्रादि सभी चित्रों में देश का कायाकल्प किया। संस्कार विधि में नामकरण संस्कार का बहुत ही ग्रुद्ध, श्रुचि तथा सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है।

विश्वेच्हाण का सार निमान का वैज्ञानिक अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकीण से यूक्प के उन्नतिशील देशों में विशेष महत्त्व का माना गया है। किसी नाम के मूलस्रोत को लोजते लोजते लोजते गंततो गत्वा अतीत के एक ऐसे दुर्लभ, अमूल्य तथ्य तक पहुँच जाते हैं जिसके विष्य में लोगों को श्राप्त तक कुछ भी पता न था और उससे अवगत होने का न कोई अन्य साधन ही था। अशिक्ति आदि-वासियों की मागैतिहासिक प्रथाओं, रहन-सहन, आचार विचार आदि का अविच्छिन विकास किसी लिखित साधन के अभाव में भी, उनके व्यक्तिगत तथा जातिगत नामों की व्याक्षित से जाना जा

<sup>ै</sup> कल्ह्या, विल्ह्या आदि नामों में जीभ रपटने लगती है तो जैयट, कैयट, प्रमाट, उध्वट, वज्रट, रहट, धर्मट, कल्लट मल्लट नामों में नह तालु से टक्सरकर लौटने जगती है। जैसे कोई वस्तु चहान से टक्कर खाकर लौट आती है। ध्रम अकार के प्राचीन नाम व्यवसीर में श्रम प्रचलित नहीं दिखलाई देते।

र ज्ञायते पितृ-पांडित्थंनामधारणकारणात्।

<sup>े</sup> संकत्तित (Articles on names in Encyclopaedia Britannica, Nelson's Encyclopaedia & New Popular Encyclopedia).

सकता है। एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और अमरीका महादीनां ही मुदूर बसनैवाली तथा विभिन्न भाषा-भाषी अति प्राचीनतम जातियों के युग-युग के नाम तथा रहन-सहन के समान टंग से सिद्ध होता है कि उन सबका आदिम पैतृक श्रीभज्ञान (Totem टोटम) एक ही था। वृक (Wolf), सूर्व, नरकट (Reed), सारस (Crane) आदि जड़ और जंगम दोनों ही प्रकार के परंपरागत पैतृक अभिज्ञान (टोटम) पाये जाते हैं। असम्य आदिम जातियों के रोटम-नाम बहुधा सूरज, चांद, बादल, पवनादि प्राकृतिक पदार्थों पर रखे जाते देखे गरे हैं। श्रंधिवश्वासी जूलू लोग श्रानिप्ट की आशंका से अपना असली नाम लेने से भय खाते हैं। जंगली टोरकोई 'बादल' (श्रसली नाम) को सबेरे का बादल और 'भूखा मेड़िया' (श्रसली नाम) को 'श्वेतांग-कपाल-मंजक' (He that raises the white fellow's scalp) कहेंगे। सम्य समाज में टोटम नामो का स्थान जैंटाइल (Gentile—Clan गोत्र) नामों ने ले लिया जो सम्भवत: अपत्यवाचक होते थे। ततुपरांत स्थानिक नाम प्रथुक्त होने लगे।

हिन्, मिस्री, असीरी, बेबीलांनी, ईरानी और यूनानी लोगों में उपनाम (Surname) रखने की रीति न थी। शुरू-गुरू में रोमनों के भी उपनाम नहीं होते थे। आगे चलकर एक व्यक्ति के नाम में तीन-तीन और चार-चार नामों का समुख्य होने लगा। पाचीन यूनानी नाम किसी महत्वपूर्ण गुण के चातक होते थे। यथा —कैलीमेकस (Callimachus—Excellent fighter)। रोमन नाम अधिक गौरवास्पर न थे। सिसरो (Cicero—Vetch grower—तृण्येपक, विद्यारा) पोरकस (Porcus श्रूकरणल, भंगो) आदि। नेसो (Naso—long Nosed—बड़ नक्षू), केसस (Crassus—fat—मोटा) आदि नाम अंग-वैकल्य के व्यंजक हैं। कैल्टिक तथा चूटेनिक नाम महत्वपूर्ण होते हैं। यथा—Conrad (Bold in council समाग्रर), ईथेल (Ethel-Noble सम्य) आदि। ईसाइयों के प्राचीन धर्मप्रथ के नाम जन्म-परिस्थित अथवा धार्मिक भावना से सम्बंध रखते हैं। जैकव (Jacob याकून—Sappliant याचक)। इसाइया (Isaiah—Salvation of Jehovah जेहोना का निर्वाण), हेशा (Hannah—favourअनुप्रह, दया)।

श्राधुनिक यूरप में बपितस्मा के नाम के साथ कोई न कोई उपनाम (Surname) श्रवश्य संलग्न रहता है। प्राचीनकाल में एंग्लो सैक्सन परिवारों में उपनाम न थे। नारमन लोग इनको श्रपने साथ इंगलेंड ले गये। शताब्दियों तक उपनाम केंबल उच्च जातियों में ही प्रचलित रहा। १२वीं शती के लगभग इसका प्रचार स्काटलेंड में हुआ। वेल्स के दुर्गम प्रांतों में श्राजकल भी उपनाम नहीं पाये जाते। श्रेंग्रेजी बपितस्माजन्य नाम जातक की जन्म-परिस्थित, पिता के पद या धर्म के व्यंजक होते थे। तदनन्तर व्यक्ति के रूप-चरितादिपरक नाम रखे जाने लगे। बाद के नाम कायिक विशेष्मात्रां, गुगों, पशु पद्दी, पेड़ पीधों, देवताश्रों श्रोर धार्मिक विश्वाधों या मान्यताश्रों पर होने लगे। श्रायरिश, वेल्स तथा स्काटिश मार्गों से केल्टिक नामों का प्रवेश हुआ जिनका मूल खोत लातीन (Latin) गाणा थी। श्रेंग्रेजों के पूर्वज समन्तारी नाम रखे हो, यथा इश्वित्तत्वर (Ethel wolf—noble wolf or wolf of war श्रेष्ठ वृद्ध दा स्मृद्धांश)। वहुम्बत प्रामीस व्यंगायाक प्राप्त कामीस का मार्ग का नाम रखे जाने लगे।

मुख्य-मुख्य आहेशलना का प्रमाय भा नागर्ननमां एपर पडा है। ईसाई पर्म ने आइपिल के नामी का प्रचार किया। मेरी Mary) नथा एडिजावेय भी गूजतः वर्भयय ने लिये गये नाम है। रिफार्मशान

<sup>े</sup> देव पूज १७ ग्रह्मानेह र ।

<sup>े</sup> अपनाम की कब सामान्य अर्थ में शहण करते हैं तो उसके अन्तर्गत मृतनाम की छोड़ कर आति नाम, साहित्यिक नाम, पद्यी नाम यानि अन्य सब नाग समिनित समके जाते हैं।

<sup>े</sup> स्वितात स्थान माम के खदश जातिगत स्थान नाम भी होते हैं। जान बुख (John Bull) प्रशारेजों का आवीय स्थान नाम है।

के पश्चात् प्यूरोटन श्रीर स्त्राटिश कवेंटरोंने श्रद्धा, श्राशा, सदयता, बुद्धि,, दया जैसे संवेग तथा शुर्ण नंबंवी नामों का प्रचलन किया। संतां (Saints) के नामों के प्रति प्रतिक्रिया के कारण भी बाइबिल के नामों का विशेष प्रोत्साहन मिला। कोंच क्रांतिकाल में यूनान तथा रोम के स्वनामख्यात राष्ट्रवीरों के नाम श्रानाये जाने लगे। विलियन, चाल्सी, जार्ज, श्रार्थर श्रादि प्रसिद्ध राजाश्रों श्रीर वीरों के नाम लोकप्रिय हो गये। व्यक्तिवाचक नाम श्रारंभ में सार्थक होते थे श्रीर जीवन की किसी घटना विशेष पर बदले भी जा सकते थे। जेकब (Jacob थाक्ब) का नाम इसराइल हो गया। ग्रेट ब्रिटेन में श्राजकल नाम तथा उपनाम दोनों ही परिवर्तित हो सकते हैं।

ग्रारम्म में ग्रंग्रेजी उपनाम (Surname) व्यक्तिगत विशेषता—घर, पिता का नाम, व्यव-स्राय या क्याकृति ग्रथवा चरित्र की विलच्याता—से सम्बंध रखता था। ११वीं शती में इंगलैंड में ऐसे नाम पूर्व परम्यस से प्रयुक्त होते श्राये हैं। ये उपनाम (Surnames) निम्नलिखित प्रमुख उद्योगों से प्राप्त हुए हैं—

(क) स्वालद्धायय सम्बंधी—इन नामों से व्यक्ति की रूपाकृति, वस्त्राभूषण, स्वभावादि का श्रनोखापन व्यक्त होता है। इनमें व्यंग्य नाम भी समितित हैं। ये नाम विशेषण या विशेष्य- विशेषण से बनाये गये हैं —व्लेक (Black काला), शार्ट (Short नाटा), स्ट्रीग (Strong विलेख), याइन (Wise चतुर), लाइट फुट (Light foot तीव्रपद), टू.मेन (Trueman सन्जन) श्रादि। जरमनी तथा फांस में भी ऐसे नाम पाये जाते हैं :—

| अंगरेजी | Black (काला) | Whyte (wh | ite सफेद) | Brown  | (भूरा) |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|
| जस्मन   | Schwartz "   | Weiss     | 75        | 3,     | 1.7    |
| फें च   | Lenoir "     | Leblanc   | >>        | Lebrun | , ,,   |

्ख) भोगालिक यास्थान सम्बंबी नाम — हित्त (Hill पहाड़ी), फारेस्ट (forest जंगल) मान (Grove कुंत), लंदन (London), केंट (Kent), फ्तेमिंग (Fleming)। कुछ नामों में स्थान से पहले de, atte, at या a प्रत्यय रहते हैं—

ऐंटवेल (Atwell or Attewell), डानेलेस (DeValera)। रईसी और जमींदारों के नामी में उपयुक्त प्रत्ययों के स्थान में 'ख्राव' (of, German 'Von', French 'at') का प्रयोग पाया जाता है।

(ग) पद पदवी या व्यवसाय सम्बंदी नाम—राजा, राजकुनार, वोप, पार्री, कारपेंटर (Carpenter बढ़ई), टेलर (Taylor दर्जी), वेकर (Baker पाचक), परचेंट (Merchant सीदागर), वटलर (Butler मुख्य पाचक), फ़लर (Fuller)

(घ) पशु-पन्ती तथा प्राकृतिक पदार्थ, सम्बंधी नाम?—बुल (Bull बृषभ), वर्ड (Bird पन्ता), फान्ड (Fox लोमड़ी), हाग (Hogg<sup>3</sup> स्त्र्थर), स्टोन (Stone पत्थर), द्री (Tree बृद्ध), फिन्ट (flint चक्रम ह)। संभव है ये पदार्थ पूर्वजों के टोटम रहे हो।

ै दुराश्य को विवाने के लिए बहुधा शब्द की वर्तनी (Spelling) बदक देते हैं।

Hog (स्थर) में एक और g बड़ा कर Hogg बना बिया गया है ।

<sup>ै</sup> नाम पर धर्म का बन्ना गहरा प्रसाव पहता है। अन्य धर्म प्रहल् करने के कारण परि-वर्तित नाम में सांस्कृतिक विभिन्नता भी हो जाया करती है।

<sup>े</sup> यह एक विलङ्ग बात है कि निरामिष गुजराती नागरों के नाम मनकह (खटमल), मन-कोडी (जातीवीटी), मच्छर त्रादि जीव जन्तुओं पर मिलते हैं और आमिषभोजी काश्मीरियों के "दक्" (खाय) अदि नाम चनस्पतियों पर पाये जाते हैं। (Dr. K. L. S.—A. B. Patrika, June 29,58)

(ङं) अपत्यवाचक— वर्गतिस्मा के नामों में सन (Son सून्) या उसके पर्याय अथवा उसका सद्दम रूप एस (S सं० ज) जोड़कर ये नाम बनायं गये हैं—Johnson, Jonson, Jones, Williams | वपतिस्मा के नामों और उनके संचित्र रूपों में लघुवाचक प्रत्यय (Kin, Cock, ct, in लगाकर भी उपनाम (Surname) बना लिये गये हैं यथा—Robert, Rob, Robin, Watkin; Willcock, |

श्रनेक सरनेम पिता के व्यवसाय में Son लगाकर वन गये हैं यथा Smith (जुहार) से Smithson। श्रन्य भाषाश्रों के कुछ श्रपत्यवाचक प्रत्य नीचे दिये जाते हैं —

स्त (संस्कृत), Son (Eng.), Vitch (Russian वस), Sen (Scandinavian), Sohn or Son (German), Fitz (Norman—French), O' (Irish), Mac (Gaelic), Ben (Hebrew)—Soloman ben David दाउदात्मन मुलोभान, Ibn (Arabic—Abraham ibn Esra), Ap (Welsh—Evan ap Richard—John, Son of Richard)।

Arnold, Oswold आदि कुछ नाम ही Surname हो गये हैं। स्पेन में निवाहित स्त्री अपना Surname प्रयुक्त करती है। इसिलए उसका पुत्र ननसाल या ददसाल में से किसी उपनाम का प्रयोग कर सकता है।

संकलन के मूलोद्गम - यह नाम-संकलन निम्नलिखित पाँच प्रमुख उद्गमों से किया गया है :--

- (१) शिचा संस्थाएँ—(अ) अयाग, आगरा, काशी, दिल्ली तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों के पञ्चाङ्ग (Calendars) तथा परीचाफल; नागपुर तथा सांगर विश्वविद्यालयों के परीचाफल (दैनिक पत्रों द्वारा); (आ) सरकारी गजटों में प्रकाशित इंटर, हाईस्कूल, काशी की संस्कृत तथा हिन्दी मिडिल परीचाओं के फलें।
  - (६) श्राविल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन-परीवाफल (सम्मेलन पत्रिका द्वारा)।
  - (ई) हिन्दी विश्वविद्यालय पंचाङ्ग ।
  - (उ) स्थानीय स्कूलों की पत्रिकाश्रा में प्रकाशित परीदाकत ।
  - (জ) अनेक क्लों, कालिओं, पाठशालाओं एवं गुरुकुलों से पास नामावली।
  - (ऋ) यू॰ पी॰ एस॰ धी॰ ए॰ द्वारा प्रकाशित यू॰ पी॰ सेकेस्डरी एजूकेशन डायरेक्टरी।
- (२) राजकीय विभाग -(म्र) सिनित सूची (Civil list), (म्रा) गजटों में प्रकाशित म्राप्त स्वां की नाम-सूची, (इ) कुछ रंगरूटों तथा परवारियों के रिकल्टों से प्राप्त प्रामीण नाम, (ई) कुछ सरकारी दप्तरों के कर्पनारियों को नाम-पंजिकाएँ, (उ) दैनिक पत्रों में प्रकाशित हाईकार्ट के म्राप्ति योगों, विज्ञप्तियों तथा सम्प्रनों से प्राप्त नाम-सूची (दैनिक पत्रों द्वारा)।
- (३) कांग्रेस, हिन्दूमहायशः आवंदनान, ते १०३०चि, काशी-नागरी-प्रचारियी समा, हिन्दी-साहित्य रामेजन, किसान-समा आदि सना-समितियां के समासदों के सामी की गुनियाँ।
- (४) निर्दाचन नामावली--म्यूनिसालबोर्ड, जिलाबोर्ड तथा राजवभा के मतवाताश्री की नामावली।
- (१) प्रकीर्णक —(अ) धुले कर का मातृभूमि अब्द कोष (काँसी) (आ) हूइज हू आफ इंडिया (Who's Who of India) (इ) ट्रेड डाइरेक्टरी, थैंकर्स डाइरेक्टरी (ई) पुस्तकालयी के

<sup>ै</sup> पहले मिहिस्त परीचार्थियों के नाम के साथ उनके संरक्तकों के नाम भी गजट में प्रकाशित होते थे।

पाठकों, श्रजायब्धरों के दर्शकों, पत्रपत्रिकान्नों के ग्राहकों, वैद्यों तथा श्रमाथालयों के रिजल्स (उ) रेल, प्रेस, मिल तथा फैक्टरियों के कर्मचारियों, कुलियों तथा मजदूरों की नाम-स्चियों (ऊ) वकीलों की डायरियाँ (ऋ) पत्र-पत्रिकान्नों में प्रकाशित दान दातान्नों तथा श्रन्य व्यक्तियों की नामार्थालयाँ (ऋ) पुस्तकों के सूची पत्र (ए) मित्रों से प्राप्त तथा यात्रान्नों में संग्रहीत नामावली, (ऐ) उत्तर प्रदेश के जिलों के कुछ डिप्टी इंस्पेक्टरों से प्राप्त अति प्रचलित तथा विचित्र नाम। (श्रो) साप्ताहिक श्रार्यमित्र (लखनऊ) की संस्कार-सूचनाएँ (श्रो) शिशु (प्रयाग) के नये ग्राहक। (श्रं) श्रंभेजी के दैनिक पत्र Leader, A. B. Patrika आदि में प्रकाशित नाम। (श्रः) साप्ताहिक श्रमृत पत्रिका, भारत तथा हिन्दुस्तान श्रादि पत्रों से प्राप्त नाम।

इस सर्वतोमुखी प्रयत्न में कोई चेत्र ऐसा ग्रवशिष्ट नहीं दिखलाई देता जिसके प्रतिनिधि नाम इस संग्रह में न ग्रा गये हों। इस संकलन में समस्त नामों की संख्या १६२६३ है।

नाम-चयन के कुछ सिद्धांत—नामों के चयन तथा संकलन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया है:—

(क) जिन नामों के तत्सम तथा प्राकृत दोनों रूप मिलते हैं। उनमें से प्राकृत रूपों के निदर्शन मात्र कुछ नाम लेकर शेष नाम यथासंभव तत्सम रूपों में ही लिखे गये हैं, क्यों कि दोनों रूप लिखने से एक ही नाम की पुनरावृत्ति के कारण स्थान का दुरुपयोग होता! देश की परिस्थिति, कुछ आन्तरिक प्रभाव तथा अन्य कारणों से आजकल मनुष्यों में प्राय ग्रुद्ध तत्सम कर्पों का प्रयोग ही विशेष इचिकर तथा प्रिय हो रहा दिखलाई देता है।

(ख) सरलता को ध्येय में रखते हुए संयुक्त वर्णों में वर्ग के पंचमाचर के स्थान पर अनुस्वार से ही काम लिया गया है अर्थात् चन्द्र के स्थान में चंद्र लिखा गया है। हिन्दी के वर्तमान कोशों में भी इसी प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। शिद्धित समुदाय दोनों प्रकार से अपना नाम लिखता है।

(ग) उच्चारण की सुगमता के कारण कतिपय व्यक्ति हुस्व इ, उ के स्थान में दीर्घ इ, ऊ बोलते तथा लिखते हैं। इस ग्रन्थ में हरी के स्थान में तरसम रूप हरि का ही प्रयोग किया गया है।

(घ) दो या दो से अधिक खंड वाले नामों में से प्रायः पूर्वा श समस्त नाम का द्योतक भाना जाता है, रामप्रसाद के प्रथमांश 'राम' से पूरे नाम (रामप्रसाद) का बोध होता है। अंग्रेजी में उत्तरांश (प्रसाद) से यह आश्रय प्रकट किया जाता है। मारतीय नामों में भी यह प्रवृत्ति यदा-कदा दिखलाई देती है। दोनों भाइयों के अर्थ में राम कृष्ण में राम बलराम का उत्तराई है। इसी प्रकार 'रामोरामश्च कृष्ण्य्च" में प्रथम 'राम' परशुराम का उत्तराई और दितीय राम दाशरिथ रामचंद्र का पूर्वाई है। भावातिरेक—प्यार, तिरस्कार, कोघादि में बहुधा नाम का आधा प्रथमांश ही बोला जाता है। निग्न तथा निर्धन अंग्री के अशिक्तित व्यक्तियों को प्रायः आधे नाम से ही, पुकारते हैं। इस आधे नाम से अनेक अपभंश नामों की सृष्टि की जाती है। राम से रामू, रमुआ, रम्मी, रमोला, रम्मन, रम्मू आदि अनेक नाम प्रचलित हो गये हैं। शिचा शूत्य प्रामीण जनता प्रायः इसी प्रकार नाम के प्रथमांश को विकृत कर एक ही नाम के कई रूप बना लेती है। ऐसे नामों में से निदर्शन स्वरूप कुछ नाम ही लिये गये हैं। अर्ड नाम में देव, नारायण, प्रसाद, लाल आदि पूरक शब्दों से युक्त नामों को स्थान अवस्य दिया गया है। इस प्रकार निर्वाचन करने से दो लाभ दिखलाई देते हैं। (१) एक ही प्रकार के नामों की अनावस्थक आबृत्तियों न होगी तथा (२) नूतन नामों के लिए कुछ अधिक स्थान बच रहेगा।

<sup>े</sup> मंथ के समस्त नामों का योग = १७४१७ (१६२६३ + ११६३ + १)

१ नामैक देश बहुणे नाममात्र बहुण्स् ।

- (ङ, सिंह शब्द के योग से बने हुए केवल वे ही नाम लिये गये हैं (अ) जो किसी उपाधि के बोधक हैं—यथा समरसिंह, (आ) जिनमें वह सार्थक रूप में प्रयुक्त हुआ है यथा—देवसिंह (देवों में अेष्ठ) (इ) जो पत्नी के नाम से निर्मित पति के वाचक है यथा—मवानीसिंह (शिव), (ई) जो शृंखलावद्ध कम के अंग हैं, (उ) जिनका मूल रूप पहले नहीं आया है और (ऊ) जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुए हैं। उपर्युक्त छी अवस्थाओं के अतिरिक्त सिंह वाले शेप नाम छोड़ दिये गये हैं क्योंकि उनके रखने से व्यर्थ संख्या-इद्धि होती है।
- (च) ब व के प्रयोग में श्रत्यंत उच्छुं खलता दिखलाई देती है। शिच्चित समाज मे भी श्रान-भिज्ञता श्रयवा प्रमाद के कारण ''वकार बकारयोभेंदोनास्ति'' वार्तिक का श्रानुसरण प्रचुर रूप से हो रहा है। प्रस्तुत अंथ में संस्कृत तत्सम रूपों का ही व्यवहार किया गया है। कुछ श्राति प्रचलित श्रयभ्रंश नाम उदाहरणस्वरूप विकृत रूप में भी रखे गये हैं। श्रतः विहारी दोनों रूपो में लिखा गया है।
- (छ) इसी प्रकार श तथा स के प्रयोगमें भी शिथिलता दिखाई देती है। 'प्रसाद' के स्थान में 'प्रशाद' लिखते हुए कुछ सज्जनों को देखा है। शीतल तथा सीतल दोनों रूप प्रचलित है। इन नामों में देवी के अर्थ में अति प्रचलित प्राकृत रूप सीतला ही एखा गया है, अन्यत्र तत्सम शब्द शीतल दिया गया है।
- (ज) अर्द्धशिचित तथा उर्दू पठित व्यक्ति अर्द्ध रेफ को पूरा लिखते हैं। चंद्र तथा कर्त्ता को उनके तद्भव रूप में चंदर और करता लिखते हुए देखा जाता है। इस ग्रंथ में दो एक नमूनों के अति-रिक्त तत्सम रूप ही लिखे गये हैं। अज के विरंज, विज या वृज रूप जनता में प्रचलित हैं। उदाहरण स्वरूप ही कुछ नाम इस प्रकार लिखे गये हैं। अधिकांश नामों में संस्कृत तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। परकाश, परसाद आदि स्वरमक्ति के केवल दो-चार नमूने ही दिये गये हैं।
- (मा) ऋ भी प्राय: मनुष्यों को भ्रम में डाल देती है। कोई-कोई ऋच्पाल के स्थान पर रिच्छ-पाल लिखते हैं। इस प्रकार के दो-चार नाम ही पाये जाते हैं। इसलिए उन्हें दोनो रूपों में लिखा गया है।
- (অ) तत्त्वम शब्दों के 'त्तृ' को श्राप्त्रंश में 'च्छु' छ श्राथवा ख लिखते हैं। यथा—श्रच्य के श्रच्छ्य, श्राङ्य तथा श्राख्य तीन विकतित रूप मिलते हैं।
- (ट) ए के स्थान में उच्चारण की सुविधा के कारण न विशेष प्रचितत रहा है। गणेश को गनेश लिखने की प्रवृत्ति रही है, किन्द्र श्राजकल तत्सम रूप का श्राधिक प्रयोग हो रहा है। इसलिए श्रिधकांश में शुद्ध रूप ही लिखे गये हैं। योड़ से विकसित रूप भी नमूने के लिए दे दिये गये हैं।
- (ठ) नारायण के कई रूप मिलते हैं—नारायन, नरायन, नराहन, नरेना । श्रांतिम नाम के श्रांतिरिक्त शेष नाम तत्सम रूप में ही लिखे गये हैं।
- (ड) प्रामीण जनता तथा प्राचीन पंडित-मंडली मूर्धन्य 'घ' के स्थान में 'ख' और य के स्थान में ज बोलने एवं लिखने में अम्यरत हैं। प्रथम प्रकार के नाम अत्यल्प हैं। अतः उनको तत्यम रूप में वदलना उचित नहीं समम्ता गया। पुखई, पोखपालादि नामों में कोई परिनर्तन नहीं किया गया है। द्वितीय प्रकार के नाम लोक रुचि के अनुसार 'य' से ही अधिकतर लिखे गये हैं। निदर्शन के लिए कुछ ज के नाम भी रखे गये हैं। यमुना-जमुना दोनों रूप लिये गये हैं।
- (छ) खान, घौकल आदि शिलाजात नामों को उनके निकसित रूप में ही लिखा गया है । क्यों कि उनको मूल रूप में रखने से विकास के इतिहास का ही सत्यानाश हो जाता है ।
  - (गा) मैकू जैसे ठेठ नामों के भी प्रचलित रूप ही दिये गये हैं।

(त) भिथ्या साहस्य (उपमान) पर गहे हुए सैक, निप्सानंद, किसंबर ग्रादि ক্রপ্ত ऐसे नाम हैं। जिनमें कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है । उनको यथारूप में ही लिखा गया है।

इनके श्रातिरिक्त नामों के रूपों में श्रन्य कोई परिवर्तन करना उचित नहीं समका गया। श्रन्य नामों को उनके श्राचु एए रूप में ही लिखा गया है। उत्तराई में नामों के विकास पर भाषा-विभान की दृष्टि से पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस चयन-पद्धित की यह विशेषता है कि समस्त संभ्रह में किसी नाम की पुनरावृत्ति नहीं होने पाई है। न कोई श्रावश्यक नाम छूटा है श्रीर न किसी श्रावश्यक नाम की मस्ती हुई है।

अनुशीलन-शैली — श्रभिषान-श्रनुशीलन-शैली की सामान्य रूपरेखा निम्नलिखित है :— प्रवृत्ति का नाम—

#### १--गणना

क---क्रमिक गग्गना

- (१) नामों की संख्या
- (२) मूल शब्दों की संख्या
- (३) गौण शब्दों की संख्या

ख-रचनात्मक गणना ।

#### २—विश्लेपण

क-पूल प्रवृत्तिचोतक शब्द

- (१) एकपदी
- (२) समस्तपदी

ख-मूल शब्दों पर टिप्पियाँ

ग-- मृल शब्दों की निचित

घ- गीरा पृत्रति द्योतक शब्द

- (१) वर्गात्मक
  - (अ) जातीय
  - (श्रा) साम्प्रदायिक
- (२) सम्मानार्थक
  - (य्र) श्रादर सूचक
  - (आ) उपाधि स्चक
- (३) मक्तिपरक -- नवधा भक्ति अथवा एकादश आग्रामितयों के आधार पर भक्ति के भी अनेक भेद हो उकते हैं।

ङ—गौरा शब्दों की विद्यति

रै—विशेष नामों की व्याख्या—इसमें वे ही नाम चुने गये हैं जो मूल शब्दों की निरुक्ति में एष्ट नहीं हो पाये हैं अयया जिनके सम्बंध में कोई विशेष वात कहनी है।

<sup>े</sup> विध्या उपमान पर निर्मित नामों के कुछ तमूने—सतोपन (तपोवन), सुल्हड (बिल्हड़), सन्ध्या (कन्ध्या), किसंगर (विसंगर), विश्वानंद (कृष्णानंद), सर्धग्र (महंग्र), सेकू (मैकू), सुर्जन (बुर्जन), सुद्ध (जुड़्क्र)।

४-- समीच्या- इस शीर्षक में निरूपित नामों रे त्यालन्य विधिध महरवपूर्ण निष्कर्षी पर प्रकाश वाला गया है।

इस परिशीलन-पद्धित में यत्र तत्र यथावसर कुछ पिवर्धन भी करना पहा है जिसका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है। किन्त, इगमे उसके मामान्य रूप में कोई विकार उपस्थित नहीं होने पाया है।

प्रचन्ध की क्ष्परेखा - प्रस्तुत प्रबंध मूल गोध-निबंध (Thesis) का संशोधित, परिवर्षित एवं परिवर्द्धित रूप है। इस संस्करण में नाम सम्बंधी श्रीके नवीन समस्याओं को सुलकाने की चेधा की गई है। विद्वान् परीक्षक-प्रवर्श के महत्वपूर्ण निर्देशों से भी यथासम्भव लाम उठाया गया है। इस अध्ययन में स्वाध्याय-सत्संगमूलक अनुभव, अनुमान एवं उद्भावना—तीनों का ही आश्रय लिया गया है। समस्त अंथ चार भागों में विभाजित हुआ है। १—नाम-निरूपण्—यह मूल विपय की पृष्ठभूमि है जिस पर प्रकाश डालने से उसके समसने में विशेष सहायता मिलने की संभावना है। इस अंश को आमूल परिवर्तित कर अनेक नतीन शंकाओं का समाधान करने के लिए कुछ नृतन शिवक भी सिल्विष्ट किये गये हैं। इसलिए इसका फलेवर पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया है। इस मुमिका के

- (শ্ব) पूर्वार्द्ध में नाम सम्बंधी सामान्य समस्याद्यों पर विचार-विभर्श हुन्ना है। श्रीर
- (आ) उत्तराई में प्रस्तुत ऋष्ययन की प्रमुख विशेषतात्रों का उल्लेख है।

इस प्रकार नाम सम्बंधी विविध विचारों, नाना मतों (वादों), विभिन्न मंतव्यों, अनेक सिद्धांतां एवं तथ्यों से यह भूमिका प्रायः श्रोत-प्रोत हो गई है।

२-नामों का विश्लेषणात्मक विवेचन-यह शोध का मुख्य श्रंग है जो २० प्रकरणों में समारा हुआ है । इसमें प्रत्येक प्रवृत्ति के नामों का विश्लेषग्यात्मक, संश्लेपग्यात्मक तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोणों से परिशीलन किया गया है। श्लाधात्मक विशेषण तथा नायक-निष्ठा नाम की दो नई प्रवृत्तियाँ श्रीर बढ़ा दी गई हैं। विषय को विशेष रोचक तथा सबीव बनाने के लिए पाद-टिप्पशियों में पहले की श्रपेदा अधिक बृद्धि कर दी गई है। भाषा विज्ञान में शब्दों के निकास को अध्ययन का एक महत्वपूर्ण ग्रंग माना गया है। इसलिए विकसित रूपी के -विशेषतः, ग्रंधविश्वास, दुलार तथा व्यंग्य के नामों में - मूल शब्द भी देने की चेष्टा की गई है। नामों के ग्रंतर्गत संस्कृत तथा श्रन्य विदेशी भाषाओं के क्लिप्ट शब्दों तथा निगृह तद्भव एवं देशक नाभों को ही बोधगम्य बनाने का विशेष प्रयास किया गया है। अविर्धित कथा श्री, संदर्भगर्भित घटनाश्री तथा अन्य अपेक्तित वृत्ती की प्रकाश में लाया गया है। कोश, इतिहास, भूगोल आदि परिचयात्मक अंथों में सहब प्राप्य धिनरएं। को लिहा कर दिया गया है या नितात छोड़ दिया गया है। ब्रतों की तिथियों तथा फलों की छोर ही संकेत किया गया है। उनके पूजा-विधानों, दीर्घ उपाख्यानों, प्रमानपूर्ण मादारम्यों तथा स्तरनों का उल्लेख करना नहीं उचित्र नहीं सम्बद्धा एका, बवोंकि वन सन्तेती अनेक संभर पंथ भुगपता से मिल सकते हैं । प्रत्येक सम्बद्धान में कुछ पारिवाधिक शब्द व्यक्तान में लाये काते हैं । ऐसे शब्द-विशिक्ष नी त्यप्र क्रिये भये हैं । परावसमत कुछ श्रीधरूढियों का दिस्दर्शन की अध्यक्ष्यकतात्सार वधान्यान कर दिया गया है। अभिकांश स्थली पर शर्थ की अपेक्षर भाग पर ई। विशेष जल दिया भगा है।

श्चर्य ते भावः को सन्त्र कहाः गवा है इसका नारार्थं पर नहीं कि श्चर्य हैन है--उरका कीई मुह्न ही नहीं है। श्चर्यः भी बतना ही शालश्वयः है किलन वान । श्चरती श्चर्यः से श्चरिश व्यक्ति

े उद्गाहरमार्थ—काटेश, व्याज्ञा तप्योग, निस्ता घोल, गचन, पानी, श्रम्य, हुस्म स्नादि इट्य गुरुमुख से उच्चरित या धरीर्थय के मून दचर्यों के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं। गुजराती के 'हाथी भाई' नाम को सुनकर खिलखिला उटेंगे। हाथी भाई से वे लोग किसी बड़े डील वाले हाथी के स्मान मोटा मनुष्य समभेंगे। वस्तुत: हाथी गजानन के लिए है और गगेश का भाई हुआ पड़ानन। यह अर्थ सुनते ही विहेंसित मुख की मुद्रा गंभीर हो जायगी। इसी प्रकार सिंधी-पंजाबी नाम खोतासिह है। अर्थ न जानकर जो उसे अपनायेगा अंत में उसको अपने नाम से ग्लानि ही होगी। खोतासिह हमारे विचारे वैसाखनंदन ही है। खोतों (गदहों) में सिंह (श्रेष्ठ अर्थात् बड़ा गदहा) अर्थ में कैसा गहरा व्यंग्य हैं। क्या आप जानते हैं कि कुक्कुट जी महाराज अरुग्एवज महो-दय का भव्य सेप धारग् कर आ गये हैं। खियामल एक समझ मारवाड़ी का नाम है। कोई सामान्य व्यक्ति सेठ के वैभव से प्रभावित हो अपना नाम खियामल इस आशा से रख ले कि वह भी इसी तरह धनी हो जायगा। यदि वह यह जान ले कि खिया (छिया) मल और विष्ठा-मल में कोई अन्तर नहीं है तो उसे अपने नाम से बड़ी घृणा हो जायगी और संगी साथी भी छी: छी; करके दूर भाग जायेंगे। इन उदाहरणों से सफ्ट है कि अर्थ के न जानने से भी कितना अन्ध्र हो सकता है।

नाम को सम्यक्रीत्या समफाने के लिए न तो कोरे श्रर्थ से ही काम चलता है श्रीर न केवल भाव से ही। उससे सम्बद्ध घटना, इतिहास, प्रसिद्धि-हेतु श्रयना कथा-प्रसंग का जानना भी परमात-श्यक है। 'पताली' कुएँ का, 'तूफानी' ऋतु का श्रीर सुसुश्रा सुष्तावस्था के प्रसव का स्मरण् दिला रहे हैं ।

यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि टिप्पिशियों में दिये हुए घटनापरक नामों के हेतु-विशेष श्रपवादमात्र ही हैं। एक ही नाम के सब नामधारियों के जीवन में वही घटना घटित न हुई होगी। श्रम्य व्यक्तियों ने या तो मूल नाम का श्रानुकरण कर लिया है या वे नाम किसी प्रवृत्ति के कारण रखे गये हैं।

मीमांसा एवं समीचा की दृष्टि से यह परीच्या कितना लामप्रद सिद्ध, होगा, इसका निर्याय विज पाठक ही कर सकते हैं।

<sup>े</sup> कहते हैं कि एक बार श्री देवर ने राजकोट से भावनगर को तार दिया कि हाथी को शीष्र भेज दो । भावनगर के महाराज ने तुरन्त ही एक हाथी राजकोट की श्रोर भेजा । ४० भीज जाने पर पता चला कि हाथी पशु नहीं भनुष्य वाहिए। (यह घटना उस समय की है जब काँग्रेस-सभा पति श्री देवर सौराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे श्रीर श्री हाथीजी उनके निजी सचिव थे )

र नाम रखने में परम्परागत रूढ़ियों का नियंत्रण भी बहुधा देखा जाता है। इस्तः अर्थ जगाने में रूढ़ियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। समा एक बंगाली लड़की का नाम है। इस नाम का सम्बन्ध धर्म के तूसरे अंग समा या काली देवी से नहीं है। यह गुण का क्यंत्रक नहीं वस्त् समाज की एक परम्परा या रूढ़ि का द्योतक है। भगवान अथवा इन्ह देव के प्रति समायानता है। भगवान समा की जिए और पुत्रियों की गावश्यकता नहीं। यह नाम संतित निरोध की अतिम मुद्रा समझी जाती है। यह आशा की जाती है कि गागे और संतान न होगी। तृप्ति नाम से भी यही भावना है। भगवान अब हम तृप्त हो गये और संतित न चाहिए। संपूर्ण नाम से भी इन्ह कुछ ऐसी ही अभिव्यक्ति होती है। सब आशा पूर्ण हो गई अब और संतान की इन्छ। नहीं। ये नाम अंघ विश्वास के नामों से भिन्न होते हैं। अंधिकश्वास में संतान के होने के लिए भनीती मानी जाती है। इसमें संतित-प्रवाह-निरोध के लिए याचना की जाती है। पहले में अपेसा है, दूसरे में वपेसा। समा, तृप्ति, आदि नामों के पीछ़े दो वात्रं छिपी हुई हैं। (१) परिवार की निर्धनता और (२) समाज की दहेज कुष्रया। इन्हीं बातों से हरकर माता-विता अधिक संतान की अनिन्छ। अकट करते हैं।

रै—हिन्दी नामों में भारतीय संस्कृति—प्रशिव्धिकता ही इस प्रकार के शोध का प्राण माना गया है। भूगर्भ प्रवेरित गुप्तधन के सहरा सम्यता-सम्पत्ति इन अभिधानों में समाकीर्ण एवं समित रहती है। अभिधान देश के दीपक एवं समाज के दर्पण हैं। इनके द्वारा देश दर्शन अत्यन्त सुलम हो जाता है। किसी परिवार के नामों से उसकी एइ-दशा प्रतिबिबित होती है। किसी प्रदेश के नामों से उस स्थान की जनता की जीवनचर्या व्यक्त होती है। किसी जाति के भौतिक उत्कर्ष तथा मानसिक विकास के बीजांकुर उसके अभिधानों में सुरिह्त रहते हैं। इस भाग में नामों के अध्ययन से उपलब्ध संस्कृति के मुख्य अगों पर विचार किया है। संस्कृति के ये शंग भारतीयों की धर्मपरायग्रता, आध्यात्मिकवाङ्मयता, एवं समाज की अवस्था व्यवस्था, शासन-प्रबंध की नीतिपद्धता तथा ज्ञानविज्ञान एवं कलाओं की प्रगति को व्यक्त रूप देनेवाले अभिज्ञानस्वरूप हैं। आशा है यह परिवर्द्धित रूपरेखा आर्य-सम्यता के प्रांजल, मनोमोहक तथा महत्वपूणे चित्रण प्रस्तुत करेगी। पहले यह शंश भी अत्यंत सूहम था। अब इसकी प्रष्ठ-संख्या लगभग दुगुनी हो गई है। विचार तो यह था कि इसकी और बृद्धत् रूप दिया जाय, किंतु कई कारणों से यह साध अभी सिद्धावस्था को न पहुँच सकी।

# ४--परिशिष्ट में निम्नलिखित महत्वपृर्ण विषय सम्मिलित हैं:--

- (य) नामों का प्रवृत्तिमूलक वर्गीकरण—२० प्रकरणों में अधीत नामों को प्रत्येक प्रश्वति के स्रंतर्गत स्रकारादि कम से दिया गया है। कहीं-कहीं नामों के साथ टिप्पियाँ भी दे दी गई हैं। प्रत्येक प्रवृत्ति पर स्वतंत्र लेख भी लिखे जा सकते हैं।
- (र) कुछ आधरयक तालिकाएँ तथा प्राफ (चित्रांकन)—तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह अंश अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
- (त) नाम के सम्बन्ध में कुछ स्मरणीय वार्ते—इसको नाम सर्वेद्यण का सार ही समकता चाहिए।
- (व) लम्बे नामों के स्पष्टीकरण के कुछ नमूने—इन उदाहरणों से श्रम्य नामों के श्रर्थ लगाने में सुगमता होगी।
- (शा) श्रातिरिक्त नाम सूची ये नाम बाद में संग्रह किये गये हैं। कहीं-कहीं विकसित शब्दों के मूलरूप, श्रार्थ तथा टिप्पणी देकर उनको स्पष्ट भी किया गया है। इनके श्रातिरिक्त नये नाम श्राव बहुत कम दिखलाई देते हैं। तथाकथित नूतन नाम श्राविकांशतः पुराने नामों के केवल मिश्रित नये रूप हो होते हैं। इस सूची में ११६३ नाम हें।
- (ष) संदर्भ-अन्थ तथा अन्थकार —इस सूची में केवल उन्हीं प्रंथों को स्थान दिया गया है जिनसे इस प्रवन्ध के लिखने में सहायता मिली है।

स्थानामाव के कारण अभिपान संग्रह को इस निबंध से पृथक् करना पड़ा है जिसमें समस्त नामचेय अकारादि कम रो लिखे गये हैं!

जो बातें मूल ग्रंथ में लिखने से छूट गई थीं उनका उल्लेख इस परिचय में कर दिया गया है। श्रापूर्या एवं संदिग्ध स्थलों को भी पूर्य तया स्पष्ट करने का भरतक प्रयास किया है। श्रानेकार्थी सन्दों

<sup>े</sup> देखिए हिन्दी अनुशीलन (प्रयाग) में जेखक के दो निबंध— भारतीय अभिधान चेत्र में आभूषणों का महत्व (हि० अनु० वर्ष ७ अंक १) अभिवादन आशीर्धाद- अभिधान (बही, वर्ष म अं० १-२)

से रिचत नामों के अर्थ भी कभी-कभी अनेक हो सकते हैं। भाषा के लचीलेपन के कारण अथवा समक्त के फेर से कुछ वार्ते विवादास्पद भी हो सकती हैं। श्रात: अनेक स्थलों पर अर्थो-भावों में विद्या-बुद्धि-विशास्त्रों के सुद्धम दृष्टिकोण से मतभेद का होना भी स्वाभाविक ही है, परन्तु इस अकैतवगोरण में अपनी समक्त, सक्त तथा सहज चारणा से ही काम लिया गया है।

देवों से सम्बंभित कुश, दीप, घंटा घटादि छोटी-छोटी वस्तुश्रों का प्रभाव भी नामों पर दिख-लाई दे रहा है। इसलिए उनका माहास्य प्रदर्शित करनेवाले मंत्र, स्तोत्रादि आवश्यक जानकर टिप्पियों में दे दिये गये हैं। कहीं-कहीं विशेष स्थलों पर नाम सूची में भी आवश्यक टिप्पियाँ दे दी गई हैं।

इस प्रकार समस्त विषय को टिप्पणियों, तालिकाओं, चार्ट, वंश-वृत्त, प्राफ, मानचित्र आदि से हृदयंगम कराने की यथाशिक्त चेष्टा की गई है। स्वलित शृंखला की विजुप्त किइयों को संबलित करने की दृष्टि से अथवा उपयुक्त नाम न मिलने के कारण या नवीनता लाने के लिए या सुविधा के विचार से कहीं-कहीं उदाहरण इस संग्रह के बाहर से भी दिये गये हैं। विषय-पूर्ति अथवा स्पष्टता लाने के लिए दो-चार स्थलों पर उदाहरणस्वरूप क्षियों के नामों से भी काम लिया गया है।

क्लिष्ट विषय को सरल, सुवोध एवं सरस बनाने की दृष्टि से बहुत सी बातों की आबृत्तियाँ हो जाया करती हैं। विशेषतः शोध सम्बंधी लेखों में पुनस्कित अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रबंध में प्रवृत्तियों का बर्गांकरण, समीद्धण तथा भारतीय संस्कृति—इन तीन स्थलों पर पुनस्कित का कुछ-छुछ आभास होता है। वस्तुतः इन तीनों का विषय बहुत कुछ मिलता-जलतासा है। ऐसी दशा में आबृत्तियाँ अवश्यम्भावी होती हैं। परन्तु विवरण-साम्य होते हुए भी उनमें बहुत कुछ अन्तर है—प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषता है। प्रवृत्ति वर्गांकरण में भित्त पद्ध के महत्व पर विशेष बन दिया गया है जिसक कारण साधक किसी साध्य के प्रति आकृष्ट होता है। समीद्धण में अध्ययन से समाहृत तत्वां एवं सिद्धांतों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है और उन्हों उपलब्ध तथ्यों की अमबद्ध शृंखला-माला से संस्कृति का सर्जन हुआ है। अन्यत्र पुनस्कितरोष-परिहार का पर्यान्त प्रयत्न किया गया है।

श्राशा है प्रस्तुत प्रबंध का यह वैज्ञानिक ऋजु रूप श्रतिशाय उपादेय, रुचिकर श्रथच संप्राह्म होगा ।

भ्रांतिपूर्ण घारणा — अनुसंधान के सम्बंध में कुछ लोगों में यह भ्रांति फैली हुई है कि अनुसंधानक कोई नई चीन प्रस्तुत नहीं करता। वे बहुधा यह उपालंभ दिया करते हैं कि आजकल की योध-कृतियों में पुरानी बातों का ही पिष्टपेषमा रहता है। न कोई नई खांज, न कोई नई ई बाद, न कोई नई वस्तु और न कोई नई बात। अतः ऐसी कृतियों का कोई मूल्य नहीं। उनको यह स्मरण्य रखना चाहिए कि प्रत्येक गवेषणा का उद्देश्य पृथक् पृथक् हुआ करता है। वैज्ञानिकों का कार्य किसी जूतन यंत्र अथवा प्रन्य का आविष्कार करना है। ज्योतिविदों या अन्वेषकों की खोज किसी नवीन नच्चन, देश, तत्वादि का पता लगाना है। अधिकांशतः शोध का परम साध्य — चरमलच्य क्षना ही होता है कि वह किसी व्यापक सत्य को प्रत्यच्च करा है जो सामान्यतः लोकहिट से निगृह

प्रस्वरत्नोक निद्रातिस्तित वयौँ में शासा है— 'पुरवरतोकों ननी राजा पुनयरतोको शुधिष्ठिरः । पुष्परतोका च गैंदेही पुण्यरतोको जनाईन: ।

जिस विकसित शब्द के अनेक निकास (कात) संभव हैं उसका अर्थ करना दुःसाध्य हो जाता हैं। लुचड (काद पदार्थ), जुदा (दुन्र), कोच (कंसलसा) और जोचन सुचई के संसाध्य उद्गम हैं। इसक्तिए जुनतें का कोई मा ६६ अर्थ अंतर १००० हाता। की ज एक एक का पदर्शन

रहता है। तत्व, द्रव्य के उपकरण्, नच्चन, देशादि तयाकथित ग्रामिनव पदार्थ पहले से ही विद्यमान थे, ग्रानंपक उन्हें केवल प्रकाश में ले ग्राया । वर्तगान प्रवन्य का प्रयोजन इस रहस्यपूर्ण तथ्य का केवल उद्घाटन करना है कि ग्रामिधानों में देश की संस्कृति संनिहित रहती है। उसका प्रत्यव्यक्तिरण् ही इस शोध की नवीनता है।

निबंध और उसकी मौलिक विशेषताएँ -- अनुसंधान के नियमों के अनुसार निबंध की मीलिकता के सम्बन्ध में भी कुछ संकेत करना श्रावश्यक सम्भा जाता है। संसार में वास्तविक मौलिक विचारों श्रथवा भावों की देन बहुत ही कम होती है। यथार्थ एवं सूच्म दृष्टि से देखा जाय तो बहुत सी तथाकथित मौलिकताएँ प्रातीत के किसी न किसी प्रच्छन तथ्य के उच्छिष्ट श्रांश के व्यक्त रूप में रपन्धीकरणमात्र हैं। वेटों में सब ज्ञान वीज रूप से बतलाया जाता है, पुराणों में अनेक विद्याएँ भरी पड़ी हैं । महामारत का दावा है कि दुनियां में जो कुछ ज्ञान है सब उसमें सनिविष्ट है श्रीर जो उसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है । अन्य अनीषी भी ज्ञान-विज्ञान के नवीनतम रहस्यों का उदघाटन करते रहे हैं। ज्ञान फिर भी अनंत है। अन्वेषक अपनी सुफ-नुफ के अनुसार कुछ न कुछ पा ही जाता है-'जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठि ।' भिन्न-भिन्न प्रकार के शोघों की मौलिकता भी भिन्न-भिन्न होता है। श्रीर कुछ नहीं तो पुराने परिधान में हीं चित्रकलाका प्रदर्शन कर कुछ विचित्रता दिखलाई जा सकती है। प्रस्तत शोध-कार्य के सम्पूर्ण अवलोकन से विवेकशील विद्वानों को इसमें अनेक प्रकार की मौलिक विशेषताएँ मिलेंगी। विस्तृत सुभाग से सोलह बहुन से अधिक नामां का संकलन, चयन तथा क्रमबढ़ करना ऋत्यंत अमसध्य कार्य है। उस विशाल श्रमिधानमाला का प्रबन्तियों के अनुसार वर्गीकरण करना इसकी अन्यतम भीलिकता है। अनुकृत नामी का विभाजन, वर्गीकृत प्रवृत्तियों का विश्लेषणात्मक विवेचन श्रादि अनेक नई चीजें हैं। इसका साहित्यक सींदर्य भी चमत्कार से शूट्य नहाँ है। भूभिका में अनेक नवीन समस्याओं का नये रंग-रंग से समाधान किया गया है। द्वितीय भाग भीतिकता से ब्रोतपात है -गणना, विश्लेषण, विजातीय प्रभाव, बीजकथा, टिप्पियों तथा समीक्षण के राचक निष्कर्षों से स्वष्ट हा जाता है कि अधिकांश सामग्री अञ्जी है और उसे नतन एव निराले रूप में ही प्रस्तत किया गया है। शैला की अभिव्यंजना तथा परिणामों के परीक्षण की नवानता में तो किसी का संदेह नहीं हो सकता। इस अनुशोलन से प्राप्त पहत्वपूर्ण निष्कर्षी का उल्लेख तृतीय भाग में किया गार है ! पर भारतीय एंग्यूति भी शामिनव रूप में ही प्रदर्शित की गई है। इस प्रनथ का परिशिष्ट कार करा है। का मार्की में बॉरका प्राप

नामी का यह संकार कि का कारण उसकी अविद्यानी एक विश्व मौतिक ही मौतिक दिखताई दे रहा है। कदाचित् इसका कारण उसकी अविद्यानी एक विश्व पान हो अथवा स्वार्थ हिन्द्र दोग — हात्माश्राम नहीं।

शोध में अवरोध—परित्तय के प्रारंभ में ही संकेत किया गया है कि शोधकार्य में पा-पग पर अवराध रहता है। ग्राहि के ब्राहि से लेकर अंत के अंत पर्यन्त अन्वेषक को नाना प्रकार की आधिन्याभियों के मध्य काम करना पड़ता है। विषय को लोज, निर्देशक की लोज, सामगी की खोज, सामनी भी खोज, स्टान्यक प्रनंध, की लोज द्यादि अनेक खोजों को लोजते-खोजते खोजक स्वयं अपने को लो कैठला है। 'हिस्त हरत है स्वरी हैरनहार हिस्त्न" की भी अवस्था हो जाती है। शोष स्पाति तथा उपावि अस्ति के उपगत्त भी एक अन्य उपाधि आरम्भ हो जाती है, वह है प्रकाशकों की खोज। भाग्य ने खाथ दिया तो स्कलता शीव भित्त गई, नहीं तो लखनीरासी का चक्कर कारते फिरिए। किली प्रन्थ का परिचय उसके प्रत्यूहों का उल्लेख किये बिना अधूरा ही रहता है। नाना प्रकार के प्रतिबन्ध भी उसके अनुसंग ही होते हैं। उनके कारण ही स्कलता या सिद्धि का रूपलावय्य

१ यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्नयचित्—(महा मा०१ ५६-३३)

श्रातिशय मधुर एवम् श्रानन्दिषय हो जाता है। सम्भव है कुछ पाठकों को उनका उल्लेख रुचिकर तथा सुखद न हो या भारत्वरूप प्रतीत हो। इसलिए कुछ थोड़ी सी अप्रिय घटनाश्रों का दिग्दर्शन ही कराया गया है। उनसे किसी का मनोरंजन होगा तो किसी को श्रनुभव-लाभ। किसी-किसी को प्रोत्साहन या उद्बोधन मिलने की भी सम्भावना है। व्यस्त या व्यय व्यक्ति चाहे तो उनकी उपेद्या भी कर सकता है। उनका पाठ अनिवार्य नहीं है।

यह दुनिया निराली है। नित्य नवीनता की खोज में तो रहती हैं; परंतु प्रारम्भ में प्रत्येक नई भात से भड़कती है। इस थासिस की भी यही दशा हुईं। बहुत से लोग तो इस विचित्र विषय का नाम सुनकर ही चौंक पड़ते थे। कुछ इसके मूल्य को संदेह की दृष्टि से आँकते थे। यह भी कोई शोध का विषय है यह आशंका अनेक मनस्वी मस्तिक्वों को मंथन करने लगती थी। कतिपय महारिथयों ने इसे टग्नेल कर ही अंतिम नमस्कार कर दिया था। कुछ मित्र हॅसी में 'नाम के डाक्टर' कहकर आनंद लूदते थे। इस प्रकार यह शोध कार्य मनुष्यों के विनोद का—कौतुक-कीड़ा का विषय वन गया था। इन बातों से मन इतना आविष्ट हो गया कि एक रात को स्वप्न में पूष्य महामना मालवीय जी भी विषय को सुनकर आश्चर्य से हॅसने लगे। यह सब होते हुए भी देश के विशाल भू चेन से उच्छ के दाने के सहश एक-एक नाम को संकलित किया गया और उन्हें चिग्नें पर लिख-लिखकर अकारादि कम से अलमारियों में रख दिया गया। देवयोंग से अनुपश्चित में एक दिन एक चौर ताला तोड़कर घर में घुस आया और उन खोज को चिग्नें को जला-जलाकर दृक्कों में स्पर्यों की खोज करने लगा। विलम्ब होते देख वह कर में साहित दृङ्क ही लेकर चलता बना। पुलिस भी अपनी परंपरागत परिपाशी के अनुसार असकत अभिनय करती रही। 'शौर्य' न तु चौर्य' का पत्त ही प्रवल रहा। कुछ दिन इन जते और अवजले नामों की चिति-पूर्ति होती रही।

पहले क्रॅगरेची का बोलवाला था, इसलिए इसे ऋँगरेजी में ही लिखना प्रारम्म किया था। किन्दु कुछ काल बाद देश ने करवट बदला। स्वतन्त्र भारत ने हिन्दी को है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। लेखक को भी ऋगने प्रवन्ध का चोला बदलना पड़ा।

कार्य की मंथर प्रगति देखकर ६० वर्ष से अधिक के एक वयोवृद्ध पड़ोशी प्रतिदिन आकर बार-बार यही पूछा करते थे—मास्टर साहब आपका यह महामारत कब समाप्त होगा। कितने राज्य पियर्तन हो गये। पंचम जार्ज का स्वर्गागेहण हो गया। आठवें एडवर्ड ने चक्रवर्ती राज्य को एक देवी पर बिलदान कर दिया। छुठे जार्ज इंगलेंड में सिहासनारु हो गये। गांधीजी, मालवीयजी आदि न जाने कितने देश के देवता यहाँ से उठ गये। परंतु आपके काम का कोई अंत नहीं। देश-ियंश में कान्तियाँ हो गई, इतिहास का पन्ना उलट गया, स्गोल का मेप पलट गया। बापू के बरदान से भारत को स्थराज्य मिल गया। अखंड भरतखंड के खंड खंड हो गये। दिनयाँ बदल गई। आपके काम की भी काई सीमा है ? नाम —नाम —नाम, रातिहम नाम, जब देवी तब नाम। कितने लिपिक विचार हन नामों से ऊवकर चले गये। कितने दर्जन निवें और पैंसिलें धिस गई। सेरों स्थाही खर्च हो गई। मनो कागज लाल काले हो गये। सेकड़ों पुस्तकों के पन्ने उत्तटे गये। सहस्रां मीलों की यात्रा की गई। लालों मनुष्यों से मेट करनी पड़ी। सेकड़ों क्यारे स्वाहा हो गये। फिर भी इन नामों से पांछा न छूटा। कितने युग यह और लेगा। मैं भी हंसकर कह देता—मुंशी जी, यह महासहस्वनामा तैयार हो गहा है। इस बातचीत से कुछ-कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुसन्यानक का जीवन कितने संकट एवं संवर्ष का होता है।

सम्पूर्ण पांडु लिपि को एक टाइपिस्ट निर्दिप्ट समय से न दे सका, तो दूसरा टाइपिस्ट नियुक्त करना पड़ा। येन किन प्रकारेख टाइप कार्य समाप्त हुआ तो शीघ ही परीक्तकों के पांच छति की एक-एक प्रति मेंच दी गई, परन्तु भाग्य का फेर, प्रति के पहुँचने से दो एक दिन पहले ही आ चोड़च्यों महोदय अप्रसीका के विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने चल दिये। कई मासपर्यन्त वे भारत लांट कर आये। उनकी निरीक्षण-रिपोर्ट समय पर न आने से उपाधि एक वर्ष के लिए और टल गई। इतना दीर्घकाल परीक्षार्थी के लिए कितनी व्यमता का होता है इसका अनुमान वे ही लगा सकते हैं जिनके साथ कभी इस प्रकार की दुर्घटना घटित हुई हो। इसके प्रकाशन में भी कुछ कम कठिनाइयाँ नहीं पड़ी हैं।

चेतना के सजग रहते हुए भी पेस सम्बंधी अनेक अधुद्धियाँ लुक-छिपकर मीनवृत्ति से प्रविष्ट हो जाया करती हैं। ये आदिमूकअंतबाचाल दूतियाँ पुस्तक प्रकाशन के बाद स्वतः उभकने, भाँकने, फुदकने, चिल्लाने और चुगली खाने लगती हैं। उनके लिए लाचारी है, विवशता है। इस प्रेस बाधा से कोई विरला ही गंथ मुक्त होगा। प्रेस (प्रेत) प्रस्त पुस्तकियंड में भी आगम, लोप विपर्यय आदि अनेक विधार हो जाया करते हैं। कभी-कभी तो विचारा अच्चर शीर्षासन करने लगता है। ये वर्णव्यायाम भाषा के विकलित रूप नहीं हैं। अर्थ को स्वर्थ करनेवाले कम पढ़े कम्पोजीटरों की कारीगरी के कला-पूर्ण कौतुक हैं। दोष-शान्ति की तो कोई आशा नहीं, अतः उनके लिए चुमा-याचना के लोकाचार से ही क्या लाभ ?

खेद है कि प्रवास में तमुचित साधन न होने के कारण कई स्थानों पर अपने कथन की सम्पुष्टि तथा समर्थन में मूल प्रन्थों का संदर्भ न दिया जा सका। दो एक स्थलों पर मूल प्रन्थ के तथा विषयानुक्रमणिका के शीर्षकों में विभिन्नता दिखलाई देती हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि अनुक्रमणिका के अनुसार ही उक्त शीर्षकों को सुधारने का कष्ट करें।

मंथ के दोष-गुण्—म्नल्पण मानव चुटियों, दोषों एवं दुर्बलताम्रों का केन्द्र हैं। अतः किसी कार्य में भी उससे पूर्ण ता को आशा रखना विडम्बनामान है। भूल मोलेपन की निशानी है जो कभी प्रमाद से और कभी श्रज्ञान से हो जाया करती है। असमर्थता भी भूल की जननी है। प्रस्तुत पुस्तक में भी दोषों का कुछ कभी नहीं है और छिद्रान्वेषी के लिए तो पर्याप्त सामग्री उसकी मनस्तुष्टि के लिए मिल सकेगी—सच्चे ब्रालोचक को इसमें गुण्दोष—दोनों का ही समन्वय दृष्टिगोचर होगा। जन-साधारण के मनोरंजन की भी कुछ-कुछ श्राया है। श्रनुसंधान का पद्र विद्यार्थी इस शिलान्यास पर श्रपना एक नूतन प्राताद निर्माण कर सकता है। स्थानादि के नामों पर श्रनुसंधान कार्य करनेवाले विद्यार्थी के लिए तो यह ग्रंथ एक सच्चा निर्देशक या परम मिन्न ही सिद्ध होगा। इसके पन्ने पलटने पर विद्या- व्यसनी यदि कुछ पायेगा नहीं, तो कुछ खोयेगा भी नहीं, श्रीर कुछ नहीं तो साता है गामिर्वाचन में तो उससे प्राप्त ए कुछ न कुछ सहायता मिल सकती है। किसी प्रवीण पार्खी को यदि कोई पन्नेवाछित नहान्ते भीण निज जाय तो यह उसका ही श्रमकीशन है। लेलक का तो यह खांत:सुखाय श्रम्यवसाय है। जा कुछ लिखा गया है उस श्रमन्त संवित्यस्थ पर पर प्राप्त में से स्था का ही फल है।

साळ की मंजुळ बोलत से वाणी बोलविता घणी वेगळाची कायम्यां पामरें बोलवीं उत्तरें परित्या विश्वंभरें बोलविले ।। (संत तुकाराम)

कृतज्ञताभार - अंत भें प्रतिपाद्य विषय के अनुसंधान करने में किन प्रतिभावान मनीषियों की सहकारिता प्रत्यन्त अपवा परान्त रूप में प्राप्त होने का सीभाग्य मिना है उन सब का लेखक अत्यंत आमारी है। अपने पूर्ववर्ती तथा समकालीन अनेक विद्वानों के प्रय-रत्नों से इसे अमूल्य

<sup>े</sup> मैना बहुत मीठा गाती है, परन्तु उसके ग्रुंह से गवानेवाला तो कोई खौर ही है। मैं विचारा बोलना क्या जानूँ ! उस प्रभु ने मुक्तसे यह सब बुलताया है ।

सहायता पात हुई है जिससे उन्ह्रण होना इसके सामर्थ्य से परे है। विद्वद्वर्य श्रीडा॰ घीरेन्द्र वर्मा को जिनके तत्वाभिषान में यह शोध-कार्य सम्पन्न हुआ है, किन शब्दों में धन्यबाद दिया जाय। सच तो यह है कि उनके सीजन्य, स्नेह एवं सीहार्ड यदि न मिले होते तो लेखक इस गंभीर एवं गृह गवेषणा में कभी भी कृतकार्य न हुन्ना होता । विषय-निर्वाचन से लेकर गंग-प्रकाशन तक, समस्त कार्य उनके ही अनुग्रह से एफल हो सका है। इस प्रबन्न के विद्वान् परीज्ञक --डा॰ सुनीतिकुमार चादुर्ज्या, डा॰ सिद्धेश्वर वर्मा तथा डा॰ घीरेन्द्र वर्मा—तीनों ही त्र्याचार्य भाषा-विज्ञान के प्रकांड पंडित हैं। उनके अमूल्य निर्देशों, गुख्याहकता एवं प्रोत्साहन के लिए यह अन्वेषक उनके प्रति हृद्य से कृतज्ञ है। प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस थीसिस के प्रकाशन की ब्राज्ञा देकर जो उदारता दिखलाई है उसके लिए यह निबन्धकार विशेष ब्रामारी है। महामान्य श्री पं॰ गंगाप्रसाद उपाध्याय के पुस्तकालय तथा उनके स्वरचित दर्शन मंथीं से विशेष सहायता मिली है। श्रंघविश्वासमलक ब्रुढिया पुराण के सलकाने में पूजनीया बहन श्रीमती कलादेवी ने यथार्थ प्रयत्न किया है। इन युगल मृतियों के शाश्वत आशीर्वाद का ही यह फल है। कुछ दिवंगत आत्माओं का शुभाशिष तथा मंगल कामनाएँ लेखक के सर्वदा साथ रही हैं। उनके प्रति यह इसकी स्वल्प श्रद्धांजलि है। खेद है कि ज्ञात न होने के कारण कई उद्धरणों में कुछ मेधानी रचनाकारों के नाम नहीं दिये जा सके हैं, यह लेखक उनका भी सदा आभारी रहेगा। प्रयाग की प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था हिन्दुस्तानी एकेडेमी का श्रेय भी चिरस्मरण रहेगा, जिसने इसके प्रकाशन का गुरुतर भार अपने ऊपर लेकर यह स्तुत्य साहस किया है। इसके लिए न केवल यह लेखक ही, श्रिपत समस्त हिन्दी संसार चिरऋखो रहेगा । इनके सुचार मुद्रण में न्यू ईरा प्रेस (प्रयाग) के अध्यत्त और कर्मचारियां ने यथा-सध्य अम किया है, लेखक उन सबके प्रति अपनी कृतसता प्रकट करता है। डी॰ ए॰ वी॰ कालेज प्रयाग के जिस पुन्तकालय से लगभग ३५ वर्ष तक अविचिद्धन सम्बन्ध रहा है उसे कैंग्रे तिस्मरण किया जा सकता है। पत्र-पत्रिकाओं के अमूल्य शान-कोष से सभी चेत्र लाभ उठाते रहते हैं। इस दिशा में भी उबी मार्ग का अनुसरण हुआ है। अतः उनके सर्वतोमुखोपितिभासम्पन्न सुघो समादको का कृतज्ञताभार स्वीकार करने में यह प्रन्थकार अपना श्रहोभाग्य समभ्तता है। किसी बंथ के-गुण्-दोष-निरूपण का गुरुतम भार ज्ञीर-नीर-विवेकी, विषय-मर्भें आलोचकों पर ही रहता है, इसलिए उनके महान् उपकार का आभार पहले से ही अंगीकार है। सबसे ऋषिक ऋण तो उन विज्ञ पाठकों का होता रहता है जो पुस्तक को उपयोग में लाकर उसकी उपादेयता चिद्ध करते रहते हैं। छात्रों, मिनों, हितैषियों एवं श्रात्मीय बनों को न श्राशीवींद की अपेद्धा है, न बन्यवाद की आकांद्धा। यह कृति ही उनके परम स्नेह की चिररमृति रहेगी।

## : ? :

## नाम-निरूपण

पूर्वार्द्ध-नाम संबंधी सामान्य समस्याएँ उत्तरार्द्ध-प्रस्तुत अध्ययन की प्रमुख विशेषताएँ

## नाम-निरूपण

नाम श्रीर रूप—ये दो इस विश्व की विचित्र विभूतियाँ हैं। प्रथम कल्पित एवं कृतिम हैं तो द्वितीय प्रकृति प्रवत्त । एक ग्राहर्य है तो दूसरा प्रत्यच्। दोनों में कला-कौशल है। एक में चातुर्व है दूसरे में सौंदर्य। वाणी नाम का अनुष्ठान करती है, अवण उसका अभिनंदन करते हैं। रूप से नेत्रं का रंजन होता है। दोनों ग्रांतःकरण के त्राकर्षण्-विकर्षण् के कारण् होते हैं। दोनों में पारस्परिव सम्बन्ध है, दोनों किसी पदार्थ का परिचय देते हैं। नाम से किसी सत्ता के व्यक्तित्व का बोध होता है तो रूप से उसके धर्म अथवा पुर्ण का। दोनों ग्रानिवार्य रूप से ग्रावश्यक हैं। एक के विना दूसरे क अस्तित्व चिरकाल तक स्थिर नहीं रह सकता। अनामी रूप या अरूपी नाम कहीं न मिलेगा। परन्तु नाम में एक विशेषता यह है कि वह गतिवान है। अपने ग्राधार से दूर भी जा सकता है, परोत्त में भी काम आ सकता है। देशकाल का उसके प्रति कोई प्रतिबंध नहीं रहता।

नाना कोटि के नाम—पत्येक पदार्थ का कोई न कोई नाम होता है। कुछ नाम जातिगत होते हैं, कुछ व्यक्तिगत। जातिगत नाम या संज्ञा से जातिमात का बोध होता है और व्यक्तिगत नाम से केवल एक व्यक्ति का। कुछ वस्तुएँ जातिवाचक नामों से अभिहित होती हैं और कुछ व्यक्तिगत नामों से व्यक्तिगत नाम बहुत थोड़े से द्रव्यों के ही पाये जाते हैं। अधिकांश संख्या जातिगत नामों ही की होती है। मत्स्यादि जलचर, पशु आदि थलचर, पत्ती आदि खेचर तथा कृमि कीट पतंगादि संख्यातीत जीवों का कोई अपना निजी नाम नहीं होता। ये जातिगत नामों से ही पुकारे जाते हैं। जड़ पदार्थों की एक अपरिमित संख्या भी इसी के अंतर्गत आती है। व्यक्तिवाचक नामों का वर्गीकरण निम्नलिखित कोटियों में हो सकता है:—

- (क) मनुष्यों के नाम-व्यक्तिगत नामों में सबसे बड़ी संख्या मनुष्यों के नामों की है, क्योंकि उनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसका कोई श्रपना निजी नाम न हो।
- (ख) स्थानों के नामों की गणना उसके उपरांत श्राती है। महाद्विपों से लेकर छोटे से श्रंतरीप तक का त्रापना नाम होता है। देश, द्वीप, नगर श्रथना प्राप्त कोई भी बिना नाम के नहीं पाया जाता। इसी प्रकार बड़े-बड़े महासागरों से लेकर छोटे-छोटे जलाराय, करनों तक के नाम मिलते हैं। प्रत्येक पर्वत श्रीर नदी का नाम होता है। स्थानों के नाम प्रायः श्रन्थेषकों, यात्रियों, श्रथवा राज-पुरुषों के नाम पर रख लिये जाते हैं। कुछ नाम श्राकृति श्रथवा परिस्थिति-विशेष पर भी पड़ जाते हैं। किसी नृतम स्थान का पता लगते ही उसका नाम रख लिया जाता हैं।

यह विलायत के एक छोटे से स्टेशन का ४८ अवरों का सबसे लम्बा नाम है।

Rardivillicarrakurrakurrieapparlarndoo—This is not a misprint. It is an Australian choriginal word. It is the name of a lake in the Northern Territory, and it means 'the starlight shining on the waters of the lake.'

Wales and New Zealand have even longer place-names; but the name of the Australian lake shows that the aboriginal peoples of Australian thought by ethnologists to be among the oldest remaining types of original homo sapiens—were not behindhand in laventing words which, besides having

The longest Place-name in Great Britain has 58 letters—Llanfairpw-llgwyngyllgogerychwyrmlrobulliantysiliogogogoch—a railway station on the Holyhead-Euston line. (Leader, Allahabad.)

- (ग) प्रत्येक पुस्तक का नाम होता है, इसके नाम में यह विशेषता होती है कि वह उसके प्रकाशन से पहले ही रखना पड़ता है। इसके विपरीत मनुष्य का नाम कुछ, दिनों बाद रखा जाता है। पुस्तकों के नाम प्रायः लेखक, नायक, पात्र-विशेष, विषय, भाव, घटना, परिस्थिति आदि से संबंध रखते हैं।
- (व) व्यापार में विशेष महत्त्व के होने के कारण जलयानों के स्वामी अपने पोतों के नाम रख लेते हैं। वे नाम किसी व्यक्ति-विशेष के नाम पर अथवा जल-संबंधी होते हैं। विमानों के नाम रखने में भी विशेष ग्रामिक्वि दिखलाई देती है।
- (ङ) मुख्य-मुख्य चमकीले तारों, १२ राशियों, २७ नच्चत्रों एवं तारा-मंडलों, तथा नवप्रहों के नाम भी रखें गये हैं। ये प्रायः गुर्ण, त्राकृति, देवों के नाम त्रादि पर होते हैं।
- (च) दिन, मास, ऋतु, पर्वं तथा त्योहार के नाम प्रायः ग्रहों, नच्हों, देवों की जयंतियों अथवा पौराणिक कथास्रों-घटनास्रों के स्राधार पर रखे जाते हैं।
- (छ) स्वायत्तमावना एवं भावातिरेक के कारण कभी-कभी पालत् पशुक्रों को भी तुलारसूचक, व्यंग्य श्रथवा गुर्णात्मक नाम दे दिये जाते हैं । घरों के नामों में भी यही भावना काम करती है । ये नाम ग्रह्मवि श्रथवा किसी थिय व्यक्ति के नाम पर होते हैं । कभी-कभी कोई पौराणिक नाम भी रख लिया जाता है । सुंदर दृश्यों पर भी कुछ नाम पाये जाते हैं ।
- (ज) व्यापारिक कंपनियों, कारखानों, गोण्डियों, समासमितियों, संसदी तथा अन्य संस्थाओं के नामों को कुछ विद्वान् समुच्चयात्मक व्यक्तिवाचक नाम मानते हैं और दिन-मासादि के नामों को जात्यर्थक व्यक्तिवाचक में गिनते हैं।
- (क्क) श्रीपिधयों तथा श्रन्य पर्य-द्रव्यों के नाम भी जात्यर्थक व्यक्तिवाचक ही समक्तना चाहिए।
- (अ) पुराणों में देवों तथा उनके अस्त्र-शस्त्रों, आभूपणों और वाहनों के नामों का उल्लेख आता है। किसी-किसी देव के एक-एक सहस्र नाम तक पाये जाते हैं। विष्णु सहस्रनाम, शिष् सहस्रनाम आदि अनेक सहस्रनाम इस कथन की पुष्टि करते हैं। ये नाम उनके रूप, पुण, लीला एवं धाम पर रखे गये हैं। श्रुतियों ने ईश्वर के अनन्त नामों का स्तवन किया है।

उल्लिखित नामों की कोटियों में से यहाँ केवल प्रथम कोटि ग्रार्थात् मनुष्यों के नामों का निवेचन ही ग्रामियेत है।

a poetically beautiful meaning, could twist the tongue of the uninitiated into knots.

Like all long Place-names the world over, the Australian long-distance ones are composites, made up of a number of shorter words, several of which are elided together. The result, spoken by an aboriginal who knows the dialect of the particular district, is a sound of invariable beauty: guryawarildi, Net. in paleo, Cadibarrawirrawania. (Leader)

यह ग्रास्ट्रेलिया के ग्रादिनिवासियों की भाषा में एक भील का नाम है, जो कई शब्द समूहों से बनाया गया है; सुन्दर श्रर्थवाले होते हुए भी उनके उच्चारण में जीभ को बहुत तोड़ना-मोदना पदता है।

<sup>े</sup> जल मयूर, जल मोती, जल मंजरी खादि।

नाम को विवृत्ति-किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान-विशेष का परिचय नाम निर्देश के द्वारा ही दिया जा सकता है। नाम वह विशेष शब्द अथवा शब्द-समृह है जो किसी पदार्थ विशेष की श्रोर संकेत करता है। यह शब्द-विशिष्ट उसकी निजी सम्पत्ति समभी जाती है। वह उसका स्थायी स्वामी होता है। इस प्रकार नाम-नामी का शाश्वत संबंध हो जाता है। नामी जब तक चाहे उसे अपने पास रख सकता है। श्रन्य मनुष्य उसका प्रयोग नामी के साहचर्य्य श्रयवा सम्बन्ध में ही कर सकते हैं। इस प्रकार के शब्द को व्याकरण में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यक्तीकरण करती है। नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है— "म्नायते ग्रम्यस्यते नम्यते ग्राभिधीयते ग्राथीं ऽनेनवा" त्र्यर्थात जिससे ऋर्थ का ग्रहण अथवा बोध होता है उसे नाम कहते हैं। 'सा' धात अम्यास ऋर्यात श्रावृत्ति करने के श्रर्थ में प्रयुक्त होती है। जो शब्द किसी एक को पुकारने के श्रर्थ में मनुष्यों द्वारा बार-बार दहराया जाता है-उसी एक ही शब्द से सम्बोधित करने का पुनः पुनः अन्यास किया जाता है, उसी त्रावृत्यर्थक शब्द को नाम कहते हैं। नम् धातु से भी नाम सिद्ध होता है जो पुकारने या बुलाने के ऋर्य में व्यवहुत होती है। अमरकोश में नाम के यह छः पर्यायशब्द दिये गये हैं-श्राह्वय, श्राख्या, श्राह्वा, श्रामिधान, नामधेय, नाम--जो श्रामिधेय को पुकारने, सम्बोधित करने, श्रामं-त्रित करने स्त्रादि स्त्रथों में प्रयुक्त होते हैं। नाम एकपदी, समस्तपदी स्त्रथवा समुच्चयपदी होते हैं। जैसे राम एकपदी नाम है । राम सेवक समस्तपदी है। वह राम का सेवक इन शब्दों का समस्त रूप है। श्रीरामजी यह तीन शब्द-एमूड का नाम समुच्चयपदी है। इनमें कोई समास नहीं है। कभी-कभी समास तथा समुख्यय के मिश्रित रूप भी देखने में आते हैं।

नाम श्रोर शब्द — राब्द श्रीर नाम वस्तुतः एक ही हैं। दोनों ही ध्विन संकेत हैं। मिन-मिन्न श्र्यों के लिए मिन-मिन ध्विनयाँ होती हैं जिन्हें शब्द कहते हैं। नाम इन शब्दों से बनाये जाते हैं। श्राब्दों के सहश नामों के भी तत्सम, श्रद्धतत्सम, तद्भव तथा देस्य रूप होते हैं। श्रांतर केवल इतना ही है कि प्रथम का ध्विन संकेत मन को श्रार्थ की श्रोर ले जाता है श्रीर द्वितीय का ध्विन-संकेत उस संजी की श्रोर श्रांकित करता है जो उसका श्रादि होत है—उसका मूलाधार है। नाम का जन्म शब्द से पहले हुश्रा है। भाषा श्रीर उसका व्याकरण बाद को बने हैं। बोर वनों के मध्य में रहनेवाली श्रांशित्तत जंगली जातियों के यहाँ भी नाम का प्रयोग पाया जाता है। स्विट के श्रादि में श्रांगिन, बायु, श्रादित्य तथा श्रंगिरस नाम के ऋषि पहले प्रादुर्भृत हुए, फिर उन्हीं से जानोदय हुश्रा। मुसलिम श्रीर ईसाइयों के श्रादि पुरुष श्रादम ने सबसे पहले प्रत्येक जीव का प्रथक प्रथक नाम रक्खा। इन बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि नाम की उत्पत्ति शब्द से पहले हुई।

नामों में अनुकृति—गनुष्य स्वभाव से ही अनुकरण-प्रिय होता है। मोजन-वस्त्र में ही नहीं, नामों में मी वह अन्य की अनुकृति करने लगता है। अनुकृरण-प्रियता से एक ही प्रकार के नामों की अभिवृद्धि होती है। एक ही नाम सैकड़ों मनुष्यों के पाने गये हैं। इसके उस नाम की लोकप्रियता सिद्ध होती है। यही कारण है कि आज सहसों सम दिखलाई दे रहे हैं, किन्तु सम के पुणों का निर्दात अभाव है। मौलिक नामों में जो पुण या बहुतियाँ पाई जाती हैं उनका अनुकृत अभिक्षानों में प्राय: अमाव ही स्वता है। मौलिक नाम से अभिवाय उस आदि नाम से हैं जो सम को आदर्श मानकर अपनाया गया था। अनुकृत नाम केनल यान्द-सार्द्ध, मानुर्व अधना कहा के कारण ही प्राय: सब लिये जाते हैं। युर्वुलों ने अगिन-कालीन वेदिक नामों को आध्य दिया है, तो बिहार आदि संस्थाओं ने बीव नानों को पुनर्जानित किया है। सिनेना के कारण भी कुछ नाम जनता में प्रचलित हो गये हैं। अनुकर्ण की पृत्वी महिलाओं में निशे: पाई जाती है। किसी के यहां नये अकार के व्यवस्था देखकर

स्यादधीह्नयः ।

उनके हृदय में उन्हें प्राप्त करने की प्रवल उत्कंठा जाग्रत हो जाती है। नामों में भी यही भावना काम करती है। कोई नाम उन्हें रुचिकर लगा तो संतान के त्राभाव में भी वे भावी संतित का वही नाम रखने का संकल्प मनमें कर लेती हैं। कल्पना-विहीन मनुष्य भी इसी प्रकार त्रानुकरण-प्रिय होते हैं।

अनुकृत नामों में दोष—प्रवृत्ति-प्रलय के अतिरिक्त अनुकृत नामों में एक दोष यह भी है कि उनसे नाम-साहर्य के कारण लोगों को अम हो जाने की आरांका रहती है। "अरवत्थामा हतो (नरो वा कुंजरो वा )," इस संकेत से द्रोण ने अपने प्रिय पुत्र अर्वत्थामा की मृत्यु समभी। अजिमिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो यमदूतों को भगवजारायण का अम हुआ। निम साहर्य से ही 'ज्लियस सीजर' के 'सिका' की बड़ी दुर्गति हुई। यही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान में तो बेचारे एक उपन्यास-लेखक को हजांना तक देना पड़ा क्योंकि उसके एक पात्र का नाम एक व्यापारी के नाम से मिलता था। "हाय हमारी 'मुसलिम लीग' मर गई का —इस वाक्य से तो न जाने कितने ओताओं को मित-विभ्रम हो गया। दर्शकों ने समभा कि मृतक के प्रति शोक प्रदर्शित करने के स्थान में ये लोग 'मुसलिम लीग' नामक राजनीतिक संस्था के लिए नारे लगा रहे हैं। वास्तविक बात यह थी कि एक बंजारा शेख ने पाकिस्तान बनने के दिनों में आवेश के कारण अपने लड़के का नाम 'पाकिस्तान' तथा लड़की का नाम 'मुसलिम लीग' रखा था। चेचक से लड़की की मृत्यु हो गई। यह उसी की अर्थी थी जिसके साथ उपर्युक्त वाक्य बुहराते हुए लोग जा रहे थे। नारद नाम के ७ व्यक्ति प्रसिद्ध हैं। नारद कहनेमात्र से सातों में से किसी का अम हो सकता है। ऐसी अवस्था में अमीष्ट नारद का निर्णय कठिन होगा।

नामों में नवीनता—इसके विपरीत दूसरी स्रोर मानव-प्रवृत्ति विचित्रता की खोज में सतत प्रयत्नशील रहती है। इसी प्रवृत्ति के कारण नामों में स्रनेकरूपता स्राती है। स्रभिनव द्वारों तथा मार्गों का स्रनुसरण करती हुई वह नृतन भाव-लोक में प्रवेश करती है—कल्पना से नवीन नामों का सजन करती है। इसी वैचित्र्य-भावना से नाम-शास्त्र में नयी प्रवृत्तियों का समावेश हुस्रा जिससे नृतन

Cinna—I am Cinna the poet. I am Cinna the poet, I am not Cinna the conspirator. (Shakespeare's Julius Caesar, Act III, Scene III)

KARACHI, Jan 5. Things are not always what they seem. For instance, people watching a funeral procession in the small Punjabi village of Bhowana were surprized to hear the mourners crying "Oh; Our Muslim League is dead: goes our Muslim League." and shocked to think that instead of crying for the deceased they should discuss the decline of a political party once all powerful in Pakistan.

However, on inquiry a 'Pakistan Times' reporter learned that 'Muslim League' was the name of the dead girl. Her Parents who belong to a nomadic tribe of Shaikhs, in the political enthusiasm of the first independence days called their children 'Muslim League' for the girl and 'Pakistan' for the boy. The girl died of small pox but 'Pakistan' still lives—(U. P. I.—A. P. P.) Amrita Bazar Patrika.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 'वापी अजामिल पार कियो जिन नाम लियो सुत ही को नरायन !

 <sup>3</sup>rd Citizen—Your name Sir, truly.
 Cinna—Truly, my name is Cinna
 1st Citizen—Tear him to pieces, he's a conspirator.

Amrita Bazar Patrika, 4-9-55.

W Death of "Muslim League"

नामों की संख्या में विशेष अभिवृद्धि हुई। आश्वलायन, शुनःशेष, जरत्कार, मीद्गल्य, मांडव्य, अधमर्पण, विभांड, कैय्यट, मम्मट, लोल्लट, कल्हण, कण्णा, रहट, दोलंधिया, धर्वरिया, भल्लह्ण, मित्रावरुण, पुरूरवा, वास्क, सायण, श्यावाश्व, शाकटायन, ऐतरेय, कृशाश्व, आपस्तम्ब, अर्चनाना, अप्पय, दथ्यङ्आयर्वण (दधीचि) आदि प्राचीन भारतीय नामों के आजकल दर्शन दुर्लभ हो गये हैं।

नामों के दो प्रकार—उपर्युक्त विवेचना के अनुसार नाम दो प्रकार के होते हैं—(१) अनुकृत तथा (२) अभिनव । अनुकृत नाम वह है जो किसी प्राचीन अथवा प्रचलित नाम के अनुकरण पर रखा गया है। कल्पना के द्वारा सोच-विचारकर न्तन निर्मित नाम जिसका मृत तथा वर्तमान काल में अस्तित्व न हो अभिनव नाम कहलाता है। कुछ मनुष्यों का सहज स्नेह अनुकृत नामों से रहता है तो कुछ अभिनव नामों पर सुग्ध रहते हैं, क्योंकि वे मानवीय उत्सुकता को शांत करते हैं। उनसे नवीनता अथवा विलक्त्याता की पिपासा परिनृत होती है। इसी वैचिन्य-विधान के अन्वेषण से मिथ्या-सादृश्य के द्वारा अर्द अभिनव नामों की सृष्टि हुई। सहँगू और सेक्, महँगू और मैक् के मिथ्या-सादृश्य से रखे हुए अर्द अभिनव नाम हैं। अभिनव तथा अनुकृत नामों का यह मिश्रित रूप वृसिंह अथवा किन्नरों के सदश कल्पना की एक अद्भुत सूक्त है।

श्रन्कृति तथा त्र्यावृत्ति--त्र्रनुकरण तथा त्रावृत्ति में त्रानुपातिक संबंध है। जितना ही श्राधिक श्रनुकरण किया जाता है उतनी ही श्रावृत्ति में वृद्धि होती जाती है। श्रनुकरण से एक ही नाम की कभी-कभी सैकड़ों आधितयाँ हो जाती हैं। अनुकृति नामों की संख्या नहीं बरन आधितयों की संख्या बढ़ाती है। इससे प्रवृत्तियों की हत्या होती है। अनुकरण से एक बड़ी हानि यह होती है कि उससे नये नामों की संख्या-वृद्धि में बाधा पड़ती है। ग्रावृत्तियाँ क्यों होती हैं ? इस प्रश्न का समाधान करने से पहले अनुकरण के हेतुओं पर विचार कर लेना उचित होगा। शब्द-सौष्ठव एवं माधर्य के श्रातिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जो अनुकरण करने को बाध्य करते हैं। सबसे बड़ा नियंत्रण राशियों का रहता है जो शिविवाशिचित सबको अपने सीमित चेत्र से बाहर नहीं जाने देतीं। कुछ साहित्य प्रेमियों को अनुपास का मोह भी बहुत सताता है। वे अपने परिवार में अनुपासित नाम रखना ही अधिक पसंद करते हैं। इससे प्रवृत्ति के प्रतिकूल अनुकृत नाम खने को विवश हो जाते हैं। किसी नाम की लोकप्रियता भी अनुकरण का हेतु बन जाती है, जो व्यक्ति जितना ही लोकसंग्रही होगा उसके नाम में उतनी ही साधारणीकरण की शक्ति होगी, वही नाम सर्वप्रिय बन सकेगा। उसी से सत्यं, शिवं एवं सुन्दरं की मङ्गलमयी त्रिधारा प्रवाहित हो सकेगी। यही आवृत्तियों की आवृत्ति के कारण हैं। ऋनुकरण के संबंध में यह न भूलना चाहिए कि जब अनुकृत नाम किसी देवता के नाम पर श्रद्धा-भक्ति तथा निष्ठा के कारण एख लिया जाता है तो वह इस कोटि में नहीं स्त्राता। जब किसी मनव्य का कोई संदर श्रीर रोचक नाम श्रपना लिया जाता है वही श्रनुकृत नाम कहलाता है। कभी-कभी एक ही कता में पाँच-पाँच श्रोभप्रकाश नाम देखे भने हैं। किसी-किसी के विचार से नामों की ये पुन रक्तियाँ पृथक्-पृथक् नाम हैं जो एक है। समध्वनि से पुकारे जाते हैं। उनके मत से जितने भी श्रीगप्रकाश हैं ने तम गिल-भिल अर्थनाले प्रथक-प्रथक शब्द हैं, केवल संनीधित करने की शुरुद ध्यनि ही एक है। ब्राइत्यक नाम को ये वही नाम नहीं मानते। जिस प्रकार अनकालंकार में एक ही ध्यानवाले शब्दों की श्रावृत्तियाँ होती हैं, किंगु प्रत्येक शब्द का श्रर्थ भिन्न-भिन्न होता है, उसी प्रकार वितने नाम उतने अर्थ । हरि नाम के बिदने ब्यक्ति होंगे उतने ही प्रथक प्रथ फ

<sup>े</sup> मिश्र के पदच्युत राजा फारुख की बेगम (फरीदा) और बच्चों के नाम 'फ' से ही जारंभ होते हैं। पुरुवंशीय राजा रोहारय के दश पुत्रों के नामों में शंत्यानुवान्द का कैसा अपूर्व आनंद मिलता है। ऋतेषु, करेत्र स्वविड जेपु, क्रतेषु, जलेपु, धर्मेपु, धूतेषु, स्थलेषु, संज्ञतेषु, धनेषु। (विष्ण पुरु)

ग्रार्थ लिये जायंगे । यद्यपि उन सब नामों की ध्वनि समान ही है । इसलिए हिर संबंधी जितने नाम हैं सब भिन्न-भिन्न हैं । एक ही ध्वन्यात्मक हार पाँप, मेटक, ताल, पानी ग्रादि ग्रनेक ग्रायों में प्रयुक्त होता है । यदि हिर का ख़िपात्मक प्रयोग मान लिया जाय तो एक ही ध्वनि से ग्रनेक ग्रायों निकल ग्रायों । शब्द एक ही है, ध्वनि एक ही है, श्रार्थ ग्रनेक हैं । वैशम्पायन नाम के तीन व्यक्ति हैं । तीनों नाम के तीन भिन्न-भिन्न निर्वचन किये जा सकते हैं । यादः ध्वनि सम्य होते हुए भी तीनों वैशम्पायन पृथक् पृथक् तीन शब्द हैं, एक नहीं । इस तर्क से वे ग्रपने इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि नामों की ग्रावृत्ति नहीं होती । समान ध्वनि-स्चक होते हुए भी वे भिन्न-भिन्न नाम हैं । इन युक्तियों से ग्रावृत्यक नामों की विभिन्नता सिद्ध नहीं होती ।

- (१) यमक तथा श्लेपालंकार वाक्य में ही आ सकते हैं, क्योंकि उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध रहता है। स्फुट तथा विकीर्ण नामों का अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए उनको यमक तथा श्लेप समकता उचित नहीं।
- (२) वैशम्पायन की तीन व्युत्पत्तियाँ हो गईं किंतु जब सैकड़ों वैशम्पायन हों तो क्या किया जायगा, एक सीमा के बाद तो श्रावृत्ति मानी ही जायगी।
- (३) निर्वाचक नाम की व्युत्पत्ति पर इतना सून्म विचार नहीं करते, उन्हें तो किसी श्रमीष्ट नाम का श्रनुकरेण करना होता है।
  - (४) यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नाम रखने में अर्थ से भाव प्रवल होता है।

उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुकरण से नामों की आवृत्ति होती हैं। एक नाम की समस्त आवृत्तियाँ एक ही होती हैं और उनका अर्थ भी एक ही होता है। वे पृथक्-पृथक् राज्द नहीं होते। अब प्रश्न यह होता है कि जब एक ही नाम की अनेक आवृत्तियाँ हैं तो उनको जातिवाचक मानना उचित होगा न कि व्यक्तिवाचक। उनको जातिवाचक मानना युक्तिसंगति नहीं, क्योंकि एक ही नाम के समस्त पुरुषों में कोई ऐसा सामान्य लक्षण नहीं जो उस वर्ग के सब व्यक्तियों में पाया जाता हो जिस प्रकार सब पशुस्त्रों में एक सामान्य पशुत्व या सब शुकों में एक सामान्य गुफ़त्व पाया जाता है। सब मनुष्य में जातीयता प्रकट करने के लिए जिस प्रकार एक चिह्न-विशेष होता है जिसे मनुष्यत्व कहते हैं उस प्रकार का सब रामों या कृष्णों में रामत्व या कृष्णत्व धर्म का समरूपेण कोई सम्बन्ध नहीं दिखलाई देता। एक गौर वर्ण बालक भी अधिवश्वासजन्य रुद्धियों के कारण कृष्ण संज्ञक हो सकता है। कुछ विद्वान ऐसे नामों को सामान्य व्यक्तिवाचक कहना अधिक उचित समक्ति हैं।

हिर आये हिर लेन को, हिर बैठे हिर पास।
 हिर हिर सुत हिर में चले, तब हिर भये उदास।।

२. (अ) विशं मनुजं पातीति विशम्पः। विशास्पतिरित्यर्थः। आतोऽनुपसर्गे कः [३।२।३] इति कर्तरि कः।

बाहुतकाद् विभवतेरलुक् । विशम्पशब्दश्चायमश्वादिष्ठ पट्यते । अत्तप्त विशम्पस्य गोत्रापस्य युमान् इत्यत्रे अश्यादिस्यः पज् [१।१।१९०] इति फिन वैशम्पायन इति पदं निष्पश्चम् ।

<sup>(</sup>श्रा) सम्पाशन्दो दितुन्थे सुश्रिसद्धः विगता शम्पा यस्मात् स इति वा, यस्य स इति वा विश्वम्यः। विद्युच्छव्दोऽस्रोपचारात् प्रज्ञाचा प्रतिभाषा वा शारीरकान्तेर्वाबोधकः। अतएव निव्यज्ञो वा निष्प्रतिभो वा निष्प्रभो वा विशम्पशब्दस्यार्थः तस्य गोत्रापत्यं वैशम्पायनः।

<sup>(</sup>इ) वैयाकरणप्रवरेण वर्षमानेनोक्तम्-विविधंशं सुखं पातीति विशम्पः । तस्य वैशम्पायन इति । (मञ्जूषा, शस्टम वर्षे, द्वितीया संख्या अक्टूबर, १६५३)।

किसी त्राविष्कारक ग्रथवा स्थान-विशेष के नाम से कोई वस्तु बाजार में विकने लगती हैं। ऐसे नामों को कोई व्यक्तिवाचक ग्रीर कोई जातियाचक कहता है। मैं दुकान से कुछ पनामा (blade) लाया हूँ। यहाँ पनामा जात्यर्थक व्यक्तिवाचक मानना ग्रन्छा है। कम्पनी, पुस्तकालय, समा-समिति ग्रादि नाम ग्राने के कुछ विद्वान सामृहिक व्यक्तिवाचक कहते हैं। नरनारायण, दत्तात्रेय, त्रिमूर्ति ग्रादि नाम ग्रानेक देववाची होते हुए भी समस्त पद होने के कारण एकवचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होंगे। किसी-किसी नाम की सैकड़ों ही नहीं, हजारों ग्रावृत्तियाँ श्रुतिगोचर होती हैं। यह उसकी लोक प्रियता का क्राव्ययण करने के लिए किसी सीमित चेत्र के नामों का अध्ययन करना उचित होगा। प्रत्येक नाम की कितनी ग्रावृत्तियाँ हुई हैं ? किस नाम का सबसे ग्राधिक मनुष्यों ने ग्रावृकरण किया है ? इस गणना से यह पता चल सकता है कि ग्रामुक नाम वहाँ पर जनता में ग्राधिक प्रचलित है। ग्रवध के नामों की गणना में संभव है वहाँ राम का नाम ग्राधिक प्रचलित हो। शत में कृत्य का कौन-सा पर्यायवाचक नाम सबसे ग्राधिक प्रसिद्ध होगा, यह वहाँ की नाम-गणना से ही सिद्ध हो सकता है। ग्रंत में इतना ही कहा जा सकता है कि किसी नाम की ग्रावृक्ति एवं ग्रावृत्ति उसकी लोक-प्रियता के कारण होती है जो स्वतः श्रुतिमाधुर्य, रचना-सौन्डव, ग्रार्थ-गोरव, भव्य-भावना तथा व्यक्ति-ग्रिशेप ग्रादि वातों पर निर्भर रहती हैं।

श्चनुकृत नामों के भेद—नवीन नाम रखने की प्रवृत्ति कितपय मनुज्यों में ही पाई जाती है। श्रिधकांश में पूर्व प्रचलित नाम ही रख लिये जाते हैं। श्रानुकृत नामों के श्रिविकारी तथा विकारी ये दो रूप पाये जाते हैं। श्रिविकारी श्रपने यथार्थ रूप में रहता है। हरिश्चंद्र श्रिविकारी नाम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुत्रा, विकारी के कई प्रकार मिलते हैं:—

- (१) धनात्मक विकारी नाम—इनमें यथार्थ नाम के त्रातिरिक्त कुछ त्रान्य शब्द त्रागे या पीछे जोड़ दिये जाते हैं। हरिश्चंद्र सिंह, वेदव्यास नामों में सिंह तथा वेद त्रातिरिक्त शब्द हैं।
- (२) ऋगात्मक विकारी नाम—इसमें यथार्थ नाम में से कुछ शब्द घटा दिये जाते हैं यथा-प्रतापिसह में सिंह प्रथक् कर देने से प्रताप नाम बन गया।
- (३) श्रांशिक विकारी नाम—नाम के पूर्व श्रथवा उत्तर श्रंश को लेकर नाम बना लेते हैं। हिन्दी नामों में प्रायः पूर्व श्रंश ही लिया जाता है। कहीं-कहीं दोनों श्रंशों पर भी नाम पाये जाते हैं। बलराम के पूर्व श से बलदेव, बलबिहारी श्रौर उत्तरांश से रामकृष्ण, रामब्रज श्रादि नामों का खजन हुश्रा।
- (४) श्रपभ्रंश विकारी नाम—संपूर्ण नाम श्रयवा उसके किसी श्रंश को विकृत कर ये नाम बनाये जाते हैं—रमचंदा रामचंद्र से श्रीर रमुखा राम से बने हैं।
- (५) राह्मिम विकारी नाम--इसमें लम्बे नाम का हस्त्ररूप कर दिया जाता है, यथा मंज नारायण का विज्ञान, नारायण का नरेना, भूत कर्म का भीकल । जिन वालकों का घरेलू (लाइ-ध्यार का) नाम गहीं होता अहें ऐसे ही नामों से पुकारते हैं—वमला (सनलाल), हन्तू (हरतारावण, हनुमान), विसिया (विश्वभारताथ) वे केवल पुकारने के नाम हैं, लिखने में इनका प्रयोग बहुत कम देखा गया है।

नाम और नम्दर—जो मनुष्य नाम को देवल संकेतमात्र ही मानते हैं, उनका कहना है कि नाम के स्थान पर किसी संख्या से भी काम ले सकते हैं। मीजीलाल नाम न स्वकर नं ० ४ या किसी श्रान्य श्रांक पर नाम मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं। नी अगस्त और सन् वयालीस भी तो नाम हैं। इसमें यह आपित हो सकती है कि संख्यावाचक नाम निर्यंक तथा भावना-एहित होंगे किस उपर्युक्त दोनों नाम उस देशव्याभी कांति की अश्लंत जिनगारियाँ हैं किन्होंने विदेशी दासना के वंचन को मस्म कर दिया है। वे दोनों सार्यंक हैं, उनसे हृदय में भावोदय होता है। इसके निर्यंत सख्यान

वाचक नाम उस शुष्क स्थाणु के सदश होंगे जो । किसी के अंतः करण में किसी प्रकार का राग-विराग उत्पन्न नहीं कर सकता । उनमें श्रमिधा, लच्चणा श्रीर व्यंजना शक्तियों का श्रमाव रहता है । इसलिए उनसे किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकल सकता। कुछ लोग उसका विद्योत्तमा तथा कालिदास के शास्त्रार्थ का सा मनमाना अर्थ लगाने की चेष्टा करेंगे। सेना में नम्बरों से विशेष काम लिया जाता है। कोई सैनिक बिना नम्बर के नहीं होता। किसी सैनिक के नम्बर से केवल दो बातें व्यंजित होती हैं-(१) क्रमांक (२) उसका व्यवसाय । नं ्रेप्प्र का यह तात्पर्य है कि सिपाही का क्रमांक प्रप्र श्रीर ५५६ के मध्य में है श्रीर वह किसी सेना विभाग में काम करता है। इस प्रकार कोई भी संख्या उपर्युक्त दो बातें ही किसी व्यक्ति के विषय में व्यक्त कर सकेंगी। इससे स्वष्ट हो जाता है कि संख्या-वाचक नामों से व्यक्तियों के व्यक्तित्व विनष्ट हो जाते हैं। किसी-किसी को यह आचीप भी हो सकता है कि जब मुख्य-मुख्य तारों ग्रीर नत्त्त्र-मंडलों के ग्रातिरिक्त ग्राधिकांश तारों के नाम के स्थान पर संख्या से ही काम लिया गया है तो यह नियम मनुज्यों में क्यों लागू नहीं हो सकता ? इसक निराकरण यह है कि छायापथ में ऋसंख्य तारे हैं। फिर न जाने इस विशाल ब्रह्मांड में कितनी गगनना गंगा ग्रीर चमचमाती होंगी। नाम से काम चलना वहाँ सम्भव नहीं है। एक ही नाम के अनेक तारों में से किसी एक तारे को पहचानने में बड़ी कठिनाई होगी। दूसरी बात यह है कि साधारण जनता को तारों के नाम की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनमें उसकी ग्रासक्ति की कुछ सामग्री नहीं पाई जाती। उनके नाम की ग्राकांचा तो केवल थोड़े से ज्योतिषियों को ही रहती है। इसलिए नाम के संबंध में मनुष्य श्रीर तारों की तुलना का कुछ मूल्य नहीं है।

संख्यावाचक नामों से ऋव्यवस्था की भी बड़ी ऋाशंका रहती है। प्रत्येक शहर ऋंधेर-नगरी बन जायगा। मनुष्य कितने नम्बर याद रख सकेगा ? यदि घर-घर के श्रलग-श्रलग नम्बर होंगे तो एक ही मुहल्ले में एक नम्बर के अनेक व्यक्ति हो जायँगे। एक ही कज्ञा में एक-एक नम्बर के इतने विद्यार्थी हो जायँगे कि उनकी हाजिरी लेना कठिन हो जायगा। यदि महल्लेवार नम्बर दिये जायँ तो एक ही नगर में एक नम्बर के बहुत से मनुष्य हो जायँगे। महस्ता बदलने पर बड़ी गड़बड़ी रहेगी । यदि कुल शहर का एक ही क्रम से नम्बर हो तो जो व्यक्ति शहर छोड़कर चला जायगा तो उसका नम्बर ही जुत हो जायगा। इस प्रकार न तो उनके विभाजन का कोई आधार हो सकता है और न कोई कम। लंबे-लंबे नम्बरों को याद रखना भी सम्भव नहीं होगा। इसमें नामी से स्वयं भी भूल हो सकती है। १७५६८ नम्बर का छोटा विद्यार्थी हाजिरी के समय ग्रवश्य भूल कर देगा। उपन्यासादि साहित्य में भी संख्या-वाचक नाम कथानकों के ज्ञानन्द को किरिकरा कर देंगे। श्री ८३६ ऋपनी श्रीमती ५७४ श्रीर दो बच्चे ४५ तथा ४६ के साथ बाग नं०२ में सड़क नं० ३ पर टहल रहे थे। यह वाक्य किसको अञ्छा लगेगा। कचेहरी का मुंशी लिखेगा १७५ सुत ५२५ आदि। अदालत का चपरासी जब ५३६ नम्बर को पुकारेगा तो ग्रमली व्यक्ति की अनुपरियति में उसी संख्या का कोई श्चन्य श्रमियोगी या कर्मचारी भ्रम से वहाँ उपस्थित हो जायगा। सहस्रनामों तथा महोनी का लिएतना तो बंद ही हो जायगा । नामों के स्थान पर श्रंक लिखकर विष्णु-सहस्रनाम ः। १३ विकास । संव १७५६८ रान या क्रन्य का नाग होता तो भक्तों की नाम जपने में कितना कव्ट होता । जपते जपते न जाने कितारी भूलें करते । पुलिस को भी अधिर नगरं। की सी मनगानी करने की सुविधा हो जायगी।

श्रन्य ग्रस्तिया लिंग मेंद्र की होगी, बनाकि श्रंक राय पृंक्तिग हैं। कियों के वामी का लिंग ही बदल जावगा। नाम से स्ती पुरूर की पहचान न हो रावेगी। इससे यह लाभ ग्रनश्न होगा कि श्राहिदियों की लिंगातुशासन वचन-मेद तथा वर्तनी के उठ जाने से भाग सीखने में बड़ी सरलता हो आयर्गा। सुभद्रा श्राता है सुनकर नो सब हँसते हैं। परंतु ३६७ श्राता है इस बान्य में हँसने का कोई श्रवसर नहीं रहेगा। कुछ श्रंक श्राह्म समके जाते हैं श्रीर कुछ विशेष कार्यों से श्रदनाम हो

गये हैं। मृत्यु के साथ सम्बंध होने से १३ अप्राम समभा जाता है उसे कोई व्यक्ति स्वीकार न करेगा। हर्वर्ट स्पेंसर ने इसके अमांगल्य के विषय में एक रोचक घटना का उल्लेख किया है। १० नं० पुलिस में कुख्यात है। ७४ का सम्बंध एक हत्याकांड से है। मुसलमानों में ७८६ संख्या अत्यंत शुम मानी जाती है। जिसको ४२० कहा जायगा वह लड़ने को उद्यत हो जायगा। प्रायः सम संख्या शुम और विषम ग्राशुम मानी जाती है। इसके विरुद्ध परीद्यार्थी वर्ष विषम को शुभ मानता है। ऐसी परिस्थिति में संख्यावाचक नामों का प्रचार असम्भव है। सबसे बड़ी वाधा यह है कि भावना की एउस्पिन होने के कारण उनमें प्रवृत्तियों का भी अभाव रहता है, इससे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का व्यक्तीकरण नहीं होने पाता। यही व्यक्तीकरण नाम की विशेषता है।

एक घर में १, २, ३,४ नाम के चार माई हैं। नं० ३ के चार पुत्र पहले हुए, उनके नाम रखें गये ५, ६, ७, ८। इसके वाद सबसे बड़े के चार पुत्र हुए, उनके नाम ६, १०, ११, १२। इस प्रकार संख्या में जो क्रम की विशेषता थी वह भी भंग हो गई। चारों माइयों के चार चार पुत्र हुए, उन सबके नाम क्रमशः १, २, ३,४ रखे गये। सब।भाई खेल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उन माइयों में से नं० ३ को बुलाना चाहे तो ब ब ब ब के की भाँति ३ ३ ३ ३ पर कौन-सा बलावात किया जाय कि उन चारों माइयों में में से स्पष्ट हो जाय। प्रजापित के द द द के से मनमाने ऋर्य लगाने से मनोरय सिद्ध न होगा। उसड़क, मकान छादि ऋचल स्थानों या रेलादि चलयानों के लिए तो नम्बर से काम चल सकता है। संयुक्त राज्य (अमरीका) में प्रायः पूर्व-पश्चिम सड़कों सम संख्यावाची होती हैं और उत्तर-दिच्चि विषम संख्यावाची। मनुष्यों में तो संख्या का प्रयोग केवल ऋपित्त का मूल ही होगा।

इससे यह परिणाम निकलता है कि ऐसे अर्थ रहत्य, भावना विहीन एवं अनेक दोषपूर्ण नामों का प्रयोग असुविधा-जनक, अशोमनीय एवं असंगत होगा। कितने आश्चर्य एवं उपहास की बात होगी कि मनुष्य अपने मकानों, यानों आदि के तो सुन्दर तथा सार्थक नाम रखे और अपने लिए निर्यंक, अनुपयुक्त तथा अपिय नाम स्वीकार करे।

नाम का स्वरूप—यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि नाम व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यक्तीकरण करता है। प्रत्येक व्यक्तिवाचक संशा व्यक्ति एवं उसके व्यक्तित्व का परिचय देती है। समध्य से व्यक्ति को पृथक् करती है। अव्यक्त को व्यक्त करने, उसको प्रकाश में लाने का केवल नाम ही एक साधन है। निराकार नाम साकार की सीमा निर्धारित करता है। नाम से जिस व्यक्तित्व की व्यंजना होती है उसके

<sup>े</sup> एक बार किसी भोज में कुछ ज्यक्तियों को निमंत्रण दिया गया। संयोग से १६ व्यक्तियों के लिए १६ क्विंतियाँ एक मेज के चारों थोर लगी हुई थीं। कुछ लोग आकर अपने-अपने स्थान पर बैठ गये। एक व्यक्ति देर से आया। उसने देखा कि १२ क्विंतियों पर १२ मनुष्य बैठे हुए हैं, केवल १६वीं कुर्सी खाली है। इस अग्रुम नम्बर १६ से उसे कुछ भय-सा प्रतीत हुआ। उसे वबराया हुआ देखकर एक मनुष्य ने एक देवी जी की श्रोर संकेत करते हुए हैंस कर कहा, "आप बच्चे से हैं, इसलिये श्रीमान् जी का नम्बर १६ नहीं, १४ है"। यह सुनकर उसे कुछ सांत्वना हुई। अन्य श्रोता भी हैंस पड़े।

र पेशल 'व' नतुष्टम से बनाया हुमा निहेशी भाषा का यह एक वाल्य है, धारों सकारों पर मिझ मिझ बलाशात देने से इसका ऋषे होता है -यशी ने पति के कान अमेंटे।

<sup>3</sup> एक दिन देव, दानव तथा गनुष्य प्रजापति से उपदेश जेने मथे। प्रजापति ने उन तीनों वर्गों को 'द' की ही शिका दी। इस 'द' से जिलासी 'दवों ने 'दमन', हिंसक श्रमुरों ने 'दमन' सर्थ लोभी मनुष्यों ने 'दान' श्रर्ध समस्त (मृहदारम् युक्त उपनिपद, श्रष्टाय ४, माझग्र २, मंत्र १-३)।

दो श्रंग हैं। एक से ख्याकृति का बोध होता है श्रोर द्वितीय से चिरत्र का। श्राकृति से यह श्रमिशाय होता है कि वह मनुष्य विशालकाय है श्रथवा वामनाकृति किम्वा मध्यमाकार। रूप से तात्पर्य उसके सितासित वर्ण तथा सौंदर्य से है, यही नहीं श्रन्य साध बातें भी ख्याकृति के श्रंतर्गत सम्मिलित हैं। उसके बस्नाभूषण, चालढाल, सजधज श्रादि श्रनेक व्यक्तिगत विशेषताश्रों पर प्रकाश पड़ता है। किसी को लम्बे केश रुचिकर हैं तो किसी को छोटे श्रीर किसी को काकुल एखना प्रिय होता है। कोई टेड़ी टोपी पहनता है तो किसी को जूने की विलच्चणता श्राक्षित करती है। वस्त्रों में नाना प्रकार के फेशन प्रचलित हैं। वार्तालाप का प्रत्येक का श्रपना निराला ही ढज्ज होता है। ये सब वहिचिह्न प्रत्येक व्यक्ति में प्रथक्-पृथक् होते हैं। चरित्र में गुगों के श्रातिरिक्त विचार भावनाएँ एवं क्रिया व्यापार भी समाविष्ट रहते हैं। इन दोनों वाह्य तथा श्राम्यंतर कारणों के द्वारा ही प्राणियों में नाम के स्वरूप की श्राभिव्यक्ति होती है। श्रतः यह कहना श्रनुचित न होगा कि नाम व्यक्तित्व का प्रतीक एवं व्यक्ति का प्रतिनिधि होता है।

नाम का उद्देश्य—नाम एक श्रत्यंत सुंदर कल्पना है जिसके बिना समाज में बड़ी श्रव्यवस्था-दुरुहता, एवं जटिलता उत्पन्न होने की श्राशंका रहती है। सहसों मनुष्यों के समृह में से हमें एक व्यक्ति विशेष से मिलना है। उसे हम किस प्रकार संबोधित करें कि वह उस मीड़ से निकल कर हम तक पहुँच जाय। कलकत्ता में किसी को श्रपने मित्र के लिए एक पत्र मेजना है, बिना नाम के वह उस तक किस प्रकार पहुँचे। पारस्परिक संबंध प्रदर्शित करने के लिए भी नाम की श्रावश्यकता होती हैं। केदारी बिहारी का पुत्र, बलई का भाई, सुमेरा का पिता श्रीर सुखिया का स्वामी है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना नाम के मनुष्य के संपूर्ण कार्य स्थागित हो जाते, सारा जीवन-व्यापार श्रस्त-व्यस्त हो जाता। जीवन की इन जटिल समस्यात्रों को सुलभाने के लिए—समाज की दुरुहताश्रों को दूर करने के लिए—नाम का श्राविभाव हुआ।

नाम केवल संबोधित करने के लिए ही नहीं होता | उसके अन्य उद्देश्य भी होते हैं | जब समान वस्तुओं की एक इहत् राशि से प्रत्येक वस्तु को पहचान कर छाँटना या उसको थोड़े से शब्दों में वर्षान करना अत्यंत कठिन होता है, तब नाम की आवश्यकता पड़ती है अथवा किसी जाति या समाज का कोई वर्ग किसी पदार्थ में इतनी तीव्र आसिक रखता है कि उसको एक छोटा सा नाम देना अवश्यभावी हो जाता है | किसी एक का रूप निश्चित हो जाने पर अन्यों के पहचानने में अथवा उन अन्यों के समुदाय या वर्ग का लच्चए करने में नाम से सहायता मिलती है | प्रत्यन्त लाभ एक यह भी है कि वह नाम द्रव्य को पूर्ण रूप से व्याप्त कर लेता है तथा उसके संबंध एवं स्वरूप को व्यक्त करने में मिस्तिक को अनावश्यक तथा व्यर्थ बातें नहीं सोचनी पड़तीं | एक लघु शब्द से ही काम चल जाता है | संज्ञेप में नाम रखने के ये ही चार मुख्य अभिप्राय हो सकते हैं | एक पत्रवाहक अथवा पर्यटक नाम का मूल्य अच्छी प्रकार जानता है |

नाम का महत्त्व—संसार में नाम का बड़ा महत्त्व दिखलाई देता है। प्रत्येक मानव की यह महदाकांद्वा रहती है कि उसका नाम पृथ्वी पर प्रसिद्ध प्राप्त करें श्रीर उसके विनश्वर कलेंबर के विनष्ट होने के उपरांत भी वह श्रानुरण एवं श्रमर रहे। एतदर्थ वह श्रमेक उपाय तथा उपचार करता है। भयक्कर संप्राम में प्राणों की श्रयहेलना कर प्रवल विपिद्धियों पर विजय प्राप्त करता है। कीर्ति स्तम्भ इसी भाव-व्यक्तना के प्रतीक होते हैं। प्राचीन दिग्विजय, श्रश्वमेध-यज्ञादि इसी श्रमूल्य लालसा के क्रिशत्मक स्वरूप थे। नाम की यही मध्य भावना इष्टापूर्वादि श्रम कमों में भी साकार हो जाती है। प्रच्छन एवं प्रत्यच्च रूप में यही श्रमिधान-श्रमरत्व की प्रेरणा मनुष्य को श्रतिभानवता के कार्य करने को प्ररित एवं प्रोत्साहित करती रहती है।

नाम की सबसे ग्राधिक महत्ता एवं सार्थकता उस ग्रावस्था में प्रदर्शित होती है जब वह अधिक से ग्राधिक जन मन को श्रापनी स्रोर खाद्कष्ट कर सकता है। जो बहुसंख्यक व्यक्तियों के ग्रांत;करणीं में रसानंद के सदश अनुभूति उत्पन्न करता है, उसी नाम की व्यापकता अधिक होती है अर्थात् जिस नाम में जितनी अधिक साधारणीकरण की शक्ति होगी वह उतना ही मानव-मानस को प्रभावित कर सकेगा। इसी शक्ति पर नाम की श्रेष्ठता तथा लोक-प्रियता अवलम्बित रहती है। राम का नाम सबसे अधिक प्राणियों के हृदय में समान मावना जाग्रत करता है। इसीलिए वह सब का प्रिय शब्द बन गया है। सब कोई इसे अपनाने में प्रयत्नशील रहते हैं, कोई नाम के आदि में, कोई अंत में, एवं कोई मध्य में। हिंदी प्रदेश के नामों की गणना में राम सबसे अधिक व्यापक नाम है। पूर्वी प्रदेश-वासियों में तो वह इतना प्रिय हो गया है कि वे उसे आधवसान एवं मध्य तीनों स्थानों में व्यवहृत करते हैं। रामलगन राम, राममगन राम, पितराम राम आदि अनेक नाम इसके उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैं। राम प्रवृत्ति के अंतर्गत ८४८ नामों की रचना केवल राम के ही योग से हुई है। कृष्ण, शिव, विष्णु आदि अन्य किसी देव का कोई एक नाम इतना व्यापक न हो सका। विष्णु के नामों में हिर (१०३), महेश के नामों में शिव (२१५) तथा गोपाल के नामों में कृष्ण (२६२) अधिक प्रचलित प्रतीत होते हैं।

संत महात्मात्रों ने नाम की महिमा का मुहुर्मुह: स्तवन किया है। तुलसीदास ने राम के नाम को राम से भी अधिक महत्त्व दिया है। राम का दर्शन सब के लिए सुलम नहीं है, कोई विरला योगी ही पा सकता है। परन्तु नाम-स्मरण जपादि से अध्यक्षिक्ष एवं नवनिधि स्वतः चली आती हैं। जब नाम किसी गुण का प्रतीक हो जाता है तो उसका मूल्यांकन करना सरल नहीं होता। दानवीर कर्ण, सत्यवीर मोरध्यज, प्रण्वीर मोध्मादि वीरपुंगव अपने अविनाशी नाम के द्वारा अमर हो गये हैं। गांधी के नाम पर आज भी मनुष्य सर्वस्व अपण करने को उद्यत रहते हैं। रस्तम के नाम के आतंक से ही शत्रु मयभीत हो जाते थे। हरीसिंह नलवा का नाम सुनकर ही रोते हुए अफगानी बच्चे चुप हो जाते थे। नाम से न केवल अमरत्व ही प्राप्त होता है, वरन् यश-अपयश कमाने का भी वही एक साधन है। मनुष्य बहुधा कहा करते हैं—मेरे नाम को कलंकित न करना, धव्वा न लगाना, अपने नाम को उसने ऊँचा कर दिया इत्यादि, इत्यादि। ऐसे वाक्यों से रपब्य होता है कि मनुष्य को नाम की कितनी चिंता रहती है। उसकी पवित्रता को अच्छुएण रखने के लिए वह अत्यंत आतुर रहता है क्योंकि वह उसका मूल्य पहचानता है। इस प्रकार आसिक गुणों का स्थायी प्रतीक खड़ा करने, खणानंगुर शरीर को अमुतत्व देने एवं अविनश्वर, अवीर्ण यशोपार्जन करने के लिए नाम ही सर्वोत्तम उपकरण हो सकता है।

जीवन के समस्त प्रसंग वाणिज्य-व्यापार, श्राचार-विचार, श्रामोद-प्रमोद, खेल-कृद, बातचीत, मेल-जोल, पत्र-व्यवहार, शुभाशुभ कृत्य नाम पर ही निर्भर रहते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन वशी-करण श्रादि तांत्रिक उपचारों में भी नाम के बिना काम नहीं चल सकता। १६ संस्कारों में से ७ संस्कारों में नाम का प्रयोग श्रावश्यक होता है। हिन्दु श्रों का संकल्प मंत्र भी नाम के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। रावर्क-विच्छेद, किसी भी दशा में मनुष्य नाम के बिना नहीं रह मकता। पालते से श्रम्शान तक तो नाम मनुष्य के साथ रहता ही है, मरणीपरांत भी वह श्रमने मुक्त रूप से उस दिवंगत श्रात्मा का पुना-पुना स्वरूप दिलाया करता है। नाम का सबसे श्रम्भिक महत्व इसी से व्यक्त होता है कि मनुष्य जिसे श्रम्मा कहता है उस ईश्चर के श्रमत नाम पाये जाते हैं। 'नेति-नेति' कहने से भी उसके नामों की इति नहीं होती। सिक्ल शुक्शों ने नाम को भी ईश्चर की एक संश्चा माना है। "महारे नातो नाम को रे श्रीर न नातो कोय" मीरा के ये मनोज, महुर हृदयोद्गार नाम की महिमा को सर्वोच शिखर पर पहुँचा रहे हैं। राच तो यह है कि यदि नाम का श्राक्ष्य न होता तो मनुष्य की वो बाव ही क्या, देव भी न जाने किस कोने।में पड़े रहते, कोई उन्हें जानता सी न। नाम का ऐसा ही विश्वव्यापी प्रभाव है। वस्तुतः नाम मनुष्य।की एक श्रमुल्य निधि है।

नाम की सार्थकता—नाम कित्रत तथा कृतिम होते हुए भी धमान के निए आनिवार्य है।

उसके विना मानव समाज का न तो संगठन ही सम्मुख है, न कोई ग्रान्य कार्य ही चल सकता है। ग्रांसम्य तथा ग्रांशितित वन्य जातियों में भी कोई नामनजित व्यक्ति न निलंगा। व्यक्तित्व का बोधक होने से नाम मनुष्य के ग्रुग, कर्म, स्वभाव ग्राथवा स्वरूप का चित्रण करता है। उसके ग्रांतः करण-चतुष्टय के प्रस्कुटन में सहायक होता है श्रीर शीन्न ही उसका चित्र नेत्रों के संमुख उपस्थित कर देता है जिसके द्वारा न केवल उसकी वाह्याकृति, वर्ण-स्वरूपादि का ही उद्बोधन होता है, ग्रापित उसकी ग्राम्यंतर प्रष्टित्तयाँ, हृद्य भावनाएँ एवं मानसिक कल्पनाएँ समूर्त ग्रामिव्यंजित हो जाती हैं। शब्दों के सहश नामों में भी शक्तित्रय के कारण तीनों ग्राथों की ग्रामिव्यक्ति हो सकती है। राम का वाच्यार्थ सुन्दर, प्रिय ग्राथवा सम्मुण करनेवाला होता है। रामराज्य में राम का लाच्यिक ग्रार्थ राम के सहश सात्विक ग्रुगोंवाला हुग्रा। यदि किसी खल के लिए "न्नाप तो साचात्त राम हैं" यह बादय प्रयोग किया जाय तो काकु या ध्वित से राम का विपरोत ग्रार्थ लिया जायगा। उससे वक्ता का ग्रामिपाय यह है कि ग्राप दुष्ट रावण हैं। सत्य, शिव एवं सुन्दर नाम लोक-संग्रही होता है। राम के मन में सत्य, वाणी में शिव-संकल्प एवं कभों में सौंदर्य था। उनके नाम में भी सत्यता, प्रियता तथा सुन्दरता का समन्वय पाया जाता है। ग्रात: उनका शील, उनकी शक्ति, उनका स्वरूप सभी कुळ लोकतर एवं लोकोत्तर है। इसी हेतु राम कृष्णादि ग्रानेक नाम पतितपावन तथा जगतारक माने जाते हैं।

इतने शक्ति-सम्पन्न नाम को भी कुछ व्यक्ति निरर्थक ग्रथवा सांकेतिक शब्द ही समक्ते हैं। यह उनकी भ्रान्तिमयी धारणा है। अभिधान-कोश का नाम निर्जीव अथवा निष्क्रिय हो सकता है किन्तु नाम शास्त्र के अनुसार जब उसका सम्बंध किसी व्यक्ति-विशेष से हो जाता है तब उसमें उस मनुष्य के व्यक्तित्व की छाप लग जाती है। नाम-नामी के सम्पर्क से सजीव हो जाता है, उसमें चेतना प्रविष्ट हो जाती है, वह व्यक्ति की आभ्यन्तरिक वृत्तियों, गुणों, भाव-भावनाओं एवं रूप-रंग को धारण कर लेता है। नाम के बिना नामी का श्रास्तित्व ही मिट जाता है। नामी की मृत्य के पश्चात भी नाम चिरकाल तक जीवित रहता है। कोई-कोई नाम तो अपने यशस्काय के रूप में चिरंजीव हो जाते हैं। वाल्मीकि, व्यास, कालिदासादि ऐसे ही अपर नामों में हैं। अल्प से अल्प नाम में भी भूगोल-इतिहासादि सम्बंधी श्रनेक शतब्य शान समिहित रहते हैं जिसके स्मरण से ही सम्पूर्ण जीवन-वृत्त का चित्र सम्मूख श्रा जाता है। राम का नाम लेते ही अयोध्या, रघुकुल, वनवास, रावणवध, राम-राज्यादि पूर्ण कथानक चित्रपट के चलचित्र के सदश दिष्टगोचर होने लगता है। कृष्ण नाम मं अज के वन, उपवन, यसना केलि, गोप-गोपियों के संग बाल-लीला, कंसादि अनेक दुष्ट राजाओं का दमन, महाभारत के विवरण एवं चित्रण पत्यत्त हो जाते हैं। कुंभकर्ण का नाम सुनते ही विपूलमदी, पृथलकाय तथा आलस्य की भीषण मृतिं नेत्रों के सम्मुख कूमने लगती है। गांधी कहते ही कुशकाय, नग्रप्राय:, सत्य तथा ऋहिंसा के प्रतीक महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी का चित्र मानस-पटल पर त्र्यनावृत्त हो जाता है। यही नाम की सार्थकता है। अभिधेय में जब किसी गुरा अथवा प्रवृत्ति का प्रावल्य हो जाता है तब अभि-धान उस गुरा का प्रतीक बन जाता है। हरिश्चंद्र सत्य का प्रतीक है, तो शिवि, दधीचि त्याग के । वस्तुत: नाम मनुष्य की त्राकृति-प्रकृति की प्रतिकृति होता है।

<sup>ै</sup> इंगलैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक जेम्स मिल के जीवन काल में एक मनोरंजक विवाद इस विषय पर उठ खड़ा हुआ कि नाम सार्थक है या निरर्थंक। यह संघर्ष बहुत दिनों तक चलता रहा। मिल तथा उसके अनुयायी नाम की निरर्थंकता के पोपक धे और उसके विरोधी उसकी सार्थंकता के पच में अपने प्रमाण प्रस्तुत करते थे।

<sup>ै</sup> साभिशाय नाम की निम्नजिखित मनोरंजक आख्यायिका स्कंद पुराख में वर्णन की गई है:— याचमानस्य विश्रस्य जिख्तयेष धरा तजे ॥ नोत्तरंथच्छते किञ्जितेनासौजेखकः स्मृतः ॥३२॥ े

नामों में वेधर्म्य कुछ लोगों।का यह उपालम्म किसी सीमा तक समुचित है कि नाम तथा नामी में प्रायः विषमता रहती है। व्यक्तिवाचक नामों में असंगति दिखलाई देती है। नाम से जो गुण प्रकट होता है उसका आश्रय में प्रायः अमाव रहता है। मँगत्राम महलों में सुख चैन से जीवन बिता रहा है किंतु भूपाल घर-घर भीख माँग रहा है। इस अंतर से—इस प्रत्यच्च मेद से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नाम में क्या रखा है , उसका कुछ महत्त्व नहीं, नाम तो प्राया को संबोधित करने का प्रतीकमात्र है। यदि ध्यानपूर्वक मनन किया जाय तो उनका यह उद्भांत विचार निर्मूल ही सिद्ध होता है। श्रालोचना से प्रथम यह देखना चाहिए कि यह असामञ्जस्य क्यों है। यदि रामसेवक राम का भक्त नहीं वन सका तो किसका दोप है। कहणानिधान में यदि दयामाव का उद्रेक्त नहीं हुआ तो क्या हेतु है। हरिएचंद्र राजा हरिएचंद्र के सहरा सत्यवादी तथा त्यागी क्यों नहीं हैं ! ऋषि कुमार के ऋषि कुमार न बनने का क्या कारण है। दलथम्मन सिंह, जंगजीत या रोर सिंह में भीकता कैसे आ गई। चिरंजीलाल की अर्थी इतनी लघु आयु में क्यों सजाई जा रही है। करोड़ीमल के पास फूटी कीड़ी भी नहीं और कंगलिया की कोठी चल रही है। क्यों ! सुखिया संकट में है और दुक्खी सब प्रकार का आनद ले रहा है ! इस विरोधामास का क्या कारण है ! इन वैषम्यों पर मनुष्य गम्भीर विचार न करके नामों की निस्सारता पर अगत्या पहुँच जीते हैं। नामों की

हितीयो ब्राह्मणभयात् प्रासादमधिरोहति॥
ततोऽसौरोहकाख्यो भूच्छृष्ण विप्रतृतीयकः॥३३॥
सृचिताबहवोनेन ब्राह्मणा वित्तसंयुत्ताः॥
राशे पापेनतेनासौ सूचको भुविविश्रुतः॥३४॥
ब्राह्मणैः प्रार्थमानस्तुशीष्ठं धावतिनित्यशः॥
न कस्मैचिद्दा तिस्मतेनासौशीवगः स्मृत ॥३४॥
मयाकदन्नंदृत्तञ्चपर्युपितन्द्विजोत्तम॥
ब्राह्मणेभ्यः सदातमानं मिष्टाजै रप्यपोपयम्॥३६॥

( रकं पु , प्रभास अ० २१६, ए० ६६४)

एक बार पाँच प्रेत देवत्रांन के लिए प्रभास चेत्र को चले। पाप तथा निद्यांनि के कारण देवदूनों ने उन्हें पुषय चेत्र की सीमा पर ही रोक दिया। इस आपित में भटकते-मटकते उन्हें बहुत दिन हो गये फिर भी अंदर जाकर दर्शन करने में सफल न हुए। भाग्यवश एक दिन उनकी भेंट गौतम सुनि से हो गई। प्रेतों ने मुनि को अपना-अपना परिचय इस प्रकार दिया— विशों के मांगने पर मैं घरती पर लिखता ही रहता था इससे लोग मुक्ते लेखक कहने लगे। दूसरे ने कहा, मेरा नाम रोहक इस-ित्पाल कि में उन्हें देखकर महल पर चढ़ जाया करता था। तीसरे ने कहा, राजा को उनकी सम्पत्ति की स्थान देने से मेरा नाम सूचक हो गया। चौथा बोला, मेरा नाम शीधग है क्योंकि मैं विप्र-याचना सुनते ही शीघ ही भाग जाया करता था। पाँचरें ने बतलाया कि मैं स्वयं तो अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ उदाता था परंतु याचकों को सड़ा-गला बासी भोजन देता था। इसिलिए मैं पर्युपित नाम से प्रसिद्ध हो गया।

उनकी यह कप्ट-कथा सुनकर गौतम की दया आ गई और तीर्थ में उनका प्रायश्चित करा दिया जिससे वे पांचों प्रेतयोनि से प्रक हो गये।

सार्थक नाम की एक वृस्तरी कथा दशकुमार चरित में आती है। एक पात्र कहता है कि मैं कुरूप होने से विरूपक कहताया तथा मेरा माई रूपवान् होने से सुन्दरक।

वैरूप्यान्मम विरूपक इति प्रसिद्धिरासीत् । अन्यश्चात्र सुन्दरक इति यथार्थनामा । (दशकुमार चरित उत्तर पीठिकायां द्वितीयोच्छ्वासः, ३२अडु॰)

What's in a name I

सारहीनता के संबंध में एक ग्रामीण कहानी है—सेठ ठंठंपाल की स्त्री प्रतिदिन सेठजी के कान खाती थी कि तुमने यह कैसा मदा नाम रखा है। पंडित से किसी ग्रुम मुहूर्त में कोई सुंदर नाम क्यों नहीं रखा लेते, लाखों की संपत्ति ग्रीर नाम ठंठंपाल (ठंठं = निर्धन)। सेठजी यह सुनते-सुनते तंग ग्रा गये तो एक दिन सेठानी को लेकर बाहर निकले। घर से थोड़ी दूर ही पहुँचे थे कि एक मुदें की ग्राभी को जाते देखा। सेठ ने एक से पूछा, "कौन मर गया ?" उत्तर मिला—"ग्रमरिसह।" ग्रामो जाने पर एक ग्रादमी पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ रहा था। सेठ ने उससे पूछा, "माई! तेरा क्या नाम है ?" उसने कहा—"धनपाल।" कुछ दूर चलने पर एक खेत में कुछ स्त्रियाँ सिला (उंछ) बीन रही थीं। ठंठंपाल ने एक से उसका नाम पूछा तो उत्तर मिला—"लदमी।" सेठजी बोले, "सेठानी ग्रब लीट चलो, देखा, नाम में क्या रखा है":—

श्रम्मर को मैं मरत देख्यों, लकड़ी तुड़त धनपाल। साँई बीनत लिछमी देखी, भलौ नाम ठॅठंपाल।।

उस दिन से सेठानी चुप हो गई। सेठ के समान अन्य मनुष्य भी उपर्युक्त प्रश्नों पर भली-माँति विचार न कर इस निर्ण्य पर पहुँच जाते हैं कि नाम का कोई महत्त्व नहीं, वस्तुतः इस असमानता की भूल-भुलैयों में पड़कर ही मनुष्य तथ्य को विस्मृत कर देते हैं। नाम रखने में अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देश, काल, घटना, राशि, गुण तथा वृत्ति—इन पड़चकों में अमण कर अभिमावक का मन बालक का नाम निर्वाचन करता है। इनमें से कभी एक, कभी अनेक का संबंध नाम से रहता है। प्रथम तीन से संबंधित नामों में प्रतिक्लता इसलिए प्रकट नहीं होती कि जन-समाज उनकी वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित नहीं है। कितने मनुष्य जानते होंगे कि काश्मीरी लाल कहाँ पैदा हुए हैं। देश, काल तथा घटना आँख से ओमल रहते हैं। इसलिए उनका मेद भी स्कट नहीं होता। सिद्ध-योग वर्ज्य राशि के अन्य नामों में भी विभिन्नता गुप्त रहती है। केवल गुण तथा वृत्तिपरक नामों में ही अधिक अव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। इसका मुख्य हेतु यह है कि नामी के नित्य व्यवहार एवं दिनचर्या से उसके वैधर्म्य गुण तथा प्रतिकृल प्रकृति स्वतः अभिन्यक्षित होते रहते हैं।

वैधम्यं के हेतु — अभिधान तथा श्रिभिषय में विषमता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :— (१) अधिकांश नाम अनुकरणात्मक होते हैं — प्रयाग में उत्पन्न हुए बच्चे का नाम भी उसका पिता विचारे लाहौगीलाल रख लेता है क्योंकि। यह नाम उसे अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार श्रनुकरणांगता के कारण गध्याह में उत्पत्ति होते हुए भी 'चंद्रोदय सिंह' नाम रख लिया जाता है; एहजात पुत्र भी निदेशी अध्या परदेशी संकार होता है। अमुक व्यक्ति को अमुक नाम बहुत रुचिकर है अतः देश, काल अध्या घटनादि के आनुष्णिक न होते हुए भी अविवेकी, संरक्षक ऐसे आसंगत नाम दे देते हैं। यथि आदिम नामधेय निश्चय ही यथार्थता पर अवलम्बत रहा होगा। (२) राशिपरक नामों के

जीवकच्च मतं दिस्वा, धनपालिख्च दुमातं। पन्धकच्च वने मूढं पापको पुनरागतो॥

<sup>े</sup> यह कथा इस प्रकार भी कही जाती है:— जकरी बेचत जाजन देखे, वास खोदतन धनधनराय। धमर हते ते मरतन देखे, तुमई भन्ने मेरे टनटन राय॥ पाली भाषा की नाम-सिद्धि जातक गाथा (संख्या ६७) भी हसी प्रकार है:—

<sup>&</sup>quot;जीवक को मरते, धनपाली को विटते तथा पंथक को बन में भटकते देख पापक नाम का पक न्यक्ति सुंदर नाम की खोज से निरक्त हो अपने घर लौट आया "।

लिए मार्ग ग्रत्यंत संकुचित रहता है । कुछ सीमित वर्णों पर|ही नाम रखना पड़ता है । इससे कभी-कभी नाम बड़े श्रसम्बद्ध तथा। ऊँटपटांग हो जाया करते हैं। मेप राशि के बच्चे का नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, त्या वर्ण से ही त्यारम्म हो सकता है। ६ त्रावरों में।प्रत्येक राशि सीमाबद्ध होने से उचि-वैचित्र्य को स्थान नहीं रहता। (३) राशि।का।सम्बंध सिद्धयोग से भी रहता है। गणनादि में त्रृटि के कारण भी सिद्ध योग का फल प्रतिकृत हो जाया करता है। इससे नाम नामी के सम्बंध में ग्रांतर पड़ जाता है। (४) नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म से प्रायः १० दिन पश्चात होता है। इतने थोड़े समय में उसके गुणों का सम्यक प्रस्फुटन नहीं होने पाता । एक बात यह भी है कि इन दिनों बच्च। प्राय: स्तिकाग्रह में ही रहता है, अतएव नाम देने के पूर्व परिजन उसकी प्रकृति से पूर्णतया परिचित नहीं होने पाते श्रीर उसके गुणों से इतर नाम दे दिया जाता है। (५) प्रत्येक संरक्षक यह चाहता है कि उसका पुत्र बल, विद्या तथा वित्त में विशेष उत्कर्ष प्राप्त करे, दिन-दिन उसकी कीर्ति का प्रस्तार हो । संसार में सब प्रकार से उत्तरोत्तर उसकी इद्धि हो । इसीलिए गुरुजनों का यह आशीर्वचन होता है—''श्रायुष्मान् तेजस्वी वर्चस्वी श्रीमान् भूयाः !'' महत्त्वाकांची भिन्नुक के मन में भी यह लालसा रहती हैं कि मेरा पत्र भी धनी राजा या कोई समृद्धिशाली व्यक्ति बने जिससे वह सुखपूर्वक रह सके। यह उसकी कामना है--आशीर्वाद है। सफल हो या विफल यह उसकी शक्ति से परे है। ऐसे आशीर्वाटा-त्मक नाम भी प्रायः नामी की आकृति-प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। उनमें किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि इन नामों में श्राशीर्वाद है न कि वरदान जिसकी सिद्धि ध्रव सत्य हो सकती है। (६) ग्रंघ-विश्वास तथा व्यंग्य के कारण ग्रानेक निरर्थक, ग्रासम्बद्ध तथा अवांछित नाम प्रचलित हो गये हैं जो नाम तथा नामी में विभिन्नता प्रकट करते हैं। छदामीलाल के पास हजारों की संपत्ति है, श्रंबरूदि के कारण श्वेतवर्णी मनुष्य भी कलुश्रा नाम से पुकारा जाता है। इस विमर्श को ध्यान में रखने से नाम श्रीर नामधारी में श्रन्वय के विरोध की संभावना मिढ सकती है। नाम रखने में ऋत्यंत सावधानी की ऋावश्यकता है। मुर्ख को शनेन्द्र या दुर्बल को पहलवान सिंह कहना निवांत अन्याय होगा। संदर नाम श्रुति मधुर, अर्थ गर्भित एवं नामी के रूप रङ्ग प्रकृति-प्रवृत्ति स्नादि से समन्वित केवल कृत्रिम संकेतमात्र न रहकर मानवता का सजीव प्रकृत प्रतीक वन जाता है। यूरप के प्रसिद्ध विद्वान वालजुक ने भी नामीचित्य के सम्बन्ध में यही भाव व्यक्त किये हैं।

पुरुषों के नाम—प्रस्तुत प्रबंध का ध्येय केवल।पुरुषों के नामों का ऋष्ययन करना है । प्रदत्तों की प्रद्युरता, प्रवृत्तियों की व्यापकता, ऋथों की महत्ता, सार्थकता एवं विचित्रता छादि दृष्टियों से ये नाम विशेष महत्त्व के हैं। पुत्रों के नाम रखने में उनके छामिनायक छाविक प्रयास तथा धन व्यय करने में छातिशय छामिरिच दिखलाते हैं। कुछ नाम ता श्रत्यंत कलात्मक होते हैं। देश, काल तथा धर्म का इन नामों पर गड़ा प्रमाव देखा जाता है। काशीपसाद, परागी, अंगन्, कस्तीराम छादि नामों में स्थान की छोर निर्देश किया गथा है। इतवारी, प्रमात, मंगरू, नौ ऋगस्त छादि नाम समय के स्वक हैं। वैध्याव ध्याने पुत्र का नाम समकुष्या या विध्या के नामों पर रखता है छोर शेव के वालक का नाम शिन के

<sup>&</sup>quot;For my principal character I must have a name in keeping with his destiny, a name which explains and pictures and proclaims him, and not possibly the cognomen of any other. I have tried every vocal combination without success. I will not baptise my type with a stupid name. We must find one that shall fit the man as the guni to the tooth, and the root, the hair and nail, the flosh. I am not the only one who believes in the miraculous conjunction of a man with his name which he bears as a divine or devilish talisman to light his way on earth." (Balzac)

नामों पर होता है। वेद-प्रकाश, रामायनजी, गोतमलाल ग्रादि ग्रंथ सम्बंधी नामों का श्राधार धर्म ही है। नामी ग्रोर नाम का संम्बंध ग्राधार-ग्राधेय का होता है। नामोञ्चारण करते ही सहसा व्यक्ति की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित हो जाता है। व्यक्तिवाची नाम के साथ व्यक्ति, व्यक्तित्व, शब्द, ध्वनि (स्वर), ग्रार्थ, मावादि ग्रानेक वातें सम्बद्ध रहती। हैं।

नामों का सबंध स्थूलतः गर्गना, घटना ऋथवा भावना से रहता है। कभी-कभी इन तीनों में से दो का योग भी हो सकता है। गया में जन्म होने से गयादीन नाम में घटना तथा भावना का योग है क्योंकि गया तीर्थ भी हे। मिथुनी नाम में गर्गना तथा घटना दोनों सम्मिलित हैं क्योंकि राशि के ऋतिरिक्त मिथुन एक साथ उत्तक हो बच्चोंका भी व्यंजक होता है। इसी प्रकार तुलाराम में गर्गना तथा भावना का सम्मिश्रण है। ग्रह, नच्चत्र, राशि, समय और फलयोगस्चक ज्योतिप के नाम गर्गना के ऋतर्गत आ सकते हैं। घटना में स्थान, परिस्थिति, ऐतिहासिक अथवा आकस्मिक घटना, व्यापार, व्यवसाय पद तथा उपाधिपरक नाम आ सकते हैं। भावना के दो पच्च हैं (१) रागात्मक—इसके भी दो रूप हैं: (अ) ऐहिक आसक्ति में दुलार के नाम आते—हैं, (आ) भक्ति-भावना से ईश्वर, देवता, तीर्थ, धर्म-ग्रंथ, पर्व, धार्मिक कृत्य, महात्मा, गुरुवर्ग अथवा सद्गुणों के प्रति निष्ठा, श्रद्धा तथा विश्वास के कारण रखे गये नामों का संबंध रहता है। आशीर्वाद एवं अभिवादन के नाम भी इसी में सम्मिलित हैं। स्थूल रूप से यह कह सकते हैं कि धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा अधिकांश राजनीतिक नाम इसके अंतर्गत आते हैं। (२) विरागात्मक पच्च में व्यंग्य-नाम आते हैं।

नाम के बिजय में मनुष्यों की विभिन्न धारणाएँ हैं। कोई छोटा नाम पसंद करता है तो कोई लम्बा नाम रखने का प्रेमी है। प्राचीन काल में भारतीय प्रवृत्ति नाम की लघुता की छोर विशेष भुकी हुई प्रतीत होती है, किंतु वर्त्तमान काल में कुछ मनुष्यों में बड़े लम्बे-लम्बे नाम रखना बढ़प्पन का लच्चा समभा जाता है। कदाचित् इसीलिए यहाँ के राजा-महाराजाओं छौर बड़े-बड़े जमींदारों के लम्बे नाम पाये जाते हैं। बिहार में कुछ मनुष्य अत्यन्त लम्बे नाम रखते देखे गये हैं। कुछ विदेशी बहत्तम नाम भी बड़े अनोखे देखने में आये हैं। ऐसे विलक्त्या नाम कोरी कल्पना के कौत्हलमात्र

<sup>े</sup> तिब्बत के दलाई-लामा का वृहत्तर नाम-जेसम जम्पेल नगा वांग थीशे सेनार्जिंग ग्यारसो।

हकीम आबीसेना का असली अरबी नाम — अबू-अली-हुसेन-इब्न-अब्द-अल्लाह-इब्न-सीना।

इक़्तेंड की एक प्यूरीटन खड़की का नाम—Through-Much-Tribulation We Enter-The kingdom-of-Heaven-

एक अन्य खड़की का नाम — Ann-Bertha-Cecila-Diana - Emily-Fanny-Gurtrude-Hypatia-Inez-Jane-Kate-Louisa- Maud- Norz- Ophelia-Priscilla- Quince Rebecca-Starkey-Teresa-Ulisses-Venuo-Winifred-Xenop-ou-Yelta-Zenus यह बहुत्तर नाम २६ सामृद्दिक नामों का समुदाय है जिसमें "प्" से "जेड" तक संपूर्ण अंग्रेजी वर्णमाला सिकिविष्ट है।

The full name of Dr. J. S. Moroka, African Leader is James Sobebuijivas-egokgobotharile Morka, meaning 'I have come at last, having been criminally enslaved and oppressed, but will being rain of place and freedom to my people.'

हैं। इन लम्बे-लम्बे नामों में विचित्रता के श्रातिरिक्त श्रीर कुछ नहीं रहता। एक डाक्टर महोदय श्रपनी संतान के श्रनुपासित युग्म नाम रखने के श्रत्यंत प्रेमी हैं। चिन्मयानंद चमनजी, सञ्चिदानंद शिवाजी श्रादि द्वंद्वात्मक नाम उनके परिवार में पाये जाते हैं।

उच्चारण की सुविधा भी नाम रखने में श्रपना महत्त्व रखती है। टेढ़े-मेढ़े नाम, जिनमें जीभ को तोइना-मोइना बहुत पड़ता है, कोई नहीं रखना चाहता। मुख-सुख के पश्चात् शब्द-माधुर्य ध्यान देने योग्य है। जिस नाम के सुनते ही कानों को धक्का-सा प्रतीत हो, ऐसे कर्ण-कटु नाम को विरला ही श्रपनाता है। श्रार्थ-सौंदर्य भी नाम का एक विशेष विधान है। कोमलकांत श्रद्धरों का नाम भी यदि निर्थक हो तो शोभा नहीं पाता। शिष्ट-समाज में श्रशिष्ट, श्रद्धरा नाम केवल हास्यास्पद ही होता है। एक पुरानी उक्ति है कि एक मनुष्य श्रपने पिता के पांडित्य की बड़ी प्रशंसा कर रहा था। लोगों ने उसका नाम पूछा तो उसने 'टंडई' बतलाया। इसपर सन हँसकर कहने लगे "ज्ञायते पितृपांडित्य "टंडई" नाम धारणात्।" वास्तव में उपर्युक्त तीनों ही दोष इस नाम में पाये जाते हैं। कहने का प्रयोजन यह है कि नाम सरल, सरस, सुबोध, सार्थक श्रीर लघु हो जिससे उसके उच्चारण तथा समभने में श्रह्मकाल ही श्रपेचित हो।

नाम नामी का प्रतिनिधि होता है, इसलिए नाम ऐसा होना चाहिए कि जिससे नामी के ख्रांतरिक एवं वाह्य परिचय का कुछ आभास प्राप्त हो जाय, तभी तो उसकी सार्थकता है। इस विषय में महाराष्ट्र तथा गुजरात के नाम विशेष प्रीट एवं समुक्रत अवस्था में पाये जाते हैं। कुछ जातियाँ अपने नामों के साथ अपने जन्म-स्थान या अपने पूर्वजों के मूल स्थान का नाम भी रखती हैं। स्थान का नाम महास में अपने नाम से पहले लगाते हैं अौर महाराष्ट्र में नाम के ख्रंत में लगाया जाता है । पारियों के नाम तो चार-चार नामों के समुदाय होते हैं जिनमें पहले व्यक्ति का नाम तत्पश्चात् पिता का नाम किर पितामाह का, तदनंतर जन्म-स्थान का नाम रहता है । इस प्रकार नाम से ही उस व्यक्ति का पूरा पता मिल जाता है। प्रारम्भ में रोम में भी एक-एक व्यक्ति के नाम में (१) Pracnomen ख्रर्थात् व्यक्तिगत नाम (२) Nomen अर्थात् गोत्र, आस्पद अथवा प्रवर (३) Cognomen ख्रर्थात् वंश का नाम तथा (४) Agnomen अर्थात् उपाधिसूचक नाम मिश्रित रहते थे , जिससे उस व्यक्ति के विषय में अनेक बाते जात हो जाती थीं। नाम की सबसे मुख्य विशेषता प्रवृक्ति परिचायकता है। मौलिक नामों में यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु अनुक्रत नामों में उत्तरोक्तर उसका हास होता जाता है।

नामों की कुछ विशेषताएँ—भिन्न-भिन्न जाति के नामों में पहले कुछ समानता रहती थी जिससे संजी के वर्ण का कुछ संकेत हो जाया करता था। मनुस्तृति श्रादि पर्म गंथों में ब्राह्मण को अपने नाम के अंत में शर्मा, चित्रय को वर्मा, वैश्य को गुन तथा ग्रह को दास लिखने का आदेश और अधिकार था। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण के नाम में ज्ञान तथा ग्रम्लवाची, चित्रय के नाम में प्रताप एवं सौर्यव्यक्षक और वैश्य के नाम में घन-सम्बन्धी तथा शहूद के नाम में सेवा-शुश्रुषा भागवाले शब्द होते थे। इस स्वालच्यय के कारण संजी अपने नाम को गर्न और गौरव की दृष्टि से देखता था। किंद्र आजकल वर्णाश्रम-व्यवस्था के लीप होने से नामों में भी बड़ी श्रव्यवस्था हो गई है। संप्रति भारत में अनेक जातियाँ-उपजातियाँ हैं और उनके मेद-प्रमेद, शाखा-प्रशाखा ग्रामातीत हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> न्रखी (स्थान) वैद्यनाथन भारकरन । र गर्योश अर्थनक केतकर ।

<sup>3</sup> Irach Jehangir Sorabji Taraporewala (एरच जहाँगीर सोरायजी नाराप्री)

Y Publius Cornelius Scipio Africanus-

इस आधुनिक परिस्थित में भी कुछ नामों में समानता दिखलाई देती है। चित्रिय और सिक्खों के नाम के खंत में सिंह का प्रयोग ख्रानिवार्य-सा हो गया है। विहार के कायस्थों में सिनहा लिखने का मचलन है। 'मल' मारवाड़ियों के नामों में बहुधा पाया जाता है। पार्वत्य-प्रदेश के वैश्यों का शाह शब्द दिन के निम्नस्तर के वेश्यों में साहु हो गया है। गोरखपुर के मल ठाकुरों में शाही लिखते हैं। संस्कृतशों तितसम रूप व्यवहृत होते हैं। ख्रशिचित प्रायः तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। ग्रामीण ख्रशिचित नता तद्भव ख्रीर देशी शब्दों से काम चलाती है। उर्दू पोषित परिवारों में विकृत हिन्दी-उर्दू के मिश्रित । उर्दू के शब्द प्रयुक्त होते हैं। संन्यासियों के नाम बहुधा ख्रानन्द से ख्रन्त होते हैं। जैनाचायों के प्रन्त में "सूरि" शब्द पाया जाता है। बौद्ध-साधु मित्नु का प्रयोग करते हैं। कुछ मनुष्य शर्मा, मां, ख्रादि प्राचीन प्रयोग भी व्यवहार में लाते हैं। नाथ ख्रीर राय क्रमशः जोगियों ख्रीर भाटों के शर्मों के ख्रंग बन गये हैं। पुरुषों के नामों का विश्वद विवरण विविध रूप से बीस प्रकरणों में ख्रागे दिया गया है।

स्त्रियों के नाम—स्त्रियों के नामों में न तो विशेष कलात्मकता प्रदर्शित होती है श्रीर न प्रवृत्तियों की श्रिषकता। इसका हेतु यह है कि कुछ समय पहले कन्याश्रों को कई कारणों से उपेक्ता की कि है है देखा जाता था। पुत्रियों को पुत्रों के समान प्यार नहीं करते थे। राजपूतों के यहाँ तो उनका नार डालना ही उत्तम समक्ता जाता था। जिनके जीवन ही का कुछ मूल्य नहीं, उनके नाम की ही स्या चिंता! यही कारण है कि उनके श्रंघविश्वास श्रीर दुलार के नाम निदर्शन-मात्र ही मिलतेहैं। उन्त कोटि के तत्सम नाम भी बहुत ही कम पाये जाते हैं। किंतु श्राजकल यह मनोशृत्ति दूर होती जा रही है श्रीर उनके सुन्दर शुखात्मक नाम ही श्रिधिकतर रखे जा रहे हैं। स्त्रियों के नाम प्रायः स्राकारांत स्रथवा ईकारांत होते हैं जो बहुधा निम्नलिखित श्राधार पर रखे जाते हैं:——

- (क) देवियों के नाम-पार्वती, लद्दमी, सरस्वती, रमा, राधा, सीता आदि।
- (ख) फूलों के नाम--चंपा, चमेली, बेला, गुलान आदि।
- (ग) पशु पिचयों के नाम-कोकिला, हंसा।
- (घ) ग्राभूषणों के नाम-कंटी, लोंगा, टिक्को, माला, फुलवा ग्रादि ।
- (छ) प्राचीन स्त्रियों के नाम-गार्गी, मैद्ये यी, मदालसा, सुलभा, मीरा आदि ।
- (च) पौराणिक आख्यानों में आये हुए नाम—कलावती, लीलावती, यशोदा, चित्रलेखा, सावित्री आदि।
- (छ) मिण्यों के नाम मूँगा, मनियाँ, नीलम, श्रादि ।
- (ज) बहुमूल्य वस्तुस्रों के नाम-कस्त्री, कपूरा, केसर, चंदनिया आदि ।
- (क्त) रूपात्मक नाम-शोभा, सुन्दरिया, रूपा, चंद्रकला, सुलोचना ।
- (अ) सौमाय्यस्चक नाम—मुखिया, भगवती, धनवंती ।
- (ट) धुणगोधक नाम-शानो, शीला।
- (3) समयस्त्रक नाम—स्वा, रचनी, पुनियाँ, मंगलिना ।
- (इ) स्थान-सम्बंदी नान---ग्रंदिनयाँ ।
- (ढ) श्रंषिरवास के नाम—पाला, चुनिया ।
- (ए) व्यंग्य नाम---भारी, खिल्लो, छर्भाली ।
- (त) उलार के नाम--लाडो, मुनिया।
- (थ) पुल्लिंग नामों के स्त्रीलिंग रूप--रानी, भवानी, बल्दाखी, शेरा, मोहनी।

<sup>े</sup> अयोज्या के गुरुङ्क में त्रहाचारियों के वास मित्रांत ही होते हैं।

- (द) किशोर, कुमार, दास, देव त्रादि गौण प्रवृत्तियों के स्त्रीलिंगों की सहायता से भी नाम बनाये जाते हैं—राजिकशोरी, फूलकुवाँरि (कुमारी) सेवादासी, सुखदेई (देवी), जैदेवी।
- (ध) निदयों के नाम--गंगा, जमुना, त्रिवेगी।
- (न) मिठाई के नाम-इमरती, बतासो।
- (प) गृह-पदार्थों के नाम-कटोरी।
- (फ) बाला, कला, रानी, दुलारी, प्यारी, प्रभादि के योग से भी कुछ, नाम वनाये जाते हैं— शशिवाला।
- (ब) नच्चत्र-तारों के नाम--तारा, रोहिनी, विशाखा।
- (भ) रागिनियों के नाम--रामकली।

प्रायः ये ही मुख्य प्रवृत्तियाँ महिलाओं के नामों में मिलती हैं। इन नामों की यह विशेषता है कि इनमें अधिकांश नाम गौण प्रवृत्ति के बिना ही पाये जाते हैं। ग्राशिन्तित ग्रामीण जनता में तद्भव रूप ही ग्राधिक प्रचलित हैं, किंतु नगरों में शिन्तित पुरुप अपनी कन्याओं के सुन्दर तत्सम नाम ग्राधिकतर रखते हैं। महिलाओं के वर्तमान नामों में ग्रापने पित के नाम का उत्तर पद ग्रापने नाम के ग्रांत में जोड़ने की मनोवृत्ति दिखलाई दें रही है। रामशरण की पत्नी विमला ग्रापने नाम के ग्रांत में "शरण" का प्रयोग करेगी ग्राथीत् वह ग्रापना नाम विमला शरण लिखेगी। कोई-कोई माता-पिता ग्रापनी पुत्रियों को न केवल पुत्रों के से वस्त्र ही धारण कराते हैं, ग्रापित उनके नाम भी बालकों के से रखते हैं। उपर्युक्त दोनों दशाग्रों में लिंग-मेद लुप्त हो जाता है। ऐसे भ्रमोत्पादक नामों से यह पता लगाना कठिन होगा कि नामी 'नर है कि नारी है।'

सखी सम्प्रदाय के नाम-टड़ी या सखी सम्प्रदाय के नामों ने एक विचित्र समस्या प्रखत कर दी। उनका समावेश इस सङ्कलन में उचित है या नहीं ? वस्तुत: विचार किया जाय तो ये नाम अवसर विशेष के लिए ही अपनाये गये हैं। उस समय न केवल नाम तथा वेश-भूषा ही, अपित हाव-भाव भी भिक्त के ब्राविश के कारण स्त्रियों के से ही होते हैं जिससे वे भक्त प्रेयसी के रूप में ब्रापने भियतम (भगवान्) को रिभ्ता सकें । उस समय वे अपने को भगवान् की गोपियाँ ही समभतें हैं। उन स्त्रीसंज्ञक पुरुषों के लोक-व्यवहार के लिए अन्य नाम भी होते हैं। उनके स्त्री नामों से सामान्य जनता परिचित नहीं होती, केवल उस सम्प्रदायवाले ही ग्रावस्था-विशेष में उन नामों का प्रयोग करते हैं, अन्यथा वे गुप्त ही रक्खे जाते हैं। अतः उनको उपनाम भी नहीं कह सकते और न वे वास्तविक नाम ही हैं। वे गोत्र प्रवरादि सूचक शब्द भी नहीं हैं जिनका प्रयोग प्रत्येक समय एवं प्रत्येक अवस्था में हो सकता है। पुरुषों के स्त्री नाम की विकट पहेली न सलभानेवाली एक उलभान है। लिलत किशोरी के भेप में कोई पुरुष अपने दपतर में काम करने के लिए जाते हुए नहीं देखा गया है और न वह कचहरी में उस नाम से एम्मोबित होना ही पराय करेता। अर्थ की कहा उनकी नई लगाकर भी प्रयोग करते नहीं देखा गया है। हरिकाण उर्ण लिखन कियोग वहते कभी नहीं हुन। भवा । अभिनय के नाटक-पात्रों के सदश भी ये नाम नहीं हैं। नाटक में विचित् काल के लिए ही पात्र अपनी वेश-भूषा एवं नाम परिवर्तन करता है। अन्य अभिनय में यह अन्य नाम रख लेता है। वसी कभी एक ही खेल में उसको कई नामां से कई पार्ट खेलने पडते हैं । ये नाम खलित कियोसी की नाँति जीवन में प्रयुक्त नहीं होते । माधुर्यभाव, कोमल मायना, अवस्था विरोष, भक्ति का आवेश आदि वातों के कारण ये नाम रखे नथे हैं। ऐसे कीतंत्रक नामों को पुरुषवाची नामों में स्थान न देना ही उचित

<sup>े</sup> मलाबार में कहीं कहों कत्या के नाम के साथ साथ माना-पिता के नाम भी संयुक्त रहते हैं। विवाहोपरांत पिता के नाम का स्थान पति का नाम के लेता है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सरोज्य सिथिकोशः।

समभा गया। कोई-कोई यहाँ यह शंका उपस्थित कर सकते हैं कि राघा, भीता, पार्वती श्रादि स्त्री-लिङ्ग नाम इस संग्रह में क्यों सम्मिलित हैं ? इसका समाधान यह है कि ये नाम पुरुषवाचक नामों के प्रथमांश अथवा स्ट्रमूक्ष हैं—राधाचरण, सीताशरण, पार्वतीप्रसाद आदि पूरे नामों के अविशिष्ट अथा हैं जो प्रयत्नलाधव के कारण व्यवहृत होते हैं। संचेप में यह कह सकते हैं कि टड़ी सम्प्रदाय के ये नाम केवल टड्डी की ओट में ही व्यवहृत किये जाते हैं। विनताविशी क्रीव समुदाय के नामों पर यह आचेप नहीं हो सकता, क्योंकि उनके नाम अन्य पुरुषों के से ही होते हैं।

साहित्य के नाम—नाम के आधार पर साहित्य चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में वह साहित्य है जिसमें वास्तविक व्यक्तियों के वही तथ्य नाम होते हैं जिनसे वे इस संसार में प्रसिद्ध हैं। ऐसे नाम इतिहास, जीवनचरित, कोश, विश्वकोश और परिचयात्मक प्रथों में आते हैं। नाटक संबंधी ग्रंथ द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत हैं जिनमें वास्तविक तथा कल्पित दोनों ही प्रकार के नाम होते हैं। उपन्यास, आख्यान, कथा, कहानी, गल्पादि में प्रायः कल्पित नाम ही होते हैं। निराकृत नाम सम्बन्धी अभिधान—संग्रह के साहित्य को चतुर्थ श्रेणी में रख सकते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य साहित्य का नामों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता।

साहित्य के नाम तथा साहित्यक नाम में जो अंतर है उसे स्मरण रखना चाहिए। साहित्य में प्रयुक्त होनेवाले व्यक्तियों के नाम साहित्य के नाम हैं। लेखक के नाम से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता, श्रौर साहित्यक नाम वे हैं जो किन, लेखक तथा साहित्य-प्रेमी नाम के श्रितिरक्त अपना एक श्रम्य नाम (उपनाम) भी रख लेते हैं।

उपनाम—उपनाम अधिकांश में साहित्यिकों में ही पाये जाते हैं। किव का पूरा नाम किवता में रखना प्रायः असम्भव होता है। इसलिए कुछ किव अपने नाम के प्रथमांश का प्रयोग अपनी किवता में करते हैं। उलसी, सूर, केशवादि ने प्रथम शब्द से ही काम लिया है। कुछ किव अपना एक अन्य अतिरिक्त नाम भी रख लेते हैं। यह प्रायः सरल, कोमल, मधुर और छोटा सा शब्द होता है। यही उपनाम कहलाता है। इसे साहित्यिक नाम भी कह सकते हैं।

उपनाम से कई लाम हैं—(१) उससे साहित्य-प्रेम प्रकट होता है। (२) वह किता में सरलता से प्रयुक्त हो सकता है। (३) उसके प्रयोग से कितता की चोरी नहीं हो सकती। (४) वह किन नाम को दीर्घ जीवी बनाता है। (५) जहाँ दो लेखक एक ही नाम के हो वहाँ उपनाम से ही उन दोनों की विभिन्नता व्यक्त हो सकती है। कोई कोई साहित्यकार अपने नाम के उत्तर पद से ही उपनाम का काम चलाते हैं। जयशंकर प्रसाद का उपनाम 'प्रसाद' ही प्रतिद्ध है। दीन दयाल ने अपने पूरे नाम का ही प्रयोग किया है। किविराज, किविरतादि कुछ उपाधियाँ भी उपनाम का काम देती हैं। कुछ उपनाम इतने प्रवल हो जाते हैं कि अपनी नाम को जुतपाय कर देते हैं। प्रमाकर और प्रेमचंद के वास्तिक नामों को बहुत ही कम मनुष्य जानते होंगे। भूषण के नाम का तो आजतक किसी को पता ही न चला। अव्दुर्श्हीम ने अपने दोहों में रहीम या रहिमन का प्रयोग किया है। सैयद इब्राहीम का हिन्दी उपनाम 'रसखान' बहुत लोक-प्रिय है। जायसी जायस स्थान से प्रसिद्ध हो गये।

उपनाम के खोजने में पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है, दीर्घकाल तक माथा पची करनी पड़ती है तब कहीं श्रन्छा और उपशुक्त उपनाम सुकाई देता है। नाम को दूसरे मनुष्य रखते हैं और वह बदला भी जा सकता है। परन्तु उपनाम रचन किन की श्रपनी कल्पना होती है जिसका बदलना प्रायः सम्भव नहीं होता। उपनाम भी व्यक्तिशाचक के तहशा प्रश्रुक्त होते हैं। कवियों को प्रायः उपनाम से ही सम्बोधित करते हैं, क्योंकि उनका रूप प्रायः छोटा और गरल होता है। कुछ उपनाम बड़े रहस्य पूर्ण होते हैं। श्रयोग्यासिंह उपाध्याय के उपनाम 'हिर्श्रीध' का परीक्षण कीजिए। पहले उन्हें कि सम्मेलनों में श्रपने कवित्त-सबैये सुनाने का श्रवसर मिलता था। इन छंदों में उनके नाम का समावेश

होना ग्रसम्भव था। किव की स्फ निराली ही होती है। दोनों पदों का विपर्यय कर उनके पर्याय रख उर्दू समास बना लिया। इस प्रकार "हरिग्रीध" उपनाम वन गया, नाम ग्रीर उपनाम दोनों का ग्रार्थ एक ही है। विद्याभूषण के 'वि' ग्रीर 'भू' से "विभु" बनाया गया है। परमेश्वर नाम में दो रेफ होने से भ्रमर के साहश्य पर किव ने ग्रपना उपनाम दिरेफ रख लिया, ग्रानेक उपनाम इसी प्रकार बन गये हैं, जिनका इतिहास ग्रज्ञात है। रचना तथा उपादेयता के विचार से इन उपनामों में बहुत थोड़ी प्रवृत्तियाँ ही काम करती हैं; संस्कृत साहित्य में उपनामों का ग्रमाव है। हिन्दी में यह प्रवृत्ति उर्दू से ग्राई हुई प्रतीत होती है। नाम के प्रथमांश के ग्रातिरिक्त पुष्प सम्बन्धी स्प्रमन, कमलादि पन्नी सम्बंधी कोकिलादि, व्यंग्य के वेहवादि, भाव सम्बन्धी व्याकुलादि, प्रकृति सम्बन्धी चंद्रादि, गुण संबंधी ज्ञानी, माधुरी ग्रादि ग्रनेक प्रकार के उपनाम स्त्री पुरुपों के पाये जाते हैं। एक ही जाति-नाम ग्रानेक व्यक्तियों का होता है, इसलिए ऐसा नाम उपनाम के लिए उपगुक्त नहीं है। उपनामों को भी व्यक्तिवाचक ही समक्ता उचित होगा क्योंकि उनसे भी व्यक्ति विशेष का ही बोध होता है। कभी-कभी यह देखने में श्राया है कि जो शब्द एक व्यक्ति का नाम है, वही दूसरे का उपनाम है। ऐसे स्थानों में व्याप्ति होने की सम्भावना रहती है।

ख्याधिनाम—कुछ उपाधियाँ भी जाति नाम के सहरा नाम के अन्त में लिखी जाती हैं। देश काल, जाति, भेद से उपाधियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। हिन्दू काल में नवरतादि उपाधियाँ थीं, मुतलिम शासन में अमीर, दीवान, मुंशी आदि तथा अँगेजों के समय रायसाहब, रायवहादुर आदि उपाधियाँ प्रचलित रहीं। अंतिम दो उपाधियों के दो खंड कर नाम के आदि और अंत में एक एक खंड रख देते हैं। कभी नाम से पहले ही पूरी उपाधि लिखते हैं। अधिकांश उपाधियाँ व्यक्तिगत होती हैं। वंश परम्परागत उपाधियाँ जाति नाम का रूप धारण कर लेती हैं। राजकीय उपाधियाँ के अतिरिक्त विद्या, धन, वीरता, त्यान, दान तथा गुण, लोकसेवा, समाज सेवा, परोपकारिता आदि सम्बन्धी अनेक प्रकार के उपाधि-नाम पाये जाते हैं। उपाधि प्रवृति के नाम मनुष्यों के नाम होते हैं और उपाधि-नाम उपनाम के सहश अधिकतर नाम के अंत में प्रयुक्त होते हैं। ये नाम इतने प्रवल होते हैं कि असली नाम ओद में पड़ जाते हैं। व्यवहार में प्रायः इन्हीं से काम चल जाता है। मनुष्य इन्हें उपनाम तथा जाति नाम के सहश काम में लाते हैं। उपाधि के सम्बन्ध में विशेष चर्चा अभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति में की गई है।

छुद्य नाम—उपनामों से मिलते-जुलते कुछ अन्य नाम भी होते हैं जिनका उद्देश्य लेखक तथा उसके व्यक्तित्व को शुप्त रखना होता है। ऐसे छुप्प नामों को प्रच्छननाम भी कह सकते हैं। नकली श्रीर प्रच्छन दोनों ही कृत्रिम तथा कालांगित्त नाम होते हैं परन्तु उनमें भोजन्सा भेद भी होता है। बहुद्धिया किसी की नकल उतारने के तथ्य रूप श्रीर नाम तद्या हो स्थला है। उसका प्रदला गुज्रा यह नाम वास्तिक नाम का अनुकरण ही होता है। यह रूप श्रीर नाम के साध-साथ उत्तका राव्यवहार भी करता है। यह पहुस्तिया का नकली नाम हुआ। व्यत्तक नाव्य के पात्रों के नाम नकली ही होते हैं। अब एक राजदोहो या वाद् अपना भेप श्रीर नाम बदलता है तो उसका उद्देश्य अवने को छियाकर प्रात्रु में बच्चना होता है। यह प्रकृति की किसी की नकल उतारना। यह प्रच्छल नाम हुआ। वह इनकी श्रीर अपने प्रति नाम नो छियाकर श्रीर नाम भाग्य कर तक्ष्य स्थलित की स्वा करना है। यह यह विद्रोति या वात् किसी व्यक्ति वेता है तो उसका यह नाम भी नकली होगा। अन्य नामी के स्थ यदलकर घोटा देन की श्रीयस्थलता नहां। वह स्वर्ण नी इस नाम भी नकली होगा। अन्य नामी के स्थ यदलकर घोटा देन की श्रीयस्थलता नहां। वह स्वर्ण नी इस नाम की श्रीर में एस रहता है श्रीर अपने असली नाम की भी छिपाना चाहता है। यह नया याज्ञान नाम दोनों को श्रीरण देकर गुप्त रूप से असली नाम की भी छिपाना चाहता है। यह नया याज्ञान नाम दोनों को श्रीरण देकर गुप्त रूप से असली नाम की भी छिपाना चाहता है। यह नया व्यक्ति हो माम दोनों को श्रीरण देकर गुप्त रूप से असली रहा करता है। श्री सुद्धन नाम माम नकली है न प्रच्छा, क्योंकि उसका उद्देश्य मिल होता है।

हास्यरस तथा समालोचना के लेखक अपनी वचत के लिए कभी-कभी प्रच्छन नाम का आश्रय लेते हैं। ये नाम एक अच्चर से लेकर राज्य समूह तक के होते हैं। कोई कोई लेखक अंक से भी काम चला लेता है। पत्र पत्रिकाओं में प्रायः लेखक के नाम के स्थान में च, इ, अ, अज्ञात आदि प्रच्छन नाम छुपते रहते हैं। रामदास गौड़ अब्दुल्ला के नाम से भी कभी-कभी लिखा करते थे। वस्तुत: प्रेम चन्द धनपतराय का कहानियों के लिए प्रच्छन नाम ही था।

जाति नाम—जातियों की इतनी बृहत् संख्या मारत के अतिरिक्त अन्यत्र मिलना सम्भव प्रतीत नहीं होती। एक-एक जाति अनेक उपजातियों में विभक्त है और प्रत्येक उपजाति की अनेक शाखा, प्रशाखाएँ विशाल वट बृत्त के सहरा फैली हुई हैं। गनुष्य प्रायः इन जाति-स्वक शब्दों को अपने नाम के अन्त में लिखते हैं। यही जातिस्वक शब्द जाति नाम हैं। जाति नाम वह अतिरिक्त शब्द है। जिसे किसी देश, जाति, समुदाय, वर्ग या राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए प्रयोग कर सकता हो। भिन्न-भिन्न जातियों का आधार भिन्न-भिन्न होता है। त्राक्षण आदि कुछ जातियाँ अपना आदि उद्भव अपने हैं। कुछ जातियों ने अपनी उत्पक्ति अपने पूर्वजों से मानी है। उनके बंश के पूर्वज ही मूल पुष्प समक्ते जाते हैं। बहुत से राजकुल अपने को सूर्य अथ्वा चन्द्रवंश की संतित मानते हैं। अपने आदि स्थान को ही कुछ जातियों ने अपनीलिया है। कुछ जातियाँ उपाधियों से निर्मित हुई हैं। अनेक के नाम उनके व्यवसाय के कारण पड़ गये। कुछ जातियाँ कर्म-कांड और कुछ दन्त कथाओं के आधार पर भी बन गई हैं। इस प्रकार इन मुख्य धाराओं से अनेक प्रकार के जाति नाम प्रदुर्भत हुए हैं:—

- (१) गोत्र-प्रवर सम्बन्धी जाति नाम-भारद्वाज, भार्गव, ऋात्रेय।
- (२) पूर्वंज सम्बन्धी जाति नाम—यादव, श्रग्रवाल, सक्सेना ।
- (३) स्थान सन्बन्धी जाति नाम--मालवीय, कनविजया, सरजूपारी, श्रीवास्तव, माथुर ।
- (४) उपाधि सम्बन्धी जाति नाम—द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, ग्राचार्य, शास्त्री ।
- (५) व्यवसाय सम्बन्धी जाति नाम—नाई, धोबी, चमार, मंगी, काछी, कलवार, श्रहीर, बढ़ई, मह्युत्रा, छहार, श्रादि ।
  - (६) कर्म-कांड सम्बन्धी जाति नाम-बाजपेई, निगम, श्रीत्रिय ।
  - (७) दन्त कथा सम्बन्धी जाति नाम-राजपूतों की उत्पत्ति।

कुछ, जानियों ने त्याने नामों के नवीन संस्करण कर लिये हैं। नाई से न्यामी, चमार से जाटन, काछी से कुशायाता, कलनार से जायसवाल, घोनी से प्रजापित, मंगी से वालमीकि, ब्राहीर से यादन, प्राई से गेंथिता, जुहार से निश्चकर्मा बन गये हैं। इनके ब्रातिरिक्त अन्य जाति नामों का उल्लेख करना भी आवश्यक है, क्योंकि नामों में उनका प्रयोग भी बहुधा देखा जाता है:—

- (क) चार प्रकार के साधु (१) परमहंस (२) निर्मला, (३) उदासी । (४) वैरागी ।
- (ख) चार प्रकार के वैरागी (१) श्री गौडीय (२) निम्बार्क (३) वैज्याव (४) श्रीर
- (ग) दरानामी सन्यासी—तीर्थ, त्राश्रम, वन, श्ररएय, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, मारती, पुरी।
  - (प) नाना पंथी-कवीरपंथी, नानक पंथी, दादू पंथी, लाल पंथी त्रादि ।

<sup>े</sup> स्पेन देश में दिता के वंश-नाम के स्थान में माता के वंश नाम का अथीग भी कर सकते हैं, माजावार की कुछ जातियों में मान-पद्म भवख होने के कारण माता का गोल ही सान्य है।

(ङ) वर्णाश्रम सम्बन्धी नाम—वैश्य, शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास, सिंह, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, संन्यासी ग्रादि ।

देश तथा काल के मेद से इनके ऋतिरिक्त कुछ ग्रन्य जाति नाम भी हो सकते हैं। ये नाम व्यक्ति वाचक नहीं हैं, इन्हें जाति-वाचक ऋथवा जात्यर्थक व्यक्ति-वाचक कह सकते हैं। कोई-कोई जाति नाम किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता के कारण व्यक्तिवाचक की कोटि में पहुँच जाता है। मालवीय कहने से मदनमोहन मालवीय ही समका जायगा। विद्यार्थी, स्नातक, पंडा, पुजारी महंत ऋादि शब्द भी जाति नाम का काम देते हैं। जाति नामों को गोत्र नाम या श्रव्ल भी कह सकते हैं।

नाम का शास्त्रीय रूप—वैदिक युग में नामों का निर्वाचन श्रुतियों के शब्दों में से ही किया जाता था । शनैः शनैः यह प्रवृत्ति लुप्त होती गई। मनुष्यों ने यथेप्सित नाम रखना प्रारम्भ कर दिया। एता सूत्रों ने इस अव्यवस्था को नियंत्रित कर नाम रखने के कुछ नियम निर्धारित किये। आरवलायन तथा पारस्कर एक सूत्रों ने यह व्यवस्था कर दी कि घोपान्तरों के संग अन्तःस्थ अथवा ऊष्म वर्णों के मेल से नाम की रचना होनी चाहिए। पुरुषों के नाम दो या चार अन्तरं स्थ अथवा ऊष्म वर्णों के मेल से नाम की रचना होनी चाहिए। पुरुषों के नाम दो या चार अन्तरं के समवर्णी तथा स्त्रियों के एक, तीन या पाँच वर्णों के विपमान्तर हो। पुरुषों के नाम इत् और स्त्रियों के नाम तिद्धित प्रत्यय वाले हों। ब्राह्मणों के नाम में शर्मा, चित्रयों के वर्मा और वैश्यों के गुप्त प्रयुक्त करना चाहिए। दो अन्तरं का नाम प्रतिष्ठा देता है तथा चार अन्तरं का ब्रह्मवर्च यानवन, आपस्त्रवीय, गोमिलीय, शौनकादि एहा-सूत्रों में भी इसी प्रकार का विधान पाया जाता है। पातं जिले ने नाम-निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्निलिखित नियमों का उल्लेख किया है:—

- (१) पुत्र के नाम का आदि अज्ञर घोष (वर्ग का तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचमाज्ञर) हो।
- (२) नाम के मध्य में अन्तःस्थ (य, र, ल, व) में से कोई अज़र हो।
- (३) नाम बुद्धि संज्ञक अर्थात् आ, ऐ, औ, स्वरयुक्त वर्ण से प्रारम्भ न हो।
- (४) नाम त्रिपुरुपान्क हो अर्थात् नाम रखने वाले पिता की तीन पीढ़ी (पिता, पितामह, प्रपितामह) का अनुसरण करता हो।

जो (वेदवाणी) नाम धारण कराने में सहायक होती है, उससे ही सृष्टि के पदार्थों की संज्ञा तथा कर्मी का निर्धारण होता है।

सर्वेषां तु स मामानि कर्माणि च प्रथक्-प्रथक् । वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक् संस्थारच निर्ममे ॥

(सञ्ज॰ १।२१)

ै नाम चास्मै द्युः ॥१॥ घोषवदायन्तरन्तःस्यममिनिष्ठानान्तं द्यचरम् ॥२॥ यत्रकरंवा ॥३॥ द्यचरं प्रतिष्ठाकाप्रश्वतुरचरं त्रज्ञवर्चस कामः ॥४॥ सुन्माकिवेद पुंचान् ॥४॥ अयुजानि कीमान् ॥६॥ वाश्यज्ञायन पृक्ष-सूत्र (१॥४॥१-६)

ह्रयत् चगुरवरं पा जोपवदावान्तरस्यः दीर्नीमिनिष्ठानं कृतं कुर्वात्र सिह्तस्य। अञ्चलप्रमाकाराण्यां थिये तिहतस् सर्गे आसम्बद्ध वर्मे चित्रयस्य गुण्वेतिवैश्यस्य ॥ पार्वः ॥।ऽज्ञस्यः॥

<sup>२</sup> याज्ञिकः पटन्ति — 'दशस्युत्तरकालं गुत्रस्य जातस्य नाम विद्ध्याद् वीयवदाधन्तरन्तःस्थमवृद्धं जियुक्षान्कमनरिप्रतिष्ठितम् । सिद्धं प्रतिष्ठितसमं भवति । द्यत्तरं चतुरक्तरं वा नाम कृतंकुर्यात्र तिद्धितम्'' (म० भाष्य १ त्र १ पा १ — माद्धिके शब्दानुशासन प्रयोजनिक्ष्यसम्)

४ तच्च पितासहमातामहादिसंबद्धं कुलदेवता संबद्धं वा । (मिताधरा २-३२)

<sup>े</sup> यत् प्रेरत नामधेयं दधानाः । (घट० १०-७१-१)।

- (५) वह नाम शत्रुश्चों में प्रसिद्ध न हो अर्थात् किसी प्रभावशाली रात्रु के प्रसिद्ध नाम की श्रनुकृति न हो। देव अथवा मित्र के नाम का अनुकरण हो सकता है।
  - (६) दी या चार श्रक्रों का नाम हो।
- (७) नाम कृत् प्रत्ययांत हो ग्रर्थात् किसी क्रिया से बनाया गया हो । तिद्धित प्रत्ययांत न हो ग्रर्थात् संज्ञा से न बनाया गया हो । ऐसा नाम ही ग्रत्यन्त प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ।

इस विषय में विष्णु पुराख ै ने अपना अभिमत इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है:--

पुरुप का नाम देववाचक शन्द<sup>े</sup> से प्रारम्म होता हो। उसके अन्त में बाह्मण, चित्रिय, वैश्य तथा शरूद के लिए क्रमशः शर्मा, वर्मा, गुप्त, तथा दास शन्द प्रयुक्त हो। अर्थहीन, अविहित, अपशन्द युक्त, अमाङ्गलिक, जुशुन्तित, असमाच्चर, अति दीर्घ, अति लघु एवं कटु वर्णिक नाम न रखना चाहिए। जिसके अन्त में लघु वर्ण हो और जिसका उच्चारण सुख पूर्वक हो सके, वही नाम अभीष्ट होता है।

मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण के नाम में मङ्गल बोधक, च्रिय के नाम में बलव्यं जक, वैश्य के नाम में ब्राथमूलक तथा शूद के नाम में सेवा-सूचक शब्द व्यवहृत हों। महिलाओं के नच्न, वृच्च, नदी, अंत्य, पर्वत, पच्ची, सर्प, प्रेश्य पर रखे गये तथा भीषण नाम दूषित तथा अभाह्म हैं। कियों के नाम सुखपूर्वक उचारण योग्य, कोमल, स्पष्टार्थक, मनोहर, मङ्गलवाची, दीर्घस्वरात एवं आशीर्वादात्मक शब्दों से युक्त हों। वि

इस शास्त्रीय-विधान में संचेपतः इन तीन श्रावश्यक विशेषताश्चों की श्रोर ध्यान श्राकर्षित किया गया है :—

दयानंद सरस्वती ने इसकी व्याख्या अपनी संस्कार विधि के नाम प्रकरण में इस प्रकार की है:—(श्वात) रोहिणी, रेवती, इत्यादि, (इन) आझा, अरवत्था, बदरी इत्यादि, (नदी) गंगा, यमुना इत्यादि, (अन्त्य) चायडाली इत्यादि, (पर्वत) विन्न्याचला, हिमालया इत्यादि (पन्नी) रचेनी, काकी इत्यादि, (अहि) सर्विणी, नागी इत्यादि (पेश्य) दासी, किक्करी इत्यादि (भयंकर) भीमा, भयंकरी, चिष्टिका इत्यादि नाम निपिद हैं। (संस्कार विधि पृ० ६१ की पाद टिप्पणी।)

<sup>ै</sup> ततश्च नाम कुर्नीत वितेव दशमेऽहिन । देव पूर्व नराख्यं हि शर्मवर्मादिसंयुतम् ॥म॥ शर्मेति बाह्यणस्योक्तं वर्मेति जन्नसंश्रयम् । गुप्तदासात्मकं नाम प्रशस्तं वैश्यशूत्रयोः ॥६॥ नार्थहीनं न चाशस्तं नापशब्दयुत तथा । नामाङ्गल्यं जुगुप्त्यं वा नाम कुर्यात्समान्तरम् ॥१०॥ नातिदीर्घं नातिहर्त्यं नाति गुर्वन्तरान्वितम् । सुखोच्चार्थं तु तन्नाम कुर्याच्छवणान्तरम् ॥११॥ (विष्णु पु०, ३ श्रं० १० श्र० म-११ श्लोक)

९ कुलदेवता संबद्धं पिता नाम क्रयांत् इति शङ्ख ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यामैवद् बाह्यसस्य स्यादाज्ञो रचासमन्वितम्। वैश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शूदस्य प्रेष्यसंयुतम् ॥३२॥ (मनु० २-३२)

४ माङ्गरुपं ब्राक्षणस्य स्यान्त्रत्रियस्य बतान्वितम् । वैरगस्य धन-संयुक्तं ग्रद्धस्य जुगुप्सितम् ॥३१॥ मनु० (३१, ३३ रतोक)

<sup>े</sup> नर्ज्यन नदी नाम्नी नान्यपर्वतनामिकाम् । न प्रव्यहित्रेप्यनाम्नी नच भीषणनामिकाम् ॥ (मनु० ३।३॥)

र स्त्रीणां सुखोद्यमकूरं विस्पष्टार्थमनोहरम् । माङ्गल्यं दीर्ववर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत् ॥३३॥ (मञ्च० २ झ०)

- (१) मुखीचार्य, कोमलवर्णी, श्रुति-मधुर, रुचिकर एवं सरल शब्दों का नाम ही सहज रीत्या उच्चारण किया जा सकता है। मुख-मुख पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
- (२) नाम की दूसरी विशेषता है सुन्दर ग्रर्थ जो बालक को सर्वथा उत्कर्ण की ग्रोर मेरित करता रहे। उसके जीवन का उदात्त एवं शुम ध्येय—प्रतिष्ठा, विद्याधर्म शुणादि की प्राप्ति—संज्ञी के नाम से ही ग्राभिन्यक्त होता हो। उत्तम, सार्थक नाम ही मन पर मंगलमय संस्कार डाल सकता है। जिस नाम से संज्ञी के व्यक्तित्व ग्राथवा विशेषत्व की कल्पना न हो या उसके संरक्षक की ग्राम्युदय-निश्रेयसमूलकत्राकांत्वाऍसंवितत न कीगई हों, वह केवल ग्रायुद्ध या ग्रायथार्थनाम (Misnomer) है। ऐसे नामामास सार्थक नहीं कहलाते।
- (२) नाम से ही स्त्री-पुरुष का भेद व्यक्त होता हो। यह नाम की तीसरी विशेषता है। नामों का ऐसा सुन्दर एवं समुज्ज्वल रूप अन्यत्र सुलभ नहीं है।

लामोश्वारण-निषेध —नामोश्वारण के सम्बन्ध में भी एक विचित्र विवाद किसी समय उठ खड़ा हुआ प्रतीत होता है। एक पच्च का कहना है कि किसी शुभाकांची व्यक्ति को अपना, गुरु का, कृपण का, ज्येष्ठ पुत्र तथा स्त्री का नाम न लेना चाहिए । प्रतिपची उपहास करता हुआ कहता है कि फिर नाम रखने का प्रयोजन ही क्या ! किसी अपरिचित व्यक्ति को बिना नाम लिये अपना परिचय किस प्रकार दिया जा सकता है। अंगद रावण को अपना परिचय नाम लेकर ही देता है—"अंगद नाम बालि कर बेटा"। मनु ने अपना नामोश्वारण सहित अभिवादन करने का आदेश दिया है । बोधायन अआयवलायन अमृति ऋषि, गोमिल तथा आपस्तम्ब एछसूत्र और वेदांग-ज्योतिष नामोश्वारण का प्रतिपादन करते हैं। अनेक यश्च-संकारों में स्त्री-पुरुष दोनों का नाम उच्चारण किया जाता है । बालमीकि-रामायण का प्रत्येक व्यक्ति अपना तथा अन्य का नाम लेने में कुछ संकोच नहीं करता। स्त्री पुरुष का नाम लेनी हैं और पुरुष स्त्री का; पति-पत्नी आपस में एक दूसरे का नामोच्चारण करते हैं। जगला अपने पुत्र से कहती है "तू सत्यकाम है, और मैं जावाला। अतः तू अपने को सत्य काम जावाल ही कह"। इन उद्धरणों से यह बिदित हो जाता है कि पहले नामोच्चारण में किसी प्रकार की वाधा न थी।

भारमनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च।
अवस्कामो न गृहीवाङ्येव्हापत्यकत्वत्रयोः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्रभिवादात्परं विद्रो ज्यायांसमभिवादयन्। श्रसीनामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्तथेत्।। (मनु० २ श्र. १२२ श्लो)

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> प्रत्रस्य नाम गृह्णाति रौद्दिणाय तिष्यायेति । (बौधायन)

पितिशेशज्ञमानः स्वं नाम सांव्यवहारिकम् । नास्त्रं च यथा कृष्णुसर्मा रीहिया इत्यपि॥

श्वभिवादनीयं नामधेयं कल्पयित्वा।
 देवताश्रयं वा नच्याश्रयं वा गोत्राश्रयमण्येके॥

व नासूत्रं नाम च निर्दिशति । तदहस्यं सवति ॥

नचत्र देवता एता एतामिर्यज्ञकर्मणि ।
 यजमानस्य शास्त्रज्ञैर्नाम नचत्रजं स्पृतस् ॥

पुमानयं जनिष्यते-असीनामेति नामधेयं गृह्वाति । यत्तदृद्धमेव भवति- अमुष्यासाविति पति नाम गृह्वीयादात्मनश्च ।

<sup>े</sup> जवाला सुनामाहमस्मि सत्यकामो नाम स्वमसि । स सत्यकाम एव जावालो वृवीया ॥

श्राजकल हिन्दू परिवारों में बहुश्रों के लिए समुर, पित श्रथवा श्रन्य वयोवृद्ध मान्य संबंधियों का नाम लेना लोकरीति एवं शिष्टाचार के विरुद्ध समभा जाता है। श्रतः नाम रखते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे के नाम में कुल किसी के यथोग्रद्ध के नाम की। श्रावृत्ति न हो। हिरिप्रसाद के लड़के का नाम हिर से श्रारम्भ नहीं हो सकता। यह बन्धन इतना जटिल होता है कि भिश्रीलाल के परिवार की बहुएँ मिश्री शब्द का उच्चारण तक नहीं कर सकतीं। उन्हें मिश्री को मीठा नमक कहते सुना गया है। इस लोक-मर्यादा के सम्बन्ध में एक रोचक कहानी प्रसिद्ध है। एक दिन एक स्त्री ने गुरुदीन्द्रा लेने के लिए एक पंडित को श्रामंत्रित किया। पंडित ने पूजा के परचात् उसे यह गुरुनन उच्चारण करने को कहा—'श्रमुर निकन्द न सुर-उर चंदन देवकीनंदन तब शरणम्'। यह स्त्री 'श्रमुर निकन्दन सुर उर चंदन' कहकर चुप हो जाती थी। गुरु जी ने कई बार इस मन्त्र को कहलाने का प्रयत्न किया। किन्तु वह सुर उरचन्दन के श्रागे ही न बढ़तो थी, क्योंकि देवकीनंदन उसके पित का नाम था। गुरु-शिक्य में यह संवर्ष देर तक होता रहा। श्रांत में उर स्त्री को एक उपाय सूमा श्रीर वह करट इस प्रकार गुरु मंत्र पढ़ने लगी—'श्रमुर निकंदन सुर-उर-चन्दन लल्लू के चच्चा तब शरणम्।''

जिस प्रकार नामोच्चारण में खियों को अनेक बन्धन हैं उसी प्रकार उन के नामों के उच्चारण में भी स्वतन्त्रता नहीं पाई जाती। कुलीन परिवार में खियों का नाम भी गुन र एवा जाता है। कोई उनको अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं पुकार सकता क्योंकि ऐसा करना एक अशिष्टता का चिह्न समभा जाता है। सास समुर तथा अन्य व्यक्ति उसको बहू अथवा अमुक की बहू कहकर ही बुलाते हैं। राजकीय कार्यों में नाम के स्थान पर प्रायः अमुक व्यक्ति की खी या धर्मपत्नी ही लिखा जाता है। गावों में बहुधा उसे उसके जन्म-स्थान के नाम से — कासगंज वाली, खुजांवाली आदि कहने लगते हैं। पंजाव में नव विवाहिता अजातपुत्रा वधू को उसके पिता के आस्पद गोजादि से अभिहित करते हैं। पंजाव होने पर उसे अमुक की माँ कहकर भी सम्बोधित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि समुराल को प्रस्थान करते समय वह अपने बचपन का नाम अपने मायके में ही छोड़ चली हो। अपरोजी पद्धति के अनुकरण पर अछ शिक्ति वर्ग में पित के नाम के पहले मिसेज (Mrs.) अथवा श्रीमती लगाकर उसकी पत्नी को सम्बोधन करने को प्रथा चल पड़ी है। रामप्रसाद की की को मिसेज (श्रीमती) रामप्रसाद या मिसेज (श्रीमती) प्रसाद कह सकते हैं। किन्तु खी-शिक्ता-प्रसाद के साथ-साथ महिलाओं में व्यक्तिगत नाम से सम्बोधन करने की प्रवृत्ति फिर जाग्रत हो रही है। शनैः शनैः नामोच्चारण की यह समस्या स्वतः ही समाधान हो जायगी।

नाम लेखन तथा सम्बोधन विधि—पूर्वकाल में पूरा नाम लिखने की पद्धति रही प्रतीत होती हैं। तान्न नें, शिलालेखी स्त्रीर मोजरती पर लिखित प्रयों में दी हुई पुष्पिकास्त्रों में पूरे नाम ही पाये जाते हैं। यत्र-तत्र इसका स्रववाद भी मिलता है, किन्तु बहुत थोड़ा। पहले लेखक हस्ताच्चर पूरा ही करते थे। साहित्य में नाम के कभी पूर्वा श्रीर कभी उत्तरांश से काम लिया गया है। राम कमशः परशुराम, रामचन्द्र तथा बलराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। सत्यभामा का उत्तरार्ध लेकर भामाशाह नाम को स्विट हुई है। स्रयरेजी प्रभाव के कारण नाम लिखने की एक नई प्रथा चल पत्री है। दोनों श्रीरों के स्वारंजी के प्रारम्भिक स्वत्वर हिन्दी में लिखने के राद्य आपि, उपजाति स्वर्फ शब्द अथवा उपनाम जोड़ देते हैं। राम लखन पर्यंच स्त्रार वार पायंध्य लिखा जावा।। स्रथ यह हिन्दी रुपान्तर होकर राठ ल० पायडेय लिखा जाने लगा है। बलदेन सिंह, व० दे० शिह लिखा जाता है। स्राक्त हस्ताच्चर में दोनों पद्धतिमां का प्रयोग होना है। इससे समय तथा स्थान की

कुछ बचत तो अवश्य हो जाती है परन्तु व्यक्तित्व।में सर्वधासी नहीं ,तो आंशिक प्रहरा अवश्य लग जाता है।

सम्बोधन के भी त्राजकल त्रानेक टंग प्रचलित हैं। संभ्रान्त तथा सम्पन्न पुरुष को मिस्टर यलदेव सिंह, श्री बलदेव सिंह जी, बलदेव बाबू, सिनहा साहब त्रादि कहते हैं। यदि वही अशिक्ति प्रामीण त्राथवा निम्नस्तर का व्यक्ति है तो बलदेवा, बलदुत्रा, बलुत्रा, बल्ला, बल्ला, बल्ली, बह्नू, नामों से पुकारा जाता है। श्रीरे-धीरे शिक्ता के प्रचार से तथा स्तर के उच्च होने से यह ऊंच-नीच की भावना उठती जा रही है। श्रीर शिष्ट सम्बोधन का प्रयोग बढ़ रहा है। संद्वीप में, रामप्रसाद नामक व्यक्ति की निम्नलिखित प्रकार से सम्बोधित कर सकते हैं:—

मुद्या ( प्यार का नाम ), रम्मू ( स्त्म नाम ), रामप्रसाद ( पूरा नाम ), पं॰ रामप्रसाद शर्मा, ग्रार०पी० शर्मा (संकेत नाम—यह ग्रॅगरेजी का प्रभाव है इसका हिन्दी रूप रा॰ प्र॰ होगा ।), चन्दन ( उपनाम ), शर्मा जी ( जाति नाम ), वैद्य महोदय ( व्यवसाय स्त्वक शब्द ), भाई जी ( सम्बन्ध स्त्वक शब्द ), महाशय जी ( ग्रादर स्त्वक शब्द ), राय साहब ( पद या पदवी स्त्वक शब्द ), राम वाब् ( ग्रार्द्ध नाम ) ख्रियों। के नामों के विपय में उनके नामों के साथ उल्लेख किया गया है।

नाम परिवर्तन—कुछ मनुष्यों को ग्रपने नाम से बड़ा मोह होता है। किसी दशा में भी वे उससे विछोह नहीं करना चाहते। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो उसे पुराने बस्त्र की भाँति। सर्वदा उतार फेंकने को उग्रत रहते हैं। कुछ मनुष्यों के लिए तो नया नाम नये जन्म के सदृश होता

ै संकेत नामों से अम होने की सम्भावना अधिक रहती है। क्योंकि एक ही वर्ण संकेत कई-कई नामों के लिए मशुक्त हो सकते हैं। रा० ना॰ से रामनाथ, रामनारायण, राजनाथ, राजनायण, राजनाथ, समेरवरनाथ, आदि अनेक नाम न्यक्त होते हैं। एक कवि ने संकेत नामों की कैसी मीठी खुटकी ली है।

के पढ़ैयन के बहुते विचित्र हालु, जाइके कचेहरी मां कारिह हम जाना है। चूहन की चहाँकि ते बुसत रजाई माँ पै, 'रामनाथ' अपना क लिखें लागि रा० ना० है।। श्राधर हैं 'सूरज रतन'' सो ती 'सू० र० जिलैं, इनका कहा तौ भला सही सही माना है। यही बड़ी खाँखी तौ है लिहिने खंगारा सी पे. कासीनाथ श्रपना क लिखें लागि का० ना० है। नावंत माँ तुमते बताई सबै, यही तना दीन्हेनि मचाय खूब गड्-बड़ भाला है। जीजा के चलाये को ना जी जी का ठिकाना मुला, साभी जांच साँच कही लिखें जागि सा० लां० है ॥ संस्का समाद पेट लटका है गुना, प्यारेखाल अपना का विश्वें लागि प्या० ला० है। ज्यादा का बसाई अरे मस्द का रूप पाइ. 'बाबूलाल' अपना क कहत कि 'बा॰ ला॰ हैं।। र निम्निविखित बक्रोक्ति के मुख में यही भावना काम कर रही प्रतीत होती है-माया तेरे तीन नाम

परसा, परसी, परश्चराम 🗓 🧦

हैं। वे नाम परिवर्तन को आवागमन अथवा पुनर्जन्म समभते हैं। जिस प्रकार जीव पूर्व काया तथा तत्सम्बन्धी कमों से मुक्त हो नवजात रारीर में नवीन कार्य-कलाप प्रारम्भ करता है, उसी प्रकार नाम परिवर्तन कर लेने से पूर्व नाम के संसर्गींद्भूत सब दूपरा तथा दुर्गुरा धुल जाते हैं। नृतन नाम से नवीन कृत्यों का श्रीगरोश होता है। उसके पूर्व के राग, देप, यश-अपयश, गुरा-दोषादि सब कुछ परिवर्तन की जवनिका के पीछे तिरोभृत हो जाते हैं और नये नाम से नया जीवन आरम्भ हो जाता है। वाल्मी- कि में खाकर का लांछन न रहा।

प्राय: एक ही नाम मनुष्य की ऋायुपर्यंत रहता है किन्तु कभी-कभी ऋवस्था विशेष में अनेक नामों को परिवर्तित होते हुए भी देखा गया है। नाम में परिवर्तन ऋौर नाम का परिवर्तन इन दोनों में भेद हैं। नाम में परिवर्तन से ऋाश्य उन विकारों से है जो देशकाल तथा परिस्थित के कारण नाम में स्वतः होते रहते हैं। उनका नामी से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। नाम के वर्णों (ध्वनियों) में परिवर्तन होता रहता है। नाम का परिवर्तन पहले नाम के स्थान में दूसरा नाम रख लेने से होता है। इससे पहला नाम लोप हो जाता है। कभी-कभी दोनों नाम साथ-साथ चलते रहते हैं। यह परिवर्तन नामी स्वयं करता है।

नाम एक घटना है, एक ग्राख्यान है, एक रूपक है, एक संदर्भ है। नाम में ग्रानेक समस्याएँ सिबिहित रहती हैं। परिस्थितियों को श्रामिन्यंजना, गार्हस्थ्य जीवन की फाँकियाँ श्राथवा मानव भाव-नाम्नों का प्रस्फुटन नाम के द्वारा ही होता है। नाम प्रच्छन्न को प्रत्यच्च करता है। वस्तुतः नाम एक ऐसा श्रदृश्य परिधान है जिसका निर्माण विचित्र तन्तुत्रों से होता है। उसके किसी ताना-बाना के विच्छित्र होते ही मनुष्य की कमबद्ध जीवनचर्या में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कुछ विचारकों का मत है कि नाम परिवर्तन श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि इससे उसके पूर्व व्यक्तित्व का श्रेत हो जाता है। उसके श्रव तक के कार्य-कलापों पर पानी फिर जाता है। निस्संदेह इस उक्ति में कुछ तथ्य ग्रवश्य है। मुंशीराम नाम के साथ वकालत, 'सद्धर्म-प्रचारक' का सम्पादकत्व, गुरुकुल का ऋषिष्ठातृत्वादि अनेक कार्य सम्बन्धित हैं जिनका श्रद्धानन्द नाम से कोई सम्बन्ध नहीं है । मुंशीराम का व्यक्तित्व श्रद्धानन्द नाम रखते ही तिरोहित हो जाता है। यह सब होते हुए भी कुछ परिस्थितयों में मनुष्य भ्रपना नाम-परिवर्तन करने को विवश हो जाता है। नामों में कई प्रकार का परिवर्तन देखा गया है, (१) बचपन के अध-विश्वास, व्यंग्य अथवा दुलार के भद्दे तथा लजाजनक नामों से मनुष्यों को प्रौदायस्था में प्रायः अरिच होने लगती है। कगड़, दमड़ी, घूरे आदि नाम मित्र-मरहली, समा-समिति तथा जनता में उप-हास-भाजन बन जाते हैं। इसीलिए बड़े होने पर मनुष्य उनके स्थान में कोई सुन्दर, सार्थक एवं प्रिय . नाम रख लेते हैं। छदामीलाल चंद्रशेखर वन गये। समाचार-पत्रों में कभी-कभी ऐसी विश्वतियाँ प्रकाशित होती रहती हैं कि अमुक व्यक्ति ने अपना पहला नाम बदल कर अमुक नाम रख लिया है। उदाहरण स्व-रूप खचेरूमल कुण्या मुरारी, धुरपत्री प्रेमनारायस श्रीर लोटीराम बलदेवसिंह हो गये । १ स्राभूपस सम्बन्धी

Be it known to all that I, Ghurpatri Yadva roll no. 169213 who passed the U. P. Inter Board's High School Examination of 1952, want to change my name to Press No.

to Prem Narayan Yadva. (Leader 17-9-54)

र इलाहाबाद के अँग्रेजी दैनिक पत्र लीडर (Leader) में निम्मलिखित विज्ञिप्तियाँ निकली

<sup>&</sup>quot;It is hereby given that I, Khacherumal Sharma M. A., L. T. son of Shri Pt. Gian Chandra, resident of village Chaprawat (Bulandshahr) at present serving as Principal at Shri Ram (Ligher Secondary School, Daurala (Meerut) have changed my name to Krishna Murari Sharma" (Leader 1-11-50)

Be it known to all that I, Loti Ram Yadva Roll no. 3354, who passed the U.P. Inter. Board's High School Examination of 1970, want to change my name to Baldev Singh. (Leader 27-11-53)

नाम भी बड़ी आयु में विशेष प्रिय नहीं होते । चन्द्रहरि का नया चोला पहनने के कारण अब भूमक लाल को कीन पहचान सकता है ? (२) संन्यास आश्रम में प्रवेश करते समय सन्यासी रासार की माया-ममता के साथ-साथ अपने पुराने नाम का मोह भी त्याग देता है और अपनी भावना के अनुसार एक नया नाम रख लेता है । मुंशोराम ने संन्यासी बनने पर अपना नाम श्रद्धानन्द रखा था । कभी-कभी वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी भी अपने नाम परिवर्तन करते दंखे गये हैं, (३) धर्म परिवर्तन के साथ नाम-परिवर्तन भी प्रायः कर लिया जाता है । बीद्ध-धर्म की दीचा लेते ही केदारनाथ राहुल सांकृत्यायन बन गये । धर्म पाल अब्बुल गफ़्र और निवेदिता (Margaret E. Noble) के नाम सभी जानते हैं ।

(४) कभी-कभी यह भी देखा गया है कि ग्रापने नगर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम होने से बच्चे का नाम बदल दिया जाता है। इसी कारण गोपालचन्द्र का नया नाम जगनन्दनलाल हो गया । नाम परिवर्तन के साथ-साथ प्राय: प्रवृत्ति परिवर्तन भी हो जाया करता है किन्तु यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बहुरुपिया, राजद्रोही और डाक भी घोला देने के लिए कुछ काल के लिए अपना नाम बदल लेते हैं परन्त यह नाम परिवर्तन नहीं कहलायेगा क्योंकि वह अस्थायी तथा प्रवंचनापूर्ण नाम श्चवस्था-विशेष में विशेष श्चवसर पर ही श्चपनाया गया है। स्त्रियाँ भी कभी-कभी बालकों को शिष्टाचार से विवश हो दूसरे नामों से पुकारने लगती हैं। ऐसे नाम भी नाम परिवर्तन के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि इन नामों से नामी का व्यक्तीकरण नहीं होने पाता। नाम परिवर्तन की एक विचित्र प्रथा दिवाणी ग्रामरीका के रेड इंडियन में प्रचलित है। प्रतिश्याय पीड़ित रेड इंडियन स्वस्थ होने पर श्रापना नाम परिवर्तन कर लेता है ताकि रोग का देव उसको पहचान कर फिर आक्रमण न कर दे। जान लिया का विपिन विहारी पर्यायमूलक परिवर्तन का एक अद्भुत उदाहरण देखने में आया है। एक श्रन्य प्रकार का परिवर्तन भी देखा जाता है जिसे नाम संस्कार या सुधार भी कह सकते हैं। श्रार्यसमाज के सम्पर्क से मनुष्यों में एक नृतन जागृति उत्पन्न हो गई है। नामों में एक श्रमिनव चेतना-युग का श्राविर्माव दिखलाई दे रहा है। इसके फलस्वरूप प्रायः श्रविकर श्रीर श्रिप्य नामों में यिकंचित परिवर्तन कर उन्हें सुव्यवस्थित रूप दे दिया जाता है। गुरुदत्त विद्यार्थी का पहला नाम गुरुदत्तामल था। मदारीलाल से मदारि (मद + ग्रारि) लाल, सुवेदार सिंह से मुवेदार्य सिंह, बुद्धलाल से बुधलाल बन गयं हैं। इस थोड़े से परिष्कार से प्रथम दो नामों में से विजातीयता की मुद्रा विलय हो गई है। श्रव उन्होंने आर्थ संस्कृति का परिधान धारण कर लिया है। बुद्धलाल का बुद्धपन दर होने से अब वह बुद्धिमान बन गयेहैं। बाग में उत्पन्न बागेसर अब वागेश्वरी देवी के मक्तों में दिखलाई देते हैं तो आँगन में जन्मे हुए ग्रॅगनेलाल ग्रम्नेलाल ग्राप्तेय होते होते ग्रन्ततोगत्वा ग्राप्त शर्मा के रूप में प्रकट हुए । महेरवर वक्स सिंह का ईपत् परिवर्तित भारतीय संस्करण महेरवर वत्स सिंह कैसा सन्दर लगता है। यह स्पष्ट है कि एताइस परिकृत रूप प्रथम नामों के न तो तत्त्रम ना पर्याय है, न विकसित रूप श्रीर न नाम परिवर्तन ही इनको कहा जा सकता है। इन्हें उनके परिभाजित रूप कह सकते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> When a Red Indian becomes ill and suffers from sneezing he believes that his sickness is due to evil spirits. When he recovers he changes his name, thus foiling the demon who will fail to recognize him.

<sup>(</sup>Christian Horald)

े नाम-परिवर्तन के सम्बन्ध में तामिल-लोक-कथाओं में एक अत्यन्त विनोदपूर्ण चुटकुला
प्रसिद्ध है जिसका उरुलेख राजाजी (राजगोपालाचार्य) ने सामाहिक पत्र स्वराज्य में अभी हाल में
इस प्रकार किया है।

स्वराज्य के पश्चात् भारतीय ईसाइयों के नामों में विशेष परिवर्तन दिखलाई दे रहा है। कुछ ईसाइयों ने अपने अँगरेजी नामों के साथ हिन्दू आपद लगाने प्रारम्भ कर दिये हैं। कुछ अँगरेजी नाम के स्थान में हिन्दी तत्सम नाम रखने लगे हैं। श्रद्धानन्द प्रभु, विजयानन्द तथा धीरानन्द भड़—ये तीन परिवर्तित नाम तीन पादरियों ने अभी हाल में अपनाये हैं। कुछ अपने बच्चों के हिन्दी नाम ही रखते हैं। मुसलमानों में हिंदी नाम रखने की प्रचृत्ति अभी तक दिखलाई नही देती।

नाम के पर्याय—पुराण, रामायण ब्रीर महाभारत काल के कवियों ने नामों के पर्यायों का प्रयोग पर्याप्त रूप से किया है। कविता में किसी नाम के समावेश करने में कठिनाई प्रतीत हुई तो उसका पर्याय रखकर काम चला लिया करते थे। तीन प्रकार के पर्याय नामों में पाये जाते हैं:—

- (क) सहस्रनाम ग्रथमा स्तोत्र पद्धति के पर्याय—विभिन्न प्रवृत्तियों पर रखे गये तदर्थवाची नाम इसके ग्रांतर्गत ग्राते हैं—ग्रर्जुन के पर्याय—धनंजय, शक्तनंदन, जिप्तु, गांधीवी, वृपसेन, फाल्युन, मध्यमपांडवादि।
- (ख) नाम के किसी ऋंश के पर्याय—दश के पश्चात् मुख के पर्याय रायने से रायगा के पर्याय वन जाते हैं, यथा—दशसुख, दशानन, दशकंठ, दशायीबादि ।
- (ग) प्रहेलिकात्मक पर्याय—यथा—रथ पूर्वदशः अर्थात् दशरथ । नररूप हरि अर्थात् नरहरि <sup>र</sup> इसको पर्याय न कहकर प्रहेलिकात्मक प्रयोग कहना अच्छा होगा ।

श्राजकल नामों के पर्याय का प्रचलन दृष्टिगोचर नहीं होता। गङ्गाशरण व्यक्ति को जाह्नवी शरण नहीं कह सकते। श्रीतम नाम से किसी श्रान्य व्यक्ति का ही बोध होगा। इसी प्रकार कृष्ण, श्याम, कलुश्रा, साँविलया, श्रासितादि नामों से समानार्थी होते हुए भी पृथक् पृथक् व्यक्ति ही समके जायँगे। नामों में इनको पर्याय नहीं माना जायगा क्योंकि ऐसे प्रयोगों से श्राजकल बहुत श्रव्यवस्था फैलने की सम्मायना रहती है।

नामों की आयु-पृथ्वी के पदार्थीं में नाम ही दीर्वतम आयु वाला देखा गया है। जीवों में

एक बार किसी गाँव में एक अञ्चल चौकीदार रखवाली के लिए नियुक्त किया गया। उसका नाम था पेरूमाल (ईश्वर), उस गाँव के मुखिया को यह बहुत बुरा लगता था कि एक नीच जाति के व्यक्ति को भगवान (पेरूमाल) के नाम से खुलाया जाय। मुखिया ने पेरूमाल से कहा, "तुम अपना नाम बदल डालो।" पेरूमाल बोला, "बहुत अच्छा महाराज, लेकिन हमारी जाति में नाम बदलने में बड़ा खर्च होता है।" मुखिया ने प्छा, "कितना?" पेरूमाल ने एक बढ़ी धन-राशि नाम-परिवर्तन-संस्कार के लिए बतला दी और मुखिया से उक्त धन लेकर वह अपने घर चला गया। एक सप्ताह बाद जब वह लौटकर आया तो मुखिया ने उससे पूछा, "तू ने अपना नाम बदला।" पेरूमाल ने उत्तर दिया, "हाँ सरकार।" मुखिया दोला, "क्या नाम रखा है ?" चौकीदार ने कहा, "पेरिय पेरूमाल (महेश्वर)।" नाम-परिवर्तन का यह निराला नमूना है।

We, Sebastian Aloysius Monis, Vincent Francis Fernandes, and Charles Marian Alva, priests of the Roman catholic Diocest of Allahabad, residing at 32. Thornhill Road, Allahabad, hereby notify the public that with effect from 31-3-55 we have dropped our aforementioned names and adopted the names Shraddhanand Prabhu, Vijayanand and Dhiranand Bhatt, respectively, and have affirmed affidavits to that effect, and filed them with the Bishop of the said Diocese. (A P 157—A) A. B. P. 4-4-55

र नंदउ गुरु-पद-कंज, क्रपासि-धु-नररुप हरि । (रामचरित मानस, बालकावड सो० १)

हायी १०० वर्ष, मगर ३०० वर्ष, कलुत्रा। ३५० वर्ष जीवित रहते हैं। हेल मछली ऋादि कुछ जान-वरों की आयु अधिक लम्बी पाई जाती है। किन्तु यह आयु ५०० वर्ष से अधिक नहीं होती। उद्भिजों में उत्तरी स्नमरीका के रेसकू किया तरु की स्त्रायु लगमग ४००० वर्ष तक बतलाई जाती है। कनारी द्वीप के कुछ बृद्ध ८, १० हजार वर्ष तक रहते हैं। भारत का वट बृद्ध भी मुदीर्घतम आयु का होता है। त्राजकल मनुष्य की ब्रायु १५० वर्ष से त्र्राधिक नहीं देखी जाती। किन्तु नाम इनसे भी ऋधिक त्रायु के देखें गये हैं। ये नाम मनुष्य की मृत्यु के साथ लोप नहीं होते, श्रापित दीर्घ काल तक विचरण करते रहते हैं । साधारणतः विवाह में गोत्रोचार के समय तथा श्राद्ध में तर्पण के समय मनुष्य की तीन-तीन पीढ़ियों के पूर्वजों के नाम उचारण किये जाते हैं। गया में पिडदान के समय ७ पीढ़ियों के नाम तक स्मर्गा करते हैं। अधुके विचार से नामों को पाँच कालों में विभक्त कर सकते हैं--(१)कल्प जीवी नाम सुष्टि की प्रलय तक रहते हैं। ये ग्रमर नाम ग्राग्नि, वायु, ग्रादित्य, ग्रांगिरस ग्रादि जीवन्मुक्त ग्रात्माग्रां के हैं। (२) षड्चिरंजीवियों के सहरा कुछ मृत्युं जयी महातमाश्चों के नाम भी चिरंजीवी होते हैं। (३) युगजीवी नामों में धर्मप्रवर्तकों के नाम सम्मिलित हैं। (४) लेखक, कलाकार, राजा, महाराजा, देशमक्त नेता, परोपकारी महापुरुषों के नाम दीर्घजीवी की श्रेग्णी में ह्या सकते हैं। (५) ग्रल्पजीवी वे नाम हैं जो नामी के साथ-साथ अथवा उससे भी पहले समाप्त हो जाते हैं। कुछ नाम तो कीड़े-मकोड़े के जीवन के समान घड़ी-दो घड़ी के ही अप्रतिथि होते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह विभाजन सर्वथा चिरस्थायी नहीं है। कहीं-कहीं इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। जिस प्रकार ब्रह्मचर्व से मनुष्य की त्र्यायु बढ़ती है उसी प्रकार लोकसंग्रही कार्यों से नाम का जीवन भी बढ़ता जाता है। जो नाम जितना ही सर्विप्रिय बनेगा उतना ही वह ऋायुष्मान होगा।

नामों का विकास-शब्दों (नामों) में दो प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है-(१) पहला रूप-परिवर्तन जिसे विकास कहते हैं। (२) दूसरा अर्थ-परिवर्तन । नामों में आगम, लोप, विपर्यय तथा विकार वे चार प्रकार के रूप-परिवर्तन होते हैं। कभी-कभी संस्कृत भाषा का कोई मूल नाम प्राकृत, श्रपभ्रंशादि भाषात्रों में होता हुन्रा त्रपनी चिरकालीन दीर्घ यात्रा में "जैसा देश वैसा मेप" के स्रतु-सार अपना रूप यत् किंचित् परिवर्तित कर स्थिति के अनुकृल बना लेता है। एक उदाहरण से यह विषय अधिक स्पन्ट हो जायगा। खान शब्द का मूल रूप कृष्ण है जो कृप् (खींचना, आकर्षित करना) धातु से निकला है और जो समय-समय पर विभिन्न वोलियों में ध्वनि परिवर्तन होते होते आज अनेक विकसित रूपों में दिखलाई दे रहा है। यथा-कृष्ण-किशन, किसुन, कर्षण, कन्वैया, कन्हैया, कहन, कान्ह, कान, कहान, खान त्रादि । इस विक्विति के मूल में प्रायः मुख-सुख, जलवायु, भावातिरेक, बलाबातादि हेतु होते हैं। व्याकरण संबंधी परिवर्तन विकास के श्रंतर्गत नहीं श्राते हैं। कुछ नामों में बहुत ही कम परिवर्तन होता है और कुछ में अधिक। कुछ नामों में इतना अधिक परिवर्तन हो जाता है कि उनका म्ला रूप परुचानना असाध्य अथवा तुःसाध्य हो जाता है। जिनमें स्वरमक्ति आदि के कारण बहुत ही कम विकार हुआ है तथा कि कि कार्तर की अभी योग ही उत्तय हुआ है वे अर्धतत्सम नाम हैं। ये नाम को दोर्थकाल की यात्रा वस्त-करते अपने रूप में श्राधिक गरिवर्तने कर लेते हैं तद्भव कहलाते है। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको आविक रुनांतर के कारण पहचानना सरल नहीं होता अथवा जो किसी प्रामीमा दोली के स्थानिक रूप होते हैं वे देशन या देश्य कहलाते हैं। जो सर्वदा अपने मूल रम में ही रहते हैं ने तत्तम गाम हैं। हरी अम्तिरहम, सांबिलमा तर्मन, छन्न देशन तथा विष्णुस्वरूप तत्सम नाम है। एपि, रामास प्रत्ययादि के कारण विक्रत होनेवाले रूप तत्सम ही होंगे। इस प्रकार

<sup>े</sup> बर्धांगमी गवेन्द्रादी सिंहे दश् तिपर्ययः। पोडशादी विकारस्तु वर्षांगास्यः प्रपोदरे।। सा० सू० २।२।१७३

तत्सम नामों का विकास ग्राईतत्सम, तद्भव तथा देशज के रूप में होता है। ये विकसित नाम ही हिन्दी के ग्रातीत की ग्रापनी ग्रामुल्य निधि हैं।

नामों में ट्याप्ति—संबंध की दृष्टि से नाम के दो ग्रान्य रूप ग्रीर हो सकते हैं—(१) साकृत ग्राथवा शरीरी रूप वह है जो किसी संज्ञी के सम्पर्क में विद्यमान रहकर उसके व्यक्तित्व का बोधक होता है। कोश, विश्वकोश, जीवन चरित, परिचयात्मक ग्रन्थ, पुराख, इतिहास, भूगोल ग्रादि में कथित नाम साकृत नाम हैं क्योंकि इनका व्यक्ति-विशेष से संबंध रहता है।

(२) निराकृत नाम वे शब्द—ध्वनियाँ हैं जिनका संबंध व्यक्तियों से नहीं होता । वे सामन्य शब्दों के सहश ही व्यवहृत होते हैं । व्याकरण के उदाहरणों श्रोर ग्रंकगिणत के प्रश्नों में इसी प्रकार के नाम मिलते हैं । मोहन ने ग्राम खाया । मोहन कर्त्ता कारक है । यहाँ मोहन से किसी व्यक्ति-विशेष का तात्पर्य नहीं । मोहन के स्थान पर सोहन कहने से भी वही काम निकल सकता है । इसी प्रकार सुन् श्रोर छुन्नू एक काम को १० दिन में करते हैं श्रादि वाक्यों में मुन्नू श्रीर छुन्नू कोई पुरुप-विशेष नहीं हैं । उनकी जगह दूसरे नाम भी रख सकते हैं । इसिलए ये भी सामान्य नाम ही हैं । ये व्यक्तियों की श्रोर संकृत नहीं करते । इन दोनों उदाहरणों में मोहन, मुन्नू श्रीर छुन्नू निराकृत या श्रशरीरी नाम हैं । इस देश में श्रनेक गौतम तथा कणाद उत्पन्न होते रहते हैं—इस वाक्य में गौतम तथा कणाद सामान्य नाम की माँति प्रयुक्त हुए हैं । उत्रन्यास श्रीर कहानियों के नाम भी इसी कोटि में श्राते हैं । ऐसे मृत, श्रप्रयुक्त नामों का श्रध्ययन केवल वैयाकरण श्रयवा माधा विज्ञान के विद्यार्थ उनकी व्युत्पत्ति, श्राद्यित तथा वितरण की हृद्ध से करते हैं । श्रमिधान संग्रह, नाम माला, निषंद्व-निषक्त श्रादि में इसी प्रकार के नाम मिलते हैं । फांस, डेनमार्क श्रादि कुछ देशों में निराकृत नामों के रिजस्टर रखे जाते हैं । जिनसे मनुन्थों के नाम तथा उपनाम चुन लिये जाते हैं । ये श्रशरीरी नाम साकारता धारण करने को सर्वदा उदात रहते हैं, किन्तु कुछ श्रमागे नामों की बारी तो कभी श्राती ही नहीं ।

कभी-कभी साइत श्रीर निराकृत नाम श्रापस में एक दूसरे को व्याप्त कर लेते हैं श्रर्थात् नाम की एक ही शब्द-ध्विन शरीरी श्रीर श्रशरीरी दोनों प्रकार के नामों की श्रोर संकेत करती है। जब कोई भाणाविद् 'गौरीशंकर' शब्द का विवेचन करने बैठेगा तो उस नाम का पर्वत शिखर उस समय लोप नहीं हो जायगा। यद्यपि भाषाविज्ञानी का ध्यान गौरीशंकर शिखर की श्रोर नहीं है। सब से श्राधिक कठिनाई उस समय दिखलाई देती है। जब एक ही नाम के वास्तविक तथा कल्पित व्यक्ति सेकहों की संख्या में होते हैं। सहसों राजाराम होंगे। इसका कारण यह है कि व्यक्तियों की संख्या इतनी श्रिधिक है कि प्रत्येक को नया नान देना श्रासम्ब हो जाता है। यही दशा कभी-कभी स्थानों के नामों की भी होती है। एक ही नाम के श्रानेक स्थान पाये जाते हैं। जब निरुक्तकार राजाराम की च्युःपत्ति करने में संलग्न होगा तो वह साकृत राजारामों में से निराकृत राजाराम पर ध्यान लगायेगा। उनकी संख्या से उसे कोई प्रयोजन नहीं। वह उस नाम को निराकृत बना लेता है। इस प्रकार शारीरी नाम श्रारीरी श्रीर श्रिशरीरी नाम शरीरी वनते रहते हैं। यह बात स्मरण रखना चाहिए कि साकृत नाम निराकृत नामों के श्रिप्रज एव जन्मदाता होते हैं।

नाम-स्थानांतरण—मनुष्यों के सहश नाम भी भ्रमखशील होते हैं। अच्छे नाम देश के एक काने से दूसरे कोने में व्याप्त हो अपना स्थायी स्थान बना लेते हैं। परदेश प्रवास करते हुए भी अनेक नाम पाये जाते हैं। कुछ भारतीय प्राचीन नाम सुदूरवर्ती मलय प्रदेश में अधाविध प्रचलित देखें जाते हैं। इतना ही नहीं, अनेक नाम लंबी-लंबी विदेश यात्रा भी करते वेखे गये हैं। उनके मार्ग में कोई बंधन, कोई नियंत्रख बाधा डालते नहीं देखे गये हैं। इस प्रवास में कर्गी-कर्गा अलयासु अथवा परिस्थित के कारख उनके रूप तथा ध्वनि में कुछ विकार भी हो जाते हैं। यूनान, ईरान आदि देशों के कितिय नाम भारत में आज भी बसे हुए मिलते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नाम

नामी के साथ ही देशांतरों का भ्रमण करे। अनेक नाम स्वतः उन दूरस्थ देशों में बसे हुए पाये जाते हैं जिनको देखने का नामी को कभी सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ था।

किसी देश-विशेष में प्रचिलत नाम जब किसी दूरवर्ती देश में अपनालिया जाता है तो उसे नाम का स्थानांतरण या स्थानांतरीकरण कहते हैं। यह स्थानांतरण न केवल विदेशों में ही अपित विजातियों, विभिन्न संप्रदायों अथवा विभिन्न भाषाओं में भी हो सकता है। इस अवस्था में उसे प्रभाव कहा जाता है।

इस स्थानांतरण के कई कारण होते हैं (१) किसी व्यक्ति के पुर्ण-विशिष्ट के हेतु उसके नाम की महिमा भी विस्तृत होती जाती है। अयोध्या के राम के अलौकिक जीवन के साथ उनके नाम की महत्ता भी बदती गई और वह देश के कोने-कोने में विविध रूपों में ऋपनालिया गया है। अज के कृष्ण का नाम भी इसी कारण देशव्यापी हो गया है। ईरान के हातिम और रुस्तम के नाम उनकी दानशीलता तथा वीरता के कारण ही भारतवर्ष में प्रचलित हुए । कुकमान का नाम उसके वाक्-वैदग्ध्य के साथ-साथ दूरस्थ यूनान से यहाँ त्रा गया। (२) कभी-कभी जलवायु की उप्रता स्रथवा धार्मिक ऋत्याचारों से जातियाँ विस्थापित हो स्वदेश त्यागकर ऋन्य देश में वस जाती हैं। धार्मिक फ्रांति के कारण ही अभिपूजक पारसी ईरान से भारत को भाग आये। बहराम, जमसेद आदि नाम इसी की श्रीर संकेत करते हैं। पंजावियों के विस्थापन में भी राजनीति के साथ-साथ धर्म को ही मूल हेत्र समभाना चाहिए। कुछ काल पर्यंत इनके नामों में भी विनिमय होने लगेगा। (३) जब कोई बलवान राजा दूसरे देशों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर लेता है तो विजित जातियाँ विजयी के स्रातंक में स्नाकर उतका नान स्नपना लेती हैं। सिकंदर, नादिर स्नादि नाम इसी के स्नविशास्त्र चिह्न हैं। (४) वाणिज्य-ज्यवताय के कारण भी विभिन्न देशों के मनुज्य एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। क्रय-विक्रय के साथ विचार-विनिमय भी होता रहता है। इती ऋादान-प्रदान में नामों पर भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। (५) देशाटन, कलाप्रशिच्ण, विदा-प्राप्ति आदि के लिए विदेश यात्रा करने से भी नामों पर यत्किचित् प्रमाव पड़ने की सम्भावना रहती है। मीरावेन, निवेदिता आदि कुछ नाम इसकी पुष्टि करते हैं। (६) विजातीय धर्म दीचा के कारण सैकड़ों विदेशी नाम ईसाई श्रीर मुसल-मानों ने अपना लिये हैं यथा—डेविड लाल। (७) विजातीय शासन के कारण सबसे अधिक विदेशी भाषा के नाम प्रचलित हो जाते हैं। मुसदीलाल, खुरशेद बहादुर, कलक्टर ग्रादि मनुष्यों के नाम श्रीर विक्टोरिया स्टेशन, अलफोडपार्क, सुलतानपुर, विकंदरा श्रादि स्थानों के नाम विदेशी प्रभुत्व के द्योतक हैं।

इस प्रकार स्थानांतरित होकर नाम एक देश से दूसरे देश में पहुँच जाता है।

नामों का इतिहास—नामों के इतिहास का अध्ययन भी एक रोचक एवं महत्त्वपूर्ण विषय है। प्राप्टत, अपभ्रंग आदि भागाओं में होते दुए अनेक मृल शब्द विकास को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार के विकास कर खतीत की सम्पत्ति समके जाते हैं। तरणन नाम प्राप्त आधुनिक काल के ही होते हैं। जिए प्रकार मृत्य जन्म से गृत्य तक अनेक अनस्थाओं से गुजस्ता है और प्रत्येक अवस्था में उसके अनेक काने-कलान होते रहते हैं। उसी प्रकार नाम भी उत्पत्ति से लेकर चानेक स्यो में विकासन होता हुआ अंतरोयत्वा अपयोगातमकता को पहुँच जाता है—नाकृत से विराह्तत बन जाता है। आत्राम की भाँति नाम कर्नी मरता नहीं। तक होता रहता है। अधिकांस नाम व्यक्ति का आमरण साथ नहीं होई नाम अमरता को भी मात कर लेता है। मृत नाम भी समय पाकर पुनर्जावित हो सकता है। कमी एक ही नाम कई व्यक्तियों के साथ रहकर अपनी लोक-प्रियता का सदेश देता है। व्यत्पत्ति से लेकर विकास सक अनुशीलन करना ही नाम के हतिहास का परिचय है। इससे नाम का निर्वचन, विकास,

ध्यनि परिवर्तन, ग्रार्थवोध, संस्कृति का स्वरूप ग्रादि ग्रानेक तत्वों पर प्रकाश पड़ता है। संस्तेप में भाषा शास्त्रीय विवेचन, मनोवैज्ञानिक विश्लेपण एवं सांस्कृतिक मीमांसा का अध्ययन ही नाम का इतिहास है। यह ऐतिहासिक परिशीलन केवल प्राकृत या तद्भव नामों में ही सम्भव होता है।

नामों का द्रार्थ — व्याकरण सम्मत शब्द होने से नामों का वाच्यार्थ तो होता ही है। इनमें भावार्थ एवं तात्पर्यार्थ भी पाये जाते हैं। द्रार्थ की संगति लगाने के लिए संकेत ग्रहण की अपेन्ना होती है क्योंकि संकेत मेद से एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। देश, काल, परिस्थित, प्रसंग, साहचर्य, किसी प्रसिद्ध शब्द का साजिष्यादि अनेक उपाय संकेत-ग्रहण अथवा शक्ति-ग्रह के होते हैं। मोर मुकुट का मुख्यार्थ है मोरपंखी किरीट, किंतु लन्नणा से यह इज्ण का बोधक है क्योंकि वह सदा मोरमुकुट धारण करते थे। कुल्ण और मोर मुकुट का सदैव साहचर्य रहा है। इसी प्रकार साहचर्य से बनमाली भी कुल्ण का वाचक होता है। धनश्याम (काले बादलों के समान इज्ण), मेघसिंह (मेघ सहश असित वर्णी इल्ण), मेघसिंह (मेघ सहश असित वर्णी इल्ण), मेघवरण, अहिवरण, कोवरण, सुनील, असित कुमार आदि अनेक नाम कुल्ण के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं। मर्यादा पुक्तोत्तम नाम का अर्थ मर्यादा-शब्द-सानिध्य से राम ही समकता उचित होगा। यद्यपि पुरुषोत्तम विष्णु, शिव, इल्ण, अर्जुन, राम, मलमास, एक पुरुष चेत्र आदि अर्थों में भी आता है।

जालिमसिंह ने न तो कोई हत्या की ग्रीर न किसी पर कभी ऋत्याचार ही किया। बहुत मला श्रादमी है। इसका श्रर्थ करने से ग्रनर्थ हो जायगा। जब मुख्यार्थ में बाधा हो तो भावार्थ या तात्पर्वार्थ यतलाना भी श्रत्यंत श्रावश्यक होता है क्योंकि नामों में मुख्यार्थ से भावार्थ सबल होता है। यह उपेन्तित द्वरा नाम माता-पिता ने बच्चे की दीर्घायु की शुभकामना से रखा है। मर्कट बिहारीलाल में वाचक धर्म जुप्तोपमा श्रलंकार है। इसका श्रर्थ होगा मर्कट (बंदर) के समान नटखट बिहारीलाल (कृष्ण्)। यह कृष्ण् की बाल चपलता का ग्रोतक है। हनुमानादि बंदरों के साहचर्य से कोई-कोई व्यक्ति इसे बंदरों के साथ ग्रूमनेवाले बनवासी राम के श्रर्थ में लेंगे। हनुमान के श्रर्थ में भी श्रा सकता है। विपिन विहारीलाल का सम्बंध कृष्ण से है। क्योंकि उन्होंने बचपन से ही श्रनेक लीलाएँ वन में की थीं। नीलांबर का श्रर्थ है नीला वस्त्र। यह बलदेव के लिए ग्रोग रूद हो गया है जैसा कि पीतांबर कृष्ण के लिए। दूल्हा सिंह विचित्र नाम लगता है। १२ दिनों के दुधमुहे बच्चे का दूलहा से क्या संबंध हो। सकता है। दूल्हा का श्रर्थ है बर जो सिर पर मीर बाँधकर बारात के संग व्याह करने जाता है। इस नाम में इस श्रर्थ की कोई संगति नहीं। वस्तुतः यह रहस्यवाद का प्रतीकात्मक राज्द है जो ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। संत मत में श्रात्मा को ईश्वर की पत्नी था दुलहिन माना है श्रीर परमात्मा को उसका प्रियतम दूल्हा।

शकोदेवी एक महिला का नाम है जो संध्या के आचमन मंत्र के प्रथम चार श्रक्तों से बना है। इसमें शम् +नः + देवी चे तीन शब्द हैं और किया ज्ञुप्त है इसका अर्थ है दिव्य गुणी ईश्वर (देवी) हमको (नः) शांति (शम्) हो या दे। प्रकट रूप में यह पार्वती, लक्ष्मी आदि के सहश्च किसी शक्ति (देवी) का ही नम प्रतीत होता है। बहुत से अनिभेश व्यक्ति अम से इसे कोई देवी ही सम्भेंते। इंद्र, वित्यु, वहणादि वेद के शब्द पहले भी नामों के लिए प्रयुक्त होते थे। परन्तु किसी सूचा के प्रतीक को इस प्रकार नाम के लिए अपनाना—एक निराला ही निदर्शन है।

श्रनेक ख्याति प्राप्त नाम रूढ़ हो जाया करते हैं। इतिहास के नामों को रूढ़ ही सम्भाना चाहिए। ये नाम व्यक्ति-विशेष की श्रोर संकेत करते हैं। निक्रमादित्य, संग्रामित्द का नान सुनत ही उज्जिनी के महाराज विक्रमादित्य एवं चित्तींड के महाराजा संग्राम लिह की श्रोर ही सहसा ध्यान जाता है। ये दोनों नरेंद्र अपने गुणातिरेक के कारण इतिहास प्रसिद्ध हो गये हैं। श्रात: से नाम

उनके लिए रूद हो गये हैं। सामान्य जनता ऐसे नामों के अर्थों पर विचार नहीं करती। उसकी हिंदि भाव पर ही विशेष रहती है। भावांवश के कारण ही इन नामों का अनुकरण हुआ है। इसी प्रकार देवता, ऋषिामुनि, साधु-मंत आदि के नामों का अर्थ न लिखकर उनका इति-इत्त ही दे दिया गया है। कुछ नामों का संबंध किसी कथा लोकवार्ता, किम्बदंती अथवा घटना से रहता है। प्रवृत्ति लिखते समय उसका उल्लेग्व कर दिया गया है। ग्रन्य नामों का साधारसातया वाच्यार्थ ही लिखा गया है। किंतु उसके अभाव में ब्रावश्यकतानुसार लच्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ भी दिये गये हैं। ब्रात्यंत सरल नामों का ऋर्थ व्यर्थ समक्तकर नहीं लिखा गया है। जहाँ तक हो सका संदिग्ध नामों को स्पष्ट करने का यथाशक्ति प्रयक्ष किया गया है। ग्रानेकार्थी नामों को विभिन्न प्रवृत्तियों में रखकर समभाया गया है। जिन नामों का समास-विग्रह कई प्रकार से हो सकता है उनका अर्थ भी विग्रह के अनु-सार बदल जाता है। ऐसे नाम अर्थानुसार कई प्रवृत्तियों में रखे जा सकते हैं, यथा--भालचंद्र का समास भाल का चंद्रमा पण्ठी वत्पुरूष मानने से यह नाम चंद्र प्रवृत्ति के त्रांतर्गत ज्ञाना चाहिए। चंद्र है जिसके भाल पर अर्थात शिव इस बहुबीहि समास के अनुकार शिव अबुक्ति में आता है। इन विशेषतात्रों की श्रोर यत्र-तत्र केवल इंगित-मात्र कर दिया है। श्रिधिकांश में प्रचलित तथा प्रसिद्ध अर्थ ही लिखे गये हैं। नाम में शब्द-सौंदर्थ तथा अर्थ गौरव के अतिरिक्त भाव का भी विशेष महत्त्व है। कोई कोई साधक शुरुदार्थ की अपेद्धा भाव पर अधिक वल देते हैं। सच तो यह है कि सम्पूर्ण प्रवृत्तियों का श्रवलम्बन भाव ही होता है। जिज्ञासुत्रों के लिए इनकी श्रिमिव्यञ्जना भी प्राय: सर्वत्र ही मिलेगी । देशज तथा कुछ तद्भव नामों के त्रार्थ क्लिष्टसाध्य हैं। कुछ नामों की व्याख्या प्रवृत्तियों के अंतर्गत की गई है। थोड़े से दीर्घ तथा क्लिप्ट नामों को परिशिष्ट में विशद तथा विस्तृत रूप से समभाया गया है। भूमिका के उत्तराई में यह दिखलाया गया है कि देश-काल आदि के विनार से कभी-कभी नामों में अर्थ परिवर्तन भी हो जाया करता है।

नामों में प्रवृत्तियाँ—'भिन्नरुचिहिं लोकः' संसार में जितने व्यक्ति उतना ही श्रमिरुचियों में विभिन्नत्व। फलतः मनुष्य के भोजन, भजन, श्राचार-विचार, वस्त्राभूषण श्रादि समस्त जीवनचर्या में श्रासमानता दिखलाई देती है। किसी की पूजा में श्रासक्ति होती है तो कोई दार्शानिकता में श्रास्या रखता है। कोई सामाजिक विचार का होता है तो कोई राजनीति का पोषकः कोई इतिहास-प्रेमी है तो किसी की प्रवण्ता किसी श्रन्य विषय की श्रोर होती है। इस प्रकार लोक में चित्त की यिविध दित्यों की श्रमिव्यंजना होती रहती है। यह नानात्व इन भारतीय नामों में भी दृष्टिगोचर होता है जिसका मूल कारण मानव मनोवृत्तियाँ हैं। अर्थ के विचार से प्रवृत्तियों को सरल, संयुक्त तथा संशिष्टि—इन तीन भेदों में विभक्त कर सकते हैं।

<sup>े</sup> मिल-भिन्न मनुष्य एक ही बात, वस्तु या घटना को भिन्न-भिन्न दिखिगेय से देखते हैं। उनके विचारों में, उनकी मनोवृत्तियों में कुछ न कुछ अन्तर रहता ही है। इसकी पुष्टि में छुद-परिवार का दर्शत देना उपयुक्त होगा। बुद्ध जन्म पर मंगलोत्सव मनाया जाता है। राजा छुदोदन पुन-जन्म से अपनी सब कामना पूर्यों हो गई समक्तर अपने उत्तराधिकारी का नाम सिद्धार्थ रखता है। यथपि बुद्ध का जन्म उसकी माता माया देनी के जिये अनिष्टकर ही हुआ, क्योंकि जातक के जन्म के एक सप्ताह भीतर ही मा की मृत्यु हो गई। उसके विपरीत राहुल के जन्म पर सिद्धार्थ सोच-विचार में पढ़ गया। उसके विरक्त अतःकरण को बड़ा आधात पहुँचा। उसने पुन-जन्म को अपने लिए भव-पाश, माया का बंधन एवं कुर राहु समक्ता। इसलिए उसने अपने आरमज का नाम राहुल रखा एक ही परिवार के दो पिताओं पर अपने अपने पुन के जन्म का प्रथक-पृथक्ष मभाव पढ़ा।

#### श्रिभिधान श्रनुशीलन

(१) जिसमें एक ही ऋर्थ विद्यमान हो वह सरल प्रवृत्ति है, 'रामप्रसाद' में रामपरक धार्मिक प्रवृत्ति है।

(२) जिस नाम में एक से अधिक अथीं का योग हो वह संयुक्त प्रवृत्ति है। यथा—रामकृष्ण, गंगा विष्णु, गौरीशंकर में दो-दो प्रवृत्तियों का योग है। वूरेराम में भी अन्ध विश्वास तथा राम-

परक दो प्रवृत्तियाँ सम्मिलित हैं।

(३) संश्लिष्ट प्रवृक्ति से हमारा ताल्पर्य उस प्रवृक्ति से है जिसमें नाम के श्रानेकार्थ मूलक श्रानेक भाव मिश्रित हों। यह श्रानेकता समास विग्रह श्राथवा संधि-विच्छेद के कारण भी हो सकती है। हंसनाथ में ब्रहा, ब्रह्मा, हंसावतार परक प्रवृक्तियाँ मिश्रित हैं। लोकनाथ को षष्ठी तत्पुक्ष मानने से ईश्चर, शिव, विष्णु, राजा परक प्रवृक्ति हुई, किन्तु लोक है नाथ जिसका—इस प्रकार विग्रह करने से बहुव्रीहि समास से उसका श्रार्थ हुश्रा एक भिन्नुक जो उसकी दीन-हीन परिस्थिति का परिचायक है। इस प्रकार लोकनाथ में संश्लिष्ट प्रवृक्ति हुई। प्रवृक्तियों का एक श्रान्य सुंदर एवं मनोवैज्ञानिक वर्गांकरण भावना की दृष्टि से भी हो सकता है।

प्रवृत्तियों के दो भेद — भाव-भावना की दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्द वाले नाम के दो अंग हो सकते हैं—पहला मूल प्रवृत्तिपरक तथा दूसरा गौण प्रवृत्तिपरक । मूल प्रवृत्ति को प्रकृति और गौण प्रवृत्ति को प्रत्यय कह सकते हैं । नाम का जो अंश मुख्य विषय की ओर संकेत करता है उसको मूलप्रवृत्ति द्योतक अथवा मुख्य (मूल) शब्द कह सकते हैं । मूल प्रवृत्ति के अतिरिक्त अविशिष्ट अंश को जो नाम की पूर्ति में सहायता करता है या जो इप्टदेव के प्रति मनुष्य की अंतर्भावनाएँ, भाव एवं आसक्तियाँ पकट करता है गौण प्रवृत्ति द्योतक अथवा सहायक (पूरक) शब्द कह सकते हैं । कभी-कभी ऐसे सहायक शब्द जाति या सम्प्रदाय सूचक भी होते हैं । ये कई प्रकार के होते हैं । इस प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दवाले नाम मूल तथा गौण प्रवृत्तियों के योग से बने होते हैं । एकपदी नाम मुख्य विषय के ही व्यंजक होने से मूल प्रवृत्ति की अंशी में ही आ जाते हैं । कभी-कभी मूल प्रवृत्ति समस्त पद से भी प्रकट होती है — उदाहरणस्वरूप परमात्मा श्ररण में परमात्मा समस्त पद दो शब्दों के वोग से बना है और ईश्वर का वाचक होने से मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है । सरण आत्मिनवेदना-सक्ति मूलक गौण प्रवृत्ति है । नाम के आधारमूत मूल तथा गौण प्रवृत्तियाँ कई प्रकार की होती हैं । इनके अनेक भेदोपभेदों का विशद विवरण उत्तराई में दिया गया है ।

देश काल तथा धर्म के प्रभाव से कमी-कमी अथों में परिवर्तन होने से एक ही नाम विभिन्न प्रवृत्तियों में स्थान पा सकता है। राजा पहले उपाधिबोधक शब्द था। कालान्तर में उसमें वात्सलय मावना प्रवृत्त हो जाने से वह दुलार प्रवृत्ति में प्रयुक्त होने लगा और आजकल आवारा प्रकृति के व्यक्ति उसे व्यंग्य में भी व्यवहार कर लेते हैं। अरब का व्यंग्यात्मक हिन्दू नाम स्थानांतरित होकर भारत में जातीयता का बोधक वन गया। ऐसे नामों को प्राय: भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों में न रखकर उनका स्पष्टी-करण सुख्यार्थ के साथ एक ही स्थान पर कर दिया गया है। एक ही शब्द विभिन्न नामों में मृल तथा गीण दोनों प्रवृत्तियों में प्रयुक्त हो सकता है। देवदत्त और नारायण देव इन दोनों नामों की प्रवृत्तियों में पहले में देव मृल है और दूसरे में गीण। मृल से गीण में जाने से शब्द के मृल्य में भी कमी आ जाती है।

नामों में संस्कृति तथा सम्यत्।—नाग विद्यान का एक ग्रत्यंत महस्वपूर्ण ग्रंग है किसी जाति के संस्कृतिक इतिहास का ग्रन्यंपण करना । इससे उससे प्राग्इतिहास पर प्रकाश पणता है । ग्रातित तथा वर्तमान मृतिमना हो सम्प्रत खड़े हो जाते हैं । जीवन की श्रातीत स्विभों का प्रत्य श्राप्त हो जाता है । शब्द श्राप्त हो नामों का वित्यार कर उनमें श्रेतहित संस्कृति के श्रेकुमें को शहर निष्माल तेता है । गाम संस्कृति के श्रीजों के सहश हैं जो श्रन्नतत्र फैले हुए हैं । जिस प्रकार एक निष्मण उपक

श्रम के श्रम्छे-श्रम्छे दानों को संचय कर अपने मुख्यवस्थित होत्र में बोता है तो थोड़े दिनों में एक हरा-भरा खेत उसकी श्राँखों के सामने लहलहाने लगता है, उसी प्रकार एक भाषा-तत्वविद् नामों का संकलन एवं वर्गीकरण कर नियमित रूप से उनका अध्ययन करता है तो उसके फलस्वरूप एक सुंदर चित्र का प्रत्यचीकरण होने लगता है। यही संस्कृति का उज्ज्वल रूप है, यही उस जाति का ऐतिहा है जो शब्दों या नामों से प्राप्त हुआ है। भाषा विज्ञान का विद्यार्थी न केवल शब्दों की उत्पत्ति, उनके रूप विकास अध्या अर्थ पर ही ध्यान देता है अपित वह इस सांस्कृतिक अनुशीलन में अत्यिक संलग्न रहना अपना परम कर्त्तव्य समभता है।

संस्कृति किसी मानव जाति की ऋंतः प्रज्ञा का वाह्य प्रदर्शन है जो उसके राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न ऋंगों में घर्म, दर्शन, साहित्य, कला एवं संस्थाओं में ऋभिव्यं जित होता है। संस्वृतियों का विकसित सामृहिक रूप ही सम्यता है। किसी देश की सम्यता का दिग्दर्शन संस्कृतियों के द्वारा ही सम्भव होता है। सामान्यतः सम्यता का ताल्पर्य मानवीय कृतियों, उनसे ऋाविष्कृत विविध कला-कौशल, यातायात के साधन तथा उन सर्व प्रयत्नों एवं चेष्टा ऋों से हैं जो जीवन को सुसम्पन्न ऋथच सम्पूर्ण बनाने में सहायक होते हैं।

भाषाविद् से शब्द स्वतः बोलने लगता है। वह नाम श्रीर नामी दोनों के इतिहास का परिचय देता है। यही उसका मुख्य कार्य है। 'वेश्रांतिंग्रंह' रंगून में कई सौ मील की दूरी पर बैटा हुआ है श्रीर उसका नाम यहाँ पर उसका जीवन-चरित इस प्रकार सुना रहा है:—

वैश्रंतिसिंह एक पड़ाबी सिक्ख है। (बंगाल, मद्रास तथा महाराष्ट्र में सिंहों का श्रमाव है, काठियाबाड़ के असली सिंह अपने बनों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकते और हिन्दी प्रांत के सिंह प्रायः घर के सिंह ही होते हैं, विदेश में बसना उनके लिए कठिन हो जाता है।) बचपन में उसने गुरुद्वारे में अमृत छुका था। इससे वह सिंह कहलाया। उसके घर के लोग बहुत पढ़े-लिखे न थे। केवल थोड़ी सी उर्दू जानते थे (अधिक उर्दू जानते होते तो नाम में कठिन उर्दू शब्द प्रयोग करते और संस्कृत या हिन्दी पढ़े होते तो बेश्रंत के स्थान पर अनंत का प्रयोग करते।। जन्म का तो था जाट, परन्तु लड़ने-मिड़ने में उसकी अधिक रुचि न थी इसलिए वह सेना में मरती न हुआ। घर का न तो मालदार ही था कि जो वहीं कुछ व्यापार करता और न खेती-बारी ही पास थी जिसमें वह लगा रहता। पंजाबी स्वमाव से ही पुरुषार्थी होता है। उसने परदेश कमाने की ठान ली। जैसे-तैसे वह बहाा पहुँचा। वहाँ पर अब वह खाता कमाता है। यह है वेश्रंत सिंह का बेश्रंत इतिहास जो उसके नाम ने बतलाया है। इसी प्रकार के इति-इत्त अन्य नामों से भी व्यक्त होते हैं। शिशशेखर का बाज्यार्थ है। 'शिश'। इसरे यह संकृत है कि नामी का कुल शिव का उपासक है। यह संस्कृति का धार्मिक अंग है। कंगलिया नाम से अस्त्री आधिक स्थिति का पता लगता है बिनक उसकी अविद्या का द्योतक है। खुत्रीलाल नाम से अस्त्री आधिक स्थाति का पता लगता है बिनक उसकी अविद्या का द्योतक है। शुत्रीलाल नाम से अधिन श्रंति है। श्रात्माराम का संबंध एक गहन दार्शिक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Culture is the owter expression of the inner genius of a people manifesting in the nation's outlook on life—its religion, philosophy, literature, arts and institutions-

<sup>(</sup>The Growth of Civilization by W. J. Perry M. A., D. Sc. Page 141-42 Pelican Books)

Civilization broadly speaking connotes the sum-total of the activities of men, the various arts and crafts that they have invented, the means of intercommunication, and all that goes to make life richer and fuller. (Ibid)

विषय ख्रात्मा तथा परमात्मा से हैं। इस प्रकार प्राय: प्रत्येक नाम में संस्कृति का कोई कोई न तत्व रहता है। ये ही तत्व मिलकर संस्कृति के विभिन्न ख्रंगों का मज़न करते हैं। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। नामों में ख्रामि, सूर्य, इंद्रादि उसके सनातनत्व के बोधक हैं। नित्य नृतन नामों की ख्रमिवृद्धि होती रहती है। ख्रत: उसके विनाश की कभी ख्राशंका नहीं रहती। वह इतनी लचीली है कि उसमें ख्रावश्यकतानुसार सरलता से सामंजस्य हो सकता है। इकबाल (नरायन), नृरसिंह, ख्रादि ख्रनेक विजातीय नामों को ख्रपने सांचे में ढाल कर उसने ख्रपना बना लिया है। इतना ही नहीं, खुरशेदबहादुर, ख्रादि उर्दू शब्दों के पूरे नामों को ग्रहण कर उसने ख्रपनी सहज ग्राह्मश्राक्त तथा सहन-शीलता का परिचय दिया है। इससे इन नामों में ख्रनेक संस्कृतियाँ धुल सर एक हो गई हैं।

इस प्रकार नामों के सम्यक् अध्ययन से संस्कृति की एक मनोमीहक रूप-रेखा प्रस्तुत हो जाती है। उत्तराद्धों में संस्कृति के विविध श्रंगों पर विचार किया जायगा।

नाम करण संस्कार—नाम रखने की मनोइत्ति मनुष्यों में प्रायः स्वामाधिक होती है। जंगली जातियों में भी नाम पाये जाते हैं। पुराणों में देवों के नाम मिलते हैं। विश्व के इतिहास में चार अश्वों के नाम भी प्रसिद्ध हैं। इस्तम का इन्न, सिकंदर का वेसीफेलस, ऊदल का वेंदुला और प्रताप का चेतक। मिल मिल जातियों में नाम रखने की मिल-मिल प्रथाएँ हैं। देशकाल तथा धर्म का इस संस्कार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वैदिक कालीन भारत में अग्ने, इन्द्रादि प्राक्वतिक शक्तियों पर सूक्षम नाम रखे जाते थे। शनैः शनैः ये शक्तियाँ देवताओं के रूप में परिण्यत हो गईं। तेतीस कोटि देवों की कल्पना के सूत्रपात के साथ फलित ज्योतिप का प्रभुत्व देश में छा गया जिसके फलस्वरूप नाम रखने की प्रथा में विचित्र परिवर्तन हो गया। फलित ज्योतिष के अनुसार पुत्र का जन्म-समय जिसे इष्ट काल कहते हैं—लिखा जाता है। इसी इष्ट से उसका जन्म-पत्र बनाया जाता है, क्योंकि इष्ट के ह्यारा राशि, नच्चन, चंद्र और फलाफल सब कुछ जात हो जाता है। एक राशि में स्वा दो नच्चन और एक नच्चन में चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण एक विशेष अच्चर से प्रकारा जाता है। अध्या-इष्ट से

| ₩ | राशि-नचत्र | -देवता-व | ोध-चक |
|---|------------|----------|-------|
|   |            |          |       |

| चरण  |       |          | नच्त्र   | देवता    |                       | W.W.       |                 |               | नचात्र        | देवता                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------|----------|----------|----------|-----------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ę    | २     | ,4t0     | 8        |          |                       | १          | २               | m².           | 8             |                          | and the control of th |
| चू   | चे    | चो       | ला       | अश्विनी  | श्रश्वनीकुमार         | के         | को              | <b>6</b> 8    | ही            | पुनर्वसु                 | श्रदिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| त्ती | स्तु. | न्त्रो   | जो       | भरणी     | यस                    | 165        | मेह             | हो            | डा            | पुष्य                    | <b>वृहस्पति</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आ    | lest. | . उ      | ů        | कृत्तिका | ग्रागिन               | डी         | ₹.              | क्र           | डो४           | रबेषा                    | सर्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्च  | न्या  | बि       | 3        | रोहिगी   | <b>प्रजापति</b> बह्या | · म        | मो              | मृ            | मे            | मघा                      | पिनृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वे   | बोर   | <b>€</b> | को       | स्मशिरा  | सोम                   | मो<br>टे " | टा              | दी            | ह<br>पी       | বৃ০ কা০                  | भग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ₹6   | घ     | 8        | <b>5</b> | भार्द्रा | रुव                   | य सर्व     | डो<br>ष<br>पो " | प<br>या<br>रा | पा<br>ह<br>री | ड० फा०<br>इस्त<br>चित्रा | अर्थमन्<br>समित्(पूर्य)<br>खब्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

यहं श्रवगत हुंग्रा कि उस समय ग्रिश्वनी नच्चत्र का दितीय चरण श्रीर मेष राशि का चंद्रमा था। इस चरण का श्रच्य 'चे' है। यह नाम इसी श्रच्य से श्रारम्भ होना चाहिए—चेता, चेत्, चेतराम, चैनसुख, चैना, चेला, चेतकर उसके राशि नाम हो सकते हैं। नाम के देखते ही राशि नच्च्चादि सब श्रात हो जाते हैं। इसी प्रकार बुद्धू या बुद्धि प्रकाश की राशि नच्च्चादि जानना हो तो 'बु' श्रच्य रोहिणी नच्चत्र के चतुर्थ चरण में है जो बृप राशि के श्रंतर्गत है। इस प्रकार राशि के नाम निकाले जाते हैं। इसमें रुचि-वैचिभ्य को श्रत्यंत संकुचित स्थान रहता है, श्रदण्व मनुष्य बहुधा इनके साथसाथ श्रपनी श्रिभिरचि का कोई श्रन्य नाम भी रख लेते हैं। कुछ भी हो हिन्दुश्रों में राशि नाम की कल्पना श्रत्यंत महत्व की है। जीवन के श्रानेक कार्य-कलाप इस पर निर्भर रहते हैं।

च्योतिष-सर्वसंग्रह भें लिखा है कि जातकर्म के ११,१२ दिन र उपरांत पुनर्वसु, पुन्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, मृगशिरा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्वपद नक्त्रों में बुधवार, चंद्रबार, रिबवार, गुरुवार के दिन बालक का नाम रखना ग्रुम है।

| चरण       |       |    |      | नच्च            | देवता                                                   | चरगा        |       |          |      | नच्त्र    | देवता                    |
|-----------|-------|----|------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|------|-----------|--------------------------|
|           |       |    | ,    |                 |                                                         | भेव         | भो    | জ        | जी   | उत्तरापाद | विश्वेदेव                |
| -         | 5     |    | Å    |                 |                                                         | <b>जॄ</b> ् | जे    | ज़ो      | खा   | अभिजित    | विवि                     |
| ₹         | रे    | रो | ता   | स्वाति          | वायु                                                    | खो          | खी    | खू       | खे   | श्रवगा    | विष्णु                   |
| ति        | त्    | à° | तो   | विशाखा          | चदुरिन                                                  | _           | गी १० |          | ने   | धनिण्टा   |                          |
| <b>#</b>  | नी    | न् | मे   | अनुराधा         | मित्र                                                   | ग           | 411   | गू       | 41   |           | बसु                      |
| सो        | nve4h | यी |      | <b>उथे</b> च्छा | EST ALADA                                               | गो          | शा    | शि       | श्र  | शतभिष     | बस्ग                     |
|           | থা    | વા | यूर  | 481401          | <b>इ</b> न्द्र                                          | स्ते        | सो    | दुविव    | दी   | पू॰ भाइपद | अजै हपाद                 |
| थे        | यो    | भ  | भी   | मूल             | नियर्टति<br>(राचस)                                      | 21          | थ     | 36       |      | उ० भाइपद  | छाहिव् <sub>डिन्</sub> य |
| सू        | घ     | का | द्धा | पूर्वाधाद       | अप् (जल)                                                | हू<br>      | '     | ,        |      |           | अ16 में अन्त             |
| ALL WATER |       |    |      |                 | LATERANCE COLUMN S. | 3           | दो    | <b>च</b> | चीवर | रेवती     | पूषन्                    |

नीट: — मी अवधी की एक राशि होती है। इस चक्र में शशियों अकी से दिखलाई है—-१ — मेष २ — इप ३ — मिश्रुन ४ — कर्क ५ — सिंह ६ — कन्या ७ — तुला द — पृष्टिचक ६ — धनु १० — मकर ११ — कुम्म १२ — मीन ।

पुनर्वसुद्धयं हस्तत्रयं मैत्रद्धयं सृगः । मृतोत्तरानविष्ठास्यु द्वादशैकादशेदिने ॥ धन्यत्रापि शुभे योगे नारे तुधे शशांकयोः । भानौ गुरो स्थिरे लग्ने बालनाम कृतं शुभम् ॥

(ज्योतिष सर्वं संग्रह सुहूर्तं प्रकरण भाग ३ ५० १२३)

र दशस्यामुरधाष्य पिता नाम करोति । १। (पार० १ ॥ १७॥ १)
'श्रह्म्येकादशे नाम' (याज्ञवल्यय स्मृति, २—१२)
नामध्ये दशस्यां तु द्वादश्यांवाऽस्य कारयेत् ।
पुरुषे तिथौ मुद्दुर्ते वा नवन्ने वा गुणान्विते ॥ ३०॥ (मनु० २ घा०)
संस्कार विधि नाम प्रकरण

हिन्दुयों के सोलह संस्कार प्रसिद्ध हैं जो ब्रात्ममंदिर की सम्पन्नता के लिए किये जाते हैं। संस्कारों का सम्यक् विधान हिन्दु औं के संस्कार संबंधी ग्रंथों में वर्णन किया गया है, आर्थ समाज में स्थामी द्यानंद कृत संस्कार विधि प्रचलित तथा मान्य है। मिखारी दास ने जाति, यहच्छा, गुरा तथा किया को नाम का ग्राधार माना है। जाति परक नामां का प्रचार केवल नाम मात्र ही पाया जाता है दुलार, व्यंग्यादि नाम यहच्छा के ग्रांतर्गत आ सकते हैं। आधुनिक ग्रामिकचि उत्तरीत्तर गुर्गो की ग्रोर जा रही है। क्रियातमक नाम दीर्घायु में ही सम्भव हो सकते हैं।

नाम-करण संस्कार किसी न किसी रूप में सब वर्मों में तथा सब जातियों में होता है। जैन तथा बौद्धों में नानकरण का कोई विशेष विधान प्रचलित नहीं है। उनमें हिन्दुओं के सदश ही नाम रख लिये जाते हैं। सिक्ख ऋादि पंथों और मसलमानों में किसी ग्राम दिन ऋपने धर्म प्रंथ को खोला जाता है और खुले एन्ट के प्रथम श्रकर पर नाम रख लिया जाता है। ईसाइयों में प्राय: वपितस्मा के साथ ही बाइबिल के प्रथमान्नरां पर नाम रखने की रीति है। पारिसयों में ख्राने धर्म ग्रंथ के अनुसार राशि परक नाम रखे जाते हैं।

ए॰ टी॰ स्टील साहव तिन्वत में नाम की प्रथा का उल्लेख अपने लेख में इस प्रकार करते है<sup>9</sup>—इनके नाम बहुया सप्ताह के दिनों पर रख लिये जाते हैं ख्रर्थात् जो बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन के नाम पर उसका नाम रख लिया जाता है। मेरे साथी का नाम 'पा-संग' (शुक्र) था तथा रसोइये का नाम 'नारभू' (श्राभुषण्) । दिनों के नाम पर नाम रखने की परिपाटी जंगली जातियों में अधिक प्रचलित है। संथाल परगना की वन्य प्रजा-जाति के नाम रखने के विषय में एक डा॰ महा-शय लिखते हैं जिसका सारांश यह है 3—ये प्रजा लोग सोमवार को उत्पन्न बच्चे का नाम सोम तथा कन्या का सोमी रखते हैं। इतवार को एता या एती, मंगल का बचा मंगला या मंगली अथवा अगिरा या श्रंगिरी (श्रंगारको कुंजोभीमो), बुधवार का लड़का या लड़की बुद्धा, गुरुवार से गुरु तथा कन्या गुरी या गुरवारी। इस दिन को बहरपति भी कहते हैं, इससे विइसा, शनिवार का पुत्र सोनिया और पुत्री सोनी कहलाते हैं।

नामकरण एक विश्वव्यापी विचित्र संस्कार है जो अतिशय विनोद पूर्ण, अत्यंत कीतृहल जनक एवं बहु-विवेक मूलक है। यह दिवस बहुत महत्वपूर्ण समभा जाता है जब कि एक विना नाम के व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व की छाप लग जाती है। उसके जीवन की यह अमृतपूर्व घटना है। श्राज से एक अज्ञात तथा अत्रोध बालक का अपना पृथक् ग्रास्तित्व हो गया। यदि वह बील सकता तो अपने नाम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अवश्य ही अपार आनंद प्रदर्शित करता। यह पितृ-प्रदत्त नाम उसकी ऋपनी ऋतुल सम्पत्ति है।

<sup>े</sup> जाति जदिच्छा गुन किया, नाम जु चारि भमान। सब की संज्ञा जाति गनि वाचक कहें सुजान।। जाति नाम जदुनाथ श्ररु, कान्त जदिन्छ। धारि। गुनते कहिए श्याम बह, किया नाम कंसारि ॥ रूप रंग रस गंधगनि, औरह निरचल धर्म । इन सब को गुन कहत हैं, गुनि राखी यह मर्म !!

<sup>(</sup>काव्य निर्धाय)

र "दलाई लामा के राज्य में" — लीडर १४ अप्रैल सन् १६८४ ई०

<sup>3 &</sup>quot;मादर्न रिन्यू"—मार्च सन् १६४४ ई०

# नाम निरूपण-उत्तराद्धे

### अनुशीलन-पद्धतियाँ

नामों का ग्रध्ययन ग्रानेक दृष्टियों से हो सकता है। वैयाकरण उनकी व्युत्पत्ति की ग्रोर ध्यान देते हैं। शब्द, ध्यनि तथा ग्रार्थ की परीचा भाषाविद् करते हैं, मनोवैज्ञानिकों के विचार उनकी प्रवृत्तियों पर जाते हैं; दार्शनिक उनमें ग्राध्यात्मिक रहस्य खोजते हैं; समाजवादी उनसे जातीय संगठन की रूपरेखा पाते हैं, नीतिज्ञ उनमें नैतिक जीवन की ज्योति देखते हैं, धार्मिक मक्तजनों के लिए वे भक्ति रस के उद्गम होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो जिस भावना से उनका परिशीजन करता है उसको वैसी ही सामग्री उनसे उपलब्ध हो जाती है। ग्रानुशीलन को सर्वीगीण एवं महत्त्वपूर्ण बनाने के लिए मुख्य मुख्य कई शैलियों का सम्मित्रण कर दिया गया है। निम्नलिखित पद्धतियाँ विशेष महत्त्व रखती हैं:—

(क) कोश पद्धति — इसमें शन्दों को श्रकारादि क्रम से रखकर उनके वान्यार्थ दे दिये जाते हैं। शन्दों के लिंग भी उनके साथ रहते हैं। कोई-कोई कोयकार शन्द का मूल रूप श्रर्थात् धातु भी लिख देते हैं।

(ख) शांकर-पद्धति—शंकर ने विष्णु सहस्र नाम का भाष्य लिखने। में यह पद्धति श्रपनाई है। इसमें विष्णु के नामों की व्युत्पत्ति देकर उनका स्पष्टीकरण किया गया है। कहीं-कहीं श्रपनी पुष्टि में धर्मग्रंथों के वाक्य भी उद्धृत किये हैं। यत्र-तत्र शब्द-विशेष का व्याकरण भी दिया गया है।

(ग) भाषाविज्ञान पद्धति—इसमें राज्द, ध्वनि तथा त्रर्थ पर विचार किया जाता है। पहले समस्त नामों को तत्सम, त्राईतत्सम, तद्भव तथा देशज श्रेणियों में विभाजित कर उनकी रचना, विकास न्न्रादि का ग्राध्ययन करते हैं। न्नर्थों के साथ-साथ उनसे उपलब्ध सांस्कृतिक तत्त्वों का भी दिग्दर्शन कराते जाते हैं।

(घ) मनोविज्ञान पद्धति—इसमें समस्त नामों को मनोवृत्तियों में विभक्त कर उनके भावना-नुक्ल ग्रथों की मीमांसा की जाती है। इस प्रकार प्राप्त नाना प्रवृत्तियों से संस्कृति के श्रंगों की उपलब्धि होती है।

इन के श्रांतिरिक्त निरुक्त तथा मिल्लिनाथ की पर्याय पद्धतियाँ भी प्रसिद्ध हैं। प्रथम वेदों के लिए श्रीर द्वितीय कान्यों के लिए विशेष उपयुक्त हैं।

इन पद्धतियों से यह साध्य हो जाता है कि किसी एक ही शैली का अनुसरण करने से अध्ययन में पूर्णता नहीं आ सकतो । प्रत्येक पठति वी अप्रान-अपनी विशेषता होती है। (क) और (ल) पद्धतियाँ इस प्रकार के अध्ययन के लिए अपूर्ण ही सिद्ध होगी—(म) पद्धति में सांत्कृतिक तस्य इतने विकीर्ण रहते हैं कि उनसे तंखित का समयेत रूपेण कोई सुन्दर चित्रण प्रस्तुत नहीं हो एकता। (य) पद्धति में साव्दीं की स्वता, विकासादि अनेक इतत्य वार्त निर्धात खूट जाती हैं। इस अपूर्ण अध्ययन से कोई परिणाम न निकलता। अतएन यह उचित समक्ता गया कि इस अनुसीलन में विविध पद्धतियों के निश्चित स्त्र से काम लिया जाय। पहले कोश-पद्धति के सहश सब नामों को अकासदि कम से संस्थित किया गया है। इसके पश्चात मुनोविज्ञान-पद्धति से उनका प्रश्चित्वों में वर्माकरण हुआ है। पुनः माधाविज्ञान के असुसार नामों की रचना, विकासादि एर प्रधाश डाला गया है। संस्कृति के तस्य भी इसने प्राप्त हो जाते हैं। अर्थों में कहीं कहीं शांकर पद्धति का अनुकरण किया गया है। स्थाकरण की निरोपता तथा याध प्रभाव का परिचय भी दिया गया है। इस पद्धति-समन्वय से विषय अधिकाधिक सरल, मुनोव, उपादेय एवं रोचक हो गया है।

इस प्रकार के अनुशीलन से नामों की हैं प्रवृत्तियों, । शब्दों की रचनाओं, गणनात्मक प्रत्ययों, भाषाध्वनि के विकारों एवं अर्थों, दार्शनिक भावों, अंतर्कथाओं, घटना गर्भित प्रसंगों, विहर्पभावों तथा देश अथवा जाति. के तत्कालीन सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर विशेष प्रकाश पड़ता है।

# हिन्दी नामों पर श्राभ्यंतर एवं वाह्य प्रभाव

आभ्यंतर प्रभाव—हिन्दू समाज में शनैः शनैः श्रनेक दुर्वेलताश्रों ने घर कर लिया था। श्रतः उसके नामों में भी बहुत से दोष श्राकर बस गये थे। नामों की यह श्राविल धारा श्रानियंत्रित रूप से दलदल की श्रोर प्रवाहित हो रही थी। उसमें भलकती थी श्रविद्या, श्रशानता तथा श्रिशिष्टता। उसकी तलहरी में कुछ कुंदर सुचिक्कण।शिलाखंड भी थे, परंतु थे नगएय ही। इसलिए धरातल पर केवल संस्कृति का विद्युत रूप ही हिन्दगोचर होता रहा। जैन धर्म प्राचीन होते हुए भी बहुत ही परिमित चेच में प्रचार तथा प्रसार पा सका। एक कारण यह भी था कि वह भी हिन्दुश्रों के नामों को ही श्रपनाने लगा। कुछ तीर्थेकरों श्रीर कुछ जैनाचार्यों के नाम ही हिन्दी की सम्पत्ति बन सके हैं। बौद्ध-धर्म भारत से विदा हो जुका था। पाली भाषा का प्रचार भी न रहा। ऐसी श्रवस्था में कुछ गिनती के नामों के श्रविरिक्त बौद्ध-धर्म का नामों पर कोई प्रभाव नहीं दिखलाई देता। संतों का प्रभाव निम्नस्तर के श्रिशिव्यत्त मनुष्यों तक ही सीमित रहा। उनके श्रनुयायी श्रपने मतप्रवर्तक के नाम को ही सब कुछ जानकर उसे प्रायः श्रपनाने लगे। उनमें से कुछ गुरुशों के नाम पर भी श्रपने बालकों के नाम रखने लगे। विशेष प्रवृत्ति के कुछ मनुष्यों ने निर्गुण ईश्वर सम्बन्धी निराले नामों को स्वीकार कर लिया। इन नामों में प्रायः सुरुचि, कर्जस्तिता, मोहकता, सार्थकता एवं विशुद्ध संस्कृति का श्रमाव प्रतित होने लगा।

खबसे प्रवल श्रंतरंग कारण यह हो सकता है कि स्वामी दयानन्द की धार्मिक क्रांति ने नाम-करण-संस्कार की धारा को नितांत पुरातन श्रादर्श की श्रोर मोड़ दिया। उसके फलस्वरूप दो लाभ हुए (१) जनता वैदिक नामों का श्रानुकरण श्रीर श्रानुसरण करने लगी। (२) ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव एवं स्वरूप, सच्छान्त्र तथा नैतिक गुणों पर नूतन नाम रखे जाने लगे। देववाणी के इन नामों में है शब्द-सौंदर्य, ध्विन माधुर्य, श्रर्थ-गौरव एवं भावोत्कर्य। दार्शनिकता का समावेश रहने से श्रिभ-धानों में रमणीयता एवं सजीवता व्यंजित होने लगी। श्राधिनक वंग समाज ने भी संस्कृत गर्भित नामों को प्रविष्ट कर तथा इंद्रादि शब्दों का पुट देकर उन्हें लिलत, रोचक एवं स्फूर्तिमय बना दिया है। ऐसे परिमार्जित तथा परिष्कृत नाम श्राजकल श्रिषक प्रिय हो रहे हैं।

हिन्दी नामों पर बाह्य प्रभाव—हिन्दी नामों पर बाह्य अथवा विजातीय प्रभाव भी नगर्य ही समभाना चाहिए, भारतवर्ष में क्रमशाः दो विहिर्नेस्कृतियों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। प्रथम मुसलिम संस्कृति थी जिसमें अरबी, ईरानी तथा तुकीं संस्कृतियों का सम्मिश्रग् था। सहस्र वर्ष के दीर्घकाल में भी इसने शासित जाति के नामों पर कोई उल्लेखनीय चिह्न नहीं छोड़ा। कारग् यह कि इसने देश में बसकर भी यहाँ की संस्कृति एवं सम्यता से अनुराग उत्पन्न नहीं किया।

मुसलिम प्रभाव—इस त्रीर अकबर आदि मुगल सम्राटों ने कुछ प्रयत अवश्य किया, किन्तु मुसलिम जनता के असहयोग के कारण वे अधिक इतकार्य न हुए । मुसलमानों की माषा, वेश-मूषा, आचार-विचार एवं प्रथाएँ हिन्दुओं से नितांत भिन्न थीं । अतएन इन दोनों की संस्कृतियों में समन्वय सर्वथा असम्भव था । यही कारण है कि कुछ मुगल बादशाहों के नामों के अतिरिक्त अन्य मुसलिम नाम हिन्दुओं की नामावली में नहीं पाये जाते । अन्य-विश्वास के कारण कुछ मुसलमान पीर-फकीरों तथा उनकी समाधि से सम्बन्धित नाम यत्र-तत्र अवश्य दिखलाई दे जाते हैं । इकबाल, इज्जत, खलफत, खुशी, लूब, खुशावखन, हुस्मत आदि शब्दों से बने हुए कुछ नाम उर्दू-पोषित परिवारों में

पाये जाते हैं। पद तथा पदबी सूचक दीवान, मुंशी, दरोगा, मुसदी श्रादि कुछ, नाम भी मुसलिम सभ्यता के अवशिष्ट चिह्न स्वरूप मिलते हैं।

श्रॅगरेजी प्रभाव-मुसलमानी राज्य के श्रधःपतन के पश्चात श्रॅगरेजों का देश में श्राधि-पत्य स्थापित हो गया । उन्होंने न तो विजित जाति से श्रापना सम्पर्क ही बढाया श्रीर न यहाँ पर बसने का प्रयक्त ही किया । विजेता एवं विजित में कोई सादृश्य न था। मात्रा भिन्न, वेश-भूषा भिन्न । युरुप की भौतिकवाद प्रधान-संस्कृति यहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति से मेल न खा सकी। ऋँगरेजी भाषा का प्रचार करने पर भी उनकी प्रगति मंद रही । न तो उन्होंने भारतीय नाम अपनाये श्रीर न हिन्दुश्रों ने उनके । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि उभय संस्कृतियाँ विभिन्न थीं । कलक्टर. इंस्पेक्टर स्त्रादि कुछ पद-सूचक नाम स्त्रवश्य पाये जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋधिकांश हिन्द तथा ग्रॅगरेजों का धनिष्ट मेल-जोल न था। इसलिए ऋपरिचित मापा के नाम उनके लिए कुछ श्राकर्षक न बन सके। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि श्रॅगरेज श्राधिकारियों के प्राय: पिग (स्म्रर), फान्स (लोमड़ी), वाइल्ड (जंगली) ऋादि नाम वर्तनी बदलने पर मी उन्हें विशेष रुचिकर न हुए । हाँ जिन परिवारी का ऋँगरेजों से घनिष्ट संबंध रहा उनके घरों में पापा (पिता), बेबी (जवा), डारलिङ्ग (प्रिय), रूबी (लाल), लिली (कुई) ग्रादि दुलार के नाम कभी-कभी श्रव भी सुनाई पड़ जाते हैं। ईसाइयों में आजकल नाम की एक अद्भत परिपाटी चल पड़ी है। अँगरेजी नामों में हिन्दी गौख प्रवृत्तियाँ (विशेषतः जाति सूचक) लगाना त्रारम्भ कर दिया है। इसके परिणाम-स्वरूप, एलन सिंह न्नादि मिश्रित नाम सनाई पड़ते हैं। ऐसे नामों को हमने दो कारणों से यहाँ स्थान नहीं दिया है-(१) इनका मूल श्रथना आधार हिन्दी नहीं, प्रत्युत निदेशी है। (२) ये हिन्दुओं के नाम नहीं हैं।

ईरानी या पारसी प्रभाव—ऋगिनपूजक पारसी धार्मिक विष्तव के कारणा ईरान छोड़कर भारतवर्ष के पश्चिमी-तट पर आकर वस गये। वे व्यवसायी मात्र थे। उनका व्यापार वाणिष्य अंताराष्ट्रीय रूप में होता रहा। देश के अन्तर्भाग से उनका कोई विशेष सम्पर्क तथा संसर्ग न हो सका। इसिलए उनके नामों का प्रभाव भी हिन्दी नामों पर नहीं के तुल्य ही दिखलाई देता है। बहराम, सुहराब, रुस्तम, खुररोद, मेहर, आसमान आदि नाम अँगुलियों पर ही गिने जा सकते हैं। विजय का फरिस्ता बहराम के नाम पर इनका बीसवाँ दिन प्रसिद्ध है। अंतिम तीन देवताओं का संबंध कमश: ग्यारहवें. सोलहवें और सत्ताइसवें दिन से बतलाया जाता है।

अन्य प्रभाव—पुर्तगाली, डच श्रीर फांसीसियों का संबंध एत देश के कुछ श्रहिन्दी भूगाग से ही रहा है। इसलिए हिन्दी नामों पर उनके प्रभाव का कोई चिद्ध नहीं पाया जाता। श्रॅंगरेजी, फिरंगी श्रादि दो-चार नाम श्रवश्य इन भाषाश्रों द्वारा हिन्दी में व्यवहत हुए हैं।

# भाषा और व्याकरण

माषा तथा व्याकरण की दृष्टि से भी प्रस्तुत नामों पर विचार कर लेना अप्रासंगिक तथा अनुचित न होगा। इस नाम संग्रह का चेत्र अर्ल्यत विस्तृत होने से इसमें अनेक भाषाओं, ट्रम्माणाओं, विभाषाओं एवं गोलियों का।समात्रेश पाया जाता है। संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, अप्रप्रेश, अरसी, फारसी, कॉमरेजी, अन, अवधी, कनोजी, वृन्देललंदी, स्नेलपंदी, गोजपुरी, राजस्थानी, गारवादी, पंजायी, शुजराती, मराठी, बंगाली, विद्यारी आदि अनेक देशी एवं विदेशी मानाओं के शब्द इन नामों के आवार है। इनमें प्रायः हिन्दो व्याकरण के नियम दी अ्याहत हुए हैं। बहुसंख्यक नाम संज्ञाओं से ही अने हैं। के अर्कि वाचक नाम पहुचा पदार्थों, मायों या गुणों और व्यक्तियों के नामों से बनाये गये हैं। कांक्रम लाल में गाति वाचक, शांतिस्वरूप में भाव वाचक और रामकृष्ण में व्यक्ति वाचक संज्ञाई हैं। विशेषणा तथा विशेष्य के योग से बने हुए नाम मी पर्याप्त हैं। श्रीम्बारायणा विशेषण नाम है दिहीं रात स्वर्णम् सर्वनाम के सदाहरण हैं। किया के रूप भी पिन्नी नारायणां

तथा 'भजामिशंकर' में पाये जाते हैं। 'नमोनारायण और सदा विहारीलाल' नामों में नमो और सदा श्रव्यय हैं। हो राम तथा हरे कृष्ण में हो और हरे विस्पयादि-बोधक श्रव्यय हैं। मिलो नारायण यह एक वाक्य है परंतु श्राज मिलो नारायण घर पर नहीं है। इस वाक्य में मिलो नारायण संज्ञा शब्द है क्योंकि वह एक मनुष्य का नाम है। शब्द की भाँति ही उसके रूप सब कारकों श्रीर वचनों में चल सकते हैं।

पहणें के नाम क़दंतों से त्र्यौर स्त्रियों के तिद्धतों से बनाने का त्र्यादेश रहा है। इसलिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। काश्यप अपत्य वाचक है। अवतार सिंह, उपदेश नारायण, प्रमोद क्रमार, अभिनन्दन आदि अनेक नामों में बहुत से उपसर्ग मिलते हैं। घूरे रूढ, नीलांवर योग रूढ और रणवीर यौगिक शब्द हैं। पुरुपों के सब नाम पंलिलाङ्ग ही होते हैं और स्त्रियों के स्त्रीलिंग । लाघव-प्रयत्न के कारण अवशिष्ट अंश स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग ही माना जायगा क्योंकि वह पुरुष का नाम है। शारदा प्रसाद का सूद्ध्य शारदा पुल्लिङ्ग है। इसी प्रकार गौरी, लक्ती. देवी ग्रादि सद्दम नाम पुरुषों के नाम होने से पुंल्लिंग ही कहलायेंगे । यद्यपि वे श्रियों के नाम हैं। लिंग-भ्रम के कारण चमेलासिंह भीर मोता दो अनोखे नाम वन गये हैं। पहला नाम वस्तुतः चमेली सिंह था। परनत सद्भा नाम करने से चमेली भ्रम से स्त्रीलिंग समभा जाने लगा। इसलिए थैली का पंहिता थेला के मिथ्या साहश्य से चमेली से चमेला बना लिया गया है। नामी ने यह न सोचा कि चमेली का कही पुल्लिंग भी होता है या चमेला का कथा अर्थ है। यह स्त्रीलिंस में पुलिंग बनाने का उपहासजनक प्रयत्न हुन्ना। पूर्व में हाथी, दही के सदृश मोती को भी स्त्रीलिंग बोलते हैं। ईका-रीत होने से भी उसके ख्रीलिंग होने का भ्रम हो जाता है। इसलिए मोती का पुल्लिंग मोता बना लिया। पंजाती भी नीवी का पुल्लिंग बीता बोलते हैं। बीतासिंह नाम इसी भ्रममुलक श्राधार पर बनाया गया है। स्त्रियों के नाम होने से रामश्री तथा राजश्री स्त्रीलिंग होंगे। परन्तु श्री नाथ, श्री प्रकाश, श्री पति आदि नामों का प्रथम अवशिष्ट पद श्री पुल्लिंग ही माना जायगा भ्योंकि वहाँ श्री परुषों का चोतक है।

सब नाम एक बचन ही होते हैं चाहे उनके नाम में कितनी ही संशाएँ हों। हरिहर में दो नाम हिर-हर है। परन्तु समस्त पद होने से एक बचन ही होगा। इसी प्रकार गोपीकृष्ण, शिवशंकर, नर नारायण आदि नाम एक बचन ही हैं। बड़े से बड़ा नाम भी एक ही बचन होगा क्योंकि वह एक ही ब्यक्ति का नाम है। त्रिमूर्ति तीनों देवों का ब्यंजक है ऐसे नाम भी एक बचन ही गाने जाते हैं। एक नाम के चाहे कितने ही व्यक्ति हों वह नाम एक बचन ही रहेगा। परन्तु यदि एक नाम के कई ब्यक्ति सामूहिक रूप से किसी कार्य में संलग्न हों तो उस दशा में वह नाम बहुवचन के रूप में होगा। यदि कहा जाय कि आज सब नारायणों की टोली संगम जायगी। यहाँ नारायण बहुवचन है। गंगा तीन हैं—आकाश गंगा, पाताल गंगा और भू गंगा। यहाँ गंगा भी बहुवचन है। स्वर, विसर्ग तथा ब्यंजन तीनों प्रकार की संघियाँ नामों में पाई जाती हैं। यशोविमलानंद के संधि विच्छेद यशः + विमल + आनन्द में विसर्ग तथा स्वर संवियाँ हैं। शरचन्द्र में शरत् + चंद ब्यंजन संधि है। न, म, ल के महाप्राण रूप नह, मह, रह भी नन्ह, ब्रह्मा तथा आलहा में पाये जाते हैं। अकार का अवग्रह रूप सोऽहं के मध्य में वैटा हुआ अवग्रह हाल रहा है। सिन्म में भी निन्छेद।

नामों में प्रायः समस्त प्रत्य समासी का प्रयोग हुआ है। माताप्रसाद तलुक्य, महासिंह तथा समस्तम कर्मवास्य, पंद्रवीलि बङ्गीहि समगोपाल इंड, त्रियुवन द्विष्ठ और दलेखिह अलुक समास है। अनेक नाम उर्दू समास के इंग से भी बनाये गये हैं, यथा—इकबाल शंकर (शंकर का इक्याश)।आम-भाषा के कुछ ऐसे राज्य भी पाये जाते वहें जिनका अर्थ समझ्या असम्भव सा प्रतीत होता है। उस्ति विद्यान् इनकी गणना प्राय्व दीयों में करेंगे।किन्तु जो इनार जिए अपिसित है—आगंग्रुक हैं वह उत्पंत

घर की वस्तु है। तत्सम, तद्भव तथा देशज तीनों रूपों का प्रयोग नामों में मिलता है। कुछ नामों ने ऐसा चोला बदल दिया है कि उनका पहचानना अत्यंत कष्टसाध्य है। ऐसे नाम बहुरूपियों के सहरा हैं। आगाओं के देश में पहुँचकर खाँ लोगों के संसर्ग से हमारे कृष्ण कान्ह होकर 'खान' वन गये। प्रच्छन रूप के कारण धोंकल व्यंग के रंग में रंग गये। इसी प्रकार सिंह पूर्वामिमुखी हो विहार में अँगरेजी प्रभाव से 'सिनहा' तथा पश्चिमाभिमुखी हो राजस्थान तथा गुजरात में 'सी' हो गया है। गुजरात के नरसी (नृसिंह) भगत प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के रहस्य पूर्ण नाम भाषा की एक अनुपम देन है।

साहित्य-सींदर्य

- (१) शब्द शक्ति—नाम माला साहित्य का दर्पण है। काव्य के अनेक ग्रंगों का ग्रानन्द उसमें कलकता रहता है। उस ग्रानंदरस का ग्रन्थन कराना ही इस ग्रान्छेंद का उद्देश्य है। शब्द की तीन शिक्तियों मानी जाती है—ग्रिमधा, लग्नणा तथा व्यंजना। नाम भी शब्दों से बनता है। ग्रातः इसका ग्रार्थ करने में भी इन शिक्तियों का प्रयोग किया जाता है। एक ही नाम में शिकि-त्रय का समावेश बहुत ही कम पाया जाता है। ग्रिमधा शिक्त से जो ग्रार्थ जाना जाता है उसे मुख्यार्थ या वान्यार्थ कहते हैं। यह अर्थ कोशा में दिये हुए शब्दार्थ पर निर्भर रहता है। मुन्दरलाल का वान्यार्थ होगा क्ष्यान पुत्र। ग्रामिधार्थ के सहस्रों उदाहरण इस ग्रव्ययन में पाये जाते हैं। लग्नणा के कई उदाहरण पूर्वार्क के नामों का अर्थ वाले श्रानुच्छेद में दिये गये हैं। जिस प्रकार लाल पगड़ी से पुलिस का सिपाही ही लिग्नत होता है उसी प्रकार मोरमुकुट का लन्द्यार्थ है कृष्ण। व्यंग्यार्थ के उदाहरण में राम और राजा नाम श्रन्थत्र दिये हैं। जब किसी कुरूप पुष्प के लिए कहा जाय श्राप तो सचमुच मदन मोहन ही हैं। ग्रापके श्रागे कामदेव भी लिजत हो जायगा। यहाँ मदनमोहन का विपरीतार्थ ही व्यंजित होगा। इसी प्रकार सजन, सुरदास श्रादि श्रानेक नाम व्यंग्यार्थ में प्रयुक्त हो सकते हैं। श्राहोरूपमहोध्वनिं में लोमड़ी की व्यंजना न समक्तने के कारण ही काले कीए को श्रापने मुँह की रोटी के दुकड़े से भी वंचित होना पड़ा था।
- (२) रस—मनोभावों को उद्वेलित करने के लिए अनेक रसों की निष्पत्ति इन नामों से उपलब्ध होती है। श्रंगार, वीर तथा शांत रस के नाम सफ्ट रूपेण सम्मिलित हैं। हास्य का हास (हासानंद), करुणा का शोक (खेदू), मयानक का भय (भयदेव) और अद्भुत का आश्चर्य स्थायी भाव उपस्थित हैं। रसराज का स्थायी भाव प्रेम अपने अनेक रूपों में मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य नामों से भी रसों की सिद्धि हो जाती है। व्यंग्यों में हास्यरस का प्रभुर पुट रहता है। फुटबाल सिंह या बिल्हड़ नाम सुनते ही किस नी बत्तीसी दिखलाई न देगी। वीमत्त रस की पूर्ति अधिवश्वास

इस संबंध में प्रवात के बहियापुर मुहल्ले का एक मनोरंजक दृश्य उल्लेखनीय है—
जब जब मियां अजवउल्लू अपनी लाबी दादी हिलाते हुए अहियापुर की गलियों में होकर निकल
जाते बच्चे तालियाँ पीटते और आनन्द से उक्क ते हुए पीछे पीछे चिल्लाते चलवे-अजव-उल्लू किधर
चल्ने ? अजव उल्लू किधर चले ? यह तमाशा देख पिथक स्वय तो एक जाते, परन्तु उनकी हंसी न
एकती ! लियां उपर से फांक-फांक मन ही मन मुसकराती, नव्युवक हृदहा कर अहृदास करने
लगते बुद्दे द्वार पर खड़े-खड़े अपने पापले मुंह से खोखली हसी हँसते । मियाँ अजव उल्लू
भी अपनी जम्बी दादी को हिलाते हुए खुश-खुश चले जाते । मन में आया तो कुछ जवाब दे
विया । उसे सुन कोई तो हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाता, कोई खिल खिलाने लगता । चारों
और हँसी ही हँसी । उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो है भकार का हास्य इस पत्रली गली में

के ग्रानेक नामों से हो जाती है। यदि हृदय में जुगुप्सोदय न हो तो बिचारे "कृड़े मल" का क्या दीए! वात्सल्य रस का सा मीठा घूँट लाङ प्यार के नामों से ले सकते हैं। मिट्टू, सुज्ञा त्रादि नामों में वात्सल्य रस की सी ही मिठास है। उज्ज्वल रस त्रार्थात् मिक रस का तो यहाँ सागर ही उमड़ रहा है। ग्राधिकांश धार्मिक प्रवृत्ति इसी रस से त्राक्षावित है।

- (३) गुगा—रस के उपरांत तीन प्रकार के गुगा—ग्रोज, माधुर्य तथा प्रसाद भी साहित्य के ग्रानश्यक ग्रंग है। ग्रोज में टवर्ग, संयुक्तात्त्र तथा दीर्घ समास रहते हैं यथा—टुंडा, ढोडई, पञ्चर, एडविड-भू। माधुर्य में कोमलकांत वर्णावली का प्रयोग होता है। यथा—नंद-नंदन, लिलत मोहन, सुंद्री कांत। जिसका ग्रर्थ सुनते ही समक्त में ग्रा जाय उसे प्रसाद गुगा कहते हैं यथा—सीताराम। निम्नलिखित ग्रामिधान विवर्ष्य ग्राधिकांश नाम हसी प्रसाद गुगा के ग्रंतर्गत ग्राते हैं।
- (अ) विकृत नाम—टीकप्रजी, धौकलसिंह, खानचंद । (आ) क्विष्ट तत्सम नाम—पुग्यश्लोक, एडविड-मू। (इ) स्थानिक टेठ नाम—फरिहग, चीहरजा प्रसाद। (ई) कथापेचित अथवा घटना-मूलक नाम—जयहिन्द, पटवर्धन, गोकर्ण नाथ, कोकिला। (उ) अप्रयुक्त तथा अप्रचलित शाब्दान्वित नाम—कोलाहल, गोला। (ऊ) अन्वविश्यास मूलक, दुलार संबंधी तथा व्यंग्यात्मक कुछ नाम—छीतिरिया, पटे, टीमल। (ए) कुछ अटपटे तुकवंदी के नाम विश्वानव्द (कुष्णानन्द की तुक), किसम्बर (विसम्बर का अनु०), सन्हैया (कन्हैया की मिथ्या प्रतीति)। अभिधानों का यह त्रिगुणात्मक संग्रह विविध रखों एवं अलंकारों का आधार है।
- (४) अलंकार—जिस प्रकार ग्रालंकार काव्य की शोभा-वृद्धि करते हैं उसी प्रकार वे नामों को भी विभूषित करते हैं। मुख्य-मुख्य अलंकार उदाहरण सहित नीचे दिये जाते हैं:—

श्चनुप्रास—चारचंद्र, लिलता लाल, सिद्धि सदन शरण, भुजंग भूषण, लल्लूलाल। रजनी रंजन समक—राम राम (रमण करनेवाला राम), नन्दनंदन, धरनीधर।

पुनरुक्तवदाभास-पवित्र पावन (पावन = विष्णु )।

पुनरुक्ति प्रकाश----भन्न राम राम, जय-जय राम (राम तथा जय की श्रावृक्ति से नाम में सौंदर्य श्रा गया है।)

वीप्सा—कृष्ण कन्हैया, शिवरांकर, राघव राम (एक ही अर्थवाले भिन्न शब्दों की आहत्ति से आराधक की प्रगढ़ भक्ति प्रकट होती है।)

श्लोष—कुमार (कृष्ण,कार्तिकेय, बालक, ऋादि ऋनेक ऋथों में प्रयुक्त होता है।) जीवन चन्द्र में 'जीवन' जल तथा जीवन का द्योतक है। जैसे चन्द्रोदय से समुद्र में ज्यार-माटा उठते हैं वैसे ही प्रत-दर्शन से माता-पिता के हृदय में आनन्द की उमंगें उठती हैं।

वकोक्ति—(श्रंघ-विश्वास श्रथवा व्यंग्य से इस प्रकार के नाम रखे जाते हैं। पशुपित (शिव का श्रर्थ न लेकर रखेष से सिंह का श्रर्थ लिया जाने पर यह श्रलंकार होता है)।

भाषा समक- गुलशन विहारी लाल, एलवर्ट कृष्ण अली।

अर्थालंकार उपमा राम कुवेर । (राम की उपमा धन के स्वामी कुवेर से दी गई हैं जिसमें राम उपनेय, कुवेर उरमान, धर्व तथा वाचक (धनी, सहश) लुस हैं ।

रूपक -- कृत्य नन्द्र, शिवनोतिन्द । इसमें उपमेय तथा उपमान में कोई श्रन्तर नहीं रहता है।

<sup>े</sup> एक दिन कोई व्यक्ति स्वामी द्यानंद से मिलने आया । स्वामीजी के पूछने पर उसने अपना नाम कुड़ेमल बतलाया । स्वामीद्यानंद ने हँसते हुए कहा कुढ़े में क्या कमी थी जो मल और खाद लिया ।

रूपकातिशयोक्ति—रूपचन्द्र । केवल उपमानों द्वारा रूप का वर्णन किया जाता है। श्रात्युक्ति—(भिखारी का नाम) भूपाल।

परिकर—धनुर्धर राम । इसमें सामियाय विशेषण द्वारा प्रस्तुत विषय का वर्णन किया जाता है।

परिकरांकुर—हरक । इसमें विशेष्य साभिप्राय होता।है। संहार करने से शिव का नाम हरक पड़ा।

व्याजस्तुति—निटुरराम । निटुर शब्द से यहाँ राम की निदा प्रतीत होती है किन्तु यह बस्तुत: उनकी मर्यादा का व्यञ्जक है ।

विरोधाभास—भानु चन्द्र । यहाँ भानु तथा चन्द्र में विरोध सा प्रतीत होता है । वास्तव में चन्द्र श्रेण्टरव का वोधक है ।

विषम—धूरे राम। इसमें विभिन्न पदार्थीं का अनुचित सम्बन्ध दिखलाया जाता है। धूरे धूणित तथा गर्हित और राम प्रिय, इन दोनों का सम्बन्ध अनुचित है।

श्रसंगति—(श्रंधविश्वास में श्रिधिकांश नाम इसके उदाहरण हैं) कलुश्रा (गोरा)—जहाँ कार्य एवं कारण का स्वामाविक सम्बन्ध से उलटा वर्णन हो । यहाँ पर कलुश्रा गौरवर्ण को कहा गया है । यही श्रसंगति है । दुर्जन (राज्जन), मोहन (मोहन = मोह नहीं, मोहने वाला)।

सुद्रा—सोबरन सिंह, छुप्पन लाल । सुख्य अर्थ के अतिरिक्त इन नामों में सुवर्ण सुद्रा तथा छुप्पन (५६) की ओर भी संकेत पाया जाता है।

निरुक्ति—मोह न राख्यो मातु मैं 'मोहन' नाम-प्रभाव। कहा चली श्रपनी श्रली! श्रव समुभी यह भाव।।

देहरी-दीपक-गोपाल चन्द्र नाथ। इस नाम में चन्द्र दोनों श्रोर काम दे रहा है। गोपाल चन्द्र कृष्ण तथा चन्द्र नाथ शिव के श्रर्थ में हैं।

(४) छंद—श्रादि काल से ही भारतवर्ष काव्य-प्रधान देश रहा है। इसके साहित्य में पद्य का प्रायल्य मिलता है। कविता तंरिगणी संतत प्रवाहित होती रहती है। इसमें उसे जन्म-जात सिद्धि है। श्रातः पिङ्गल शास्त्र का स्मरण दिलाना भी श्रातुचित न होगा। प्रत्येक नाम स्वच्छन्द है—मुक्तक है। प्रस्तार भेद से श्रानेक नाम छंदों के किसी न किसी चरण के श्रंश ही सिद्ध होंगे।

शन्द भाषा तथा साहित्य में सम्बन्ध स्थापित करते हैं। भाषा-विचारों तथा भावों को व्यक्त करने का साधन है तो साहित्य उनको संचित एवं सुरिद्धत स्वता है। कोमलकांत पदावली भाषा को लिलत तथा मधुर बना देती है जिससे साहित्य में सुन्दरता, सरस्ता एवं भावकता द्या जाती है। ऐसी भाषा के नामों में भी ये गुण अपरिद्धार्थ रूप से आ जाते हैं। इनमें से बहुत से नामों में ध्वनि, रस, गति आदि अनेक बातें पिंगल शास्त्र की पाई जाती हैं। वस्तुत: अनेक नाम छंदों के अंश से ही प्रतीत होते हैं, नहीं तो उनसे छंद बनाना संभव न होता। नानों ने रचे गये चार अति प्रसिद्ध छंदों का एक एक चरण नीचे दिया जाता है:—

चौपाई—राम लखन बलदेव कन्हैया । दोहा—जंग बहादुर जानकी जगन जवाहर लाल । कवित्त—केशरी किशोर, इंद्र, चन्द्रभाल, मगवन्त,

प्रमल प्रताप खिंह, कन्त लाल, राम जी। सर्वेया—राम प्रताप, हरी, मन मोहन, चोहन, रोहन, नन्द दुलारे।

<sup>े</sup> भारती-भूषण पुष्ठ ३ ६०, छंद ४

#### अभिघान अनुशीलन

उपर्युक्त पंक्तियों में स्वर, लय, गित, यित आदि के पद्य सम्बन्धी सभी नियम मिलते हैं। धृष्टयुम्न, एडियड-भू आदि कुछ नाम ऐसे अवश्य हैं जिनका प्रत्येक अच्छर जीभ को ठुकराता हुआ निकलता है। इनको कड़खा छंद या शिवतांडव स्तीव के खर्ग्ड सा सम्भ लेना चाहिए। मनुष्यों के नामों में छंद-त्रलंकार के नाम दूँद्वा भारी भूज होगी। वे न तो जनता में प्रसिद्ध ही हैं और न नाम रखने के उपयुक्त तथा अनुकृल ही होते हैं। नामों से जिस प्रकार विविध अलंकार प्राप्त होते हैं उसी प्रकार अनेक छंदों के अवस्वय भी मिल सकते हैं। प्रयास करने पर सम्भव है छंदों के कुछ नाम भी मिल सकें। परन्तु वे नाम छंदों पर नहीं रखे गये हैं। यह समानता संयोग का ही फल है।

(६) काम कला—महाकाव्यों के सदृश श्रमेक चमत्कारपूर्ण चित्र भी इन नामों में विद्यमान हैं जिनकी श्रोर केवल संकेत ही किया जा सकता है। पंचवर्णात्मक नाम लल्लू लाल केवल एक ही व्यंजन लकार पर लटका हुआ है। श्रमुलोम-प्रतिलोम नन्दनन्दन, रमाकुमार, नवीन, करता (तारक) ऊदा (दाऊ) श्रादि नामों में मलक रहे हैं। एक वर्गीय नाम दातादीन केवल तवर्ग के ही श्रिश्रत है। चरण- शरण श्रमात्रिक नाम है। निरोध्य का उदाहरण नथुनीनारायण में मिलता है। कोवरनशाह (रंगों का राजा कीन ?—कुवर्ण श्रथीत श्वाम रंग) में श्रंतर्लाभिका प्रहेलिका है। चंदन(चंद-न, चन्दन श्रथीत चंद्रमा नहीं, चंदन है), नंदन (मंद-न, नंदन श्रथीत नन्द बाबा नहीं, कृष्ण) श्रादि में खुशरों की "कहमुकरी" का सा श्रानन्द है तो वलरमेंद्रकांत (रमेंद्र-राम, बलराम के कांत कृष्ण) में सरदास के "हिन्दकृट" की सी श्रर्थ-प्रनिय लगी हुई है। सुयोधन, धर्मराज तथा सरदास मंगलभाषित के उदाहरण हैं।

यह साहित्य विमर्श का निदर्शन मात्र है। इस प्रकार के अध्ययन के लिए प्रसुर स्थान तथा दीर्घ काल अपेलित होते हैं, किन्तु यहाँ दोनों का अभाव है। इसके अतिरिक्त यह विषय प्रस्तुत प्रसंग से परे भी है। सम्भव है इस प्रकार का अनुशीलन कुछ सन्जनों को कौत्हल जनक एवं विस्मयकारी प्रतीत होता हो, किन्तु ज्ञानपूर्ण होने से यह हेय एवं त्याज्य नहीं है और रोचकता से शूत्य भी नहीं है। नाम में मानव हृदय की पूर्ण अभिव्यक्ति रहती है। माता-पिता के लिए वात्सल्य रस का स्रोत है, दम्पती के माधुर्य रस का मूल है, आत्मीय बन्धु वर्ग एवं मित्रों के आनन्द का हेतु है, अद्भालुओं के लिए भक्ति का भाजन है। एक नाम अनेक रूपों में अध्यन्तरित हो जाता है। उल्लेखालङ्कार का कैसा सुन्दर हण्यन्त है। स्मरण का स्मरण तो प्रतिच्चण होता रहता है। इस प्रकार साहित्य समीचा की कसौटी पर कसने से भी अभिधानों का स्वरूप अतिश्वय समुज्ज्वल, भव्य तथा मनोमोहक ही रहता है।

### विकास के सिद्धांत

यह पहले वतलाया गया है कि आगम, लोप, विपर्यय और विकार—ये चार प्रकार के परिवर्तन प्रयत्न-लाघव के कारण भाषा में होते रहते हैं। यह शाब्दी विकासवाद भाषा विज्ञान के कुछ प्वनि नियमों पर ही अवलंबित रहता है। कभी-कभी एक ही तत्सम नाम विभिन्न स्थानों, विभिन्न समयों, विभिन्न परिरिधियों में निज्ञ-भिन्न रूप धारण कर लेता है। कुप्ण को खान तक पहुँचते-पहुँचते अनेक नियन-चक्षों को पार करना पड़ा है। इन विकृतियों के मूल में उच्चारण की सुगमता ही अपना कार्य कर रही है। प्रस्तृत नामों में विकास के निम्नलिखित सिद्धान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

- (१) स्वर भक्ति—दो संयुक्ताल्तरों के मध्य उचारण की सुगमता के लिए एक स्वर का प्रयोग कर देते हैं—यथा—कर्ण ७ करन, इंद्र ७ इंदर, पूर्ण ७ पूरन, मिश्री ७ मिसरी, स्नेही ७ सनेही ग्रादि ।
- (२) संस्कृत का स्त्रादि 'य' प्राक्कतों में (मागधी विवर्ष्य) ज हो जाता है—यमुना ७ जमुना यशोदा ७ जसोदा, यह ७ जहु, यशवंत ७ जसवंत ।
- (२) स और थ संयुक्त होने पर विकसित शब्द में स का लोप हो जाता है—स्थान ७ थान, स्थावर ७ थावर।

(४) च् के स्थान में च्छ, छ, घ ग्रीर ख, भिन्न-भिन्न बोलियों से ग्राये प्रतीत होते हैं—लद्मण >लच्छमन, लिछ्मन, लषन>लखन: श्रच्यवट>श्रच्छैनर-ग्रिष्ठेवर, ग्रखैवर; लद्मी लिच्छमी-लखमी; च्रेत्रपाल, खेतपाल; च्रत्रपति>छ्वपति ग्रादि।

(५) ऋ के उचारण में कुछ कठिनाई प्रतीत होती है इसलिए उसका स्थान 'रि' ले लेती

है—ऋ्त्पाल>रिच्छपाल; ऋषम>रिषम ऋदि ।

(६) समीकरण के कारण दो प्रकार के परिवर्तन पाये जाते हैं।

- (क) पुरोगामी—मस्तिष्क जब पहली ध्वनि पर केन्द्रित हो जाता है तो श्रागे की भिन्न ध्वनि भी पहला हो रूप धारण कर लेती है—पत्र>पद, कृष्ण>किस्सू, सुग्म>जुग्गी।
- (त्र) परचगामी मस्तिष्क पहली ध्वनि पर श्राते ही श्रागे बढ़ जाता है। इसमें पूर्ववर्ती ध्वनि परवर्तीध्वनि के समान हो जाती है। श्रनुस्या में श्रस्या>उस्या, सरनाम>सन्नाम, मुरली>मुल्ली। समीकरण सानिध्य की दो भिन्न-भिन्न ध्वनियाँ प्रयत्न लाघव से सम हो जाती हैं।
- (७) विषमीकरण—इसमें समीकरण के विषरीत ध्वनि-परिवर्तन होता है श्रर्थात् पार्श्ववर्ता दो समध्वनियाँ विषम कर ली जाती हैं। मुक्ट>मउड>मौर
- (二) श्रागम—उचारण की सुविधा के लिए किसी श्रज्ञर का श्रागम हो जाता है—हरि> हरिया, लोपी>श्रलोपी।
- (६) लोप—इसमें ध्वनिया य्रद्धर लोप हो जाते हैं। विष्णु + य्रानन्द>विश्नानंद, नरसिंह> नरसी, पार्श्व>पारस। वरेलू संद्धित नामों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखलाई देती है।
- (१०) वर्ण विपर्यय या विनिमय—इसमें वर्णों या ध्वनियों का स्थान परिवर्तन हो जाता है। पश्यक>कश्यप, तपंजलि>पतंजलि, हिंस>सिंह।
- (११) बलाघात श्रीर भावातिरेक के कारण भी नामों में विकार हो जाया करता है। बलाघात के समय किसी श्रद्धार पर प्राण शक्ति विशेष व्यय हो जाने से समीपस्थ श्रद्धार तुर्वल हो जाते हैं श्रीर कोई-कोई उनमें बहुधा लोप भी हो जाता है। बलाघात के ही कारण नाम का श्रितम लघुवर्ण प्रायः गुरु कर लिया जाता है इससे उच्चारण में सुविधा हो जाती है—मजन भजना, हिर हिरी, परम>परमा। पूर्व का कलवा श्रीर पश्चिम का कलुश्रा भी बलाघात के ही उदाहरण हैं। दीर्घ करने की यह प्रवृत्ति ग्रामों में तथा श्रशिद्धातों में श्रधिक प्रचलित दिखलाई देती है। स्वराघात से बाह गुरु (धूर्व) के श्रर्थ का कैशा श्रमर्थ हो जाता है। भावातिरेक से भी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाते हैं—यचा> बचुल्जी, हीरा>हिरिया मन्ना>मनिया, मिट्ट्र्िमेडुश्चा, युक्>सुश्चा>सुश्चना, फुल्ला>फुल्लू, श्याम>साँवलिया श्रादि श्रमेक उदाहरण प्रेमातिरेक के हैं। यह प्रवृत्ति तुलार के नामों में श्रधिक व्यापक है। कोध के कारण भी ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं—रानचन्द्र>साचन्द्रा, नल>नलवा, शंकर>शंकरिया, बलवंत>बलवंताश्रादि।

(१२) गुगनता के लिए पूरे नाम के स्थान पर कुछ अन्तरों अथवा प्रथम पद से ही काम चला लेते हैं—काणी वरण >काली महेशपसाद >महेश, हरि नारायण >हर्क हनुमात >हनू, कृष्ण वहादुर >हरणा, शिवशंकर मिंह >सिंह ।

(१२) र, इ श्रीर ल प्राय: परत्यर परिवर्तित हो जाया करते हैं। इस प्रकार की छूट का श्रानुनोदन व्याकरण भी करता है। उन्हार>हुलाल, तुलकी>तुरसी, इंदर>इंदल, जडभरत> जलभरत।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> नाभेक्देश ग्रहणे नाममात्र ग्रहणम् ।

र रखबोरभेदः, डलयोरभेदः।

- (१४) कभी-कभी तालव्य श का दंत्य स स्त्रीर दंत्य स का तालव्य रूप पाया जाता है—गर्गोश >गनेस, प्रसाद >परशाद । र्मूधन्य व का ख या क हो जाता है—भीव्म>भोवम, भीव्म>भीकम।
- (१५) नामों का ग्रांत्य व मुख सुख के कारण श्रो हो जाता है—माधव>माधो, राधव> राधो, केराव>केसो, भैरव>भैरो।
- (१६) सुविधा के लिए सा भी न में परिवर्तित हो जाता है—-गसपति>गनपति, प्रवीस्> प्रवीन ।
- (१७) श्रांतःस्थ व श्रीर पवर्गीय श्रमिन्न रूपों।से प्रयुक्त होते रहते हैं—वसुदैव—वसुदैव, विहारी—विहारी, बल—वल। व्याकरण भी इस मेद को उपेन्ना की दिष्ट से देखता है। वही कारण है कि विशिष्ट—विश्वर, बाल्मीिक—बाल्मीिक, वटुक—बटुक श्रादि श्रनेक नामों के दोनों रूप कोशों में पाये जाते हैं।
- (१८) अप्रागम—किसी राज्द के उचारण में जब असुबिधा प्रतीत होती है तो कोई स्वर उसके पूर्व आ जाता है —लोपी > अलोपी ।
- (१९) उमय सम्मिश्रण—उचारण के समय मिलते-जुलते दो भावनावाले शब्द एक साथ ही मस्तिष्क में उठते हैं तो उन दोनों के मेल से एक तीसरा नया शब्द बन जाता है—सहता + मॅहगा—सँहगा, सँहगू, सासुरा—मायका (मैकू)>सैकू। सहता का 'स' और महँः का 'हँगा" मिश्रित होकर सँहगू बन गया।
- (२०) पृषोदर के सहरा कुछ स्वतंत्र परिवर्तन भी हो जाया करते हैं—केशी + वध > केशव । इनके अतिरिक्त अन्य वर्ण-विकार भी होते हैं जिनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है। ध्वनि विकास के नियम कहीं अधिक व्यापक हैं, कहीं कम । विकसित रूपों का प्रयोग दुलार, व्यंग्य तथा अध्ययिश्वास प्रवृतियों में विशेषतः मिलता है। नामों का अध्ययन करते हुए उन प्रवृत्तियों में उन पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

# अर्थ-परिवर्तन

ध्वनियों के सहश शब्दों के ऋर्य में भी परिवर्तन या विकास होते रहते हैं। जो शब्द पहले किसी विशेष ऋर्य में प्रयुक्त होता था कालांतर में वह सामान्य ऋर्य में व्यवहृत होने लगा स्त्रीर जो शब्द पहले सामान्य ऋर्य का चोतक था वह ऋत्र विशेष ऋर्य में सीमित हो गया। कभी-कभी कोई शब्द ऋपने पहले ऋर्य को सर्वथा त्यागकर किसी भिन्न ऋर्य का बोधक हो जाता है। भाषा-विज्ञान में ये तीन प्रकार के ऋर्य-विकास बतलाये गये हैं।

(१) ऋर्य-विस्तार—इसका यह तात्पर्य है कि कोई शब्द-विशिष्ट अपने विशेषश्चर्य के ख्रातिरिक्त अन्य अर्थों का बोधक भी हो जाता है यथा—नारायण पहले निराकार ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ। पीराणिक का ल में यह विष्णु का वाचक बन गया। तदनन्तर भक्तिके कारण इसका उन्योग अन्य देवताओं के नाम के साथ होने लगा किन्तु आजकल यह प्रभुत्व-सूचक शब्द ता बन गया है। महाराज शब्द केवल राजाओं का ही द्योतक नहीं अपितु ब्राह्मण, रसोइया तथा स्टेशनों पर पानी पिलानेवालों के लिए भी व्यवहृत होने लगा। सिंह शब्द हिंसक के अर्थ से विस्तृत होते-होते बनपशु, अन्अत्व, शर्वीरता, च्रियत्व, प्रभुत्व, शिंह, राशि, तृसिंह अवतारादि अर्थों में व्यापक हो गया और 'धर के सिंह' का अर्थ यदि वनराज अगन पाता तो मन में अत्यन्त लिजत होता। इसी प्रकार मैया शब्द न केवल भाई के लिए ही अपितु संस्कृत के तात शब्द के सहरा भाई, पुत्र, मित्र, परिचितापरिचित आदि किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने

<sup>े</sup> बकारो बकारो भेदो नास्ति ।

लगा है स्रोर स्रव यह स्नेह एवं स्रात्मीयता का व्यंजक बन गया है। राजा स्रोर शुरू शब्द स्रशिष्ट ममुदाय में व्यंग्य रूप को भी पहुँच गये हैं।

- (२) ऋथं संकोच में ऋथं ऋपने व्यापक रूप को त्याग एक सीमित रूप धारण कर लेता है। पीताम्बर का ऋथं पहले पीला वस्त्र धारण करनेवाला रहा होगा। किन्तु ऋब यह कृष्ण के संकु-चित ऋथं में अहण किया जाता है। इसी प्रकार वनमाली, भारतेंदु, विद्यासागर ऋदि नाम संकुचित ऋथं में प्रयुक्त होने लगे।
- (३) अर्थादेश में एक शब्द अपने वास्तविक अर्थ के स्थान में कोई अन्य अर्थ प्रकट करता है—अर्थ-विकार प्रायः देश-काल, भौगोलिक-सामाजिक तथा अन्य परिस्थितियों, अम तथा अज्ञान, भावातिरेक, प्रेमातिशय्य, शिष्टाचार, मंगलभाषित, आलंकारिक एवं औपचारिक प्रयोगादि के कारण होता है। व्यंग्य, दुलार, उपाधि, आम्घण तथा अंधविश्वास प्रवृत्तियों में इसके अधिकांश उदाहरण मिलेंगे। स्रदास अंधे के अर्थ में प्रयोग होने लगा। विचारा अधीरी घृणित अर्थ का वाचक बन गया। यमराज के अर्थ में प्रमेराज अर्थादेश ही है। स्नेहातिशय्य के कारण ही दुर्जनसिंह, घूरे नाम रखे गये। असली अर्थों से इनका कोई सम्बन्ध न रहा। अर्थ-विकार एवं ध्वनिधिकार मनोविज्ञान के आश्रित रहते हैं क्योंकि दोनों प्रकार के परिवर्तनों का मूल हेतु मन हो होता है।

### मूल प्रवृत्तियों के भेदोपभेद

इस बृहत् नाम माला के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से निम्नलिखित मुख्य प्रवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं :—१—धार्मिक प्रवृत्ति २—दार्शनिक प्रवृत्ति, ३—राजनीतिक प्रवृत्ति, ४—सामाजिक प्रवृत्ति स्रोर ४—स्रामिक प्रवृत्ति से तात्पर्य उस मनोवृत्ति से है जो मनुष्य को स्रम्युद्य एवं निःश्रेयस की स्रोर ले जाती है। प्रत्येक न्यक्ति किसी न किसी इष्टदेव का मक्त होता है, महात्मास्रों में श्रद्धा रखता है, धर्म-ग्रंथ का पाठ करता है, व्रत रखता है स्रोर श्रपने सम्प्रदाय की स्रोनेक परम्परागत रूढ़ियों को मानता है। उसका तीथों में श्रटल विश्वास होता है। धर्मानुराग उसके नामों में भी परिलक्षित होता है। पूजा-पाठ, व्रतोपचार, यज्ञयागादि मानव-जीवन की दिनचर्या के स्रंग बन गये हैं। इसके श्रंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं:—

- (क) ईश्वर—निर्गुण तथा निराकार ब्रह्म के अनन्त गुण, अनन्त व्यापार एवं अनंत नाम माने गये हैं वह सिबदानन्द-स्वरूप है। ईश्वर वस्तुत: सर्व सद्गुणोपेत एक दिव्य राक्ति है, उसकी सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता एवं नर्वशक्तिमचा से प्रमावित हो न केवल मनुष्य ही अपित देवता भी उसकी महत्ता स्वीकार करते हैं। उसके आध्य मं शान्ति है, आनंद है, मुक्ति है और है स्वर्ग-सुख। उस परमानन्द की प्राप्ति के लिए मिक्त भावना की प्रवृत्ति के मनुष्य आनन्द के मूलोद्गम परमातमा की मानसी परापूजा में तल्लीन रहते हैं।
- (ख) देववर्ग—हस शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। (१) त्रिदेव (२), लोकपाल (३) त्रिदेव वंश, (४) विष्णु के दशावतार (५), इतर देव देवियाँ, (६) राम-ब्रुट्ग्एसम्बन्धी देवयोनियाँ, (७) निदयाँ, (८) तीर्थिकर । देवों को शक्ति का अक्ष्य मंडार माना गया है। उनकी प्रस्ताता से अमीष्ट की सिद्धि होती है। उनके व्यवता से मनोवांद्रित फल मिलता है, उनके कोष में अमिशाप एवं मृत्यु का आवानहन कामक जाता है। इतिहार प्रकृष उन्हें नाना उपयों के हारा संकृष्ट करना चारते हैं। किसी की त्रिदेवों में आस्था है, तो कोई पंच देवों का मुकारी है। अक्षाल मक्तो में विप्णु, शिव, पावेती, गरोश, सूर्व, राम-कुष्णादि देवों की मृतियाँ भी अवविध प्राकृतियाँ प्रकृतियों के माने से हैं। संकट पड़ने पर मक्तों की सहायता करते हैं। देवाराधना का बड़ा माहात्म्य वित्ताया गया है। उनकी महिमा स्तवन के लिए अनेक स्तेवां की रचना की गई है।

### श्रमिधान श्रनुशीलन

प्रायः प्रत्येक परिवार का एक इष्टदेव अथवा कुलदेव होता है जिसकी उस परिवार के व्यक्ति प्रार्थना, स्तुति तथा उपाएना करते हैं, संकट में उससे रत्ना की आशा रखते हैं। आवश्यकता पूर्ति के लिए उससे याचना करते हैं, निष्काम आराधना तो विश्ले ही कर सकते हैं, सर्वसाधारण तो उनको प्रायः निज स्वार्थ सिद्धि के साधन ही समम्तता है। मागवत में यह बतलाया गया है कि अमुकदेव की पूजा से अमुक फल मिलता है। निष्काम और सकाम पूजन दोनों ही मक्त के लिए आवश्यक हो जाते हैं। वह अपने बालकों के नाम, अपने इष्टदेव के स्प, गुए, लीला, धामादि पर रखता है।

यह स्मरण रखना चाहिए कि देवों से सम्बन्धित सब नाम उनके प्रति केवल श्रद्धा भक्ति के कारण ही नहीं रखे जाते हैं। कभी-कभी उन देवों का सम्बन्ध जातक की जन्म-लग्न के नच्चन, राशि, प्रह, दिन, पर्व, तिथि, ख्रादि से होने के कारण भी ऐसे नाम रख लिये जाते हैं। उस दशा में भी ऐसे नाम पड़ चाते हैं जब दोनों का सम्बंध किसी एक ही स्थान, जलाशय या जयंतो से ही। विशेषतः निम्न कोटि के अप्रसिद्ध देवों के नाम तो कदाचित् इसी लिये अपना लिये जाते हैं। राग रागिनियों के भी देवता माने गये हैं।

(१) त्रिदेच—महत्व के विचार से ईश्वर के पश्चात् ब्रह्मा, विप्णु श्रीर महेश इन तीनों देवों के नाम श्राते हैं। ब्रह्मा स्विटकर्ता, विप्णु पालक तथा शिव संहारक माने जाते हैं। श्रद्वेतवादियों ने उनको ईश्वर का स्रुण एवं साकार रूप माना है। किन्तु श्रपने निराकार-निर्मुण रूप में वे साचात् ईश्वर ही माने जाते हैं। श्रपिरमेय शक्तिशाली होने से उनकी प्रमविष्णुता श्रद्धलनीय है। संकट के समय देवों की भी सहायता करते हैं। प्रसन्न होने पर श्रपने भक्तों को वरदान देते हैं। तीनों देवों की सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती तीन शक्तियाँ हैं जो श्रादि शिक महामाया के ही रूपान्तर हैं। शिव के दो पुत्र स्वामिकार्तिकेय तथा गणेश श्रद्धतंत प्रभावशाली हैं।

(२) लोकपाल--दश दिशाओं के दश रचक दिक्पाल या लोकपाल कहलाते हैं, उनकी

### ै देवाराधना-फल सिद्धिः

किस किस देवता की आराधना से नया-नया फल मिलता है। यह नीचे की तालिका से स्पष्ट ही जायगा।

| -             |                        |                |                 |
|---------------|------------------------|----------------|-----------------|
| देव           | - দল                   | देव            | দল              |
| वसा           | बहा तेज, संसार-शासन    | विद्यु         | यश, धर्म        |
| रुद           | पराक्रम                | शंकर           | विद्या          |
| दुर्गा        | सन्पत्ति               | पार्वती        | पति-पत्नी-प्रेम |
| इंब           | इंदियों की श्रेष्ठता   | दचादि प्रजापति | संतान           |
| श्रमि         | तेज -                  | वसु            | धन              |
| देवमाता अदिति | . श्रन्नादि            | श्रदिति-पुत्र  | स्वर्ग          |
| विश्वेदेवा    | राज्य                  | श्रश्विनीकुमार | सायुष्य वृद्धिः |
| प्रथ्वी       | पुष्टि                 | स्वर्ग-पृथ्वी  | मतिष्ठा <u></u> |
| गंधर्व        | सींदर्य                | उर्वेसी        | रूपवती खी       |
| वरुण          | कोष दृद्धि             | पितर           | वंश वृद्धि      |
| यस            | बाधाओं से संरच्य       | मस्त्          | बल              |
| चंद्रमा       | विषय कामना पूर्ति      | परमेश्वर       | वैराग्य         |
| परम पुरुव     | मुक्ति, सर्वार्थसिद्धि |                |                 |
|               |                        |                |                 |

[ श्रीसद् भागवत महापुराख से संक्षित ]

उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से बतलाई जाती है। उनकी संख्या तथा नामों में कहीं-कहीं मतभेद पाया जाता है। नैऋ त्य कोण के नैऋ त के स्थान पर सूर्य लिया गया है क्योंिक नैऋ त ने तो प्रसिद्ध ही है और न उसके नाम पर कोई नाम मिलता है। ईशान कोण के शिव के स्थान में चन्द्र का नाम रख लिया गया है क्योंिक शिव त्रिदेव में आ चुके हैं। ब्रह्मा का नाम भी त्रिदेव में आ गया है, इसिलए यहाँ तत्संबंधी नामों का पुनक्लेख करना भी अपेद्यित न रहा।

(३) विष्णु के अवतार—विष्णु के चीवीस अवतारों में से मत्स्य, कूर्म, वराह, दृतिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और किल्क प्रसिद्ध है। इन दशायतारों में भी राम और कृष्ण विशेष महत्त्व के हैं। कुछ, नाम हंस तथा हयप्रीव अवतारों पर भी पाये जाते हैं, किन्तु ये दोनों लोक में प्रसिद्ध नहीं हैं। इसलिए इनसे सम्बन्धित नाम विष्णु तथा अन्य प्रवृतियों में सम्मिलित कर दिये गये हैं। अवतार किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही होते हैं। गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब-जब धर्म का लोप होने लगेगा तब-तब में गौ की रच्चा करने, विधों का संकट हरने तथा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए संसार में अवतार लूँगा। अ

श्रवतार पाँच प्रकार के बतलाये गये हैं (य) श्रची (भगवान् की चलाचल मूर्तियाँ), (र) विभव (मत्स्य-कूर्मादि श्रंशायतार), (ल) व्यूह (रामादि भ्रातृचतुज्य श्रथवा कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्न, श्रविचद्ध), (व) पर (रामकृष्ण पूर्णावतार), (श) श्रंतर्यामी (निराकार ईश्वर)न

राम-कुष्ण-इन दोनों की विष्णु के पूर्णावतारों में गणना की जाती है। निराकार रूप में साचात् ईश्वर, सुराकार रूप में विष्णु तथा नराकार रूप में अवतार मानकर भक्त जन इनकी पूजा करते हैं। अपने दिव्य रूप लावयय, लोक संग्रही गुणों एवं अलीकिक लीलाओं के कारण ये अत्यन्त

#### तिथि देवता

वाचस्पत्य श्रमिश्रान के श्रतुसार तिथि देवता :—यहि, रवि, विश्वेदेवा, सिवाधिष, वषट्कार, वासवः ऋषि, श्रजपक्रवात् , यम, वाश्रु, उमा, पितर, कुवेर, पश्रुपति और प्रजापति ।

—वराह पुराख अध्याय ४

<sup>(</sup>१) ब्रह्मन्, (२) त्वच्द्र, (३) विष्णु, (४) यम, (४) सोम, (६) कुमार, (७) मुनि, (८) वसु (६) शिव, (१०) धर्म, (११) रुद्र, (१२) वायु, (१३) काम, (१४) अनन्त, (१४) विश्वेदेव, (१६) पितर।

<sup>ो</sup> मल्यः कूर्मो वराहरच नरसिंहोऽथवामनः। रामो रामरच कृष्णरच बुद्धः करकीः चते दश ॥

वेदानुद्धरते जगनिवहते भूगोलसुद्धिमते
 दैत्यान् दारयते वर्षि छलयते चत्रचर्य कुर्वते ।
 पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारण्यमातन्वते
 म्लेच्छान्मुच्छ्यते दश्यकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥
 (गीत गोविन्द काव्य, सर्ग १, स्लोक १२)

उ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभैवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्॥ ७ श्लो परित्राणाय साधूनां बिनाशाय च हुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ श्लो = (श्रीमञ्जगदद् गीता अध्याय ४)

ही लोकप्रिय बन गये हैं। अपने पावन-चिरतों से लोककल्याण करते हैं। निर्गुणी संतों तथा महात्मा गांधी ने राम को निराकार ई.श्वर के अर्थ में ही स्वीकार किया है। भागवत में लिखा है— कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्।

बुद्ध---वौद्धधर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध की गणना विष्णु के अवतारों में की जाती है। उन्होंने अपना समस्त जीवन अहिंसा, तप तथा त्याग के उपदेश में विताया।

'बुद्धंशरणं गच्छामि' बौद्ध मित्तुत्रों का स्रमूल्य वचन है।

- (४) अन्य देव-देवियाँ—इन देवतात्रों के नामों से संबंध चार प्रकार से हो सकता है (अ) दिनों से—यथा—शुकर, वृहस्पति, अंगलसेन, शनि लाल (आ) गुगों से गंर्धवसेन (गाने में प्रवीग) (इ) किसी मंदिर या मूर्ति के स्थानीय प्रभाव से (ई) मनौती के कारण।
- (४) राम कृष्ण सम्बन्धी व्यक्ति—राम की पत्नी सीता लक्ष्मी का अवतार और लक्ष्मण भरत और शत्रुष्म राम के भाई विष्णु के आंशिक अवतार माने जाते हैं। र

बलराम प्रद्युम्न स्निनिरुद्ध व्यूहावतारों में गिने जाते हैं। वसुदेव स्नौर देवकी पूर्वजन्म के पृश्चिन तथा सुतपा प्रजापित थे। नन्द स्नौर। यशोदा पूर्व जन्म के द्रौण स्नौर घरा (उनकी भाषा) वसु माने जाते हैं। गोप गोपियाँ स्वर्ग की स्नन्य देवयोनियाँ हैं जो इस लोक में भगवान कृष्ण की लीलास्नों को स्नवलोकन करने के लिए। स्नवतरित हुई हैं। राधा स्नादि-शक्ति है।

हनुमान—पंच देवों के सदश पवन के ऋवतार हनुमान की पूजा भी देश में सर्वत्र ही प्रचलित है। ऋतिमानवता के कार्य करने के कारण महावीर का जनता में बड़ा मान है। नित्य ही सहसों भक्त 'को निहं जानत है जग में किप संकट मोचन नाम तिहारों' की दुहाई देते हैं।

(६) निद्याँ—प्रत्येक नदी का संबंध किसी न किसी देवता से रहता है। साधारणतः महादेव से सब निद्यों का संबंध बतलाया जाता है। निद्यों में गंगा अपनी दिव्य उत्पत्ति और अपने तट के तीयों के कारण पितत-पावनी मानी जाती है। कृष्ण के सम्पर्क से यमुना, रामसंसर्ग से सर्यू और महेश के प्रभाव से नर्वदा का महत्त्व है। अन्य निद्याँ भी अपनी स्थानिक विशेषता रखती हैं।

राम चरित मानस बाल काँड

बसिष्ठ राम भरतादि चारों भाइयों के देवन्य की खोर संकेत करते हुए कैसे सार्थक तथा सुन्दर नाम रखते हैं।

<sup>े</sup> मेरा राम, हमारी प्रार्थना के समय का राम, वह ऐतिहासिक राम नहीं है जो दुशरथ का पुत्र और अयोध्या का राजा था। यह तो सनातन, अजन्मा राम है। श्रीर श्रद्धितीय भी है। मैं उसकी पूजा करता हूँ, उसी की मदद बाहता हूँ। श्रापको भी यही करना चाहिए।

(हरिजन सेथक ४-४-४६ ई०)

र जो आनंद सिंधु सुख रासी। सीकर ते त्रैलोक सुयासी॥
सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा॥
विश्य भरन पोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥
जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकासा॥
लच्छन-वाम राम प्रिय, सकल जगत-आधार,
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा, लक्षिमन नाम उदार॥ १६७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> पृश्चि सती सुतपा सु प्रजापित दंपित श्रीपित तें बर पाह के। देवकी श्री वसुदेव भये तिनके मथुरा प्रगटे प्रभु श्राह के। स्वीं बर दे बसु दौग धराहि भए, सुत नंद जसोमित माह के। दासी है सुक्ति रही बुज मैं रही गोकुल तें गक्त लोक लजाई के॥

निद्यों पर नाम मान्यता के कारण रखे जाते हैं। क्षियाँ उन पर जाकर पुत्र जन्म या उसकी दीर्घायु के लिये मनोती मनाती हैं। उनके तट पर मुंडन कराती हैं, पार या मेंद्र बँधाती हैं ग्रादि ग्रानेक क्रियाएँ वत्सकामा-स्त्रियाँ उनका प्रसन्न करने के लिए करती हैं। कभी-कभी उनके तीर पर जन्म होने से भी तत्सम्बंधी नाम पड़ जाता है।

गंगा—ित्रदेवों से संबंध होने के कारण गंगा पंचदेवों के सहश ही लोकप्रिय है। उसके नामोच्चारण, दर्शन तथा स्नान से मक्त अपने पापों, अभिताणें एवं अभिशाणों से मुक्त हो मोच्च के अधिकारी बन जाते हैं। उसके पुण्य पुलिन पर चिरिनवास करने में साधक अपना अहोभाग्य समभते हैं। "भागीरथी हम दोष मरे पै भरोस यहीं कि परोस तिहारो।"

- (७) तीर्थ कर जैनियों के २४ महापुरुप प्रत्येक कल्प-काल में जन्म लेते हैं। वे धर्म तीर्थं की स्थापना करने से तीर्थंकर, परम पूज्य होने से ऋईत, षड्रिपुत्रों को जीतने से जिन या जिनेन्द्र, निपरिग्रही तथा निरस्संग होने से निर्मेथ और अत्यंत समभावी एव संयमशील होने से अमण कहलाते हैं। इन्हीं नामों के कारण उनके धर्म को क्रमशः तीर्थंक, ऋहित, जैन, निर्मेथ और अमण नाम से पुकारते हैं। ये जैनियों के देवता माने जाते हैं। २४ गत उत्सर्षिणी और २४ वर्तमान अवसर्पिणी के तीर्थंकर माने गये हैं। निम्नलिखित विशेषताएँ प्रायः सब तीर्थंकरों में सामान्य रूप से समान पाई जाती हैं।
  - (१) तीर्थंकर के गर्भ में स्त्राने से पहले उसकी माता को १६ शुभ स्पप्न दिखाई देते हैं।
- (२) तीर्थंकरों के गर्भावतरण, जन्माभिषेक, जिनदीत्ता, केवल-ज्ञान-प्राप्ति श्रीर निर्वाण-प्राप्ति यह महाकल्याणोत्सव मनाये जाते हैं। जिनमें इन्द्रादिक देव भी सम्मिलित होते हैं। इन पंच महा-कल्याणक रूप पूजा के कारण तीर्थंकर को श्रार्हत भी कहते हैं।
  - (३) वे मित, श्रुति, अवधि ज्ञान तथा दस अतिशयो सहित जन्म लेते हैं।
- (४) उनको तप श्रीर संयम के प्रमाव से मनः पर्यज्ञान प्राप्त होता है। उस समय तप कल्याण (जिनदीचा) मनाया जाता है।
- (५) तदनंतर उनको केवल-ज्ञान की प्राप्ति होती है श्रीर वे सर्वत्र विहार कर उपदेश देते हैं जिसके धुनने के लिए पशु-पन्नी तक उनकी समवशरण (समा) में उपस्थित होते हैं।
- (६) निर्वाण प्राप्त हो जाने पर उनका शरीर कर्पूरवत् हो जाता।है। केवल नख-केश रह जाते हैं। तब इन्द्रादि चार प्रकार के देव ग्राकर उन नख-केशों को लेकर मायामयी शरीर की रचना करते हैं। फिर ग्राग्निकुमार देवों के मुकुट की ग्राग्न से निर्वाण संस्कार करते हैं।

तीर्थंकर अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्यनान् पाचात् भगवात् या ईश्वर होते हैं। जन्म से ही उनका शरीर अपूर्व कांतिमान् होता है। उनके निःश्वास में अपूर्व नुमांध्र रहनी है। उनके शरीर का रक्त और पांस श्वेत होता है। उनके संमार में आते ही देश में सर्वत्र शांति छा जाती है। कैवल्य-लाम करने के पश्चात् वे अपना शेव जीपन संसार के आणियों का उद्धार करने में ही व्यतीत करते हैं। इसी से जैनों के परम पवित्र पंच नगरकार मंत्र में आईलों को अथम स्थान दिया गया है। समो अरिहतास — अहंता को नमस्कार है।

विधन्तां निःशकंनिस्ति समाधिविधिरहो । शुस्रं येषे शेतो हरिस्तिस्तं नृत्यतु हरः ॥ कृतं प्रायश्चित्तैरत्वमय तपोदानयजनैः । स्वित्री कामानां यदिजगति जागतिं भवती ॥

ग्रमिधान ग्रनुशीलनं

# तीर्थंकर परिचायक सारिणी

|        |              |                                  |                         | -                                              | -                         | سميد برسد | عداسيسيمي | - Company of the Comp |                         |
|--------|--------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|        |              |                                  | ज्यान्त्र <b>ा</b>      | =====                                          |                           | शरीर      |           | निर्वाण स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _                       |
| कम     | नाम          | माता-पिता                        | ł.                      | जन्म                                           | ग्रायु                    | की        | वर्ग      | तथा तिथि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | चिह्न                   |
|        |              | का नाम                           | स्थान                   | तिथि                                           |                           | ऊँचाई     |           | तमा तिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 0      | ऋषमदेव       | मरुदेवी-                         | चायोध्याः               | ਜ਼ੈਰ ਹਵੀ                                       | ८४ लाख                    | 400       | मुवर्ग    | केलारा, माघ सुदी १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वृपभ                    |
| - 3    |              | मस्यूना<br>नाभिशय                | त्रापा <sup>प्</sup> रा | ६                                              | पूर्व                     | धनुष      | 3.4       | (1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|        |              | लामस्य                           |                         | <i>C</i> .                                     | 401                       | 4.37      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|        | नाथ)         |                                  |                         |                                                |                           | VII -     | सुवर्ण    | सम्मेद शिखर सिद्धवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77527                   |
| ÷.     |              | विजयसेना                         | ઋયાવ્યા                 |                                                | उर लाल                    |           | યુવવા     | नाम केरलने प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गज                      |
| !      | नाथ          | जितशत्रु                         |                         | १०                                             | पूर्व                     | धनुष      |           | कृट चैतसुदी ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 3      | श्रभिनंदन    | सिद्धार्था-                      | ग्रयोध्या               |                                                | ३० लाख                    | र्भु०     | सुवर्ण    | सम्मेद शिखर वैशाख सुदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कपि                     |
|        |              | संवर                             |                         | १२                                             | पूर्व                     | घनुष      |           | ३(उ) अनक्र वै० सुदी ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Ų.     | सुमतिनाथ     | मंगला-                           | <b>ऋयोध्या</b>          | चैत सुदी                                       | ४० लाख                    | 300       | सुवर्ण    | सम्मेद शिखर अविचल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चातक                    |
| ٩      |              | मेघरथ                            |                         | ११ (उ)                                         | पूर्व                     | धनुप      |           | कूट चैत सदी ११ चैत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                       |
|        |              |                                  |                         | श्रावंग                                        | -                         |           |           | संदी १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|        |              |                                  | 1                       | ११ (ह)                                         |                           |           |           | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| y h    | सुपार्श्व-   | पृथ्वी सेना-                     | काशी                    | जेठ मही                                        | २० लाख                    | 200       | प्रियंगु  | सम्मेद शिखर प्रभासकृट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | खस्तिक                  |
| Ą,     | नाथ          | <b>सुप्रतिष्टित</b>              | 1                       | १२                                             | पूर्व                     | धनुप      | वृत्त     | कागुन बदी ७ (उ) फा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , , ,             |
|        | 1114         | विभागा ज्व                       | Ì                       |                                                | 6,                        | , , ,     | के समान   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|        |              |                                  |                         | }                                              |                           | ļ         | नीलें     | वदा ५ (६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|        |              |                                  |                         |                                                | O management              | - 2       | मुवर्धा   | man former former men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| હ્     |              | सुनन्दा-                         | मद्रपुर                 | माघ वदी                                        | १ लाख                     |           |           | सम्मेद शिखर बिद्वद्दर कूट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | વાલ્પ કુ દ્વ            |
|        | নাথ          | <b>ह</b> ह्रथ                    |                         | १२                                             | पूर्व                     | धनुष      | (₹)       | त्राश्विन सुदी १३ एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|        |              |                                  | 0                       | į                                              |                           |           | 2         | न्त्रा० सुदी ५ (ह)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70.1                    |
| ৩      |              | नदाविष्णु                        | सिहपुर                  |                                                | =४ ल्राख                  |           | सुवर्ण    | सम्मेद शिखर संकल कूट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गेंडा                   |
|        | नाथ          |                                  |                         | वदी ११                                         | पूर्व                     | धनुप      |           | श्रावण सुदी १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|        |              | į_                               |                         |                                                |                           | 1         |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 100    | विमलनाथ      | जैश्यामा-                        | कम्पिला                 | माघ सुदी                                       | ६० लाख                    |           | सुवर्ण    | सम्मेद शिखर सुवीर क्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वाराह                   |
|        | Ì            | कृत वर्मा                        |                         | 8                                              | वप <sup>°</sup>           | धनुष      |           | ग्रपाह वदी प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| 3      | श्रनन्त-     | सुरजा-गिंह                       | ग्रयोध्या               | <sup>'</sup> चेट नदी                           | <sup>া</sup> ३० লা্ख      | はの        | सुवर्ण    | सम्मेद शिखर स्वयं प्रभ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सेही                    |
| ~      | नाथ          | सेन                              |                         | १३                                             | वप                        | धनुष      |           | कूट चैत वदी १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 80     | धर्म नाथ     | सुवता-                           | रतनभर                   | ााव मुद्री                                     | १० लाख                    | ४५        | सुवर्ण    | सम्मेद शिखर सुदत्त वर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वज्र                    |
| •      |              | सुप्रभाभान                       |                         | 1 83                                           | वप <sup>°</sup>           | धनुष      |           | कूट जेठ सुदी ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , , , ,                 |
| 99     | शांतिनाथ     |                                  | द्रस्तिना-              |                                                | १ लाख                     |           | सुवर्गा   | समोद शिलर प्रभास कूट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मृग                     |
|        |              | विश्वसेन                         | पुर                     | 88                                             | वप                        | हाथ       | 3         | जेठ वदी १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                       |
| १२     | नेमिनाथ      | शिवादेवी-                        | दारावनी                 |                                                |                           | धनुष      | नीलकंट    | गिरिनार अषाढ् सुदी ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शंख                     |
| , ,    |              | समुद्र-                          | या सूर्य-               | ਕਰੀ ਵ                                          | वष                        | 80        | समान      | (उ) श्रवाह सुदी ६ (ह)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.41                   |
|        |              | विजय                             | पुर                     | (3)                                            |                           | हाथ       | श्याम     | (2) 2 46 241 1 (G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|        |              | (4) 014                          | 3,                      | वैशाख                                          |                           | 20        | 4-31-1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| ,      |              |                                  |                         | मुदी १३                                        |                           | . **      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| 97     | प्राप्नेनाभ  | वामादेवी-                        | er wit                  | मोच समी                                        | १००वष                     |           | मेघ के    | सम्मेद शिखर सुवर्ण भद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सर्प                    |
| 1 7    | , व्युच्या थ | त्रामाद्या <u>-</u><br>श्रश्वसेन | कार्या                  | पाण वदा                                        | 20044                     |           | विषय भी   | जन्म ।राजर सुवस भन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्त्रम                  |
|        |              | अर्पतन                           |                         | * 4                                            | , ;                       | C zree    | समान      | आवण सुँदी ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 5 to 2 | TIATED~      | ·                                |                         | A                                              | 2 ===                     | ६ हाथ     | नीले      | - L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C.                      |
| 48     | महावीर       | भिय                              | कुंडल-                  | चैत सुदी                                       | ७५ वेश                    |           | सुवर्श    | पावापुरी पद्म सरोवर तट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सिंह                    |
|        |              | कारिणी                           | पुर                     | १३                                             |                           |           |           | कार्तिक वदी १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|        |              | त्रिशला-                         |                         |                                                |                           | ७ हाथ     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| -      |              | सिद्धार्थ                        |                         | P39/48440-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- | الأدرى ويوسنان شبياء (177 |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|        |              |                                  | -                       |                                                |                           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and in management play. |

- (ह) महातमा (त्रा) ऋषि-मुनि—इस वर्ग में त्रानेक धर्मात्मात्रों के नाम ग्राये हैं जिनमें कुछ पौराणिक कालीन महात्मा हैं ग्रोर कुछ महामारत तथा रामायण के समय के महापुरुष हैं। थोड़ से वैदिक युग के ऋषि-मुनियों के नाम भी सम्मिलित हैं। इन पुर्यात्मात्रों के पवित्र जीवन, लोक हितैपिता एवं त्याग-तपस्या ने मानव हृदय में उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम तथा मिक की प्रचल धारा प्रवाहित कर दी है। इसी कुतज्ञता प्रकाशन के लिए—उनकी स्मृति की चिरस्थावी रखने के लिए ये नाम रखे गये हैं। कभी-कभी ऋषि पंचमी ग्रादि पर्व के दिन उत्पन्न होने से या पुत्र कामना से उस दिन वत रखने ग्रथवा मुनीती मानने से भी इस प्रकार के नाम पड़ सकते हैं।
- (आ) मत-प्रवर्त्तक —पौराणिक काल में निर्मुख तथा निराकार एक ईश्वर के स्थान में अनेक समुख तथा साकार देवों की पूजा आरम्भ हो गई। फलतः नाना पंथ इस उर्वरा भारतभूमि पर प्रातु-र्मूत, पक्षवित एवं परिवर्द्धित हुए। इन सम्प्रदायों के तीन मुख्य वर्ग यहाँ प्रत्यच्च हो रहे हैं।
- (१) वैदिक वर्ग में आर्यसमाज के प्रवर्त्तक स्वामी दयानंद तथा बहा समाज के जन्मदाता राजा राममोहन राय मुख्य हैं। इनके अनुयायी प्राचीन वैदिक आदरों के उपासक हैं तथा एक निर्मुण ईश्वर के अतिरिक्त किसी देवता को नहीं मानते हैं।
- (२) पौराणिक तथा सनातनी वर्ग में शंकरादि संस्कृत के प्रकांड पंडित एवं श्राचार्य सम्मिलित हैं। इन्होंने प्रचलित हिन्दू धर्म में ही कुछ परिवर्तन कर नये-नये सम्प्रदायों की सुन्दि की।
  - (३) संत या साधक समाज में कबीरादि निर्मुणी संत हैं। 1

े कल गरम गंधा गरा वर्षेत्र सामिता

- (ह) साधु-सन्तगुरु आदि ऋपिमुनि प्रवृत्ति वाली भावना ही इन नामों में भी काम कर रही है। इन महापुरुषों के उदात्त चिरत, परमार्थ प्रवृत्तियों ने इन्हें विशेष श्रद्धास्पद बना दिया है, भगवान् के इन भक्तों ने लोक-कल्याण की कामना से मानव जीवन को उच्च बनाने का प्रयत्न किया। निम्नकोटि के साधुश्रों के नाम प्रायः श्रंधविश्वास के कारण ही श्रपनाये जाते हैं। भक्त पुत्र का जन्म श्राशीवाद से मानते हैं। गुरुपरक नाम श्रद्धा, विश्वास के अतिरिक्त गुरु पूर्णिमा आदि पर्व या गुरुवार से भी हो सकते हैं।
  - (१०) तीर्थ--भारतवर्ष में तीर्थों का बहत् जाल सा विछा हुन्ना है। तीर्थाटन करने से संपूर्ण

| पंथ या सम्प्रदाय का नाम | <b>प्र</b> वर्तक | श्रनुमानित समय | सुक्य केन्द्र                 |
|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| कबीरपंथी                | कबीर             | 8800           | वनारस                         |
| सि <del>व</del> ख       | नानक             | १५००           | पंजा <b>ब</b>                 |
| दात् पंथी               | दाद्             | १२७२           | राजस्थान                      |
| बालदासी                 | बाबदास           | १६००           | श्रलवर                        |
| सतनामी                  |                  | १६०व           | नारनील (दिल्ली के दक्षिण में) |
| बाबाजी                  | बाबाखाख          | 4524           | देहनपुर (सरहिन्द के पास)      |
| साध                     | वीरभाग           | १६१८           | देहची के पास                  |
| चरनदासी                 | चरनदास           | १७३०           | वेहली                         |
| <b>शिवनरायनी</b>        | शिवनरायन         | १७३४           | चन्द्रवार (गाजीपुर)           |
| गरीबदासी                | गरीबदास          | 8080           | चुरानी (रोहतक)                |
| रामसनेही                | रामचरन           | १७५०           | याहपुरा (राजस्थान)            |

Tho Religious Quest of India P. 334.

देश का भ्रमण श्रंनायास ही हो जाता है। हिन्दू शास्त्रों में तीर्थ-यात्रा का बड़ा माहात्म्य माना गया है। वे ऐहिक ग्रम्युद्य तथा स्वर्गिक निःश्रेयस के देनेवाले बतलाये गये हैं। किन्तु देवों के सहश उनका श्रावाहन नहीं हो सकता। उनके पुराय दर्शनों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। प्रत्येक तीर्थ की श्र्यमी निराली विशेषता है। चारों दिशाश्रों में श्रवस्थित बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर तथा हारिका चार धाम हैं। इनके मध्य में सत पावन पुरियाँ वसी हुई हैं। तीर्थ-यात्रा से देव दर्शन करने का सौमाग्य प्राप्त होता है श्रीर साथ ही साधु महात्माश्रों का सत्सक्त भी हो जाता है जिनके सुन्दर उपदेश से श्रात्मा शुद्ध तथा मुक्ति की श्रधिकारी हो जाती है। श्रधिकांश तीर्थ निदयों के तट पर श्रथवा पर्वतों के मध्य स्थित हैं। कुछ तीर्थ समुद्र के किनारे भी वसे हुए हैं। सुन्दर भौगोलिक परिक्षित के कारण यात्री को प्रकृति-पर्यवेक्षण का सुश्रवसर भी प्राप्त होता है। ऐतिहासिक तथा व्यापारिक हिंद से भी वे बड़े मूल्यवान होते हैं। ज्ञान श्रनुभव की वृद्धि, श्रर्थ प्राप्ति, काया-मन, श्रात्मा की श्रुद्धि श्रादि श्रनेक प्रकार के लाभ तीर्थों से बतलाये जाते हैं। निद्यों के सहश यहाँ पर भी वही तीन मनो-वृत्तियाँ कार्य कर रही हैं। तीर्थ की पुराय भावना से, उनकी मनीती मनाने से श्रथवा वहाँ। पर उत्पन होने से ये नाम रखे गये हैं।

- (११) धर्म-मंथ कुछ अन्य जनता में ऋत्यंत प्रिय हो गये हैं। कोई गीता का पाठ करता है तो कोई रामायण का। जो जिस प्रन्थ में ऋटल अद्धा रखता है वह उसी पर नाम रख लेता है। इन नामों में केवल धर्म भावना पाई जाती है। कभी कभी पुत्र के लिए इनका पारायण भी कराया जाता है।
  - (१२) मङ्गल अनुष्ठान—
- (अ) धार्मिक कुत्य—यज्ञ-यागादि धर्म के श्रंग माने जाते हैं क्योंकि उनके द्वारा मनुष्य श्रम्पुदय तथा नि:श्रेयस की सिद्धि प्राप्त करता है।

(आ) पर्व तथा उत्सव—पर्व, वत, त्यौहार—ये शब्द विभिन्न ग्रार्थी होते हुए भी प्रायः समानार्थक ही समक्ते जाते हैं। पुग्य तिथियाँ पर्व कहलाती हैं जिनमें मनुष्य प्रायः सरिता-स्नान करते श्रीर वत रखते हैं। इसमें पूजन, पारायण, दान आदि अनेक विधान किये जाते हैं। चंद्रकला के विचार से अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्था तथा पूर्णिमा पर्व तिथियाँ समभी जाती हैं। सूर्य तथा चंद्र- प्रहण भी पर्व माने जाते हैं। महापुरुषों की जयंतियाँ उनके जन्म-दिवस पर मनाई जाती हैं। ग्रावतारों की भी जयंतियाँ उनके जन्म-दिवस पर मनाई जाती हैं। ग्रावतारों की मी जयंतियाँ उनके जन्म-दिवस पर मनाई जाती हैं। 'में चर्ला कैसे कातूँ' यह गीत बहुधा ग्रामीण क्रियों के मुख से मुनाई देता है। इसमें एक कामचोर, त्रालसी स्त्री अपने पति को १५ तिथियों के १५ पत्रों के नाम गिना देती है। 'श्राज यह पर्व है, कल अमुक वत होगा, परसों चह त्यौहार मनाया जायगा। इन पुष्य तिथियों में मैं कोई काम कैसे कर सकती हूँ ?'' इस हष्टांत से यह परिणान निकलता है कि हिन्दू धर्म में प्रत्येक दिन कोई न कोई पुर्यितिथ मानी जाती है। इस अभिधान संग्रह

<sup>९</sup> तीथमाहात्म्य :

एक दिये नहें कोटिक होत हैं सो कुरुखेत में जाइ अन्हाइय। तीरथ-राज प्रयाग बड़े मनवांछित के फल पाइ अधाइय॥ श्री मधुरा बसि 'केशनदासज्' है भुज तें भुज चार है जाइय। काशी पुरी की कुरीति बुरी जहें देह दिये पुनि देह न पाइय॥

-केशवदास (द्वितीय)

र निष्योः पादमवन्तिकां गुणवर्ती मध्ये च कांचीपुरीम् नामि द्वारवर्ती तथा च हृद्ये मायापुरी पुरायदाम् । भीवामृजसुदाहरन्ति मधुरां नासाप्रवाराणसीम् पुतद् बस्मविदो वदन्ति सुनयोऽयोध्यापुरीं मस्तकम् । में १२ महीनों के मुख्य-मुख्य सभी पनों का उल्लेख मिलता है। ये पर्व किसी निश्चित तिथि को ही भनाये जाते हैं। इन्द्र-दमन, प्रह्म आदि कुछ ऐसे पर्व हैं जिनकी कोई एक तिथि निश्चित नहीं है। कुम्म मेला स्थान परिवर्तन करता रहता है, वह बारह वर्ष उपरांत फिर उसी स्थान पर मनाया जाता है। कुछ त्यौहार स्थानिक भी होते हैं। वत सामान्य रूप से किसी शुभ कार्य के करने या अशुभ कार्य के न करने का दृद्र संकल्प करने के अर्थ में आता है। सुख, सन्तित, सौभाग्य, सम्पत्ति, सुयश, सुकृत तथा स्वर्ण-सिद्धि के उद्देश्य से वत का अनुष्ठान किया जाता है। वती में ब्रह्मचर्य, सत्यवादिता, अहिंसा एवं आमिप का त्याग—ये चार बातें अवश्य होनी चाहिए। उपवास करने से स्वास्थ्य तथा आयुष्य में वृद्धि होती है।

(इ) षोडरों। पचार निहन्दुओं में अतिथि-सत्कार एक विशेष स्थान रखता है। अतएक जब किसी देवता का आवाहन किया जाता है तो अतिथि के सहश ही सम्पूर्ण आतिथ्य सामग्री उसके अर्चन में प्रयुक्त की जाती है। आमंत्रित देव को सर्वप्रथम आसन देकर पद-प्रचालन, आचमन तथा स्नान के लिए जल दिया जाता है। इससे मार्ग का अम दूर हो जाता है तथा शारीरिक शुदि हो जाती है। इसके परचात् वस्त्राभूषणा तथा मंगलस्त्रादि धारण कराये जाते हैं। सुगंधित वस्तुओं के प्रयोग के बाद पुष्पों की सुन्दर माला दी जाती है और दूषित वायु को पवित्र करने के लिए अगर अथवा धूपवन्ती जलाई जाती है। नीवन, घंटा, शंखादि वाद्य बजाकर दीपक से आरती उतारते हैं। नीराजना के परचात् फल, मेवे तथा मिष्ठान का मोग लगाया जाता है। प्रसाद के परचात् ताम्बूल देकर प्रदिच्या करते हुए वंदना के साथ अतिथि बिदा किया जाता है। प्रसाद के परचात् ताम्बूल देकर प्रदिच्या करते हुए वंदना के साथ अतिथि बिदा किया जाता है। देव-पूजा से सम्बन्धित होने के कारण पोड सोरचार के उत्करण—कलश, दीप, घंटा और शंख,का पूजन भी पहले आवश्यक होता है। पंचांग-पूजन सक्त रूप से होता है, उसमें केवल गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य ही प्रयोग में आते हैं। देवापण करने से फूलों से सौमाग्य, गंघ से सुगंधित द्रव्य, धूप से राज्य, दीपक से दीति, ध्वज-दान से जाती है। उपचार के प्रत्येक साधन का प्रथक्-पृथक से अनायास ही चन्द्रलोक की प्राप्ति बतलाई जाती है। उपचार के प्रत्येक साधन का प्रथक्-पृथक मंत्र से पूजन किया जाता है।

### (१३) ज्योतिष-

- (श्र) राशि नच्त्र—मेषादि १२ राशियों तथा अश्विनी श्रादि २७ नच्त्रों का मनुष्य के भाग्यफल पर विशेष प्रभाव माना गया है।
- (श्रा) सिद्धियोग—प्रत्येक प्राणी सुख, सुयश, सम्पत्ति, संतित, सौभाग्य, स्वास्थ्य श्रादि का अभिलाषी है तथा अंत में स्वर्ग का श्रानंद अनुभव करना चाहता है। दो शब्दों में इन्हें अम्युद्य तथा नि:श्रेयस श्रथवा प्रेय तथा श्रेय कह सकते हैं। अग्युद्य में सब पूर्वीक गुण सम्मिलत हैं और नि:श्रेयस मुक्ति के श्रानंद को कहते हैं। इनका एक श्रन्य वर्गाकरण मी वर्गशाखियों ने चार पदार्थ या चतुष्पत्त नाम से किया है। धर्म, श्र्यं, काम, मोज यही जीवन के । चार फल हैं जिनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक मुनुष्य प्रयत्वाणील रहता है। धर्म सदावारमूलक रात्विक मनोज्ञित्तों का श्राधार है। धर्म की सहायता से शाजिन श्र्यं सांगर्धरेक कामनाश्रों की सिद्धि का सामक बन जाता है एवं प्राण्यं काम के सोपान द्वारा मक को मोज्ञ का परम पद प्राप्त ही जाता है—मनुष्य संसार के बंकनों से सुक्त हो जाता है। किसी-किसी ने इनके एपला के श्रमुसर वित्तेषणा पुत्रेयणा तथा लोकेषणा, नामक तीन विभाजन किये हैं। लोकेपणा में दो शावनाएँ एजिहित हैं। इस लोक में यश एवं परलोक में परमानंद।

इस सिद्धियोग प्रवृत्ति में नानों को धर्म, ग्रार्थ, काए (मोग-विलास)दि सुख) तथा दुक्ति धन

<sup>े</sup> पोडशोपचार :- आधाहन, आसन, अर्घ गांव, आजमन, मधुपर्क रनान, वक्षभरण, पद्मीपवीत, गंध, १९९, भूप, दीप, केंद्रेस, तांद्रल, दांश्वभा, वन्द्रना ।

चार भागों में विभक्त किया है। जन्म-पत्रिका बनाते समय इस बात का विचार रखा जाता है कि बालक की कुंडली में राशि के अनुसार किस शुभ नच्चत्र का योग हुआ है तथा उसका क्या फलहोगा। किसी के भाग्य में एक, किसी के दो, किसी के तीन एवं किसी-किसी भाग्यशाली का ऐसा फल योग होता है कि "चार पदारथ करतल जाके" हो जाते हैं।

(१४) संप्रदाय—विविध धर्मों, सम्प्रदायों तथा पंथों में कुछ, ऐसे पारिभाषिक शब्द पाये जाते हैं जिनकी उनके अनुयायियों में बड़ी मान्यता होती है। इस निष्ठा के कारण स्रानेक नाम उन शब्द-विशेष पर एख लिये जाते हैं।

श्रंधविश्वास—श्रंधविश्वास के कारण कुछ नाम ऐसे रख लिये जाते हैं जिनसे बालकों के प्रति श्रयज्ञा, उपेद्धा श्रथवा तिरस्कार के भाव व्यक्त हों। इस प्रकार के दूषित नाम बच्चों के लिए रच्चा कवच समसे जाते हैं। कुछ मनुष्यों की यह धारणा है कि इससे बालक दीर्घायु तथा चिरंजीबी होते हैं।

# २--दार्शनिक प्रवृत्ति

इसके अंतर्गत वे गहन विषय आते हैं जिनका सम्बन्ध बहा, आत्मा, प्रकृति (माया), स्विट-रचना, प्रत्य, स्वर्ग, मुक्ति आदि आध्यात्मिक; अंतःकरण चतुष्टय, पंचतन्मात्राएँ, मनोभाव आदि मनोवैज्ञानिक; यम, नियम, धर्म के अंगादि नैतिक; शिष्टाचार आदि नागरिक तथा सौन्दर्यात्मक तथ्यों से रहता है।

# ३---राजनीतिक प्रवृत्ति

राजनीतिक प्रवृत्ति के दो द्रांग दिखलाई देते हैं। पहला राष्ट्रीय द्रादिलन जिसके द्रांतर्गत स्वदेशभक्ति, स्वदेशी, स्वराज्य, स्वतंत्रता तथा बीर पूजा की भावना जाग्रेत होती है एवं जिससे जाती-यता तथा राष्ट्रीयता का विकास, उत्थान तथा पतन का परिचय प्राप्त होता है। ऐतिहासिक प्रवृत्ति इसका दूसरा द्रांग है जिसके द्रान्तर्गत प्रसिद्ध शासक वर्ग के नाम हैं जो द्रापन शासन-प्रबंध, रण्-कौशल, प्रजारंजन, लोक संग्रहादि शुगों के लिए विख्यात हैं।

# ४--सामाजिक प्रवृत्ति

इससे समाज की व्यवस्था एवं मनुष्य के भौतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। समाज के विकास से संस्कृति एवं सम्यता की अभिवृद्धि होती है। देश समृद्धिशाली होता है। वर्णाश्रम, उत्सव, मेले आदि संस्थाएँ; उद्योग-धंघे, कला-कौशल, दिक्काल; एवं जीवन-सम्बन्धी कलात्मक सामग्री आदि विषय इस प्रवृत्ति के अन्तर्भत आते हैं।

# ५-अभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति

यह प्रश्वित गुणातिरेक तथा भावावेश की विशेष व्यंजना करती है। इसलिए इसे ग्राभिव्यंजना-तमक कहा गया है। ग्राभिव्यंजना के द्वारा सामान्य ग्रार्थ के स्थान में किसी विशेष ग्रार्थ का तोष होता है। इस नामों से श्राप्मीवना, विशिष्टिय ग्राप्या विलावस्था व्यंजित होती है। दुशार के नाम, उपाधियाँ तथा व्यंग्य इसके श्राव्यंग्य संभित्यं स्थिते हैं।

उपाधि सम्बन्धी नाम घुणों से उनाए वाते हैं। कुछ पुणां की विषेचना दाशीनिक प्रश्नीन मैं भी की गई है। वहाँ ये केवल गुणानेघक शब्द हैं उनसे धुणों का प्राधिशस्य प्रकट नहीं होता। गुणा-निर्मित उनापि नाम की यह विशेषता है कि दससे सुगा, नाम तथा नामी वीनों की महत्ता चरागोतकर्ष को पहुँच जाती है। जिस प्रकार मिण-मंडित मुकुट के धारण करने से मिण, मुकुट तथा मुकुट-धारी तीनों का मूल्य बढ़ जाता है। धर्म, गुण, धन, परोपकार, स्वदेशभिक्त, समाज सेवा ऋादि से सम्बन्धित कई प्रकार की उपाधियाँ होती हैं।

भाव के दो पत्त होते हैं (१) रागात्मक तथा (१) विरागात्मक । राग से किसी वस्तु के प्रति स्नेह प्रकट होता है, विराग से विद्वेप । प्रथम पत्त में दुलार के नाम श्राते हैं श्रोर द्वितीय में व्यंग्य के । बच्चों की प्यारी वस्तुश्रों, शिशुश्रों के सदश प्रिय तथा श्राह्मादक पदार्थों तथा प्यार के सरस, सुन्दर, सरल निरीह एवं प्रिय शब्दों से लाइ प्यार के नामों का सम्बन्ध रहता है । जिन शब्दों में वात्सल्यरसाम्नावित ममता की स्निग्धता रहती है वे ऐसे नामों के लिए श्रत्यंत उपसुक्त होते हैं । इन नामों में बच्चे के पर्याय, खेल-खिलौने, मिठाई, फल-फूल, मनोहर पशु-पद्यी, चंद्रादि कुछ दिव्य तथा भव्य नैसर्गिक रूप, श्राभूषण, दुर्लभ, सुन्दर, प्रिय तथा बहुमूल्य द्रव्य; राजा श्रादि कुछ महत्त्वपूर्ण तथा भैया, सुन्ना श्रादि कुछ प्यार के शब्दों से इन नामों की रचना होती है ।

व्यंग्य दुलार के विपरीत होता है। इसमें चिढ़ाने की मनीवृत्ति सिलिहित रहती है। विद्वेषात्मक भावना होने से अब्छे से अब्छा शब्द भी विरोधी अर्थ का व्यंजक बन जाता है दिवानां प्रियं तथा दिसाखनन्दन' के निर्वचन परक अर्थ बुरे न थे। किन्तु कालांतर की परिस्थित विशेष में उनका भाव परिवर्तन हो जाने से वे अब मूर्ख तथा गर्दभ के अर्थ में रूढ़ होकर व्यंग्य बन गर्थे। अब्ध-विश्वास का कुत्सित तथा गर्हित नाम ओछेलाल शिव-संकल्य मूलक समफा जाता है परन्तु व्यंग्य का अब्छेलाल अन्छा नहीं। अंगवैकल्व्य, रूपाकृति—स्वभाव-शुण्-कृति की विल्ल्च्एता तथा घटना-परिस्थित की असाधारण्ता के कारण व्यंग्य के अनेक रूप हो गर्थे हैं।

उल्लिखित समस्त प्रवृत्तियों में कभी-कभी साहित्यिक तथा ऋत्य ऋतर्धाराएँ भी सिनिहित रहती हैं। वस्तुत: ये प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत प्रबन्ध के मेरुद्ंडस्वरूप हैं। इनके सम्यक् ज्ञान से वर्ष्य विषय तथा उसकी पृष्ठभूमि के समभाने में विशेष सहायता मिलती है।

# गौरा प्रवृत्तियों की शाखा-प्रशाखाएँ

इस अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त गीण प्रवृत्तियों को निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं।
(१) वर्गात्मक गीण प्रवृत्तियाँ—इनका सम्बन्ध जाति या सम्प्रदाय से रहता है और ये परम्परागत विशिष्ट शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती हैं। समस्त जाति अथवा सम्प्रदाय का कोई भी व्यक्ति इनको अपने नाम के अंत में प्रयुक्त कर सकता है। मूल शब्द के साथ ये शब्द समस्त पद न बनाकर शब्द समुन्चय बनाते हैं। इनसे मनुष्य की भौगोलिक अथवा ऐतिहासिक परिस्थिति का परिचय प्राप्त होता है। परन्तु जय ऐते शब्द वाच्यार्थ ज्ञार समन्त्र पद बनाते हैं अथवा मूलपद की विशेषता बतलाते हैं तो वे इसके अंतर्गत नहीं आते। राजपुरी रामस्त पद है, इसका अर्थ है राम की पुरी अर्थात् अयोध्या। यहाँ पुरी वर्गात्मक गौख प्रश्चित नहीं है। जय पुरी शब्द दशनामी संन्यासियों के एक मेद-विशेष की ओर संकेत करेगा तो वह इस गीण प्रवृत्ति के अन्तर्गत समम्का जायगा। इनके दो मेद हो सकते हैं (अ) जातीय—सिंह, राय, सिनहा, वर्मा, शर्मादि। (आ) साम्प्रदायिक—पुरी, नाथ, शाह आदि।

(२) सम्मानार्थक गौरा प्रवृत्तियाँ—ये प्रवृत्तियाँ मान-मर्यादा, पूजनीय भावना अथवा किसी पद या पदनी विशेष के परिचायक शब्दों से प्रकट की जाती हैं। ये सम्मानार्थक शब्द भी समस्त पद न होकर शब्द समुच्चयं की श्रेगी में ही आते हैं। इनकी दो प्रशाखाएँ हैं:—

(ग्र) श्रादरसूचक शब्द—ये श्रादर या शिष्टाचार के लिए नाम के श्रादि या श्रंत में उपसर्ग या पत्थय की भाँति प्रयुक्त किये जाते हैं यथा—श्री, जी, ज, देव।

(ग्रा) उपाधिस्चक शन्द—ये उपाधियाँ किसी राजा, संस्था या संभ्रांत पुरुप द्वारा प्राचीन काल में वितरित हुई ग्रीर श्रव वे पैतृक संपत्ति के सदश वंशपरम्परा से चली श्रा रही हैं, कुल का कोई भी मनुष्य श्रपने नाम के साथ इनका प्रयोग कर सकता है। इससे प्रयोग करनेवाला श्रपना बहुत गौरव समभता है यथा—दीवान, राय, लाल, शास्त्री, बनसी श्रादि। श्राधुनिक उपाधियाँ प्रायः व्यक्तिगत

होती हैं।

(३) भक्तिपरक गौण प्रवृत्तियाँ—(अ)—अद्धा भक्तिमूलक—इनसे भक्त की भावनाएँ व्यंजित होती हैं। ये कई तरह से प्रकट की जा सकती हैं। मनुष्य प्रार्थना करते हैं, मन्दिर में जाते हैं, शांख जाते हैं, भजन गाते हैं, श्रारती उतारते हैं, नैवेच अपंण करते हैं अथवा किसी अन्य प्रकार से अपने इष्टदेव को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। भिन्न-भिन्न मनुष्यों के भिन्न-भिन्न आचार-विचार होते हैं। श्रतण्व उनके पूजा करने के दक्त में भी विभिन्नता अनिवार्य रूप में रहती है। भागवत में नवधा भिक्ति कही गई है। नारद के कथानानुसार भक्ति की ग्यारह प्रकार की आसक्तियाँ मानी गई हैं। कुछ भक्त अपने भगवान को रिभाने के लिए षोडशोपचार करते हैं, और भी बहुत सी अंतर्भावनाएँ हैं जिनसे आराधक अपने आराध्यदेव के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, नामों में भक्ति भावना प्रायः इन शब्दों से सूचित की जाती है:—आनंद, किशोर, कुमार, चंद्र, चरण, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, नंदन, नाथ, नारायण, प्रसाद, बक्स, बहादुर, भगवान, भूषण, मल, राय, लाल, बिहारी, श्रारण, सक्त, सहाय, सुमिरन, सेन, सेवक, स्वरूप आदि आदि।

(श्रा) गुणबोधक गोण प्रवृत्तियाँ—कभी-कभी नाम में कुछ विशेषण श्रथवा विशेष्य मूल पद की विशिष्टता बतलाते हैं उनको गुणबोधक शब्द कह सकते हैं। वे श्रिष्ठकांश गुणासक्ति भक्ति के ही व्यंजक होते हैं। श्रतः उनको भक्तिपरक शब्दों के श्रंतर्गत ही रखा है। जहाँ कहीं श्रन्यथा प्रयोग हम्रा है वहाँ उसका निर्देश कर दिया गया है।

श्रधोलि खत सार-वृद्ध से समस्त प्रवृत्तियों के विश्लेषण का निष्कर्ष श्रधिक सरल एवं बोध गम्य हो जाता है:—



<sup>े</sup> अवर्षं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं चन्दनं दास्यं सच्यमारमनिवेदनम् ॥ (श्रीमद्रागवत ७।४।२३)

२ ११ श्वासिकवाँ—(१) गुणमाहासयासिकत, (२) रूपासिकत (३) पूजासिकत (४) स्मरणा सिक्त (४) दास्यासिकत (६) सर्व्यासिकत (७) वारसत्त्यासिकत (६) श्वारसिक्त (६) श्वारसिक्त विद्वासिकत (१) परमिक्दासिकत ।

# संस्कृति के अंग

मानव विलच्चलता का केन्द्र है। उसका सम्पूर्ण जीवन विषमतात्रों से परिपूर्ण है, इसीलिए कोई भी दो मनुष्य पूर्णरीत्या एक से नहीं दिखलाई देते। त्राकृतियों में असमानता, प्रकृतियों में विचित्रता तथा प्रवृत्तियों में विभिन्नता। किन्तु इस अनेकता में भी एकता है— सामंजस्य है। यही एकरूपता सौंदर्य एवं अपनंद की जननी है। वह जीवन को प्राणदान देती है। विपमता भी मनोरम संस्कृतियों के प्रिय रूपों से जीवन को जीने योग्य बनाती है। दोनों के समन्वय से ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। नामों की विभिन्नता में भी यही रहस्य कार्य कर रहा है। उसके गर्भ में अनेक संस्कृतियों का पोषण होता रहता है।

यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि अभिधानों का अनुशीलन न केवल रोचक अथवा कीतृहलजनक ही है, अपितु उससे अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्प निकलते हैं। नाम देश की सम्यता एवं संस्कृति का सुन्दर चित्र उपस्थित करते हैं। सहसों शतान्दियों की सम्यता तथा संस्कृति का गीरव किस प्रकार प्रच्छात रूप से विखरा पड़ा है इस बात का परिचय नामों के निरूपण से ही मिल सकता है। नामों के द्वारा ही तत्कालीन सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का परिचय प्राप्त हो जाता है। मानवीय जीवन के विविध अंगों पर प्रकाश पड़ता है। साहित्य तथा कला के स्वरूप का उद्बोधन होता है। देश के इतिहास तथा भूगोल का दिग्दर्शन हो जाता है। आर्थिक परिस्थित के प्रत्यचीकरण तथा अनेक शातव्य तथ्यों के जानने में सहायता मिलती है। सारांश यह कि नाम शास्त्र के वैज्ञानिक परिशीलन से देश के तत्कालीन सांस्कृतिक इतिहास का चार-चित्रण उपलब्ध हो जाता है। संचेप में प्रस्तुत नाम-संग्रह भारतीय संस्कृति के निम्नलिखित अंगों पर प्रकाश डालता है। (१) धर्म (२) दर्शन (३) साहित्य (४) लिलतकलाएँ (५) विज्ञान (६) सामाजिक व्यवस्था तथा भौतिक जीवन (७) राजनीतिक प्रगति (८) इतिहास (६) भृगोल।

उपसंहार—प्रस्तुत नाममाला में बाङ्गमय का सुन्दर स्वरूप उद्मासित होता है। काव्य का कोई श्रंग, साहित्य की कोई विशेषता छूटने नहीं पाई है। इसका शब्द-मारखार अपूर्व है। सहस्रों तृतन शब्द इसके गौरव की श्रीवृद्धि कर रहे हैं। संस्कृत जननी अपने विशाल वंश के साथ विराजमान है जिसमें हिन्दी, वज, अवधी आदि प्रांतीय भाषाएँ तथा अनेक ग्रामीण बोलियाँ अपने-श्रपने निराले वेश में सुशोभित हैं। तत्सम, तद्मव, अपभंश तथा ठेठ रूपों का विचित्र समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। अलंकारों का चमत्कार तथा रसों का आनंद पर्याप्त रूप से इनमें विद्यमान है। चरित्र-चित्रण का आमास भी अनेक नामों से प्रस्कृटित होता है। अंतर्कथाओं का ज्ञान भी यत्र-तत्र हो जाता है। इन नामों में मावों की एक अद्भुत उद्मावना अपना कौशल प्रदर्शित करती है, कल्पना भी अपने नाना क्यों में कोत्रक कीढा कर रही है।

यही नहीं, इनमें निगमागम के निष्कर्ष, पुराण, रामायण, महामारतादि के तथ्य एवं अनेक ज्ञान-विज्ञान के तत्त्व सन्निविष्ट हैं। इन नामों में भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि विखरी, मिली श्रीर छिपी हुई है।



\* ? \*

# नामों का विवेचनात्मक अध्ययन ( पकरण १—२० )

# पहला प्रकरण

# ईश्वर

#### १--गण्ना--

#### क-क्रिक गणना-

१--इस धार्मिक प्रवृत्ति के श्रंतर्गत ईश्वर सम्बन्धी नामों की संख्या ४२८ है।

र---मूल शब्दों की संख्या १८४

३--गौ ए शब्दों की संख्या ६४

इस प्रवृति में गौण शब्दों की अपेचा मूल शब्दों की संख्या अधिक है। इसके दो कारण है, कुछ नामों में गौण शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है और कुछ में गौण शब्दों की आष्टितयाँ हुई हैं। लगमग तीन मूल शब्दों के साथ एक गौण शब्द का अनुपात है। भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों में यह अनुपात भिन्न-भिन्न देखा गया है। राम प्रवृत्ति में यह उलटा हो गया है। उसमें मूल शब्दों की अपेचा गौण शब्दों की संख्या अत्यधिक है क्योंकि वहाँ अकेले राम शब्द से ही विविध प्रकार के गौण शब्दों के योग से बहुसंख्यक नृतन नामों का निर्माण हुआ है।

#### ख-रचनात्मक गराना

एक पदी नाम, द्विपदी नाम, त्रिपदी नाम, विद्यापदी नाम, पंचपदी नाम योग ३४ २८८ ८८ ४१८

इस प्रवृत्ति के त्रान्तर्गत पाँच से श्राधिक शन्दों के नाम नहीं पाये जाते । सबसे श्राधिक संख्या दो शब्द वाले नामों की है।

#### ग-तुलनात्मक गणना

नीचे एक तालिका दी जाती है जिसमें इस प्रवृत्ति के नामों के साथ तिदेव, पचदेव तथा राम-कृष्ण सम्बन्धी नामों पर तुलनात्मक विचार किया गया है।

| देवों के नाम  | नामों की संख्या | समस्त नामों में प्रतिश | त विवरण               |
|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| ईश्वर         | ¥2 <b>=</b>     | २ ६३                   | नामों की संख्या के    |
| ब्रह्म        | १०१             | •६२                    | अनुसार इन देवों की    |
| विष्णु        | द्ध <b>र</b> ७  | ***                    | लोकप्रियता का         |
| शिव           | १७१३            | १०५५                   | कम इस प्रकार होगा     |
| पार्वेती      | <b>५</b> २८     | ₹.₹                    | १ शिव, २. कृष्ण,      |
| गगोश          | <b>૧</b> ૧૫     | **                     | ३. राम, ४. विष्णु,    |
| सूर्य         | ३००             | ₹*₹                    | ५. पार्वती, ६. ईश्वर, |
| राम           | १०५२            | <b>Ę</b> *8            | ७. सूर्व, ८. गरोश,    |
| <b>इ</b> त्या | १६४२            | \$0.5                  | ६, त्रह्मा            |

इस तुलना से यह स्पष्ट दिख़लाई देता है कि शनैः शनैः ब्रह्म की सत्ता तथा महत्ता जनता के जीवन से उट सी रही है। नामों की इतनी जल्प संख्या ही इसकी साची है। यही कारण है कि उसको पंचदेवों में स्थान न मिल सका। विष्णु के बहुत से नाम उनके अवतार राम कुष्ण के लिए भी प्रयुक्त हो रहे हैं। उनको पृथक् करना असम्भव ही है। अवतारों की सर्वप्रिय लीलाओं ने उन्हें मानव जीवन के सिन्नकट कर दिया है। वे अनता की दिनचर्या के अंग बन गए हैं। जन साधारण उन्हें साचात् मगवान् ही मानते हैं। उनसे सम्बन्धित नामों की संख्या इसीलिए अधिक है। निर्गुण ब्रह्म सामान्य मनुष्यों के लिए क्लिष्ट कल्पना है। अनेकहमता तथा प्रवल परिवार के कारण शिव सम्बन्धी नामों की संख्या सबसे अधिक है। पार्वती आदिशक्ति तथा दया की मृतीं जगदम्बा मानी जाती है इससे वह अधिक प्रिय हो रही है। गर्गाश को लोग भय के कारण पूजते हैं क्योंकि वह विन्नों के देवता हैं। सूर्य प्रकाश एवं ताप का मूल खोत एक प्रत्यच्च प्राकृतिक शक्ति है जिसके नित्य दर्शन होते रहते हैं।

## २-विश्लेपगा

### क--मृत शब्द

- (१) एकपदी एकाकी—श्रवलंक, अकलू, अखंर, अखंड, श्रिलल, अगम, अचित्य, अच्युत, श्रवात, अतुल, अद्देत, श्रनंत, श्रनंत, श्रनादि, श्रनुपम, अन्प, श्रप्त्रं, श्रम्य, श्रमेद, श्रम्य, श्रमल, श्रक्ष्य, श्रल्य, श्रलेप, श्रविनाश, श्रव्यक्त, अशेप, श्रवीम, श्रानंद, ईश, ईश्वर, श्रोंकार, श्रोज, श्रोम, कत्, किरमन, कर्त्तां, कर्तार, कृराल, केवल, केवला, जीवधर, द्याल, द्याल, द्याल, दिल्य, निरंजन, निकार, निराकार, निर्मुण, निदींप, निमय, निर्मल, निर्विकार, त्र, पित, पितपाल, पितराखन, परम, परमा, परिपूर्ण, पीतम, पूर्ण, प्यारे, प्रण्व, प्रमु, प्रियतम, पीतम, बंधु, बालम, ब्रह्म, मिलक, महबूव मालिक, मौला, विभ्न, विमल, विरज, विश्वद्ध, संपूर्ण, सकल, साईं, साहब, साहिब, सुव्यिस, स्वयंभू, स्वामी, हजूर, हाकिम, ।
- (२) समस्त पदी अगम गुल, अनाथ नाथ, अशरण शरण, आत्माराम, आनंदरूप, आनंदरूप, आनंदरागर, आनन्द स्वरूप, करुणाकर, करुणानिधान, करुणानिधि, करुणापि, जीव माथ, जीव माथ, जीव माथ, जीव माथ, जीव माथ, जीव माथ, जीव स्वरूप, जीवुल, जान स्वरूप, दिलेश्वर, दीन दथाल, दीन बंधु, दीना नाथ, दीनेश्वर, दुनियापित, दुनिया राथ, पतित पावन, पित राज, परम कीर्ति, परम गुरु, परम जीव, परम दयाल, परम सुख, परम हंस, परमात्मा, परमानन्द, परमेश्वर, प्रकाश स्वरूप, प्रजापित, प्राण जीवन, प्राणपित, प्राण गुल, पारोह्दर, मान कांग, बर नाम, विश्वपित, विश्वपाल, वेद कांत, वेद नाथ, वेद निधि, वेद पाल, पद मूर्ति, वेद था, श्रुति कांत, चिन्वदानन्द, सज्जन, सत गुरु, सत नाम, सत्य नाम, सत्य स्वरूप, सदानन्द, सर्वशुण, सर्वदानन्द, सर्वशिकमान, सर्व सुख, सर्वश्वर, स्वर्वय नारायण, स्वयं प्रकाश, हस नाथ, हदय मोहन, हदय राथ, हदय सरूप, हदय मोहन, हदय राथ,

## ख-मृत शहरों **पर टि**र्पाणयाँ

(१) रचनात्मक दिप्पांण्या —देखा के अधिकांश नाम गुर्ग ग्रापवा तज्जन्य उपाधियों से सम्बन्ध रखते हैं यथा :—

अगम, अजात, अनादि, अनुपम, अमय, अरूप, दयालु, निर्गुण नाम गुणों पर रखे गये हैं और अनाय नाथ, अरारण शरण, करुणाकर, करुणातागर, जीवनाथ, जीवेंद्र, दीनद्याल, दीनवंधु, दीनानाथ, दुनियापित, दुनियाराय, पितत पावन ग्रादि उपाधि सूचक नाम हैं। प्रिय तथा हृद्य शब्दों से निर्मित नाम माधुर्य भाव की व्यंजना करते हैं।

रान्द रचना के विचार से इन नामों में तीन विशेषताएँ पाई जाती हैं :--

- (अ) निषेधात्मक नाम-यह नाम गुण का निषेध करके बना दिये जाते हैं जैसे अमादि, अमर, निरंजन, निराकार, निर्दोष, निर्विकार, विरज ।
- (त्रा) कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनमें शुण का नित्यत्व पाया जाता है जैसे नित्यानन्द, सदानन्द, सर्वदानन्द।
- (इ) कुछ नामों में णुग्गों का आधिक्य रहता है जैसे परमानन्द, परमेश्वर, सर्वसुख, सर्वशक्ति-मान् इत्यादि ।
- (२) पर्यायवाचक राव्द इन नामों में केवल तीन ही मुख्य शब्दों के पर्याय व्यवहृत-किये गये हैं जिनके योग से ईश्वर के नाम बने हैं:—

जीव—आत्मा, जीव, प्रजा, हंस'। संसार—दुनिया, विश्व, खब्टि। वेद—वेद, अति।

(३) विकृत शब्दों के शुद्ध रूप :--

| विकसित रूप     | तत्सम रूप      | विकसित रूप | तत्सम रूप |
|----------------|----------------|------------|-----------|
| <b>ग्र</b> न्प | श्चनुपम        | बालम       | वल्लभ     |
| कर्तार         | कर्त्ता        | सम्पूरन    | सभ्पूर्या |
| कुपाल          | ङुपालु         | सांई       | स्वामी    |
| दयाल           | दयालु          |            |           |
| पीतम, गीतम     | <b>प्रियतम</b> |            |           |

(४) विजातीय प्रभाव: — इन श्रास्वी शब्दों से मुसलिम संस्कृति का प्रभाव प्रकट होता है।

| शब्द         | श्रर्थ             | शब्द  | ग्रर्थ                      |
|--------------|--------------------|-------|-----------------------------|
| करिमन (करीम) | दयालुः             | मौला  | ईश्वर                       |
| नूर'         | <del>ज</del> ्योति | साह्य | स्वामी                      |
| मलिक         | <b>श्च</b> धीश्वर  | हजूर  | उचपदाधिकारी<br>के लिए शिष्ट |
| महबूब        | प्यारा, प्रिय      |       | शब्द                        |
| मालिक        | स्वामी             | हाकिम | भालिक                       |

## ग--मूल शब्दों की निस्कि

मक ईश्वर के शुण, कर्न, स्वताव अथवा स्वरूप से प्राकृतित होकर उसकी आराधना में तत्तर होता है। इन्हीं चार वालों का ध्वान स्थानर 'यह अपने आराधन देव का नाम रखता है। उन्धुंक मूल शब्दों में अनन्त, अनादि, अनुपन, निराकार, हर्न शिकिमान् आदि नाम उसके गुणों को प्रकट करते हैं। कन्ती, दीनवर्र, प्रवानित, विश्वणाल, सृष्टि नारायण आदि नाम उसके कर्म दी और संकेत करते हैं। त्राम अलाद, अविनाशी, चिदानंद, दशाह्र, विश्वह, सम्बद्धानंद, सर्वसुख आदि नाम

उसके स्वमाव एवं स्वरूप को बतलाते हैं। य्रानेकार्थ वाची होने के कारण "श्रोम्" गुण कर्म, स्वमाव तथा स्वरूप सब में घटित हो सकता है। य्रातः इराको ईश्वर का सर्वश्रेष्ट व्यक्तिगत नाम माना गया है। कभी-कभी य्रांतर्कथा, तत्कालीन घटना अथवा सम्प्रदाय-विशेष की भावना से नामों में दुरूहता स्त्रा जाती है, ऐसे नामों पर प्रकाश डालना भी उचित होगा।

श्चकलंक, श्चनघ, केवल, निरंजन, निर्विकार, निर्दोष, विरज विशुद्ध—ईश्वर के ये नाम उसके शुद्ध स्वरूप तथा स्वभाव का परिचय देते हैं। वह स्वयं पाप रहित है तथा दूसरों को भी पवित्र बनाता है। निरंजन की व्याख्या आगे लिखी जायगी।

अकल् —यह राव्द अकल का अपअंश है जिसका अर्थ अवयव रहित, निर्मुण तथा अलंड होता है। कोई माप न होने के कारण भी ईश्वर को अकल कहा गया है।

श्चार, श्चामर, श्वाबिनाश—यह नाम परमात्मा की ग्रमरता के स्चक हैं। यह सदा से हैं श्रीर सदा रहेगा। उसका कभी नाश नहीं होता।

श्चखंड, श्रखिल, श्रच्युत, श्रभेद, श्रलेप, श्रशेष, परिपूर्ण, पूर्ण, सम्पूर्ण, सकल—यह नाम ईश्वर के गुण के द्योतक हैं। परमात्मा पूर्ण है। वह किसी पदार्थ के समान खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता।

अगम मुख, परमासुख, परमानन्द, सदानन्द, सर्वदानन्द, सर्व मुख-ईश्वर को ग्रानंद स्वरूग कहा गया है। वह संसार के जन्म मरगादि बंधनों से मुक्त है। त्रिताप तथा पञ्च क्लेश उसको कभी नहीं सताते। वह वास्तविक ग्रानंद का स्रोत है।

श्राचित्य—कल्पनातीत होने से ईश्वर श्राचित्य कहलाता है। श्राजात—जन्म के बंधन से मुक्त होने के कारण ईश्वर को श्राजात या श्राजन्मा कहते हैं। श्रातुल—तुलना रहित श्रानुपम।

ऋद्वेत—यह ईश्वर के एकत्व गुण का बोधक है। वह श्रद्वितीय है। शंकरादि कुछ दार्शनिक ब्रह्म के श्रतिरिक्त किसी जीव या प्रकृति का श्रास्तित्व नहीं मानते हैं। उनकी धारणा है कि व्यक्ताव्यक्त जगत् ईश्वर ही है जो मायाविष्ट होकर श्रानेकरूपता धारण कर लेता है। "एकोऽहं बहुस्याम" सिद्धान्त में वे श्रास्था रखते हैं।

श्रप्व-विलक्त्या, श्रनुपम ईश्वर के गुरा का सूचक है।

श्रारूप---निराकार, सर्व व्यापक होने से ईश्वर की कोई आकृति विशेष नहीं है। इसीलिए उसे अरूप या निराकार कहते हैं।

श्रालख--श्रमधिया सम्प्रदाय का विष्णु-गर्भ पुराण नामक एक ग्रंथ उड़िया भाषा में है जिसमें श्रालण की पाड़िया का वर्णन किया गया है। श्रालखिया साधु अपने को बड़ा रहस्यदर्शी, योगी श्रीर श्रालख को लखनेवाला मानते हैं। एक दिन ऐसा ही एक साधु गोस्वामी तुलसीदास जी के पास श्राकर "श्रालख-श्रालख" चिल्लाने सभा। इस पर उन्होंने उसे इस प्रकार फटकारा :—

हम लखि, लखिंह हमार लखि, हम हमार के बीच। दुलसी ऋतखिंह का लखे, राम नाम जपु नीच॥४

<sup>े</sup> ग्रवरण अकत एक ग्रविनाशी घट-घट ग्राप रहें। कबीर ग्रंथावली प्र० १०२-४२

<sup>&#</sup>x27;'त्वमस्युतमसि" (छांदोग्यउप)

वृष्यंभदः पृष्यंभिदं पृष्यांत्युष्यं मुदच्यते ।
पृष्यं स्य पृष्यं भादाय पृष्यं भेवावशिष्यते ॥ ४-१-१

<sup>¥</sup> रामचन्द्र शुक्त कृत गोस्वामी तुलसीदास पुष्ठ १२-१३

श्राव्यक्त—व्यक्त संसार में व्याप्त होने पर भी वह श्राप्तयत्त्व है, श्रातः ब्रह्म को श्राव्यक्त कहा है। श्रासीम—सीमा रहित, श्रानंत श्रापार ईश्वर के गुण का द्योतक है। श्रास्माराम—श्रात्मा में रमण करनेवाला श्रार्थात् ईश्वर। ईश्वर—पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है:—

क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृब्दः पुरुष विशेष ईश्वर :

योगसूत्र (समाधि पाद स्० २४)

श्चर्थात् जिसको क्लेश कर्म, विपाक तथा श्चाशय स्पर्श नहीं कर सकते, जो श्चात्मा से स्वतंत्र रहता है श्चौर जो त्रिकाल से पृथक् है उसे ईश्वर कहते हैं।

ईश एवाहमित्यर्थे न च नामीशते परे । ददामि सदैशवर्यमीश्वरस्तेन कीर्तितः ।

श्रोम्—यह ईश्वर का व्यक्तिगत नाम बतलाया गया है। शब्द ब्युत्पत्ति के श्रनुसार यह "श्रवरक्षो" श्रर्थात् बचाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मनुस्मृति, ऐतरेय ब्राह्मण् तथा मांडूक्योपनिषद् में श्रोम् को अ, उ तथा म के योग से बना हुआ कहा गया है। भूः (जीवन), भुवः (ज्ञान), स्वः (श्रानन्द) इन तीन व्याहृतियों से रचित श्रोम् ईश्वर के सन्विदानंद स्वरूप की श्रमिव्यंजना करता है। उपनिषदों का यह गृह रहस्यमय श्रोम् त्रिकालातीत, सर्वेज, सर्वव्यापक, श्रज्ञेय, नित्य एवं श्रानिर्वचनीय है। इसको प्रणव या एकाद्धार भी कहते हैं। कुछ काल पश्चात् यह "श्र" से विष्णु, "उ" से शिव तथा "म" से ब्रह्मा हो त्रिदेव का प्रतीक बन गया।

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश" में श्रोम् की विशेष व्याख्या की है। मंत्रों के श्राद्यंत में श्रोम् का उच्चारण श्रानिवार्य वतलाया गया है। कुण क बच्चे, के जन्म लेते ही इसकी जीम पर सोने की शालाका द्वारा शहद से श्रोम् शब्द लिखा जाता है। मरणायक मनुष्य को "श्रोम् कृतोस्मर" का स्मरण दिलाया जाता है। जन्म से मरणायमंत हिन्दुशों का जीवन श्रोम्मय हो गया है। मंत्र, यंत्र तथा तंत्र सब में श्रोम् शब्द व्यवहृत होता है। हिन्दुशों , बौद्धों तथा जैनियों के पुरु मंत्र श्रोम् ही से श्रारम्म होते हैं। कठोपनियद में लिखा है कि इसी श्रद्ध की उपासना करके मनुष्य सब कुछ

(सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुक्तास)

<sup>े</sup> श्रकारञ्चाप्यकारञ्च मकारञ्च प्रजापतिः । (मनुस्मृति २।७६)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ऐतरेय ब्रा० ४ पंचिका, खगड ३२।

<sup>&</sup>lt;sup>इ</sup> सांड्क्योपनिषद् । मंत्र १—६

भ प्रकारो विष्णु रुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः । मकारेग्रोच्यते ब्रह्म प्रणवेण श्रयोमतः ।

<sup>&</sup>quot; श्रोम्-यह ब्रॉकार शब्द परमेश्वर का सर्वात्तम नाम है वर्गोकि इससे छा, उ श्रोर म तीन श्रवर मिलकर एक समुदाय हुआ है। इस एक शब्द से ईश्वर के बहुत से नाम प्रकट होते हैं। जैसे श्रकार से विराट. ग्रांगि श्रोर विश्वादि, वकार से हिरययगर्भ, वायु ब्रोर तेजसादि, मकार से ईश्वर, श्रांदित्य श्रोर श्राहादि।

अभ्रम् नमो भगवते वासुदेवाय ।

<sup>ဳ</sup> श्रोम मणिपश्चने हुम् ।

बैनियों का समोकार मंत्र—
समो श्ररहंतार्क समो सिद्धार्क समो श्राहरीयार्क समो श्ररहंतार्क समो सिद्धार्क समो श्राहरीयार्क समो उनक्रायार्क समो लोग सब्ब साहूर्यम् के पंच परमेष्टी का बाचक है—श्ररहंत का श्र, सिद्ध (श्रशरीरी) का श्र, श्राधार्य का श्रा, उपाध्याय का उ, साधु (सुनि) का म्। हुन प्रथमान्तरों के योग से श्रोम्, (कें) बना है।

९ एतद्धयेवाचरं त्रहा एतद्धयेवाचरं परम् । एतद्धयेवाचरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्यतत् ॥ (कठोपनिषद् १।२।१६)

प्राप्त कर सकता है। मुसलमानों का 'श्रामीन' तथा ईसाइयों।का श्रमेन श्रोम् के ही रूपान्तर बतलाये जाते हैं।

कर्ता, प्रजापति, सृष्टि नारायण—ईश्वर के यह नाम कर्म के त्रातुमार रखे गये हैं। जगत कानिमित्त कारण होने सेकर्ता, जीवों का पालन करने से प्रजा (जीव) पित तथा सृष्टि रचने से सृष्टि नारायण नाम-पड़ा।

जीवधर, जीवेरवर — जीवों का पालन-पोषण! करने के कारण ईश्वर के ये नाम पड़ें। निरंकार यह संस्कृत निराकार का अपभ्रंश है जिसका प्रयोग अशिच्चित साधु निराकार परमेश्वर के लिए करते हैं। रायलपिंडी के जिले में बाबा रत्ता नाम के एक सिक्ख साधु के भक्त निरंकारी कहलाते हैं।

निरंजन—गुद्ध स्वरूप ब्रह्म को निरंजन कहते हैं। निरंकारी की तरह सिक्लों का एक सम्प्रदाय निरंजनी कहलाता है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि निरंजन, ईश्वर का ही दूसरा नाम है। गोरखपंथियों में ब्रह्म की वह स्थिति जिसमें नाद श्रीर थिन्दु दोनों का लय हो जाता हैर :--

निर्पुण — सत्, चित्, श्रानन्द श्रादि पुणों से युक्त होने के कारण ब्रह्म को सगुण तथा श्रनन्त, श्रनादि, निराकार, निर्धिकार श्रादि नजात्मक पुणों के कारण निर्मुण कहा गया है। प्रकृति के सत्, रज, तम् तीन गुणों के प्रभाव से परे होने के कारण भी ईश्वर को निर्मुण कहा जा सकता है।

पीतम, प्रियतम, प्रीतम, —ये शब्द प्यारे के अर्थ में व्यवहत होते हैं जिसका लच्य पति की ओर है। स्की मत तथा सबी सम्पदाय से प्रभावित होकर सन्त सम्प्रदाय में ये नाम ईरवर के लिए प्रचलित हो गये प्रतीत होते हैं। मक आने को ईश्वर (प्रियतम) की प्रेयसी समक्तता है।

प्रजापति —देखिए कत्तां।

अण्व <sup>३</sup>—यह शब्द श्रोम् के ही श्रर्थ में श्राता है।

बहा — उसे कहते हैं जो नित्य, शुद्ध स्वह्य, ज्ञानी, मुक्त, सर्वेज तथा सर्वेशक्ति मान् है । (देखिए, दर्शन प्रवृत्ति में बहा)

मिलिक, मालिक-र्यह दोनों विजातीय शब्द स्वामी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।

मायाकांत — प्रकृति का नाम माया है जिसे सांख्य दर्शन में प्रधान कहा गया है। अतः ईश्वर (पुरुष) का नाम मायाकांत हुआ। (देखिए दर्शन अंतर्गत माया)

वरनाम—वर का द्यर्थ श्रेष्ठ होता है। ईश्वर का ही सर्वश्रेष्ठ नाम है। विमु—शाश्वत तथा सर्व व्यापक होने से परमात्मा का नाम विमु है।

सिंचदानंद—यह तीन शब्दों से बना है सत् + जित + ख्रानन्द । सत् से ख्रास्तत्व, चित् से चैतन्य ख्रीर ख्रानंद से सुख स्वरूप माझ हुआ । इस शब्द में एक बात ख्रीर भी दार्शनिक मालूम होती है । इसी शब्द से प्रकृति, जीव ख्रीर ईश्वर का भेद ज्ञात हो जाता है । सत् प्रकृति का गोधक

<sup>ै</sup> तै तौ आहि निरंजना आदि अनादि न आन ।

कहन सुनन को कीन्ह जग आपै आप भुतान ॥ (कबीर प्र थावली पु॰ २२७)

र "नाद कोटि सहस्राणि विन्दु कोटि शतानि च । सर्वे तत्र त्रयं यान्ति यत्रदेवो निरंतन :"

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> य उद्गीथः स प्रणवः यः प्रणवः सः उद्गीथ (क्रो॰ १-४-१)

र अस्ति वावित्रथ श्रद बुद सुक स्वमावं सर्वेशं सर्वशक्तिसमन्वितं वस (शा० भा०)

है। जीव में सत् तथा चित (चेतनता) रहते हैं। ईश्वर में सत्, चित् एवं आनंद तीनों गुण हैं। इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त ईश्वर का नाम एक शब्द सिच्चिदानंद से ही विदित हो गया।

सतगुरु-संत सम्प्रदाय में गुरु की महिमा बहुत गाई गई है। ईश्वर गुरु का भी गुर

है। उसके लिए सतगुरु शन्द त्राया है। यथा :--

सतनाम र सत्यनाम — संतमतवालों ने इस शब्द का प्रयोग ईश्वर के ऋर्थ में किया है। दिल्ली के दिल्ला नारनोल में सतनामी सम्प्रदाय से यह नाम प्रचलित हो गया है।

सर्वगुण-ईश्वर सर्व श्रेष्ठ गुणों का त्रागार है इसलिए उसका नाम सर्वगुण पड़ा ।

सर्व शक्तिमान् —कर्नु त्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व आदि शक्तियों के कारण ईश्वर को सर्वशक्तिमान् कहा गया है।

साहब 3—मालिक के समान यह विजातीय शब्द भी स्वामी अर्थात् ईश्वर के अर्थ में संत मत द्वारा प्रचारित हुआ । इसके दो विकृत रूप साहिब तथा साहेब भी पाये जाते हैं।

सुष्टि नारायण—देखिए कर्ता।

स्वयं प्रकाश, स्वयंभू—स्वयं प्रकाशित होने से ईश्वर का नाम स्वयं प्रकाश तथा स्वयं अस्तित्व में होने से स्वयंभू है।

स्त्रामी—त्वामी का अर्थ प्रभु अथवा ईश्वर होता है। यह राधा स्वामी सम्प्रदाय में अधिक प्रसिद्ध है। उस मत के अनुसार यह राधा स्वामी का आंशिक रूप है। राधा स्वामी मत के अनु-यायी ईश्वर के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं।

इनकी प्रार्थना से भी राधा स्वामी । ईश्वर का वाचक प्रतीत होता है:--

साई शब्द भी स्वामी का श्रापभंश है। इसको निर्मुणी साधुत्रों ने ईश्वर के श्रार्थ में प्रयुक्त किया है। जैनियों की गत उत्सर्पिणी के ग्यारहवें तीर्थंकर का नाम भी स्वामी था। संन्यासियों के लिए भी हिन्दुश्रों में उनके सम्मान के लिए स्वामी शब्द जोड़ दिया जाता है। इससे ये नाम अन्य प्रयुक्तियों में जा सकते हैं।

हंस नाथ—हंस शब्द पाँच श्रर्थों में प्रयुक्त होता है :—

(१) ईश्वर (२) जीव (३) सूर्व (४) पत्नी विशेव (५) हंसावतार ।

- (१) ईश्वर-श्वेताश्वतर उपनिषद् में हंस<sup>६</sup> शाब्द ईश्वर के ऋर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
- े सतगुरु सत्य पुरुष है अकेला, पिंड नहां ड ते बाहर मेला । वृति ते दृति, ऊँच से ऊँचा, बाट न घाट गली नहि कूँचा (म० बा० प्र० ३७३)
- २ ॐ सतिनामु करता पुरुष निरभी निरवैर श्रकाल मुरति श्रजूनि सैभं गुरु प्रसादि (ना० स० प० १८) सम्मवतः सन् १६०० के लगभग

(संतवा

(संतवाणी संग्रह प्रथम भाग ए॰ ३३)

- To Discourses on Radha Swami Faith yo 15?
- " कृषा सिंधु समस्य पुरुष, ऋादि ऋगादि ऋपार । राधास्वामी परम पितु, मैं तुम सदा अधार ।

ह जह देखी तह एक ही साहिय का दीनार !

पको हँसो सुवनस्थास्य मध्ये, सप्वान्तिः सिलिले सिनिविष्टः ।
तमेव विदिखातिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय ॥ स्वेता० ६-१५
ध्सकी न्यास्था शंकर स्वामी इस प्रकार लिखते हैं:-एकः प्रमारमा इन्त्यविद्यादिबन्धकारणमिति हंसो ।
धर्मात् अविद्या से उत्पन्न वंधन के कारणों को विनष्ट करने से ईश्वर का नाम
हंस हुआ।

(२) जीव — ग्रात्मा हंस इसलिए कहलाता है क्योंकि यह हंस तुल्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है ग्रोर ब्रह्म को माया से । प्रथक् करता है। कठोपनिषद् में ग्रात्मा को हंस कहा है:—

संत सम्प्रदाय में भी जीव को इंस माना है क्योंकि वह नव द्वार के पिंजड़े में बन्द रहता है। र पायः सिद्ध साधु परमहंस के नाम से पुकारे जाते हैं।

- (३) सूर्य—तुलसीदास ने रामायण में यह शब्द सूर्य के ऋर्थ में लिया है। यथा-हंस वंश अवतंत इत्यादि।
  - (४) पन्नी-विरोष-यह सुन्दर पन्नी अपनी कई विशेषतात्रों के लिए प्रसिद्ध हैं :--
  - (क) वर्षा में यह मानसरोवर भील चला जाता है।
  - (ल) इस में जीर नीर पृथक् करने की शक्ति बतलाई जाती है।
  - (ग) ब्रह्मा इस पर सवारी करते हैं। इसी कारण ब्रह्मा की इंसनाथ कहते हैं।
- (घ) प्राचीन काल में यह संदेशवाहक का काम देता था। दमयंती ने हंस के द्वारा ही नल को संदेश मेजा था।
  - (५) हंसावतार विष्णु के २४ अवतारों में से एक हंसावतार 3 भी है:-

(हंस शब्द की विशेष व्याख्या इसलिए की है क्योंकि इसका प्रयोग कई प्रशृत्तियों में हुआ है।)

हुनूर—(हुन्र्) यह एक अत्यंत आदरसूचक विजातीय सम्बोधन है जिसका प्रयोग मुसलिम संस्कृति में पले हुए मनुष्य शासक, अधिकारी तथा अन्य संभ्रांत पुरुषों के लिए करते हैं। ईश्वर को संसार का अधिपति तथा अपने को उसका हुन्र्री (सेवक) मानकर संत सम्प्रदाय वाले इसका व्यवहार ईश्वर के लिए करते हैं। इससे उपासक का अपने उपास्य देव के साथ सामीप्य प्रकट होता है।

हाकिम - एंसार का शासन करने के कारण ईश्वर को हाकिम कहा गया है।

### घ-गौग प्रवृत्ति द्योतक शब्द

- (१) वर्गात्मक —(श्र) जातीय—राय, शाह, सिंह, सिनहा। (श्रा) साम्प्रदायिक —पुरी, सागर।
- (२) सम्मानार्थक—(त्र) त्रादरस्वक—जी, श्री।
- (३) अक्ति परक—ग्रानन्द, इंद्र, ईश्वर, श्रोंकार, कांत, किशोर, कुमार, चंद, चन्द्र, चरण, जाहिर, भक्तक, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, नंदन, नाथ, नारायण, निधि, निरंजन, परम, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्रिय, प्रेम, बक्त, बल, बहादुर, ब्रहा, भक्त, भगवान, भूषण, मिण, मल, मित्र,

أزيد

<sup>े</sup> हंस श्रुचिषद्वसुरन्तरिक्तसद्धोता बेदिषद्तिथिदु रोगसत् चृष द्वरस इत सद्द्योमसद्ब्जा गोजा ऋतजा श्रद्धिजा ऋतम्बृहत् (कठोपनिषद् ४-२)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उड़ जायगा हंस श्रकेजा यह थोड़े दिन का मेला।

उ यः सहस्रसमे सन्ने जज्ञे विश्वस्त्रामृषः । हिरगयपत्तः शक्कित्तस्मै हंसात्मने नमः ॥ महाभारत—शांति पर्व अध्याय ४७, श्लोक ४४

<sup>े</sup> रूप नाम गुन सूँ रहित, पाँच तत्त सूं दूर। चरन दास गुह ने कही, सहजो जिपा हजूर॥ (सहज अकास पूष्ट ४१)

रंजन, रान, रान, राम, लाल, वल्लम, बिहारी, वत, शारण, शिव, सरूप, सहाय, मुख, मुमिरन, सेन, मेनक, स्वरूप, हुकुम।

हिन्दू समाज में मूर्ति पूजा की प्रधानता होने के कारण अपूर्त मूल प्रवृत्ति के साथ मूर्त गौण प्रवृत्तियों का समावेश भी इन नामों में पाया जाता है। षोडशोपचार मूर्त सगुण देव पूजा में ही संभव है। चरण, प्रसाद आदि शब्द मूर्ति-पूजा के ही द्योतक हैं। परा-पूजा के कल्पित प्रतीक भी उपासकों ने प्रचलित किये हैं। इसके लिए ईश्वर के विराट् रूप की कल्पना की गई है। शंकर ने भी परापूजा स्तोव की रचना की है।

## ङ-गौड़ शब्दों की विवृत्ति

त्र्यानन्द--भक्त ईश्वर के आनंद स्वरूप से आकृष्ट हुआ है। श्रीर स्वयं भी आनंद की प्राप्ति का अभिलाषी है।

इंद्र--यह शब्द श्रेष्ठ के ऋर्थ में मूल प्रवृत्ति की विशेषता बतलाता है अथवा उपाधि सूचक होता है और जब स्वामी के ऋर्थ में प्रयुक्त होता है तो समस्त पद मूल (प्रवृत्ति) का ऋंश बन जाता है।

श्रोंकार—यह परब्रह्म वाचक राज्द प्रख्व है। पुनक्षित से श्राराधक की प्रगाद भिक्त व्यक्षित होती है।

कांत--यह शब्द प्रिय तथा स्वामी के अर्थ में इष्टदेव की विशेषता बतलाता है और भक्त की कांतासकित का भी सूचक है।

किशोर—(कुमार, नंदन, लाल) भक्त ईश्वर के प्रति अपना वात्सल्य प्रेम दिखलाता है। पिता तुल्य परमात्मा में अपने संरक्षण की भावना रखता है।

कुमार-देखिए किशोर।

चंद्र या चंद्र—चंद्रमा ग्रपने प्रकाश, शीतलता तथा सौंदर्य। से सब के मन को प्रसन्न करता है। यहाँ पर भक्त ग्रपने भगवान् में चंद्र के स्वरूप का ग्रारोप करता है और उसकी यह कामना है कि ईश्वर भी उसी प्रकार उसके हृद्य को ग्राह्मादित करें। चंद्र, श्रेष्ठत्व के ग्रार्थ में भी ग्राता है। यह ग्रपने पूज्य देव को सबसे उत्तम समभता है। चंद्र श्रीर चंद् दोनों शब्द प्रचलित हैं। तत्सम शब्दों के साथ प्राय: चंद्र का प्रयोग किया जाता है।

चरण्—भक्त ईश्वर के चरणों की श्रर्चना कर श्रपनी मंगल-कामना चाहते हैं। श्रातम निवे-दनासिक का बोधक है।

जाहिर--यह शब्द उर्दू भाषा का है जो विख्यात के अर्थ में प्रमुक्त होता है। ईश्वर का विशेषण है।

जी — यह शब्द बीव का अवशिष्ट है और आदर के लिए प्रयुक्त होता है। तालुकेदारों तथा राजाओं के लिए जी के स्थान में जूका प्रयोग देखा जाता है।

भारतक—(प्रकाश) इससे इन्टदेव का गुण प्रकट होता है। उपासक अपने उपास्य देव की भारती का आकांची है।

दत्त-प्राचीन काल में यह शब्द वैश्यों की उपाधि का व्यंजक था। किन्तु आजकल दत्त का प्रयोग दिया गया के अर्थ में अर्थ क्षाधारण में प्रचलित हो गया है। केवल शर्मा तथा वर्मा शब्द ही जातियां के सूक्क रह गये हैं, दास शब्द मी सब जातियों में प्रयुक्त होने लगा है और अपने इक्टदेव के प्रति नेता मान प्रदर्शित करता है। दत्त शब्द से ईश्वर की दानशीलता मकड

<sup>े</sup> शर्मा देवरच विवस्य वर्मा द्वाता च भूसुजा ! भूतिर्द्तरच वैरयस्य दासः शूक्षरण कारचेत ॥

होती है। उर्दू का वक्स शब्द भी इसी अर्थ का बोधक हैं। दीन से भी दत्त का अभिप्राय सिंख होता है।

दयाल (दयालु)—भक्त श्रपने देवता की दयालुता पर विशेष श्रास्था रखता है।
दास (सेवक)—मनुस्मृति के श्रनुसार दास शब्द पहले शूद्रों की उपाधि समभा जाता था
परन्तु श्राजकल प्रत्येक जाति के मनुष्य इसे दास्य मान के श्रर्थ में प्रयोग करते हैं।

दीन—यह शब्द भक्त के दैन्य भाव की व्यञ्जना करता है, परन्तु ग्राधिकतर दत्त के ग्रार्थ में ही लिया जाता है।

देव—यह शब्द दिव् धात से निकला है। इसका अर्थ है चमकना। यह ईश्वर के गुणों को प्रकट करता है। मनुस्मृति के अनुसार यह पहले बाहाणों के नाम के साथ लगाया जाता था परन्तु आजकल इस नियम का पालन नहीं होता और प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम के साथ इसे प्रयोग करता है। यह प्राय: सम्मानार्थ देवता, राजा, महाराजा तथा संभ्रांत पुरुषों के नाम के आगे प्रयुक्त किया जाता है।

नन्दन—यह शब्द नन्द (प्रसन्न करना) से बना है और पुत्र का बोधक है (देखिए किशोर) नाथ—यह शब्द स्वामी के अर्थ में आता है और सम्मानार्थ देवता, राजा-महाराजा तथा संभ्रांत पुरुषों के नाम के आगे प्रयुक्त होता है। गोरखपंथी साधुआं की उपाधि-विशेष है।

नारायगा — नारा शब्द जल तथा जीव के अर्थ में आता है और अयन स्थान के अर्थ में १ ईश्वर को नारायगा इसलिए कहते हैं कि यह सब जीवों में व्याप्त है। पुराणों में नारायगा विष्णु का नाम है क्योंकि वे जीर-सागर में शेषशय्या पर शयन करते हैं। परन्तु आजकल नारायगा देव शब्द की भाँति आदर-सम्मान के लिए प्रयुक्त हो रहा है, अशिच्तित मनुष्य इस शब्द को कई प्रकार से लिखते हैं यथा—नरायन, नारायन, नराइन, नरेना।

निधि—भक्त अपने इध्देव को अमूल्य निधि के रूप में मानता है।
निरञ्जन—यह शब्द ईरवर के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करता है।
परम—इससे इब्टदेव की महत्ता स्चित होती है।
पाल—यह शब्द ईरवर के संरच्या गुर्य को प्रकट करता है।
पुरी—यह सम्प्रदाय स्चक शब्द दशनामी साधुओं के एक वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है।
प्रकाश—यह इब्टदेव के तेज की ओर संकेत करता है।
प्रताय—भगवान के गुर्य का बोधक है।

प्रसाद—यह शब्द इन्टदेव के अनुग्रह का द्योतक है। पौराणिक नवधा भक्ति में इन्टदेव के सम्मुख कुछ नैवेद्य (प्रसाद) रखा जाता है और देवता पर चढ़ाने के पश्चात् भक्तों की वितरण कर दिया जाता है।

प्रिय—भक्त तथा भगवान् दोनों के प्रेम की व्यञ्जना करता है।
प्रेम—यह शब्द भी प्रिय शब्द के समान पारस्परिक स्नेह का सूचक है। भक्त अपने इब्टदेव
के प्रति चार प्रकार से प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं।

<sup>े</sup> आपो नारा इति श्रोका आपो वै नरसूनवः । तापदस्यायनं पूर्वं सेन नारायण स्मृतः ॥ मनु० १, १०

<sup>े</sup> तीर्थ, आश्रम, गिरि, पर्वत, बन, ऋरण्य, पुरी सानर, भारती तथा सरस्वती—थे दस प्रकार के संन्यासी हैं जिनका वर्गीकरण शंकराचार्य के एक शिष्य ने किया था।

१--दास्यासक्ति-सेवक-स्वामी का प्रेम,

२---वात्सल्यसक्ति---पुत्र-पिता का प्रेम,

३--सब्यासित-मित्र-मित्र का प्रेम,

४-कान्तासक्ति-पत्नी-पति का प्रेम,

बक्स--(देखिए दत्त)

बहादुर-यह उर्द् शब्द इष्टदेव का गुरा वतलाता है।

भगवान्—यह शब्द इध्टदेव के ऐश्वर्य का द्योतक है। आजकल यह देव शब्द की तरह देवताओं तथा अन्य आदरणीय ब्यक्तियों के नाम के साथ प्रयुक्त होता है।

भूषणा—निधि के समान श्राराधक श्रपने श्राराध्यदेव की श्रमूल्य श्रलंकार की तरह प्रेम करता है श्रथवा वह स्वयं भगवान का श्रामूपण है।

मणि-रब-(देखिए भूषण)

मल-यह शब्द कई ऋर्थ में प्रयुक्त हो सकता है।

- (१) मल—(कूड़ा, करकट) इससे भक्त का अध्वविश्वास प्रकट होता है। भक्त अपने को अत्यंत जुद्र मानता है।
- (२) मल-यह मझ का अपभंश रूप प्रतीत होता है जो श्रेश्टन के अर्थ में प्रयुक्त होता है श्रोर मूल प्रवृत्ति की विशेषता बतलाता है।
- (३) मल —यह गोरखपुर की त्रोर ठाकुरों की एक जाति-विशेष है। इस त्रवस्था में यह जातिसूचक गौण प्रवृत्ति होगा। संभव है यह लोग महा देश के रहनेवाले हों। इस जाति के लोग शाही भी कहलाते हैं।
- (४) मल से मलमास का अभिप्राय भी इंगित होता है। यह शब्द प्रायः वैश्यों के नाम के साथ लगाया जाता है।

मित्र—यह शब्द खख्य भाव प्रदर्शित करता है। वेद मंत्र में आत्मा को परमात्मा का मित्र कहा गया है।

रंजन-यह शब्द भगवान् के श्रानंद शुख का द्योतक है श्रथवा इष्टदेव को प्रसन्न करने के श्रर्थ में प्रयुक्त कर सकते हैं।

रत्न-यह महार्थता, दृदता, विरलता तथा शींदर्य के लिए प्रसिद्ध है और निधि के समान भक्तों को संचनीय है। चंद्र के समान यह भी श्रेष्ठत्व का स्ट्वक है।

राज-यह राजा का रूप है और ईश्वर का महत्त्व बतलाता है।

राम—सर्वित्यापी होने से ईश्वर को राम कहा गया है। किन्तु पुराणों में विष्णु के अवतार राम का महस्व विशेष होने के कारण जनता में अवतारी राम की आराधना अधिक प्रचलित हो गई है। इसलिए मनुज्य प्रायः अपनी मिक्त प्रदर्शित करने के लिए राम शब्द अपने नाम के साथ लगा देते हैं।

राय—यह शब्द राजा का श्रपभंश है । कुछ कायस्य तथा वैश्यों की उपाधि भी है । ब्रह्म भट्ट जाति के मनुज्य श्रपने नाम के श्रागे राय शब्द का प्रयोग करते हैं ।

<sup>े</sup> द्वासुपर्का सखुजा सखाया समानं वृत्तं परिषस्वजाते । तयोरन्यः विष्पत्तं स्वाद्वरूवनश्रवन्यो श्रम्भ चाकशीति ॥ ऋ० मं० १। सू० १६॥ | मं० २०॥

<sup>े</sup> रमन्ते योगिनोऽस्मिन् अथवा रमन्ते सर्व भूतेषु ।

लाल—यह वात्सल्य भाव का चोतक है (देखिये किशोर)। चयेलखंड के कुछ राजपूत उपाधि के रूप में लाल शब्द अपने नाम के पहले लगाते हैं। कुछ मनुष्यों का कहना है कि राजा का पहला लड़का युवराज कहलाता है और दूसरा लड़का तथा उसकी संतित लाल की उपाधि से प्रसिद्ध हो जाती है।

वल्लभ-कांतासिक का सूचक है त्रीर प्रिय के ग्रर्थ में त्राता है।

विद्वारी-तन्मयासक्ति का द्योतक है।

व्यत-भक्त की ईश्वर श्राराधना की प्रतिश का सूचक है।

शंकर—यह शब्द इष्टदेव के कल्याण-स्वरूप का बोधक है श्रीर उपासक की गुणासिक प्रदर्शित करता है।

शरण-इससे भक्त की श्रात्मनिवेदनासक्ति का बोध होता है।

शाह—यह फारसी शब्द राजा के अर्थ में प्रशुक्त होता है। मुक्षलिम फकीरों के नाम के साथ भी ख्रादर के लिए प्राय: जोड़ दिया जाता है। कुछ मैदान के च्रिय तथा कुछ पर्वतीय वैश्य ख्रपने नामों के साथ इस शब्द का प्रयोग करते हैं। निम्न श्रेणी के वैश्य इसका ख्रपभंश रूप साहु अपने नाम के खागे लिखते हैं। गोरखपुर के महा टाकुर अपने नामों के ख्रागे शाही प्रयुक्त करते हैं। जब यह शब्द किसी ऋर्थ का सूचक नहीं होता तब वह जाति के ख्रर्थ में समभा जाता है। साहु को कुछ व्यक्ति साधु का विकसित रूप मानते हैं।

श्री—यह शब्द नाम के पहले सम्मानार्थ प्रयुक्त होता है। पहले श्री प्रयोग करने का विधान ग्रानेक प्रकार से था।

प्राय: संन्यासियों के नाम के पहले १०८ श्री प्रयोग करते देखा गया है।

सरूप—सरूप तथा स्वरूप शब्दों से आराधक की इष्टदेव के प्रति रूपासक्ति प्रकट होती है। सहाय—यह शब्द ईश्वर का महत्त्व तथा भक्त की गुणासक्ति प्रकट करता है।

सागर—देखिए पूर्वील्लिखित पुरी।

सिंह, सिनहा— िंह शब्द हिंस् धातु का विपर्यय रूप है। विह अपनी वीरता, विकरालता तथा शौर्य के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए चित्रयों ने अपने नाम के साथ सिंह लगाना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार यह जाति सूचक शब्द हो गया। इसके बाद सिक्लों ने इस शब्द को अपने नाम के साथ प्रयोग किया। अमृत पान के बाद सिक्ल बालक सिंह कहलाता है तथा लड़की कौर (कुमारी)। बीरे-धीरे इस शब्द का प्रचार कुछ कायरथों में भी आरम्भ हो गया। पूर्वी प्रान्त के कायरथ अंग्रेजी प्रमाव के कारण सिंह के स्थान पर सिनहा लिखने लगे। इसका विकृत रूप सिंध अप्रव प्रयोग में नहीं आता। उपर्युक्त प्रकार के जाति या धर्म सूचक नाम शब्द-समुख्य कहलाये जा सकते हैं, क्योंकि उनमें सिंह का कोई विशेष अर्थ न होकर जातिपरक भाव का ही बोध होता है। किन्तु समस्त पद नाम में सिंह अध्यत्व का अर्थ देता है। कुर्मी, अहीर आदि जातियाँ भी जो अपनी गणना चित्रय वर्ण में करती हैं अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करती हैं। पश्चिम की ओर राजस्थान पहुँचते-पहुँचते इसका रूप "सी" हो गया। गुजरात के नरसी मगत में यही सिंह का रूपात्तर है जो हसिंह से जिगड़ कर बन गया है। पंचानन की हिंसात्मक प्रवृत्ति के पाँच रूपों में से सिंह सिनहा तथा सी अभी प्रचलित हैं। सिंघ केवल अंग्रेजी वर्तनी में ही दिखलाई देता है, सींग रूप इस प्रकार लोप हो गया जैसे गदहे के सिर से सींग।

¹ श्री लिखिए षट् गुरुन को, पाँच स्वामि रिष्ठ चारि । तीन मिश्र दो आत को, एक पुत्र बाह नाहि॥

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> भवे द्वर्णागमाद्धंसः सिंहो वर्ण विपर्ययात् ॥

सुमिरन—ईश्वर का स्मरण करना या ध्यान धरना । नवधा मक्ति का एक भेद । सेन—यह पूरक शब्द आश्रित के अर्थ में आता है। सेवक —इस शब्द से दास्य।सिक का बोध होता है। स्वरूप—(देखिए सरूप)

हुकुम या हुक्म —यह विजातीय माषा का शब्द भक्त की भगवान के प्रति दास्यासिक प्रदर्शित करता है। कमो-कभी धर्म-ग्रंथ के उपदेश अथवा शब्द भी उनके अनुयायियों द्वारा इसी नाम से अभिहित होते हैं।

## ३—विशेष नामों की न्याख्या

श्चरवंडानन्द्— श्चर्यंड तथा श्चानंद पृथक्-पृथक् दोनों राज्द ईरवर वाचक हैं श्चीर दोनों के योग से बना हुश्चा श्चर्यंडानंद नाम भी उसी का श्चर्यं देता है। इसका विग्रह श्चर्यंड हैं श्चानंद जिसका श्चर्यात् ईरवर। इसी प्रकार श्चानंद के योग से विशेषणों द्वारा बने हुए योगिक शब्द भी ईरवर के श्चर्यं श्चा सकते हैं जैसे श्चरिक्षलानंद, नित्यानंद, परमानंद, पूर्णानंद, विरजानंदादि।

अगम स्वरूप—यह समस्त पद ईश्वरवाची हैं क्योंकि ईश्वर के अज्ञेय होने से उसका स्वरूप भी अवगत नहीं है।

श्रातस्य निरंजन—ये दोनों शब्द ईश्वरवाची हैं। श्रावृत्ति से भक्त का प्रगाद श्रानुराग प्रकट होता है। इसमें वीप्सालंकार है।

श्चारमाराम—ईश्वर प्रत्येक म्रात्मा में रमण करता है। इससे उसके सर्व व्यापकत्व का बोध होता है। म्रात्मा भी ईश्वर का वाचक होता है।

श्रानन्द ब्रह्म शाह—ग्रानंदमय ब्रह्म जो समस्त संसार का स्वामी है।

श्चानंद सागर—इस समस्त पद से ईश्वर का बीध होता है। यदि सागर की दशनामी संन्यासियों का एक वर्ग माना जाय तो त्रानंद शब्द श्रकेला ही ईश्वर का वाचक होगा।

अोजो मित्र—श्रोज से ईश्वर का बहरण होता है। ब्राराधक श्रोजः स्वरूप परमात्मा से श्रोज (तेज, बल, प्रताप) की याञ्चा करता है। 2

श्रोमेश्वर द्याल—इस नाम में परमात्मा के दो नाम श्रोम् तथा ईश्वर संकलित हैं। इस वीप्सालंकार से भक्त की भावना का प्रवल श्रावेश प्रकट होता है। दयाल गौण प्रवृत्ति से ईश्वर के गुण की व्यंजना होती है।

जी राज मल-जी शब्द जीव का अवशिष्ट अंश है, जीवों का राजा ईश्वर है क्योंकि वहीं उन पर अनुशासन करता है।

भाता के लिएं जन स्वरूप-भावत ईएवर के निर्मल स्वरूप के प्रकाश (भालक) की भाँकी चाहता है।

नूर दयाल-मुसलमानों में नूर<sup>3</sup> नाम अल्लाह (ईश्वर) का है। प्रकाश स्वरूप होने से ईश्वर को नूर कहा गया है।

<sup>ै</sup> श्रवर्षा कीर्तनं विष्णोः समरणं मादसेवनम् । श्रवीमं तदनं दास्यं सख्यमात्मतिनेवदनम् ॥ भागवत ७-१-२३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्रोजोऽसि श्रोजोमवि घेहि ।

उ ज्यों रवि एक श्रकाश है ऐस सकत भरपूर । दादू सेन श्रनंत है श्रवता श्रासे नूर ॥ (दादू)

पितपाल—इस नाम से कई भावनाएँ उद्बोधित होती हैं (१) यह प्रतिपाल का अपभंश है त्रीर रच्क के अर्थ में प्रयुक्त होता है। (२) पित-लज्जा अथवा प्रतिष्ठा के अर्थ में भी व्यवहृत होता है प्रतिएव पितपाल का आश्राय लज्जा का रच्क अर्थात् ईश्वर हुआ। पित राखन नाम से भी यही भाव दिशित होता है। (३) पित का अर्थ स्वामी भी होता है। इससे माधुर्य भाव भी प्रकट होता है। संत था स्फी सम्प्रदाय में भक्त ईश्वर को अपना पित तथा अपने को उसकी पत्नी मानता है। पितराज था पितराम नाम भी इसी अंतिम भाव के द्योतक हैं।

परमहंस भक्तिहि—हंस जीव को कहते हैं ग्रत: परमहंस परमात्मा का वाचक है। समस्त तम का ग्राशव परमात्मा के भक्तों में श्रेव्ड हुग्रा। सिंह यहाँ सार्थक है ग्रीर समस्त पद बनाता है। सेक साधु-सन्तों को भी परम हंस कहते हैं। कदाचित् संज्ञी किसी परम हंस के ग्राशीर्वाद का फल हो।

वंधुदास-ईश्वर को वंधु माना गया है।

वालमसिंह—बालम रान्द वल्लम का विकृत रूप है जो प्रिय पित या स्वामी के श्रार्थ में श्राता है। जीव ईश्वर को श्रपना प्रियतम समक्तता है। संत सम्प्रदाय से इस प्रकार के शन्दों की द्विट हुई।

बहा श्रोंकार—इस नाम में निर्मुण बहा तथा सगुण श्रोंकार (शिव) के सम्मिश्रण का श्रामास गया जाता है। यहाँ पर मूर्तामूर्त का सम्मिश्रण है। श्रथवा दोनों पर्याय शब्द ईश्वर वाचक हैं (वीप्सालंकार)

ब्रह्म भूषण प्रसाद — ब्रह्म भूषण का अभिप्राय ब्रह्म है। भूषण जिसका अर्थात् साधु-संन्यासी मा भक्त । उसका प्रसाद (अनुब्रह) अर्थात् साधु महात्माओं की कृषा से प्राप्त पुत्र । ब्रह्म-रत्न का भी मही आश्रय है। दूसरा आश्रय यह है कि भक्त ब्रह्म को ही अमूल्य आभूषण समभता है अथवा वह सर्व ब्रह्म का अर्लकार है।

श्रह्म वल्लभ—इसके दो श्रर्थ हो सकते हैं (१) ब्रह्म का प्यारा (२) ब्रह्म है प्रिय जिसको । श्रह्मानन्द—इसका विच्छेद दो प्रकार से हो सकता है (१) ब्रह्मा +श्रानंद इस दशा में प्रह्मा के श्रंतर्गत जायगा (२) ब्रह्म +श्रानंद जिसका श्रर्थ है ब्रह्म का श्रानंद श्रथवा ब्रह्म ही श्रानंद १ जिसका ।

विरजानन्द —यह नाम विरज — ग्रानंद से बना है। विरज का ग्रर्थ निर्मल होता है। वेदकान्त—वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो सुष्टि के ग्रादि में चार ऋषियां द्वारा प्रकट होता है। श्री श्रोम् भगवान् चंद्र —यह विचित्र नाम ग्रामिभावक की विलज्ञ्ण बुद्धि का परिचय देता !। श्री श्रादर स्चक है, श्रोम् मूल प्रवृत्ति, भगवान् तथा चन्द्र गीण प्रवृत्ति के बोधक हैं। इसमें भक्त बार देवताश्रों को प्रसन्न करने का श्रमिलाणी है।

- (१) श्री-लच्मी
- (२) श्रोम्-सर्वव्यापक सर्वं तथा सर्वशक्तिमान् ब्रह्म का वाचक है।
- (३) भगवान् इससे वात्पर्य विश्व के पालन करनेवाले विष्णु से है।
- (४) चंद्र देव यह चारी देवता चतुर्वर्ग के देनेवाले हैं। श्री से अर्थ, श्रोम से धर्म, गावान् से सांसारिक सुख समृद्धि और चंद्र से मुक्ति। इस प्रकार भक्त अम्युद्य तथा निःश्रेयस दोनों सिद्धियाँ चाहता है। चंद्र तथा मगवान् सौंदर्य तथा ऐस्वर्य के भी बोधक हैं। इससे प्रवृत्ति की विचित्रता प्रथवा की नृहल प्रियता की अभिव्यञ्जना भी होती है।

श्रुतिकांत-श्रुति का अर्थ वेद होता है देखिए वेदकांत ।

<sup>ै</sup> खमेद बंदुश्च सद्धा खमेद । छ नो बंदुर्जनिता स विधाता "यजु० २० ३२ मं० १०।

संकलानन्द—यह नाम सकल + त्रानन्द दो शब्दों से बना है। सकल का ऋर्थ सब, सम्पूर्ण होता है। इसका ऋाशय हुआ सम्पूर्ण (ईश्वर) का ग्रानन्द ऋथवा विशेषण विशेष्य मान कर सम्पूर्ण आनन्दभय ईश्वर के ऋर्थ में ले सकते हैं।

सचिचदानन्द—देखिए मूल प्रवृत्ति में।

सज्जन सिह—सज्जन प्रियतम के ऋर्थ में द्याता है। साजन तथा सजन इसी के विकृत रूप हैं (माधुर्य भाव)। पति के ऋर्थ में ऋमीर खुतरों ने ऋपनी कहमुकरियों में इसका ऋषिक प्रयोग किया है।

सदानन्द—इसकेदो विच्छेद हैं (१) सदा + स्नानन्द (२) सत् + द्यानन्द। ये दोनों अर्थ ईश्यर के वाचक हैं।

सर्वेश्वर द्याल —सब का स्वामी होने से ईश्वर का नाम सर्वेश्वर है। हंसनाथ—देखिए मूल प्रवृत्ति में।

हजूर सिंह—यदि यह समस्त पद माना जाय तो सिंह शब्द जातिस्चक न होकर श्रेष्ठत्व का बोधक होगा। इस दशा में इस नाम का अर्थ होगा श्रेष्ठ स्वामी (देखिए मूल में हजूर)।

हृद्यनन्दन—हृद्य तथा हृत् राव्दों से निर्मित शिष्ट सम्बोधन कान्तासिक की अभिव्यञ्जना करते हैं।

### ४--समीक्षण

नामों के इस संकलन में अस के दो रूप व्यक्त हो रहे हैं। अनादि लाल, निराकार आदि नाम उसके निर्मुण स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं तथा सर्वश्चितमान लाल, दयालु आदि नामों से उसके सगुण रूप का बोध होता है। प्रथम उसकी निषेषात्मक विशेपताओं को प्रकट करता है एवं द्वितीय से उसके विधेयात्मक शुणों का प्रहण होता है। सगुण से तात्वर्य पौराणिक देवता से नहीं, अपितु आनन्द, शुद्ध, नित्यादि गुणों से युक्त अमूर्त ईश्वर के अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अमूर्त ईश्वर, अगम, अगन्त, अनन्त, अनादि, अनुरम, अमर, अमर, जानी, दयालु, नित्य, निरंजन, निराकार, निर्विकार, पित्र, विभु, सिन्चदानन्द स्वरूप, सर्वशितमान, सर्वे-स्वर, सर्विद्यक्ती, आदि लक्ष्ण युक्त है। देश्वर के ये नाम उसके शुण, कर्म, स्वभाव, तथा स्वरूप पर अवलंबित हैं। यही प्रवृत्ति नामों में भी व्यात है। दयासागर प्रजापति, अविनाश चंद, सिन्चदानन्द स्वरूप नाम इसो प्रकार के उदाहरण हैं। परमात्मा को इन्हीं चार बातों से आकृष्ट होकर आदि नाम एखते हैं।

भारत की धार्मिक परिस्थिति के अनेक स्तर प्रस्तुत नामों में स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें तीन कालों में विभाजित किया जा सकता है:---

- (क) वेदान्त काल (ख) निर्मुणी चन्त काल तथा (ग) आधुनिक काल ।
- (क) वेदान्त काल—शंकर स्वामी का वेदान्त सामान्य जनना के लिए। हूं तथा नीरस था। अप्रतर्य यह शिद्धित समुगय में ही सीमित रहा। इस फाल के नानों में ये विशेषनाएँ नाई जानी हैं।
  - (१) नत्र् समासान्वित नाम ऋदैतानन्द, श्रमेदानन्द, ऋव्यक्तानन्द ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जब मोरे मंदिर में भावे। सोते सुक्तको भ्रान जगावे॥ पदत फिरत वह विरह के श्रवर। ए सिख सञ्जन! ना सिख मच्छर॥

<sup>े</sup> हुश्वर सिवदानंदरवरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वध्यापक, सर्वान्तर्थामी, आजर, अभर, अभय, नित्य, पवित्र और स्थिट हर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। (आर्य समाज का दूसरा नियम)

- (२) ब्रह्म, त्र्यात्मा, मायादि शब्दो से निर्मित नाम-ब्रह्मदेव, त्र्यात्मानन्द, मायाकान्त ।
- (३) शंकराचार्य स्त्रयं शेव ये अतः कुछ नाम मूर्तामूर्त दोनों श्रेणियों में आ सकते हैं। जैसे अविनाशचन्त्र, अन्युतानन्द, सचिदानन्द।
  - (४) ये नाम प्रायः शुद्ध तत्सम शब्दों से बने हैं ?
- (खं) निर्गु ग्री संत काल —नानक, कबीर, दादू त्रादि, मत प्रवर्तक संत प्रायः ऋशिद्वित, त्राल्प शिद्धित तथा निम्नश्रेणी के व्यक्ति थे। त्रातः उचकोटि की जनता पर इनका कोई प्रभाव न पड़ा। इनके नामों में निम्नलिखित बातें विशेष उत्तेखनीय हैं।
  - (१) निषेघात्मक नाम--- ग्राकलू, निरंकार देव, ग्रान्ए चंद्र, ग्रालखनिरंजन।
- (२) मुसलमानों के संसर्ग में रहने के कारण कुछ विजातीय शब्द इनके नामों में पाये जाते हैं। मालिक, साहब, हज्रु, हाकिम ग्रादि।
- (३) स्की तथा सखी सम्प्रदाय से प्रभावित होने से इस प्रकार के नाम प्रचलित हो गये। यथा दृह्हासिंह पीतम दास, प्रियतम चन्द्र, बालम सिंह, सज्जनसिंह, साईदास हृदयेश।
  - (४) इस काल के नामों में विकृत शब्द ग्रिधिक मिलते हैं।
  - (ग) आधुनिक काल
- (ग्र) इस युग के नामों में सुधार करने का श्रेय ग्रार्थसमाज को सबसे ग्रिधिक है। इन नामों में मुख्यतः ये लक्त्ए दिव्योच्य होते हैं।
  - (१) निर्गुणात्मक नाम-निर्विकार शरण, विरजानन्द ।
- (२) वेद, विश्व तथा गुरा विशिष्ट शब्दों से विनिर्मित नाम—विश्वपति, श्रुति कांत, विभुकुमार सर्वेगुराधसाद।
  - (३) श्रोम् या प्रण्व के सहयोग से निर्मित नाम श्रोमप्रकाश, श्रोमानन्द प्रण्वकुमार श्रादि ।
- (४) विष्णु, इन्द्रादि वैदिक नाम ईश्वर के अर्थ में पुनः प्रयुक्त होने लगे हैं। किंतु मूर्तिपूजा के युग में ऐसे नाम अमोत्पादक ही हैं क्योंकि उनको प्रायः मूर्त देवता वाचक ही समक्का जाता है। अर्तः उनको इस प्रवृत्ति में सम्मिलित नहीं किया गया है।
- (५) ये नाम लघु, शुद्ध तत्सम तथा प्रायः विना गौ ॥ प्रवृत्ति स्चक शब्द के होते हैं। इन नामों में चरण, प्रसाद आदि षोडशोपचार या नवथा भक्ति स्चक शब्दों के स्थान में प्रताप, प्रकाश आदि गुण निर्देशक शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं।
- (आ) स्वामी राज्द से बने नाम राधास्वामी सम्प्रदाय की देन प्रतीत होती है, क्योंकि इस मत के अनुयायी राधास्वामी या स्वामी को निशुर्ण अमूर्त ईश्वर के अर्थ में लेते हैं।

निगु णोपालना में मानस-त्राराधना ही क्समव हो सकती है। उसमें ध्यान, धारणा तथा समाधि द्वारा ही बद्धकी प्राप्ति मानी गई है। मक्त उसके गुण तथा किया कलाप का ही वर्णन कर सकता है। किंतु यहाँ बहुत से नामों में घोडशोपचार तथा नवधामिक्त सम्बन्धी गौण प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। इससे यह स्पष्ट है कि सगुण देव पृजा का हिन्दू समाज में प्रावल्य है। देवार्चना में ही श्रंगार तथा लीलात्रों को स्थान मिलस कता है। चरण सेवा, नैवेच त्र्र्पण, नीराजनादि निर्गुण ब्रह्म की सम्मव नहीं। ऐसे नामों में निर्गुण ब्रह्माराधना तथा सगुण देव पृजा—इन दो विभिन्न प्रवृत्तियों का सम्भव नहीं। ऐसे नामों में निर्गुण ब्रह्माराधना तथा सगुण देव पृजा—इन दो विभिन्न प्रवृत्तियों का सम्भव पाया जाता है। जन साधारण में प्रचलित न होने से उनमें विकृत या त्र्यप्रश्रंश रूप भी नगस्य ही हैं। करीम, मौला, हाकिए न्नाटि केवल थोड़े से नामों में ही इसलाम धर्म का प्रमाव दिखलाई।दे रहा है। सामान्य जनता की ब्रद्धि से परे होते हुए भी मूर्तिपूजा के इस युग में निर्गुण ब्रह्म प्रदृत्ति में इतने नामों का होन। कुछ कम गीरव की बात नहीं है।

# दूसरा प्रकरण

## त्रिदेव \*-- १ ब्रह्मा

- (१) गणना :---
- (क) क्रमिक गणना :---
- (१) नामों की संख्या १०१
- (२) मूल शब्दों की संख्या ७०
- (३) गौण शब्दों की संख्या २४
- (ख) रचनात्मक गणना :--

एकपदी नाम द्विपदी नाम, त्रिपदी नाम, चतुष्पदी नाम, पंचपदी नाम—योग ४ ६० ३० ६ १ १०१ इसमें दो शब्द वाले नामों की संख्या अधिक है।

## २—विश्लेषण

- (क) मूल शब्द :---
- (१) एकाकी—कर्ता, कर्तार, धातृ, परमेण्डी, बरमा, बिरम, बिरमन, विधि, बीधा, ब्रह्म, ब्रह्मा, विरंचि, बिरंची, श्रुतिधर।
- (२) समस्त-पदी अंबुज कुमार, अव्ज नारायण, कमल अयन, कमल किशोर, कमल कुमार, कमलदेव, कमल नाथ, कमल नारायण, कमल वास, कमलासन, कम्मल लाल, गिराराम, गिरेंद्र, चतुरानन, चिंतामणि, निलानीकुमार, नियति देव, पंकज लाल, पदुम लाल, पद्म किशोर, पद्मार्भ, पद्म देव, पद्मनारायण, पद्म प्रसाद, पद्माधार, प्रजापित, बागेश्वर, बानी राम, बानीसुर, भारतीराम, मेधापित, राजिव नारायण, वागीश, वागीश्वर, वाणीश, विद्याकांत, विद्यानिवास, विद्यामोहन, विद्याराम, विद्या साहब, विमलेंद्र, विमलेश, विश्वकर्मा, शारदाकांत, शारदाराम, श्रुतिदेव, सरस्वती नारायण, सरस्वती मणि, सरोज कुमार, सारस पाल, सृष्टि नारायण, हंसदेव, हंसध्यज, हंसनाथ, हंस नारायण, हंसराज।
  - (ख) मूल शब्दों पर टिप्पशियाँ
  - (१) रचनात्मक :--

मूल प्रवृत्ति चोतक समस्त पदों की रचना इस प्रकार हुई है:---

- (श्र) कमल या उसके पर्यायवाची शब्दों के योग से-यथा :- श्रंबुज कुमार।
- (ग्रा) सरस्वती या उसके पर्यायवाचक शब्दों के योग से-यथा :- शारदा कांत ।
- (इ) हंमादि शब्दों ने गोग से-यथा-हस नाथ।
- (ई) कुळ समस्त पद बला के कार्य का वर्शन करते हैं-वशा :—प्रजापति 🕼
- \* त्रिदेवों का सुन्दर, सूचम परिचय इस आशीर्वाद में मिलता है। गवहा वाहनंयेपोत्तिकचा कर भूगणम्। जपसा पत्नयेवेषां ते देवाः पान्तु त्रः सदा ॥

- (उ) कुछ शब्द उसकी ग्राकृति का परिचय देते हैं-यथा :- चतुरानन !
- (२) पर्यायवाचक शब्द :--

ब्रह्म। के श्रिधिकतर नाम कमल तथा सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों के योग से बने हैं। इन नामों में श्राये हुए दोनों शब्दों के पर्यायवाची इस प्रकार हैं:—

कमल—श्रंबुज, श्रन्ज, निलनी, पंकज, पद्म, राजीव, सरोज, सारस । सरस्वती—गिरा, भारती, मेधा, वाक्, वाणी, विचा, विमला, शारदा।

(३) विकसित रूपों के तत्सम रूप :--

| विकसित | तत्सम   | विकसित   | तत्सम्    |
|--------|---------|----------|-----------|
| कत्तरि | कर्त्ता | पदुमलाल  | पद्मलाल   |
| बरमा   | त्रह्या | वागेश्वर | वागीश्वर  |
| विरम   | त्रह्मा | बानीराम  | वार्गीराम |
| विरमन  | बह्या   | बानीसुर  | वाणीश्वर  |
| बीधा   | विधि    | विरञ्जी  | विरिच्च   |

- (४) विजातीय प्रभाव :- केवल साहब शब्द ही मुसलिम संस्कृति का चौतक है।
- (४) वीज कथा :--

इन नामों से ब्रह्मा का यह परिचय प्राप्त होता है:-

| जन्मस्थान | कमल           | (पद्मगभी)  |
|-----------|---------------|------------|
| श्राङ्गति | चारमुख        | (चतुरानन)  |
| पत्नी     | सरस्वती       | (वाणीश)    |
| वाहन      | हंस           | (हंसदेव)   |
| ग्रवस्था  | <u>ਫਬੇ</u> ਨਤ | (परमेण्डी) |
| कार्य     | सृष्टिसृजन    | (विश्वकमी) |
|           | प्रजा पालन    | (प्रजापति) |

### (ग) मूल शब्दों की निरुक्ति:—

कर्तार—यह कर्त्ता का विक्कत रूप है। संसार को रचने के कारण ब्रह्मा को कर्त्ता कहा गया है। गिराराम—गिरा ग्रार्थात् सरस्वती में रमण करनेवाले ब्रह्मा।

गिरेंद्र—यह नाम गिरा + इन्द्र से बना है, गिरा (सरस्वती) के इन्द्र (स्वामी) अर्थात् बहाा । चतुरानन—सरस्वती की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा उसको प्रेम की दृष्टि से देखने लगे। उस ी कुदृष्टि से बचने के लिए सरस्वती कभी दाहिनी ओर, कभी बायें ओर कभी पीछे छिपने लगी। जिधर जिधर वह छिपती थी उधर उधर ही एक नये मुल का आविर्भाव हो जाता था। अंत में सरस्वती आकाश की और उड़ी तो बह्मा के सिर पर एक और सिर प्रकट हो गया उसको शिव ने काट दिया। श्रीमद्मागवत् में ब्रह्मा के चार सिरों की उत्पत्ति का हेतु इससे अधिक सुन्दर है।

चितामिए--यह एक काल्पनिक मिए है जो अपने स्वामी की सब कामनाओं को पूर्ण करती है। बिहा भी सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाला है। अवएव उसे चितामिए कहते हैं। अध्वा

(तृतीय स्कंबं अध्याय भ)

<sup>े</sup> तस्वां च अन्मोरूहकर्षिकायामवस्थितो लोकमपश्यमान्। परिभ्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रश्चावारि लेभेऽनुदिशं मुखानि ॥१६॥

स्रमूल्य मिंगा के सदृश वह (बहा।) चितनीय है। तुलसीदास इस शब्द से राम की श्रोर संकेत करते हैं यथा:---

तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु चिंतामणि पहिचाने।

धारु, प्रजापति--प्राशियां की सुष्टि करने तथा पालने के कारण ब्रह्मा को धातृ तथा प्रजापित कहते हैं।

निलनी कुमार-विहा की उत्पत्ति निलनी ग्रर्थात् कमल से हुई है।

नियति देव-- त्रहा को भाग्यविधाता माना गया है। इसलिए उनका यह नाम हुआ।

पदुमलाल—पदुम पद्म का अपभंश रूप है। हिन्दी के प्रिस्ट विद्वान् लेखक श्री पदुमलाल पुन्नालाल बक्की का कहना है कि जो भावना मेरे पूज्य पिता जी की पदुमलाल नाम में पाई जाती है वह उसके परिवर्तित शुद्ध रूप पद्मलाल में नहीं दिखलाई पड़ती। अतएव वह अपने नाम में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। इसके विपरीत मेरे मित्र श्री वागेश्वरदयाल एम० ए० अपने नाम की कथा इस प्रकार बतलाते हैं। "महामारी के दिन थे, मेरा परिवार एक वाग में डेरा डाले हुए था। मैं उसी बाग में पैदा हुआ। मेरे मा बाप ने मेरा नाम बागेसर रक्खा। जब में पद-लिखकर बड़ा हुआ तो मैंने अपना नाम बागीश्वरदयाल कर लिया।" इस अवस्था में बागेश्वर वाले नाम स्थान द्योतक प्रवृत्ति में जाने चाहिए। संस्कृत से अनभित्र होने के कारण बागीश्वर के स्थान में मनुष्य बागेश्वर प्रयोग करने लगते हैं। यदि बावेश्वर रूप माना जाय तो ये नाम शिव के साथ लिखे जायँगे।

पद्य गर्भ-यह नाम ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय में प्रकाश डालता है। ब्रह्मा विष्णु की नामि से उत्पन्न कमल में पैदा हुए।

परमेष्डी-- त्रिदेव में ज्येष्ट होने के कारण ब्रह्मा को परमेष्टी कहते हैं।

बागेश्वर-देखिए पहुमलाल ।

वागीश, वागीश्वर, वाणीश, विद्याकांत—वाक्, वाणी, विद्या, यह सरस्वती के पर्याची शब्द हैं। इसलिए इन नामों का ऋर्थ ब्रह्मा है।

विश्वकर्मा-विश्व का निर्माण करने से ब्रह्मा का यह नाम पड़ा।

श्रुतिधर-प्रलय के अंत में ब्रह्मा वेदों की रचा करता है।

सारसपाल-सारस कमल तथा इंस के द्यर्थ में प्रयुक्त हुआ है। एक से उत्पत्ति दूसरे से वाहन का संकेत है। एक ही नाम से दो काम सिद्ध होते हैं।

सृष्टिनारायण-सृष्टि रचना करने से यह नाम हुआ।

ह्ंसनाथ-हंस ब्रह्मा का वाहन है।

हंसध्वज-बहा। की पताका पर हंस का चित्र होने से यह नाम पड़ा।

घ--गीग शब्द :--

(१) वर्गात्मक :--

<sup>े</sup> निर्मुणी संतों ने इसका प्रयोग बहा के लिए किया है— नानक कहत चेत चिंतासणि अंतह होहि सहाई।

र "कुछ्" नामक पुस्तक का 'नाम" प्रकरण देखिए।

स पण कोशः सहसोऽवितिष्टत् कालेन कर्म प्रतिकोधितेन ।
 स्वरोचिपा तत्सलिलं विशालं विद्योत्तयक्षर्कं इवात्मयोनिः ॥१४॥

श्रीमद्वागवत् महापुराण तृतीय स्कंघ अध्याय ॥८॥

- (अ) जातीय शाह, सिंह, सिनहा।
- (२) भक्तिपरक—ग्रानन्द, इंद्र, कुमार, चंद्र, दस्त, दयाल, दास, दीन, देव, नाथ, नारायण, प्रताप, प्रसाद, बहादुर, राम, लाल, श्रारण, सहाय, स्वरूप।
  - (३) सम्मिश्रगः :--

ब्रह्म-इस सम्मिश्रण में भक्त की तीन भावनाएँ पाई जाती हैं :--

- (अ) बहा ही हंस नारायण (बहा) है। इस रूपकालंकार से दोनों देवों में अभिन्नत्व पाया जाता है।
- (ग्रा) श्रन्य देव के द्वारा इच्ट देव की आराधना की जाती है। ब्रह्म के हंस नारायण इस तत्पुरुष समास से यह भावना प्रकट होती है कि भक्त ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मा के समीप पहुँचना चाहता है।
- (इ) दोनों देवों में से एक को विशेषण दूसरे को विशेष्य माना जाय। यहाँ पर ब्रह्म विशेषण श्रीर हंस नारायण विशेष्य है। ब्रह्मा में निर्मुण ब्रह्म के गुणों का श्रारोपण किया गया है। देखिए विशेष नामों की न्याख्या में ब्रह्म हंस नारायण।

शं हर सम्मिश्रण में भी उपर्युक्त तीनों भावनाएँ हैं। देखिए विशेष नामों की व्याख्या में ब्रह्मा शंकर।

ङ- गौए शब्दों की विवृत्ति

देखिए ईश्वर प्रवृत्ति के श्रांतर्गत गौण शब्दों की विदृत्ति ।

(३) विशेष नामों की व्याख्या :-

श्रंबुज कुमार, श्रब्ज नारायण, कमल किशोर—कमल शब्द स्वतः ब्रह्म का बीधक है किंद्र जन साधारण में यह इस अर्थ में प्रचलित नहीं है। इससे इसका बाचक अर्थ सुन्दर, कोमल कमल का फूल ही समका जाता है। अर्तः कमल सम्बन्धी समस्त पद कमल किशोर ब्रह्मा के अर्थ में लेना उपयुक्त होगा क्योंकि ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से हुई है।

कमलासन सिंह — कमल + आसन से कमलासन बना है। कमल में बास होने से यह ब्रह्मा के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

पद्माधार सिनहा—पद्माधार का विग्रह दो प्रकार से हो सकता है। (१) पद्म + आधार अर्थात् पद्म है आधार जिसका (ब्रह्मा) (२) पद्म + आधार, पद्मा (जद्मी) के आधार अर्थात् विष्णु इस अवस्था में यह नाम विष्णु के अन्तर्गत रहेगा। सिनहा शब्द सिंह का विकृत रूप है जिसका प्रयोग पूर्वप्रांतवासी विशेषतः बिहारी करते हैं।

वागेश्वर द्याल — नागेश्वर का शुद्ध रूप बागीश्वर है जो वाक् — ईश्वर से बना है। वाणी का स्वामी होने से यह बहार का नाम हुआ। प्रायः बाग में उत्पन्न होने से भी गागेश या बागेश्वर नाम पड़ जाता है। देखिए सरस्वती के अंतर्गत विशेष नामों की न्याख्या में वागीश्वरी।

ब्रह्मदेव-ब्रह्म शब्द भी ब्रह्मा के ऋर्थ में प्रयोग होता है।

श्रवाहं सनारायण—हिंदू समाज श्रपने इष्टदेव की मूर्तामूर्त श्रयवा सगुणा निर्मुण इन दो रूपों में श्राराधना करता है। सगुण देव के रूप में ब्रह्मा हंस नारायण है क्योंकि हंस उनका वाहन है किंतु निर्मुण ब्रह्म के रूप में वह सर्वव्यापक, सर्वेश तथा सर्वशक्तिमान है। इन दो मूर्तामूर्त श्रंतमीवनाश्रों का इस नाम में स्टिम्अस्य पाया जाता है। इंस जीव के श्रर्थ में तिने से समस्त पद ब्रह्म का वाचक होगा (बीप्सालंकार)।

त्रह्मा शंकर—इससे मक्त की दो गिन्न देवों के प्रति समनिष्ठा प्रतिमासित होती है। ग्रारा-धक चाहता है कि ब्रह्मा तथा शंकर दोनों देव एक साथ ही प्रसन्न हों। ग्रान्य मावना यह हो सकती है कि ब्रह्मा हमारे लिए कल्याणकारी (शंकर) हो। तीसरी यात यह है कि उपासक सीघा शंकर तक न जाकर ब्रह्मा के द्वारा शंकर तक पहुँचकर श्रपनी साधना-सिद्धि का श्रमिलाधी है। ऐसी दशा में उत्तर पद (शंकर) प्रधान होगा श्रोर यह नाम (ब्रह्मा शंकर) शिव प्रवृत्ति के श्रंतर्गत स्थान पायेगा। इस समस्त पद का विग्रह कई प्रकार से हो सकता है—एतदर्थ इनमें सम्बन्ध भी विभिन्न होंगे—(१) ब्रह्मा श्रीर शंकर—(द्वंद्व समास)—भक्त दोनों देवों के प्रति समान श्रद्धा रखता है। श्रत: इससे सम सम्बन्ध प्रकट होता है।

- (२) ब्रह्मा ही शंकर है (कर्मधारय समास)—यह उपमेय उपमान सम्बन्ध दोनों के श्रभिन्नत्व का बोधक है (रूपकालंकार)।
- (३) ब्रह्मा के शंकर (पष्टी तत्पुरूप समास) इस साधन-साध्य सम्बन्ध से मक्त ब्रह्मा के द्वारा शंकर तक पहुँचना चाहता है।
- (४) ब्रह्मा-शंकर (कर्मधारय समास)—यहाँ विशेष विशेष्य सम्बन्ध होने से एक विशेषण की कार्य करता है दूसरा विशेष्य का । इस प्रकार वे पारस्परिक विशेषता बतलाते हैं ।

ब्रह्मेंद्र प्रताप सिंह—इसमें धार्मिक प्रवृत्ति के ब्रातिरिक्त ऐश्वर्य, तेज ब्रादि गुर्यों का भी बोध होता है। इससे यह नाम च्त्रियों का प्रतीत होता है। अ—समीचरा:

इस ग्रहासंख्यक नाम संग्रह से विदित होता है कि ब्रह्मा की श्रर्जना जन साधारण से उठती जा रही है। इस हास के कतिपय कारण हैं।

ब्रह्म के न तो विष्णु के से अवतार ही थे और न शिव के सहश उनके कुल में कोई पराक्रमी ह्यक्ति ही हुए जो मक्तों की संख्यामिन्नृद्धि में सहायक होते और न उनमें कोई विशेष आकर्षक गुण ही था। उनकी पत्नी सरस्वती ने केवल थोड़े से पठित समाज में ही आदर पाया और उनके मानस पुत्र प्राय: संसार से विरक्त ही रहे। ब्रह्म की पूजा उठने के कई कारण पुराणों में बतलाये गये हैं। इनके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। जिससे उनके भक्तों का प्रभुत्व देश से उठ रहा प्रतीत होता है। ऐसा मालूम होता है कि उनके अनुयायी न जन समूह में और न शिष्ट समुदाय में अपना सिक्का जमा सके। उपासकों की संख्या घटने से पंचदेवों भी में उनको स्थान न मिला, देश के अन्य स्थानों से उनकी महत्ता एवं सत्ता तिरोहित होती हुई दिखलाई देती है क्योंकि अब केवल पुष्कर में ही ब्रह्म का एक मंदिर पाया जाता है। इस नाममाला से ब्रह्म की पौराणिक कथा अति सक्त रूप से ही प्राप्त हो रही है।

## त्रिवेच-२ विष्णु

#### १ —गणना

क-क्रमिक गणना :--

- (१) नामों की संख्या—=१७
- (३) गौरा शब्दों की संख्या-१३४

ख-रचनात्मक गणना:-

एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम षट्पदी नाम ३४ ३५६ ३३४ ७४ १८ १ योग द्वर७

दो राज्दों के नामों की संख्या सबसे ऋधिक है।

विष्णु के प्राप्त मुख्य श्रामिधानों में न्यूनाधिक संख्या के विचार से यह क्रम हिट्योचर होता है:—हिर १०३; भगवान् ४६; विष्णु ३८; मुकुंद २२; माधव १७।

## २—विश्लेपग

#### क-मूल शब्द :--

- (१) एकाकी: अच्युत, अजुग, अनन्त, उपेंद्र, कवलधारी, कमलाकर, कुमुद, गजाधर, गदाधर, गुन्तार, चक्की, चक्रधर, चक्रधारी, जगतार, जगधारी, जनार्दन, ज्योतिष, तारन, तुलसीधर, विज्ञानी, त्रिलोकी, धनंजय, पदाधर, पावन, प्रभु, बद्रीधर, विशंवर, विशंपर, विशंग, विश्वन, विश्वन, भगवन्त, भगवान, भगवान, भगवान, भगेलू, भगोले, भगोने, भगाने, भग्गन, भग्ग, भागवत, मधुसुद्दन, मनधारी, मुकुंद, मुकुंदी, मुरहू, मुराहू, विद्वल, विश्वन, विश्वधर, विश्वधर, विष्णु, वैकुंठ, शंखधर, शाक्षधर, अधिर, सत्य, सगुन, सदातन, सलिका, सलेकू, सारंगधर, सालिक, सुदर्शन, हरि, हरिया।
- (२) समस्तपद्राः इप्रविदेश्वण, द्रादिपुरुप, इदिरारमण, कमलनयन, कमलनेत्र, कमलमोहन, कमलाकांत, कमलाचन्द्र, कमलानाथ, कमलापति, कमलामोहन, कमलामुख, कमलेंद्र, कमलेंद्र, कमलेंद्र, कमलेंद्र, कमलेंद्र, कमलेंद्र, कमलेंद्र, कोस्तुमनंद्र, कोस्तुमानन्द, गजराम, गजेंद्र, गयेंद्र, गरुङ्ध्वज, चक्रपाणि चक्रपाल, चक्रेश्वर, चतुर्मुज, जगतपाल, जगदीश, जगदीश्वर, जगदेव, जगनायक, जगनाथ, जगपति, जगपाल, बगदंधु, जगमूरत, जगराज, जगरूप, जगेश्वर, जनेश्वर, जनेश्वर, जयकांत, जयनाथ, जयपति, जयपाल, बयरत्न, जयेंद्र, जागेश्वर, जैरक्खन, जैराखन, त्रलीनाथ, त्रलीरमण, त्रलसीवल्लम, त्रिमुवनमुख, देवलोक सिंह, ध्रुवनाथ ध्रुवपति, ध्रुवराज, नरवर, नरायन, नरेना, नरोत्तम, नलिनिवलोचन, नागेंद्रनाथ, नत्रायण, पद्मकांत, पद्मनाथ, पद्मपाणि, पद्माकांत, पद्माधार, पद्मापति, पुंदरीकाच, पुरायदेव, पुरायरलोक, पुरुषोत्तम, बदरीराम, बद्रीनाथ, बद्रीनारायण, बद्रीराज, बद्रीविशाल, केंक्रेश, मक्तवरसल, मक्तीश, मखदेव, माध्रव, माध्रो, मायाराम, यनियाण, यनीया, यनीश्वर, माध्रव, यागेश्वर, रमाकांत, रमानन्द, रमानाथ, रमानिवास, रमापति, रमाराम, रमेंद्र, रमेश, राजिवलोचन, लद्मीराम, त्रव्यानिकांत, लद्मीनाथ, लद्मीनिध, लद्मीनिवास, लद्मीपति, लद्मीपकारा, लद्मीरान, लव्मीरान, लद्मीरान, लद्मीरान, लव्मीरान, लद्मीरान, लव्मीरान, लव

लौलीराम, विजयकांत, विजयदेव, विजयनरेश, विजयपाल, विजयपाज, विजयराम, विजयवल्लभ, विजयंद्र, विजंद्र, विमलदेव, विश्वकांत, विश्वदेव, विश्वपति, विश्वपाल, विश्वरूप, वेंकटरमण, वेंकटेश, वेंकटेशनर वेंकुंठचंद्र, वेंकुंठनाथ, वेंकुंठपाम, वेंकुंठविहारी, व्यंकटेश, शांतराम, शांताकार, शांतिस्वरूप, शालिग्राम, शिववल्लभ, शेपनारायण, शेषराज, शेषराज, श्रीक्रिय, श्रीनेवास, श्रीनेति, श्रीपति, श्रीपति, श्रीनंद, श्रीनन्दन, श्रीनाथ, श्रीनायक, श्रीनिकेत, श्रीनिधि, श्रीनिवास, श्रीनेति, श्रीपति, श्रीपाल, श्रोभावन, श्रीभ्रण, श्रीमिण, श्रीमतोहर, श्रीमोहन, श्रीरंग, श्रीरंजन, श्रीरंजन, श्रीराज, श्रीवल्लम, श्रीविलास, श्रीविहारी, श्रीश, श्रीसहाय, श्रीसिंह, श्रुतिनाथ, श्वेत वेंकुंठ, सत्यदेव, सत्यनारायण, सदारंग, सालिगराम, सिरपत (श्रीपति), स्वर्गवीर, हंसनारायण हयवर।

टिप्पणी—(१) रचनात्मक—उपर्युक्त विष्णु के नामों का संगठन इस प्रकार हुग्रा है।

(ग्र) कुछ नाम उनकी स्त्री लद्दमी तथा उसके पर्यायवची शब्दों के योग से बने हैं। यथा— लद्दमीनिधि, श्रीनाथ।

लर्दमी के पर्यायवाची शब्द—इंदिरा, कमला पद्मा, मा, माया, रमा, लोला, श्री। श्री के योग से द्रु नामों की रचना हुई है।

- (स्त्रा) कुछ नाम उनके प्रिय पदार्थों के स्त्राधार पर रखे गये हैं यथा—गदाधर, चक्रधर, पद्मधर, शार्क्षधर, कौस्तुभानन्द।
  - (इ) कुछ नाम उनके सेवक जय-विजय से सम्बन्ध रखते हैं यथा :-- जर्येद्र, विजयकात ।
- (ई) कुछ नाम विष्णु की श्रचल मूर्तियाँ—जगन्नाथ, तथा बद्रीनाथ श्रीर चलमूर्ति शालग्राम परक हैं।
  - (उ) कुछ नाम उनके रूप तथा त्राकृति के परिचायक हैं यथा-पुंडरीकान्त, चतुर्मुज ।
  - (क) कुछ गुणीभून नाम हैं--सत्यदेव, पुण्यदेव, अच्युत।
  - (ए) कुछ नाम सार्वभौम अधिकारस्चक हैं—विश्वपति, त्रिलोकराम, जगतपाल।
  - (ऐ) कुछ नाम उनकी अलौकिक लीलाश्चा पर अवलम्बित हैं—मधु सद्दन
  - (छा) कुछ नाम उनके स्वर्गधाम की छोर संकेत करते हैं :-वैकुंठनारायसा ।
  - (श्री) कुछ नामों से उनका श्रनुपम क्रिया-कलाप प्रकट होता है :—मुकुंद । विकृत या विकसित राब्दों के तत्सम रूप :—

विकृत शुद्ध विकृत विश्वत शुद्ध शुद्ध ग्रज्ग ऋयुग कॅवलधारी कमलधारी तारन माधो तारख माधव मुक्द मुक्दो गनाध्र गदाधर त्रिजुगी त्रियुगी मुनेश्वर मुनीश्वर मुरहू, मुराहू मुरहा. गर्येद्र गजेंद्र. नराइन, नरेना लच्मेंद्र लच्नींद्र नारायग लच्मेश्वर लक्मीर्वर गोप्तृ गुप्तार बद्रीराम लखी, लखी, लन्कु लद्दमी बदरीराम लोलीराम लोलाराम चक्री विशंवर, विशंभर चकी विश्वम्भर संगुन संगुण सलिका, सलेक, शालग्राम जगमृति विशन, विशुन, विशन विश्व सालिक, सालिगराम अगम्रत भगवन्ना, भगेलू , भगोले सिरपत श्रीपति वागेश्वर जागेश्वर मग्गन, मग्गू. भगवान' जैरक्खन, जैराखन जय रत्त्वक भनवारी मखिधारी हरिया हरि 88

ख-बीज कथा—इन नामों से विष्णु की यह वीज कथा संकलित मिलती है जिसका पुराणीं में विशद वर्णन पाया जाता है।

नाम—विष्णु रूपाकृति—चतुर्भुज, नलिनविलोचन स्वभाव—सौम्य, शांत स्रालंकार—कौस्तुभमणि

स्त्री---लदमी

श्रायुध—शंख, चक्रसुदर्शन, गदा, पद्म, शार्ज्जधनु

निवास—वैकुंट

सेवक-जय-विजय

वाहन--गरुड

गुण-सत्य, पवित्रादि

कर्म-पालक, मुक्तिदाता

श्रचल मृतियाँ-जगन्नाथ, बद्रीनाथ

चलमृतिं—शालग्राम

लीला-गज-उद्धारणादि

ग-मृल शब्दों की निरुक्ति:-

ध्यच्युत-- अविनाशी, अलंड तथा एक रस होने के कारण विष्णु का नाम अन्युत हुआ।

धारविंदेचाग-कमलनयन विष्णु।

शादिपुरुष '-यह विष्णु की उपाधि है।

उपेंद्र—इंद्र के छोटे भाई होने के कारण विष्णु को उपेंद्र कहते हैं।

क्रमुद्-यह विष्णु का बोधक है।

गजराम, गजेंद्रनाथ — एक बार पानी पीते हुए एक हाथी की सूँड को एक मगर ने पकड़ लिया। बड़ी देर तक दोनों में खींचातानी होती रही, किन्तु हाथी अपनी सूँड को न छुड़ा सका श्रीर मगर उसको गहरे पानी की श्रोर खींचकर ले जाने लगा, तब हाथी ने विवश होकर श्रातंनाद से मगवान को पुकारा, विष्णु गरुड पर सवार होकर श्राये श्रीर उसका उद्धार किया।

गजाधर-गदाधर का विकृत रूप है। गदा विष्णु का एक आयुध है।

गदाधर—विष्णु का गदाधर नाम पड़ने का कारण सनत्कुमार ने नारद को इस प्रकार बतलाया, विश्वकर्मा ने बहा की आशा से गद नामक असुर की हुड्डी की गदा बनाई |जो स्वर्ग में रखी गई | हेती राज्य से इंद्रादिक देव पराजित हो विष्णु के पास सहायता माँगने के लिए गये | विष्णु ने उस गदा से असुर का विष्वंस किया | इसी से विष्णु को गदाधर कहते हैं |

गरुड्ध्वज - विष्णु की पताका पर उनके वाहन गरुड़ की मूर्ति है।

गुप्तार-रद्धक

चक्की-देखिए सुदर्शन।

जगमूरत, जगरूप, विश्वरूप—इन रान्दों से विष्णु के विराट् रूप का बीध होता है। जैरक्खन—(जयरचक) जय नाम ह द्वारपाल की रुखा करनेवाले अथवा जय प्रदान करने-वाले विष्णु।

<sup>ं</sup> ते च प्रापुरुवन्वतं बुदुधे चादिपूरुवः । (रञ्जु० २०-६)

ज्योतिष--ग्रत्यंत तेजमय होने से विष्णु को ज्योति: कहा गया है।

तुलसीरमण्—जलंधर दैत्य ने अपने प्रवल पराक्रम से देवताओं को परास्त किया। तब देवताओं ने विष्णु भगवान् से प्रार्थना की कि यदि आप जलंधर की पत्नी वृन्दा का सतीत्व मंग कर दें तो वह राज्यस मारा जाय। जब दैत्यराज देवताओं से लड़ रहा था, तब विष्णु उसका रूप धारण कर उसके घर गये और उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट कर दिया। जलंधर मारा गया। वृंदा को जब यह पड्यंत्र विदित हुआ तो उसने विष्णु को अभिशाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। विष्णु ने वृन्दा को शाप दिया जिससे वह जलकर भस्म हो गई और उसकी भस्म से तुलसी, मालती, आँवला उत्पन्न हुए। तभी से तुलसी को विष्णुवल्लमा या हरिप्रिया कहते हैं। कार्तिक के महीने में भक्त लोग तुलसी का विवाह शालगाम से करते हैं।

देवलोक सिंह—देवलोक अर्थात् वैकुंठ उसके सिंह विष्णु ।
नरवर—पुरुषोत्तम ।
नारायरा—देखिए नारायरा ईश्वर प्रवृत्ति में गौरा प्रवृत्ति के अंतर्गत ।
पद्मनाभ—पद्म (कमल) है नाभि में जिसके अर्थात् विष्णु ।
पावन—पाप रहित होने से विष्णु का नाम पावन पड़ा ।
पुरुद्धरीकान्न—कमलनयन विष्णु ।
पुरुद्धरीकान्न—पवित्र कीर्तिवाले विष्णु ।

चैंकटेश्वर---चेंकट पर्वत मद्रास प्रान्त में त्रिपती स्टेशन के पास है । यहाँ पर विष्णु का मंदिर है।

भक्तवत्सल-भक्तों के प्रिय श्रथवा मक्त जिन्हें प्रिय हैं श्रथीत् विष्णु । मखदेव, यज्ञदेव, यागेंद्र-विष्णु को यज्ञ का स्वामी माना गया है । मधुसूदन-मधु देत्य को मारने के कारण विष्णु का नाम मधुसूदन हुआ।

मनधारी, कोस्तुमानन्द — कौस्तुम मिश्रिधारी विष्णु । समुद्र से प्राप्त इस मिश्रि को विष्णु अपने वज्ञस्थल पर धारण करते हैं ।

मुक्कंदी-मुक्ति देने के कारण विष्णु को मुक्कंद कहा गया है। मुनीश, मुनीश्वर--मुनियों के स्वामी अर्थात् विष्णु ।

मुरहू, मुराहू, मुरारी-भुर नामक दैत्य को मारने के कारण विष्णु के ये नाम पड़े ।

यज्ञेश, यज्ञेश्वर, यागेंद्र, यागेश्वर—यज्ञ शब्द विष्णु के अर्थ में भी त्राता है श्रीर विष्णु यज्ञ के देवता भी माने गये हैं।

रमाराम—रमा (लक्ती) में रमण करनेवाले विष्णु। लक्मीनारायण —विष्णु की एक मूर्ति लक्मीविलास—एक्ती के ज्ञानन्द अर्थात् विष्णु।

लद्मंद्र, लच्छूशम, लखीराम, लछीराम—लद्मी के स्वामी अथवा लद्मी में रमण् साल विद्यु।

लोलीराम - लोला अर्थात् लद्मी, चंचता में रमण करने वाले विष्णु ।

<sup>े</sup> डा० जम्मीनारायण (कटरा, प्रयाग) ने अपने नाम की यह घटना बतलाई। मेरे वर पर एक प्रीतिभोज था। श्रतिथियों के सामने सब प्रकार का भोजन परोसा जा चुका था। मेरे पिता ने जैसे ही "जम्मीनारायण कीजिए" कहकर प्रारम्भ करने का संकेत किया। उसी एण उनको प्रश्नजन्म की शुभ स्चना मिली। पिताजी हर्ष प्रकट करते हुए बोले— जम्मीनारायण का गये। इस प्रकार मेरा नाम जम्मीनारायण रखा गया।

विहुल या बिठोबा—विष्णुंकी एक-मूर्ति चन्द्रभागा नदी के किनारे पंढरपुर में स्थित है जो बम्बई प्रान्त के शोलापुर जिले में है। एक रोचक कहानी इसकी उत्पत्ति के विषय में प्रचलित है।

विश्वम्भर-विश्व का भरण-पोषण करनेवाला।

विश्यदेय-विश्व विष्णुं का नाम है।

विष्णु—यह राज्द विश्र्य भातु से प्रवेश करने या व्याप्त होने के ऋर्थ में लिया गया है। वेंकटेश, व्यंकटेश—देखिए बैंकटेशर।

वैकुंठ, वैकुंठनाथ—यह अपत्यवाचक शब्द है। विकुंठा के पुत्र होने से विष्णु का नाम वैकुंठ पड़ा किंतु वैकुंठ उनके लोक का भी नाम है। इस विचार से उनके वैकुंठनाथ आदि नाम हुए।

शंखधर-शंख को धारण करने से विष्णु को शंखधर कहते हैं।

शांताकार-शांत है, श्राकृति जिसकी श्रर्थात् निप्शु ।

शाङ्गिधर—शाङ्गि विष्णुंके धनुप का नाम है जिससे उन्होंने दैत्यों का संहार किया था। शिववरत्सभ—शिव के प्यारे ऋर्थात् विष्णु ।

शेष नारायगा—विष्णा मगवान् चीरसागर में शेष-शय्या पर शयन करते हैं।

श्वेत बाराह, श्वेत वैकुंठ-विष्णु की मूर्तियाँ।

श्री इंद्र-लच्मी के स्वामी।

श्रीकरण-लद्मी के श्राभ्षण श्रर्थात् विष्णु ।

सदातन-इससे विष्णु का नित्यत्व प्रकट होता है।

सिलका, सिलक्, सालिगराम--यह तीनों शब्द शालग्राम<sup>3</sup> के विकृत रूप है जो अशिच्तित

<sup>ै</sup> बिठोवा की पूजा चौदहवीं शताब्दी में आरम्म हुई। इसका सम्बन्ध संत पुगडलीक से बताया जाता है। यह संत अपने प्रारम्भिक जीवन में अपने माता-पिता की सेवा से बहुत विमुख रहा करते थे। जब कुछ बड़े हुए तो यह जानकर कि इस कर्तव्य के विना मुक्ति पाना असम्भव है, उन्होंने अपने माता-पिता को कामर में बिठाकर तीर्थ-यात्रा प्रारम्भ की। उनकी पितृभक्ति देखकर विष्णु भगवान् अत्यंत प्रसक्त हुए और उन्हें दर्शन दिया। पितृभक्त पुंडलीक ने एक क्षृंट (बिट) फेंककर हिर को उस पर बैठने के लिए कहा और स्वयं पितृसेवा में लग गये। सेवा समाप्त कर विष्णु के पास आराधना करने उपस्थित हुए। यह प्रगाद भक्ति देखकर विष्णु उसी क्षृंट पर खड़े होकर प्रति प्कादशी को अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उस समय से उनका विद्वल या बिठोवा नाम पढ़ा क्योंकि मराठी में विट ईंट के अर्थ में और बिठोवा हूंट पर खड़े होनेवाले के अर्थ में आता है। आपाद और कार्तिक की एकादशी के दिन देश के विभिन्न भागों के यात्री बिठोवा की आराधना करने बाते हैं। एक बार एक हिजन कि संत चोकामेला को बिठोवा के मंदिर में पुजारियों ने दर्शनार्थ न जाने दिया। चोकामेला ने मराठी में बहुत भक्तिरसमया कविता में भगवान की प्रार्थना की। १० मई सन् १६४७ में इस देवालय के काटक अत्यज तथा सहतों के लिए साने गुरू के प्रयत्न से खुल गये। (माहने रिच्यू दिसम्बर सन् १६४७)

र यस्माद्विश्वमिद् सर्वं तस्य शक्त्या महात्मनः । तस्मादेवोच्यते विष्णुर्विश्वातोः प्रवेशनात् ॥

<sup>े</sup> यह कहा जाता है कि वृंदा के शाप से विष्णु गोल एत्थर के शालशाम हो गये। वास्तव में ये Fossil ammonites हैं जो प्राय: कृष्ण वर्ण तथा गोल होते हैं। वैष्णव उनकी पूजा करते हैं। (Mythology of All Nations Vol VI India by Keith) दूसरी कया इस प्रकार है—एक बार विष्णु खुनहरी भ्रमर बनकर विषरण कर रहे थे तो अन्य देवता भी वही रूप धारण कर उनके पीछे-पीछे उदने लगे। इस पर विष्णु ने पत्थर का रूप धारण कर लिया। सब दूसरे देवों ने भी उसमें खेद बनाकर अपना निवास बना लिया। सबसे बड़े (सवा मन के) शालग्राम का संदिर लोई बाज़ार (बज) में है। शालग्राम गंडक नदी में पाये जाते हैं।

जनता में प्रचलित हैं। यह विष्णु की चल मूर्ति है जिसको वैष्ण्य लोग अपने घर पूजा के लिए रखते हैं।

सुदर्शन, चकी--यह चक्र सुदर्शन महादेव ने प्रसन्न होकर विष्णु को दिया था तब से यह उन्हीं के पास रहता है। घ-गौण शब्द:

- (१) वर्गात्मक—(ग्र) जातीय—राय, शर्मा, सिंह, सिनहा। (ग्रा) साम्पदायिक—पुरी।
- (२) सम्मानार्थक-
- (अ) त्रादरसूचक-जी, जू, श्री, श्रीमंत, श्रीमत्।
- (आ) उपाधिसूचक-ग्राचार्य।
- (३) भक्तिपरक—अजुग, अनुग्रह, अनुभन, अनूप, अपूर्व, अमर, अवतार, अशोक, आधार, आनन्द, ओतार, इंद्र, इकनाल, इंट्र, उत्तम, ऐश्वर्य, करण, कांत, िकशोर, कुमार, केवल, कुपाल, गुन, चंद्र, चरण, जीत, ज्ञान, त्रिजुगी, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, धन, नंदन, नाथ, नाम, नारायण, नित्य, निर्भय, निवास, पित, पिवत्र, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रपन्न, प्रसाद, प्रसिद्ध, बक्स, बली, बहातुर, भगवत, भगवान्, भजन, भूपण, मंगल, मिण, मनोहर, मल, महा, महाजीत, मित्र, मुक्त, मूर्ति, मोहन, यज्ञ, यम, रक्ष, रमण, राज, राम, रूप, लाल, वल्लभ विजय, विमल, विलास, विशेष, विहारी, वीर, वत, शरण, शुद्ध, शुम, अति, श्लोक, सत, सहाय, सुदिष्ट, सुद्दिट, सुध, सुमिरन, सुरित, सेवक, स्मृति, स्वरूप।
  - (४) सम्मिश्रण:--
  - (भ्र) मूर्तामूर्त—श्रोम्—देखिए ब्रह्मा के सम्मिश्रण में ब्रह्म, सुराकार विष्णु को निराकार ईश्वर के रूप में माना है।
  - (आ) मृत+मृत-

स्व पर्यायवाची शब्दों के साथ—माधव, सुकुंद, मुरारी, विष्णु, हरि, नामों की ख्रावृत्ति से भक्त की विशेष निष्ठा प्रकट होती है।

अपने अवतारों के साथ—किशन, कृष्ण, गोपाल, गोविंद, मोहन, राम। अवतारों के द्वारा भक्त अपने इष्टदेव विष्णु तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं, नराकार से सुराकार की स्रोर जाते हैं।

स्व सम्बन्धियों के साथ—गंगा, जय-विजय, लक्ष्मी।
गंगा—विष्णु के चरणों से उत्पन्न होने के कारण दोनों में उत्पादक-उत्पाद्य का सम्बन्ध है।
जय-विजय—यह दोनों विष्णु के द्वारपाल हैं। यहाँ पर स्वामि-सेवक सम्बन्ध है।
लक्ष्मी—विष्णु की प्रिया हैं। दोनों में पति-पत्नी का सम्बन्ध है।
अन्य देशों के साथ—महेश, शिव। देखिए ब्रह्मा के सम्मिश्रण में शंकर।

- (इ) व्यक्ति सम्बन्धी गर्येद, तुलकी, घुव । इनमें द्याराध्य आराधक सम्बन्ध है । देखिए गर्येदनाथ, तुलकीकाण, नूल प्रवृत्ति की न्याख्या में ख्रीर धुवनाथ विशेष नामी की व्याख्या में ।
- (ई) स्थान सम्बन्धी—जग, जगत, त्रिभुवन, त्रिलोक, त्रिलोकी, तिशव—यह विष्णु का व्यापक रूप बतलाते हैं। बदी, बैकुंठ, समुद्र यह विष्णु भगवान् के निवासस्थान की श्रीर संकेत करते हैं।

### ङ-गौग् शब्दों की विवृत्ति :

अजुग — अकेले के अर्थ में प्रयुक्त होता है। १

अनुप-------------------।

श्राचार्य-मनु के श्रनुसार शिष्य का उपनयन करानेवाला तथा वेदों की शिक्ता देनेवाला श्राचार्य कहलाता है। २

यह उपाधि कुछ कुलों में परम्परा से भी चली आ रही है। आजकल विश्वविद्यालय के अप्रध्यापक, उपदेशक तथा डाक्टर आचार्य कहलाते हैं। सरकार की ओर से आचार्य उपाधि के लिए संस्कृत परीचा भी होती है।

श्चाधार, प्रपन्न-यह दोनों राज्द भक्त की श्चात्म-निवेदनासक्ति प्रकट करते हैं, प्रपन्न शरणागत के ऋर्थ में श्चाता है। (देखिए ईश्वर-प्रवृत्ति श्चंतर्गत शरण)

इकबाल — (प्रताप) — इष्ट (प्रिय), केवल (शुद्ध), श्लोक (यशस्वी), सुदिष्ट (सुंदर), सुदृष्टि (सुंदर ग्रॉलवाला), इनसे गुणासक्ति प्रगट होती है।

करगा-यह त्राम्पण के द्यर्थ में त्राता है। (देखिए ईश्वर प्रवृत्ति में त्राम्पण)

कांत--कांत का ग्रर्थ पिय तथा स्वामी होता है । यह कांतासक्ति का बोधक है ।

ज्ञान---धन, मंगल---भक्ति के लिए भगवान् ज्ञान ग्रौर धन के देने वाले तथा मंगल के करनेवाले हैं। (मंगलायतन हरि:)

नाम, भजन--भगवान के नाम कीर्तन और भजन से भक्त की सब आशाएँ पूर्ण होती हैं। (देखिए ईश्वर प्रवृत्ति अंतर्गत सुमिरण)।

त्रिजुगी-तीनों कालों में रहनेवाला।

नियास-भक्त बैंकुंठ में रहकर सालोक्य मुक्ति का ग्रामिलापी है।

यज्ञ-यज्ञ के द्वारा देवतात्रों का पूजन किया जाता है। विष्णु को यज्ञ का देवता माना गया है।

वल्लभ--प्रिय, स्वामी।

विलास—इसका ऋर्थ लीला है। भगवान् की ऋनेक लीलाओं की ऋोर संकेत करता है। श्रीमन्, श्रीमन्—यह सम्मानार्थक शब्द हैं और विष्णु के भी बोधक हैं।

श्लोक-यश, कीर्ति ।

सत-उत्तम, श्रेष्ठ, नित्य, सत्य।

टिप्पणी—शेष शब्दों का स्पष्टीकरण ईश्वर प्रवृत्ति के अन्तर्गत गौण शब्दों की विवृत्ति में देखिए।

### ३-विशेष नामों की व्याख्या :-

अनन्तनारायग्—अनन्त शब्द विष्णु का तथा शेष नाग का बोधक है। नारायग् चीर-सागर में शेष-शय्या पर शयन करते हैं। इसलिए विष्णु का नाम अनन्तनारायग् हुआ। अनन्त निर्मुण ब्रह्म के ऋर्थ में भी आता है। यह शब्द अनन्त चतुर्दशी पर्व की छोर भी संकेत करता है (देखिए पर्व)।

<sup>े</sup> एक मेव द्वितीयो नास्तिः।

र उपनीयं हु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत द्वितः । सकत्पं सरहस्यं च तमाचार्वं प्रचक्ते । मनु २१४

श्रीम्श्रीधर, श्रोम् हरि —यह दोनों नाम मूर्तामूर्त भावनाएँ प्रकट करते हैं। विष्णु में श्रोम् के निर्मुख्य निराकार रूप का श्रारोपण किया है।

कोरनुसचन्द्र, कोरनुसानन्द--कौरनुम मिण समुद्रमंथन के समय चतुर्दश रत्नां के साथ प्राप्त हुई थी जिसे विष्णु धारण करते हैं। इसलिए यह दोनों नाम विष्णु के हैं।

ध्रुवनाथ—राजा उत्तानपाद के सुरुचि तथा सुनीति दो रानियाँ थीं। सुरुचि को वह ध्रियिक प्यार करता था। एक दिन सुनीति का पुत्र ध्रुव राजा की गोद में जा बैठा, जहाँ कि सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा करता था। राजा तथा सुरुचि ने ध्रुव की बड़ी अवहेलना की। वह रोता हुआ अपनी मा के पास गया। माता के आदिशानुसार उसने बड़ी कठिन तपस्या की। तब विष्णु भगवान् ने प्रसन्न होकर उसे देवत्व पद प्रदान किया। वह आजकल ध्रुव नज्जन के नाम से प्रसिद्ध है।

जय विजय नारायण सिंह—जय विजय विष्णु के दो सेवक हैं जो सर्वेदा उनके द्वार पर महरी का कार्य करते हैं।

पुरुषोत्तम-यह विष्णु या कृष्ण का नाम है किन्तु प्रायः मलमास में जन्म लेने वाले बालकों का नाम पुरुषोत्तम रखा जाता है। (देखिए पुरुषोत्तम पर्व में)

वक्सनारायण सिंह--जन्सनारायण का समास उर्दू की पद्धति पर बना है। इसका श्रर्थ हुआ नारायणद्त्त।

बदी विशालराम- बदिका द्याश्रम में विष्णु की भव्य मूर्ति पर यह नाम रखा गया है।

बिश्नानन्द--विश्न विष्णु का अपभ्रंश है और यह नाम कृष्णानन्द की तुक पर गह लिया प्रतीत होता है।

महानारायण्—विष्णु का त्रिविकम विराट् रूप जो उन्होंने वामन रूप के पश्चात् आकाश-पाताल नापते समय राजा बलि के यहाँ धारण किया था।

साधव मुकुंद — यह दोनों नाम विष्णु के हैं, अशृश्चित से मक्त की प्रगाद निष्ठा प्रतीत होती है। प्रथम का अर्थ लद्मीपति तथा द्वितीय मुक्तिदाता के अर्थ में आता है।

राजिवलाचन--कमल नयन अर्थात् विष्णु । तुजसीदास ने इसे राम के लिए विशेषण की भाँति प्रयोग किया है । १

विष्णु चरण--फल्गु नदी पर गया के सब मंदिरों में विष्णु पद का मंदिर प्रधान है। मंदिर के मध्य में अठकीनी वेदी पर एक शिला पर विष्णु का १३ इंच लम्बा काले पत्थर का एक चरण-चिह्न बना हुन्ना है।

श्रीरङ्ग जी-श्रीरङ्ग-विष्णु । त्रिचिनापल्ली के पास श्रीरङ्गम् में विष्णु का एक विशाल

सत्यकांत--सत्य = विष्णु, कांत = प्रिय या स्वामी।

सत्यदेवः सत्यनारायण्--राज्यनारायण्यः। की कथा लोक में बहुत प्रचलित है। साधू

ी राजिवलीचनराम पर्व तजि वाप को राज घटाळ की नाई ।

प कलाश्वती का व्याह एक उन्न कुल में हो गया। लाभू और उसके दागाद दोनों ज्यापार में इतने लंकान रहे कि वे छएनी प्रतिज्ञा को नितांत पून गये। इसका फल यह हुआ कि ये दोनों दिएंग्र में नोरी के अदराध में कारागार भेज दिये गये। घर पर जीलावती और उसकी कन्या बड़े संकट में पढ़ी। लीलावती ने संयोग से अपने पट़ोसी के यहाँ सत्वदंव की कथा सुनो। उसने इस कथा को कराने का संकल्प किया। उसने इस कथा को कराने का संकल्प किया। उसका परिणाम यह हुआ कि साधू और उसका दामाद कारागार से मुक्त हो थये। घर आते हुए मार्ग में विनये के कृठ नोलने पर उसकी सारी नोका का छश्चय लामान वाताण के शाव में लतापत्र हो गया। बनिये के बहुत विद्यागिदाने एर थाह्मण रूपी विरुद्ध अगवान शास्त हुए और उसकी नोका फिर धन-मान्य से परिपूर्ण हो गई। कलावता से अपने पति और पिता के म्वागत में दसवित होने के कारण अगवान के प्रसाद की अवदेशना हो गई। इस कारण उसका पति जलमन हो गया, किन्तु प्रसाद को खेते ही किर वे दोगों सिल गये। सत्यनारायण की पूना से सब मनकामना पूर्ण हो जाती है। इस कथा से मनुष्यों को सत्य से प्रसाद से मनुष्यों को सत्य से प्रसाद से मनुष्यों को सत्य से प्रसाद सावा सिक्या सावण से हाला करने का उपदेश सिक्या है।

नाम के बनिये ने सन्तित के लिए सत्यनारायण की पूजा का बत लिया। कुछ कांल उपरांत कंलांवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई, किन्तु उसने ग्रापनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की। इससे उसे बहुत दुख भोगना पड़ा। बत पूरा करने पर ही उसे कष्टों से छुटकारा मिला।

सदहरी लाल-सत=श्रेष्ठ, हरी (हरि)=विष्णु। समुद्र नारायण-विष्णु चीरसागर में शेप शच्या पर सोते हैं।

स्वर्गवीरप्रसाद—स्वर्ग के वीर श्रर्थात् विष्णु ।

ह्यवर प्रताप, ह्यवर प्रसाद—हय हयग्रीव का प्रथम श्रद्धीं श है। हयग्रीव का श्रर्थ विष्णु है तथा उनका एक श्रवतार भी माना जाता है जो श्रश्व के सदश होने से हयग्रीव कहलाता है।

हरिभूषगा—विष्णु का त्राभूपण समुद्र से प्राप्त कौस्तुभ मिण है। हरे राज—हरे हरि का सम्बोधनकारक रूप है। हे प्रभु विष्णु।

### ४--समीक्षण

इस विवेचन के फलस्वरूप हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि आराधक अपने आराध्यदेव के प्रति गुण, रूप, लीला तथा धाम द्वारा आहुए होता है श्रीर अपने इएदेव के ध्यान के लिए वह एक मानस चित्र अथवा मूर्ति की कल्पना कर लेता है। विष्णुसहस्त्रनाम में वर्णित ध्यान की प्रायः सम्पूर्ण सामग्री इस संकलन से प्राप्त हो जाती है। यही नहीं अपित यत्र तत्र अवकीर्ण विष्णु को पौराणिक कथा का भी दिग्दर्शन हो जाता है। विष्णु की पूजा अनेक रूपों में होती है, ज्ञानी पुष्प उसको अमूर्त निर्गुण ब्रह्म की भावना से जपते हैं। हिर ओम् नाम इसी भाव काबोध कराता है। ध्यानी मनुष्य उसके विराद रूप की भावना से जपते हैं। इस बात का संकेत हमको "जगरूप", "विश्वरूप" आदि नामों से परिलन्धित होता है। (१) जगदीशपुरी या पुरुषोत्तमपुरी की जगनाथ को मूर्ति तथा बदरिकाश्रन को बद्रीनाथ की मूर्ति —ये दोनों अचल मूर्तियाँ —है। (२) वैष्णुवों के घर पायः शालगाम की एक चल मूर्ति मी रहती है जिसकी वह पूजा किया करते हैं। किंतु सबसे अधिक प्रिय एवं कचिकर उसके मानव रूप अर्थात् रामकृष्ण अवतार हो गये हैं जिनके कारण वैष्णुव धर्म की महत्ता जनता में विशेष रूप से गहरी तथा इद हो गई है।

पर्यांकुटी में पले हुए भग्गू के तथा प्रासाद में पोषित भगवानबक्स सिंह के नामों में एक ही मनोबूस्ति की घारा प्रवाहित हो रही है। विकृत रूपों का समावेश पर्याप्त पाया जाता है, विशेषत: नारायण, भगवान, विश्वम्भर, विष्णु, शालग्राम के अनेक तद्भव रूप मिलते हैं जो अनेक नामों के आधार हैं। इससे ज्ञात होता है कि विष्णु न केवल शिद्धित शिष्ट समाज में ही समाहत है, अपित वह अशिद्धित ग्रामीण-जनता का भी महामान्य इष्टदेव है। यही कारण है कि सत्यनारायण की कथा आज हिन्दुओं के घर-घर में प्रचलित हो रही है।

विष्णु का सबसे ऋषिक प्यारा नाम हरि प्रतीत होता है।

शांताकारं अजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् । विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् ॥ वाक्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यांनगम्यम् । वन्दे विष्णुं भवभयदृरं सर्वलोकैकनाथम् ॥

### शिच

#### १-गणना-

- (क) (१) क्रमिक गणना—नामों की संख्या—१७१३
  - (२) मृल शब्दों की संख्या --६६३
  - (३) गीए शब्दों की संख्या-४११
- (ख) रचनात्मक गणना:--

इस प्रवृत्ति में त्रिशान्दिक नामों की संख्या सबसे अधिक है। दूसरी विशेषता यह है कि मूल तथा गौं ए शब्दों की संख्या में अन्य प्रवृत्तियों की अपेला अंतर भी कम है।

महेश के मुख्य मुख्य नामों की प्रसिद्धि का यह क्रम है— शिव २१३, शंकर १५१, हर ६४, भोला ३८, महेश २०, शंसु १६, महादेव १०। २—विश्लोषणा

### क-मूल शब्द-

- (१) एकाकी—श्रंवधर, श्रव्हर, श्रव्हंड, श्रम्यंकर, श्रम्य, श्रम्त, श्रविनाश, ईश, ईशन, ईशान, ईश्वर, उप्र, उप्रह, श्रांकार, कपदीं, केदारधर, केताशी, व्याधर, गंगाधर, गंगाधरी, चंद्रधर, जंबू, जटाधर, तीरी, शिश्त्वधारी, दीपधर, धूर्जटी, निरंजन, निर्मय, बहुक, बहुकी, बालेंदुधर, बीजधर, भगवतीधर, भदर, भद्र, भव, भुलई, भुलुश्रा, भुलन, भुल, भूला, भूली, भैरव, भैरी, भोला, भोली, भोलू, भोले, मंगनावर, मंयन, मृत्युंजय, मेलरी, क्ट्र, रूदल, रूदा, रेवाधर, बहुक, शंकर, शंभु, शंभुश्रा, शंभू, शक्तिधर, शिक्वन, शिव, श्र्ली, शेवधर, शोकहरण, श्र्यो, सर्व, सहाय, समरहर, हर, हरुश्रा, हर्व, हीराधर।
- (२) समस्त पदी—श्रंविकाकाना, श्रंविकेश, श्रंविवेशा, श्रंविवंशा, श्रंविवंशाविवंशा, श्रंविवंशा, श्रंविवंशा, श्रंविवंशा, श्रंविवंशा, श्रंविवं

कालीराम, कालीसहाय, कालीसंह, कालीसंदर, कालेंद्र, कालेश्वर, काशीनरेश, काशीनाथ, काशी-नारायण, काशीराम, काशीविश्वस्भर, कुटेश्वर, कुलेश्वर, कुशलेंद्र, कुशीश्वर, कुरेश्वर, कुपलेश्वर, कृत्योश्चर, केन्द्रपाल, केदारनाथ, केदारनारायण, केदारराम केदाराविहारी, केदारेश्वर, कैलाशचंद्र, कैलाशनाथ, कैलाशनारायण, कैलाशपति, कैलाशपर्वतनारायण, कैलाशबहादुर, कैलाशबिहारी, कैलाश-भानु, कैलाशभूषण, कैलाशमूर्ति, कैलाशराय, कैलाससिंह, कोतवालेश्वर, कौलेश, कौलेश्वर, चमा-नारायण, चमापति, चमापाल, चेत्रनाथ, चेत्रपाल, चेमकरण, चेमनाथ, चेमपाल, खेतपाल, खेरहरण, खेमकरण, खेमचन्द्र, खेमनारायण, खेमपाल, खेमराज, खेमसिंह, खेमसुंदरनारायण, खेमेश्वर, खेरे-श्वर, गंगादेव, गंगानाथ, गंगानारायम्, गंगाराम, गंगावल्लम, गंगेश्वर, गनपतेश्वर, गनेरापाल, गिरिजानारायगा, गिरिजापति, गिरिजाभूषगा, गिरिजेश, गिरींद्र, गिरीश, गुटेश्वर, गुगोश्वर, शुप्तनाथ, शुप्तेश्वर, गैवीनाथ, गैवीराम, गौकरण, गोदावरीश, गोपेश्वर, गोरखेंद्र, गोलीराम, गौरसिंह, गौरीकांत, गौरीनाथ, गौरीराम, गौरीश्वर, चंडीनाथ, चंडीपाल, चंडीराम, चंद्रराखन, चंद्रकरण, चंद्रकांत, चंद्रकेश, चन्द्रकेश्वर, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ामणि, चंद्रचूर, चंद्रपाल, चंद्रमाल, चन्द्रभावन, चंद्रभूषण, चंद्रमिण, चंद्रमुकुट, चंद्रमौलि, चंद्रवल्लम, चंद्रशेखर, चंद्रेह, चंद्रेश, चंद्र श्वर, चक्रेश्वर, चाँदकरण, चितेश्वर, चिरमीलि, छितेश्वर, जगतेश्वरीसहाय, जगदंबानारायण. जगदंशापति, जगनेश्वर, जगवंधन, जगेश्वर, जतींद्र, जतेंद्र, जयंतीमोहन, जलेश्वर, जायतेश्वर, जितेंद्रनाथ, जीवेश्वर, जोगदेव, जोगींद्र, जोगेंद्र, जोगेश, जोगेश्वर, टप्पेनाथ, टिकेश्वर, टीलेश्वर, डेलेश्वर, तपेशा, तपेश्वर, तपेश्वरीनारायण, तरुखंद्वशेखर, तामेश्वर, तारकेश्वर, ताराकांत, ताराचंद्र, तारानाथ, तारापति, ताराराम, ताराधिह, तिलेश्वर, तुंगनाथ, तेजेश्वर, त्रियंक, त्रिजुगीनाथ, त्रिनाथ, त्रिनेत्र, त्रिपुरारी, त्रिभुवननाथ, त्रिलोक्तनाथ, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोचन, नैजोक्यनाथ, न्यंत्रक, न्यंत्रकेश्वर, दिज्ञामूर्ति, दिज्ञारंजन, दिगंवर, दिव्यानन्द, दीनेश्वर, दुग्वराम, दुर्गाकात, दुर्गाचंद्र, दुर्गानारायण, दुर्गामाथव, दुर्गाविनायक, दुर्गाशाह, दुर्गेश, दूधनाथ, दूधराज, दूधेश्वर, देवातीश, देवमणि, देवसिंह, देवीनाथ, देवीनारायण, देवीराम, देवीसहाय, देवीसिंह, देवेश्वर, दोदराज, धारेश्वर, धुरकंडीराम, नंदकेश्वर, नंदावल्लभ, नंदीनाथ, नंदेश्वर, नगनारायण नगेंद्र, नर्मदेश्वर, नर्वदेश्वर, नवनाथ, नागनाथ, नागभूषण, नागमणि, नागेंद्रभूषण, नित्यानंद, नित्यारंजन, निर्भयनाथ, निष्कामेश्वर, निहालकरण, निहालनाथ, नीतीश्वर, नीलकंठ, पंचानन, पंचमुखी, पंचवदन, पटेश्वरीभूपता, पंडेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वरी नारायण, परमेश्वरीवल्लम, पर्वतेश्वर, पशुपति, पाटेश्वर, पातालेश्वर पार्थिवेश्वर, पार्वजीनाथ, पार्वतीराम, पिनाकी, प्रयत्ननाथ, प्रभाचंद्र, प्रभेश, प्रमेश, प्रसन्नदेव, प्राग्पतेश्वरीनारायण, फूलेश्वर, बंबेश्वर, वंभीली, बंभीले, बरखंडेश्वर, बरमेश्वर, बलकेश्वर, बलरमेंद्रनाथ, बलेश, बलेश्वर, बालकेश, बालानन्द, बालाराम, बालेंदुभूषण, बालेंद्र, बालेंद्रघर, बालेश्वर, बीजासिंह, बंदेश्वर, बैजनाथ, ब्रह्मेश्वर, भंगभोला, भंजूराम, भंबूल, भगवतीपति, भगवतीसहाय, भदेशवर, भद्रपाल, भद्रखेन, भद्रेश्वर, भव, भवनाथ, भवानीवल्लभ, भवानीशाह, भाग्वेनाथ, भालचंद्र, भीलचंद्र, भीलेश्वर, मुजंगभूष्या, भुवनेशा, भुवनेश्वर, भूतेंद्र, भूमेश्वर, भूलेश्वर, भोगेश्वर, भोला, भोलानाथ, भोलेश्वर, मंगलामोहन, मंगलेश्वर, मखसूदन, मसींद्र, मदनदहन, मदनसूदन, मदनेश्वर, मनकामेश्वर, मनसाराम, मनिराम, मनीराम, मनेश्वर, मयंक्मोहन, मयंकर जन, मल्लिकार्जुन, मसानीराम, महादेव, महारूप, महेश्व, महेश्वर, महेश्वरीनारायणं, मातारागं, मातायनं, मातुरायं, मायावति, मायावति, ित्रेश, पुक्तिनाथ, चुक्तेट, युक्तेश, चुक्तेश्वर, मुक्तेश्वरीमोहन, मुनीट, हुनीटनाथ, सूर्वेश्वर, मुलेश्वर, भृगेंद्रनाथ, मेपायति, मीलिचंद्र, वर्तीद्र, वतीश्च, सुगेरवर, बोगवात्त, बोगवाच, बोगांतर, दोगांहर, थीगांश्वर, वीगेंद्र, योगेश, योगेश्वर, स्तेश्वर, सोश, रविकरण, रामेश, रामेश्वर, रेयानन्द, देवाराम, लज्जानाथ, लज्जारान, ललितारमण, ललिताराय, ललितेश्वर, लालेश्वर, लोकनाथ, लोकेंद्र, लंकिस, लोकेश्वर, वंगेश्वर, वंदेश्वर, वनेश्वर, वामदेव, विजयंह, विधुन्तरा, विधुरोखर, विस्तिनाय,

विभ्ितनारायण, विभ्ित्यसाद, विभ्ितभ्यण, विभ्ितमिण, विभ्ितराय, विभ्ितलाल, विभ्ितिसह, विमलनाथ, विमलेश्वर, विशालेश्वर, विशेश्वर, विश्वराय, विश्वरायमं, विश्वरेश्वर, विश्वरेश्वर, विश्वराहन, विरमेश्वर, विरिवर्ग, विश्वरेश्वर, विश्वराहन, विरमेश्वर, विरिवर्ग, विरिवर्ग, विश्वरेश्वर, विश्वराहन, विरमेश्वर, शिक्ताथ, सिह्ताथ, सिह्

## ख-मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ :--

### (१) रचनात्मक :--

शिव के नामों की रचना ग्रत्यंत विचित्र है। सरल तथा सूचम नाम से लेकर बहुत विकट, ग्रय्यटे तथा ग्रस्कट नाम तक इसमें सम्मिलित हैं। गुण, रूप, लीला ग्रीर धाम—मक्तों की यह चार भावनाएँ इन नामों में भी उद्धासित हो रही हैं। शिव के नामों की रचना के ग्राधार निम्नलिखित हैं:—

- (श्र) पार्वती के पर्यायवाची राब्द्—श्रंवा, श्रंविका, श्रलोपी, श्राद्या, श्रातन्दी, श्रायां, श्रायां, इला, ईश्वरी, उमा, कमला, कमलेश्वरी, कांता, कांति, कामाख्या, काली, चमा, खेमा (च्रेमा), गिरिजा, गोली (गोला), गौरी, चंडी, चंद्रिका, जगतेश्वरी, जगदम्या, जयंती, तपेश्यरी, तारा, दिच्चणा, दुर्गा, देवी, नन्दा, नित्या, पटेश्वरी, परमेश्वरी, पार्वती, प्रमा, प्रमा, प्राण्यपतेश्वरी, वाला, मंत्र (भंजा = श्रजपूर्णा), भगवती, भवानी, भामा (पार्वती), भीमा, मंगला, मनसा, मसानी, महेश्वरी, माता, माया, मुक्तेश्वरी, मेधा, रमा, रेवती, लच्मी, लज्जा, लिलता, लालता (लिलता), विद्या, शिवा, श्यामा, सती, सत्या, सुन्दरी, सोमेश्वरी, हीरा।
- (त्रा) शंकर के ऋाश्रित तीनों प्रकार की ज्योतियाँ पाई जाती हैं। उनका तीसरा नेत्र संसार को भरमीभूत कर सकता है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है। सूर्य उनका मतीक समभा जाता है। श्रानेक नाम सूर्य, चंद्र और नेत्र के ऋाधार पर यने हैं।

चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द—इन्दु, चंद्र, चाँद, मयंक, विधु, शिशा, सुधाशु, सुधाकर, सोम ।

सूर्य के पर्यायवाची शब्द-स्त्रादित्य, रवि, सर्ज, सूर्य। नेत्र-स्त्रक, नेत्र, लोचन।

(इ) शंकर का मूल नियासस्थान कैलास है जो हिमानय पर्यंत की एक चोटी हैं। किल्ड भक्तों ने अपनी सुविधा के लिए अन्य स्थानों पर भी शिय की स्थापना कर ली है और वे उसी स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं। ऐसे स्थान, पर्यंत, तीर्थ आदि हैं।

पर्वत के पर्य्यायवाची शब्द--ग्रद्धि, गिरि, तुंग, नग, पर्वत, शैल।

तीर्थ तथा अन्य स्थान सम्बन्धी शब्द—कामता, काशी, केदार, कैलाश, होत्र, खेत, खेरा, टप्पा, टीला, तारकेश्वर, तुंगनाथ धुरकंडी, पाताल, वरखंडी, वैजनाथ, भूमा, वंग, वटेश्वर, वने, वंकट, वैद्यनाथ, सेतुवंध, सोमनाथ, स्थानेश्वर, हरिहर।

निद्यों के नाम-गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्वदा (नर्मदा)।

- (ई) भक्त जन भगवान् शंकर की मृर्ति रचना नाना उपकरणों से करते हैं। यायः मिही रो लेकर स्वर्णादि की द्यमृल्य रत्न जटित मृर्तियाँ देखी गई हैं। गोबर (गौर), मिही (भूमा) तिल, फूल, मिण-सुवर्णादि दब्यों से बनी हुई मृर्तियों के नाम इस संकलन में पाये जाते हैं।
- (3) कुछ नाम शिव की विविध परिस्थितियाँ तथा अवस्थाएँ बतलाते हैं जैसे—आधुतोष, कोतवालेश्वर, गुप्तनाथ, गैवीराम, गोकरण, टिकेश्वर, नीलकंट, मुलई, मोला, मूकेश्वर, योगेश्वर, रंगेश, बहुक, विश्वविमर्दन, वैद्यनाथ, श्रुतिनाथ आदि नाम शिव की विविध परिस्थितियों, पटनाओं अथवा अवस्थाओं से सम्बन्ध रखतें हैं।
  - (জ) शिव के कुछ नाम द्वादश ज्योतिर्लिंग । तथा उनकी श्राष्टमृर्तियो से सम्बन्ध रखते हैं :—
  - (१) ग्रोंकारेश्वर—(ग्रमलेश्वर, ग्रमश्रव, ग्रोंकारनाथ) (२) केदारनाथ (३) प्रसेश्वर (पृथ्योश्वर, घृषुग्रेश्वर) एलोरा की गुपार्थ्रा के पास। (४) ग्रंबकेश्वर (गोदावरी के उद्गम के पास) पंचवटी के पास।
  - (५) नागेश्वर (६) भीम शंकर (७) मल्लिकार्जुन (८) महाकालेश्वर (६) रामेश्वर,
  - (१०) विश्वेश्वर (११) वैद्यनाथ (१२) सोमनाथ।
  - (ए) शिव की अन्टमृर्तियों र पर भी अनेक नाम मिलते हैं :--
  - (१) सर्व—िच्चितिमृति —एकाग्रेश्वर—चमेली तेल स्नान—कांजीवरम् में ।
  - (२) भव जलमृति, जंबुकेश्वर भरने पर जलहरी-त्रिचिनापल्ली।
  - (३) उग्र—वायुम् तिं श्रीकाल हस्तीश्वर (श्री—मकड़ी + काल = सर्प + हस्ती = हाथी) चौकोर मृतिं — स्वर्णमुखी नदी पर।
  - (४) रूद्र-ग्राग्निमृति तेजोलिंग-उत्सव में मंनों कपूर दो दिन रात जलता है-तिस्वन्नमलय में।
  - (५) मीम-- श्राकाश मृतिं-- नटराज चिदंवरम् शिव-स्वर्ण मालाएँ चिदंवरम् में।
  - (६) पशुपति—जीवातमाम् ति । (नैपाल में)
  - (७) महादेव सोममूर्ति (काठियावाङ का सोमनाथ या चटगाँव का चद्ररोखर तीर्थ)
  - (८) ईशान-स्वंशिंग-पुरी के पास को गार्क में तथा प्रभात में सूर्य-मंदिर हैं।

### विकसित शब्दों के तत्सम रूप

धिकसित तत्सम विकसित सत्सम श्रदेशर श्रादेश्वर, त्रादीश्वर जोगदेव योगदेव

सेतुयंधे च रामेशं धुरमेशञ्च शिवालये । शिव॰ पु॰ ।

र शर्वो भवस्तथा उद्यो रहोभीमः पशुपतिः । हुंशानश्च महादेवः सूर्तथरचाष्ट विश्व ताः॥

<sup>े</sup> सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीग्रीचे मिल्लकार्जुनम्,
जन्मियन्यां महाकालमोंकारपरमेश्वरम्
केदारं हिमवत पुष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम्
वाराणस्याञ्च विश्वेशं व्यवकं गौतमीतदे
वैश्वनाथं चिताभृमी नागेशंदारकावने

| इंदेश्वर           | इंड्रे श्वर           | तीरी                               | तीरू                |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
| इंशन               | ईसान                  | चित्र <b>क</b>                     | <b>च्यं</b> वक      |
| <b>ऋषं</b> श्वर    | ऋगीश्वर               | दोदराज                             | दूधराज              |
| <b>ब्रोमे</b> श्वर | <b>ऋो</b> मीश्वर      | पतेश्वरी नारायण                    | पतीश्वरी नारायण     |
| श्रीक्षानेगर       | <b>ग्र</b> ावसानेश्वर | वंभूल, वंभोली, वंभोले              | बंबंभोला            |
| उमह                | <b>उ</b> म            | वहुकी                              | वदुक                |
| कलेसर              | <b>क</b> .लेश्वर      | वरमेश्वर                           | ब्रह्मेश्र <b>र</b> |
| कविलास             | केलास                 | भद्दर                              | भद्र                |
| खेमकरण             | चेनकरण                | भुलई, भुलुग्रा, भुल <b>न, भु</b> ल |                     |
|                    | म्ल, भूला,            | भूले, मोली, भोलू, भोल भी           | ला                  |
| गनपतेश्वर          | गर्भपतीश्चर           |                                    |                     |
| गनेसपाल            | गणेशपाल               | मनेश्वर                            | मणीश्वर             |
| गोलीसम             | गोलाराम               | मातुराम                            | मातृराम             |
| चंदच्र             | चं <i>द्र</i> चृड़    | गेखरी                              | मेखली               |
| लदमेश्वर           | लद्मीश्वर             | सतेश्वर                            | सतीश्वर             |
| लखेश्वर            | लचेश्वर               | हरमा, हरू                          | हर                  |
| विशेश्वर           | विश्वेश्वर            | हर्जी                              | हर जी               |
| सिव्वन, श्यो       | रिाव                  |                                    |                     |

(४) विजातीय प्रभाव—निहाल तथा शाह ये दो शब्द विजातीय भाषा के हैं। इनसे मुसलिम संस्कृति का प्रभाव पगट होता है।

इन श्रमिधानों में बाह्य प्रभाव केवल नाम मात्र है। इतने बृहत् संग्रह में ख्याल, शुलाम, तवनकुत्त, निहाल, बक्स, बहादुर, शाह विदेशी शब्द हैं।

(४) बीजकथा—इन नामों से निम्नलिखित शिव-कथा प्राप्त होती है :— नाम—शिव

रूपाकृति—पंचमुख, तीन नेत्र, दिगंबर, मसमधारी, जटायुक्त, नीलकंड

स्वभाव-सरल, आशुतोधी, कुद्ध होने पर उम्र तथा रुद्र

स्त्री-पार्वती

पुत्र-स्कंद तथा गरोश

आयुध-पिनाक, त्रिशूल

वाद्य-डम्र

मूलनिवास-कैलास

सेवक-वीर भद्र

वाहन-नांदी

श्राभूषण-मस्तक पर चंद्रमा, गले में शेषनाग

धुण-- त्रविनाशी, स्वयं मू, लोक कल्या एकारी

कर्म---सृष्टि-संहार

अचल मूर्तियाँ—एकादश ज्योतिर्लिंग तथा अध्टमूर्तियाँ

चलगृति—नवंदेशवर

लीला—मदनदहन, यज्ञनाशन, त्रिपुर-विध्वंसन ग—मृल शब्दों की निकृक्ति—

अंत्रधर—ग्रंबा अथवा ग्रंबिका पार्वती के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि वह विश्व का पालन करनेवाली माता है जो शिव की अर्द्धोंगिनी है।

**अन्--**ग्रयंड अविनाशी होने से शंकर को अन्तर कहा गया है।

अखिलेश--ग्रांबल सम्पूर्ण के अर्थ में ग्राता है।

श्चचल, श्चचलेश्वर—ग्रलीगढ़ के श्रचल ताल पर श्चचलेश्वर महादेव का मंदिर है। यह कैलास की ग्रोर भी संकेत करता है।

अदेसर, अद्रिनारायण—शिव कैलाश पर रहने के कारण सम्पूर्ण हिमालय पर शासन करते हैं। यह विस्तृत पर्वतमाला स्वर्ण, रत्न आदि अमूल्य पदार्थों का कोप है। इन्हीं कारणों से शिव के ये नाम रखे गये हैं। अदेसर—अदि + ईश्वर अथवा आदी (पार्वती) + ईश्वर से बना है।

अभयंकर, अभय—म्रापत्ति से बचाने के लिए अभयदान देनेवाले अर्थात् शंकर। अमृत—अविनाशी।

श्चार्धंदुभूषण्—शिव के मस्तिष्क पर दितीया का चंद्रमा है। इसलिए उनको श्रार्धंदुभूषण् कहा गया है।

आशुतीप—शिव वड़ी श्रासानी से शीघ ही संतुष्ट हो जाते हैं। किसी किन ने कहा है:--"चार फत्त पेथे फूल एक दें धत्रे को" यह शंकर का व्यंग्यात्मक नाम प्रतीत होता है।

इंदुकांत—चंद्रमा के स्वामी, चंद्रमा शिवजी के भाल पर सुशोभित है। इंदुशेखर—चन्द्रभूषण (शिव)।

ईशान—ईशान का विकृत रूप है। शिव अप्ट दिग्पालों में से एक है जो ईशान दिशा के स्वामी हैं। (ईशन एक नदी का नाम भी हैं)

उम —(मुद्ध) दुष्टों को दर्ख देने के लिए कभी-कभी शिव को उम्र रूप धारण करना पड़ता है। स्मोसानेश्वर—स्मोसान का ग्रुद्ध रूप स्मवसान = शेप, मृत्यु, मरघट।

कटेश्वर—(कट + ईश्वर) कट = शव, श्मशान, खंडित, समय। इससे मूर्ति के खंडित होने का संकेत मिलता है।

कपर्दी—जटा (कपर्द) धारी होने के कारण शिव को कपर्दी कहते हैं। जटिल जटाजूट होने से इनको धूर्जटी कहते हैं।

कालेंद्र, कालेश्वर—शिव काल के भी काल हैं इसलिए उन्हें कालेश्वर या महाकाल कहा है। काशीनरेश—विश्वनाथ काशी के राजा माने जाते हैं।

कुटेश्वर-गंगोत्री जानेवाले मार्ग से देव प्रयाग के आगे खोवा गाँव से गंगा के किनारे कुटेश्वर महादेव को जाने का रास्ता है, कुट पर्वत को कहते हैं।

कुशो रवर—(१) दरमंगा से ३० मील पूर्व कुश मुनि के आश्रम के पास कुशेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। (२) नासिक की यात्रा में ब्रह्मिगिर परिक्रमा में कुशेश्वर महादेव का मंदिर है।

कूरेश्यर—प्रयाग से लगभग ४ मील पश्चिम की श्रोर गंगा के तट पर क्रेश्यर महादेव का मंदिर है। यह कौरवों द्वारा स्थापित बतलाया जाता है।

केंद्रपाल-केंद्र (क = ब्द्र या सूर्य, इन्द्र = स्वामी) शिव के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जो सूर्य के स्वामी हैं। (केन्द्र = राजधानी, प्रशिच्या कला केन्द्र, नामिकेन्द्र, लग्न के १, ४, ७, १० केन्द्र है)

कदारधर---केदारनाथ ज्योतिर्त्तिग हिमालय की श्रेणी में स्थित है।

कोतवालेश्वर—काशी के काल भैरव कोतवाल के नाम से प्रसिद्ध हैं क्योंकि वह वाराण्सी की सर्वदा रचा करते हैं और विञ्वनाथ शंकर काशी के राजा हैं। इसलिए उनका नाम कोतवालेश्वर प्रचलित हुआ।

कौलेश-शेवों में कौल सम्प्रदाय है।

चेत्रनाथ, चेत्रपाल-पत्येक चेत्र या गाँव या नगर का रत्तक एक इष्टदेव होता है जिसको भूमियाँ या भुइयाँ कहते हैं। चेत्रपाल भांसी के पास एक तीर्थ स्थान।

चेमकरण---यह दो अर्थों में लिया जा सकता है। (१) चेम (कुशल) करने के कारण शिव को चेमकरण कहा गया है। (२) चेमा = पार्वती के करण = ग्रामूपण।

खेमसिंह—खेमा (च्रेमा) का विकृत रूप है जो पार्वती के अर्थ में त्राता है। यहाँ सिंह जाति-सूचक अर्थ में नहीं लिया गया है अपितु अपने वाच्यार्थ का सूचक है।

खेरेश्वर-देखिए देशनाथ।

गंगेश्वर—गंगेश्वर महादेव विमलेश्वर के मंदिर से ७, ८ मील दूर नर्वदा के बीच एक पहें चचूतरे पर स्थापित है। पश्चिमवाहिनी नर्वदा इस चचूतरे के दोनों तरफ बड़े वेग से पूर्व दिशा में बहती है। इस चमत्कार के विपय में यह जनश्रुति प्रसिद्ध है कि यहाँ मातंग ऋषि का निवास है। किसी समय कुछ ऋषि उनके यहाँ पधारे और उन्होंने इच्छा प्रगट की कि गंगा जी में स्नान करने के बाद ही द्यातिथ्य प्रहर्ण करेंगे। मातंग ऋषि ने अपने तपोबल से नर्वदा के प्रवाह को पश्चिम से पूर्व की और बदल दिया। इस प्रकार नर्वदा वहाँ गंगा रूप हो गई। ऋषियों ने बड़े प्रेम से स्नान कर मातंग ऋषि का आतिथ्य स्वीकार किया। उस समय से यह स्थान गंगेश्वर नाम से प्रसिद्ध है।

गुटेश्वर- (१) गुद्द = समूह, दल (२) गोट = गाँव।

गोकरण-गोकरण का श्रर्थ गाय के कान । एक समय रुट पार्वती को संतुष्ट करने के लिए शिव ने यह रूप धारण किया था। गोकरण दक्षिण में एक तीर्थ है। उत्तर में गोला गोकरण-नाथ का मंदिर है।

गोदावरीश--शंकर को सब नदियों का स्वामी माना गया है।

गोपेश्वर—(१) एक बार शिव बज का अमण करते हुए कृष्ण से मिले जिन्होंने शंकर को गोपेश्वर के नाम से सम्बोधित किया। वास्तव में गोपेश्वर कृष्ण को कहते हैं। (२) तुंगनाथ से दो मील पर गोपेश्वर चड़ी पर गोपेश्वरनाथ का मंदिर है।

गोरखेंद्र—यह समस्त पद |गोरखा + इंद्र दो शब्दों ,से बना है। गोरखा नैपाल के अतर्गत एक प्रदेश है, ।अतः इस प्रदेश में स्थापित शिव को गोरखेंद्र कहा गया है। (गोरख नाथ के स्वामी = शिव)

गोलीराम-गोला-गोकरण नाम से यह स्पष्ट हो जाता है। गोली गोला (पार्वती) का विकृत रूप है।

गौरसिंह —गौर, शुभ्र, सित ये शब्द शिव के उज्ज्वल वर्ग की श्रोर संकेत करते हैं। गोबर के शिवलिंग को भी गौर कहते हैं।

चन्द्रकरण-चंद्र है ग्राभूषण (करण) जिसका ग्रर्थात् शिव ।

चन्द्र चूड़ामणि—चूड़ामणि = त्राभृषण । चक्रेश्वर—शिव चक्र सुदर्शन के स्वामी हैं । इन्होंने प्रसन्न होकर इसे विष्णु को दिया था। चितेश्वर-चिता + ईश्वर शिव श्मशान के स्वामी हैं।

जगवंधन—यह जगवंधु का विकृत रूप है, इसलिए शिव की उपाधि समक्रना चाहिए। (वंधन—विनाश, शिव)

जतींद्र—यतियों में श्रेष्ठ, यह भी शिव की एक उपाधि है। टप्पेनाथ—टप्पा मैदान को कहते हैं। टप्पेनाथ दोत्रपाल के समान है।

डेलेश्यर—महादेव की मूर्तियाँ जिन-जिन उपकरणों से बनाई गईं उन्हीं के नाम पर उनका नाम पड़ा। यथा—जो मूर्तियाँ मिट्टी की बनीं वे पार्थिवेश्वर, भूमेश्वर कहलाई। जिनमें तिल का प्रयोग किया गया वह तिलेश्वर ग्रौर फूलवाले फूलेश्वर कहलाये। बुंदेश्वर सम्भवतः ग्रमरनाथ ज्योतिर्लिंग के सहस्य हो जो पानी की बूँदों के टपकने से हिम के रूप में लिंग की ग्राकृति का सा हो जाता है। ग्रदेसर कदाचित् पत्थर का बना हो। ताम्रनिर्मित लिंग तामेश्वर के नाम से विख्यात हुन्ना।

तामेश्वर-देखिए डेलेश्वर।

तारकेश्वर—हावड़ा से १२ मील की दूरी पर महादेश का विशाल मंदिर है। शिवराधि श्रीर चैंव संक्रांति पर वहाँ बड़ा मेला होता है।

तिलेश्वर—देखिए डेलेश्वर ।

तीरी—तीरू का विकृत रूप है जो शिव के श्रर्थ में श्राता है। (तीर-नदी का तट, जन्म-समय तीर छोड़ने की प्रथा)

तुङ्गनाथ—हिमालय पर एक शिवलिंग और तीर्थ-स्थान । अखीमठ से १६ मील है। इसके पास आकाश-गंगा नामक एक घारा पहाड़ से निकलकर अमृत दुंड में गिरती है।

त्रिनाथ —(१) त्रि = त्रिकाल, त्रिर्गुण तथा त्रिलोक का सूचक है। तीनों काल, तीनों गुण, तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं, (२) त्रिवर्ग के दाता (३) त्रिदेवों में मुख्य (४) सम्भव है नवनाथ के तुल्य यह भी कोई त्रिक्समुदाय हो अरथवा (४) त्रेता के नाथ राम (६) त्रिदेव।

त्रिपुरारी—मय दानव द्वारा रचित तीन नगरों का समूह त्रिपुर के नाम से प्रसिद्ध था। स्त्राकाश, स्रंतरिच्च स्त्रीर पृथ्वी पर स्थित वे नगर क्रमश: सोने, चाँदी स्त्रीर लोहे के बने हुए थे। देवों की प्रार्थना पर शिव ने इन तीनों स्रजेय नगरों का विध्वंस किया था।

रुखंबक--ति + स्रांबक--तिनेत्रवाले शिव जी व्यंबक नाम से प्रसिद्ध हैं। इस नाम का एक पर्वत भी है।

द्विगाम्ति—तंत्र के त्रनुसार शिव की एक मृति है।

दिगांबर-सर्वदा नंगा रहने के कारण शिव की दिगंबर कहते हैं।

विज्यानंद-स्वर्गीय तथा अलौकिक आनंदवाले शिव।

दूधनाथ-- मिर्जापुर के पास दूधनाथ महादेव का मंदिर है। भक्त लोग जाकर यहाँ दूध चढ़ाते हैं।

देवमिण, देवसिंह—देवताओं में अंष्ठ शिव । मिण तथा सिंह अंष्ठत्व के बोधक हैं। द्वीपधर—द्वीप = व्याघ चर्म धारण करनेवाले शिव ।

धारेश्वर—यह शिव की स्थित बतलाता है। किसी नदी की घारा के समीए होने के कारण महादेव का नाम धारेश्वर हो। सम्भव है प्रसिद्ध राजा मोज की राजधानी वासनगरी की छोर संकेत हो।

धुरकंडी--यह भी नरखंडी की तरह शिव के स्थान का नोधक है। धूर्कंटी--जटाजूटवाले शिव।

नंदकेश्वर—-ग्रपने वाहन नांदी के कारण शिव का नाम नंदकेश्वर हुआ। नगनारायण---नग = पर्वत ग्रात: यह नाम शिव का द्योतक है।

नर्वदेश्वर—यह शिव की चलमूर्ति जो नर्वदा नदी से प्राप्त होती है, अमरकंटक में, जहाँ से नर्वदा नदी निकलती है, महादेव का एक बड़ा मंदिर है। शिवरात्रि में सहवों रुपये पूजा में आते हैं, इस नदी के तटों पर अनेक महादेव के मंदिर हैं। नर्वदा से प्राप्त होनेवाले नर्वदेश्वर की मूर्तियों के विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है "नर्वदा के कंकर सव शंकर समान हैं"।

नागनाथ — इन नामों के सम्बन्ध में यह पौराणिक कथा प्रसिद्ध है — दारुका राज्सी सोलह योजन चौड़े वन में रहती थी। उसने पार्वती की तपस्या से यह वरदान माँग लिया कि जहाँ में जाऊँ मेरे साथ मेरा वन भी जाय। इसलिए पृथ्वी, दृज्ज, भवन ग्रादि सत्र उसके साथ-साथ चलते थे। उसके उपद्रच से मनुष्य बड़े तंग ग्रागये थे। जब श्रींस्व नामक ग्रुषि ने उसको शाप दिया तब उसने ग्रापने वन को पश्चिम के समुद्र में स्थित किया, जहाँ देवता भी नहीं ग्रा सकते थे। राज्स श्रुषि के ग्राभिशाप से पृथ्वी पर तो नहीं ग्राते थे परन्तु नाव में बैठनेवाले मनुष्यों पर बड़ा ग्रत्याचार करते थे। एक दिन शिव के परम मक्त सुप्रिय वैश्य को उसके परिजनों के साथ बंदी 'बना लिया, तब नागनाथ शंकर ने सब राज्सों को मार डाला ग्रीर वे नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से दारुक वन में निवास करने लगे।

नागभूषराा—महेश अपने गले में एक सर्प धारण करते हैं।
नागेंद्र — सपों के स्वामी शिव।
नागेश्वर — देखिए नागेंद्र।
निष्कामेश्वर — निष्काम = इच्छा रहित।

निहालकरण — निहाल फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णकाम अर्थात् जो सब प्रकार से प्रसन्न और संतुष्ट हो। अतः निहालकरण शिव का बोतक हुआ।

नीलकंठ समुद्रमंथन के समय एक घड़ा विष का निकला था, उसको महादेव जी ने पान कर लिया तब से उनका गला श्याम वर्णों का हो गया। बेताब की यह पंक्ति—िफलेगी किससे शंकर के सिवा गरमी हलाहल की—इसी स्रोर संकेत करती है।

पंचानन--पाँच मुख होने के कारण शंकर को पंचानन कहते हैं।

पशुपति--पशु मृग या जीव के ऋर्थ में प्रयोग किया जाता है जिनके स्वामी शिव हैं। नैपाल राज्य में पशुपतिनाथ का मंदिर है जहाँ शिवरात्रि को वड़ा मेला होता है।

पार्थिवेश्वर-पार्थिव = मिही का (शिवलिंग)।

पिताकी-शिव का धनुव पिनाक कहलाता है, इसलिए उनका नाम पिनाकी पड़ा।

प्रपन्ननाथ-प्रपन्न = शर्णागत।

फणींद्र भूषण-देखिए नागभूषण।

फ्रुनेश्वर—देखिए डेलेश्वर।

बंबेम्बर—बम्बा मुम्बा देवी का स्पांतर प्रतीत होता है जिसके नाम पर बम्बई शहर बताया गया है । अथवा नं ये से सम्बन्ध हो । नेवा (छेपी गहर) पर स्थित शिवसूर्ति ।

वंभोली--- गर सक्त लोग वं वं शब्द का उच्चारण करते हैं तो भोता भगवान् अल्पंत प्रसंत्र कीते हैं।

बहुक, बहुकी -- शिव से ज्याह करने के लिए गार्वती ने धोर तथस्या की । उस समय शिव ने वहुक ग्राथात् विद्यार्था का का घारण कर उनकी परीचा ली । काशी में बहुकनाय महादेव की मंदिर है ।

बलकेश्वर — बंबई में बालकेश्वर महादेव का मंदिर है। बलका (वलीक — ग्रौलती) + ईश्वर। बीजधर — तंत्रों में कुछ देवतात्रों के बीज (मूल) मंत्र दिए हुए हैं जिनके कर्ता शिव माने जाते हैं।

बु देशवर—देखिए डेलेश्वर।

ब्रह्मेश्वर—कांची से ३० मील के लगभग पिंचतीर्थ के पास ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर है।

भंजूल-देखिए बंभोली ।

भद्रपाल, भद्रसेन-भद्र = शिव या वीरमद्र ।

भवनाथ-भव = शिव या संसार

भार्यनाथ-भार्य = भृगुवंशी परशुराम ।

भीलचंद, भीलेश्वर—एकदा अर्जुन को दिव्यास्त्र लेने के लिए इंद्र के पास जाना पड़ा। शिव ने उसकी परीक्षा के लिए किरात (भील) का रूप धारण किया। एक वाराह के ऊपर शंकर और अर्जुन में युद्ध श्रारम्भ हो गया। श्रन्त में श्रर्जुन से प्रसन्न होकर उन्होंने श्रपना वास्तविक रूप प्रकट किया। इसी कथानक को भारिव ने किरातार्जुनीय महाकाव्य में वर्णन किया है। इसी प्रसंग के कारण यह दोनों नाम शिव के हुए।

भुवनेश, भुवनेश्वर—उड़ीसा प्रांत में भुवनेश्वर महादेव का मंदिर है जो सदा जल से भरा रहता है।

भूमेश्वर—देखिए डेलेश्वर।

भैरव १

भोतानाथ-(१) भोले स्वभाववाले होने से शिव शीघ प्रसन्न हो जाते हैं। (२) भोले भनुष्यों के स्वामी। यह शिव का व्यंग्यात्मक नाम है।

मंथन-मधनेवाले, नाश करनेवाले शिव ।

मख्सूद्न जब दच्च प्रजापित ने यज्ञ किया तो पार्वती बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यहाँ चली गईं। वहाँ पर उनको तथा उनके पित को अपमानस्चक शब्द कहे गये जिनको वह सहन न कर सकों और यज्ञ में क्दकर प्राण विसर्जन कर दिये। शिव को जब यह स्चना मिली तो उन्होंने सम्पूर्ण यज्ञ को विष्वंस कर दिया।

मगीन्द्रभृषगा-मिथियों के स्वामी अर्थात् शेष नाग जो शिव जी का भूषण है।

मद्न दहन —देवतात्रों की प्रार्थना पर कामदेव ने ऋपने वाण शंकर पर छोड़े। शंभु ने ऋपना तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ऋपेर देखा जिससे वह जलकर भस्म हो गया।

मयंकमोहन, मयंकरंजन--मयंक का ऋर्थ चंद्रमा है जो सर्वदा शंकर के मस्तक को सुशोभित करता है।

<sup>े</sup> महाराष्ट्र में यह खंडेराव या खंडोवा के नाम से प्रसिद्ध हैं। महादेव ने यह भयंकर रूप उभय देश्यवंधु मिया तथा मरूल को विश्वंस करने के लिए घारण किया था। इन देश्यवंधुकों ने मिण्यूड़ पर्वत पर सह ऋषियों के आश्रमों को नष्ट-अष्ट कर उाला। ऋषियों की प्रार्थना पर शिव ने एक विकट कटक लेकर मिया को युद्ध में मार डाला और मरूल को भी परास्त कर दिया। सप्त ऋषियों के आश्रह से शंकर स्वयंधु रूप से उसी पर्वत पर रहने लगे। भैरव के साथ एक इन्ता रहता है। खंडेराव का वाहन पीला घोड़ा और पीला ही संहा था तथा जिन राष्ट्रमों को मारा वे भी पीने रंग के थे।

मिल्लकार्जुन-यह श्री कैलास पर एक ज्योतिर्लिंग है।

महारूप-राव का एक नाम।

माताबर---माता पार्वती श्रौर उनके वर (पति) शिव।

मृकेश्वर — इलाहाबाद स्टेशन के समीप मूकेश्वर महादेव का मंदिर है। सम्भवतः शिव की मूक प्रार्थना होती हो इसलिए यह नाम पड़ा।

मृगेंद्र—देखिए पशुपति ।

मेखरी—यह मेखिलन् का विकृत रूप है जो शिव के श्रर्थ में स्नाता है। क्योंकि शिव मेखला (पटका) घारण करते हैं।

रंगनाथ-तांडय आदि तृत्य करने के कारण शक्कर को नटराज या रंगनाय कहते हैं।

रिवकरण-सूर्य पहले शिव का प्रतीक समभा जाता था, करण = भूषण।

राजराजेश्वर-राजराज चन्द्रमा अथवा दुवेर को कहते हैं।

रैवानन्द्—रेवा = नर्मदा जिसके उद्गम पर नर्धदेश्वर महादेव का मंदिर है।

रुद्र — दुव्हों को रुलाने से शिव का नाम रुद्र पड़ा।

बदुक-देखिए बदुक।

वटेश्वर—उत्तर प्रदेश में वटेश्वर तीर्थं में वटेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है। यहाँ पर पशुद्रों का बड़ा भारी मेला लगता है।

विभृतिभूषण-शिव विभृति (श्रष्ट सिद्धियों) के दाता हैं। श्रथवा विभृति (भस्म) है भूषण जिसका अर्थात् शिव।

विशालेश्वर--शिव की दीर्घकाय मृतिं की स्रोर संकेत करता है।

विश्वनाथ, विश्वेश्वर—काशी में विश्वनाथ महादेव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है जिसे विश्वेश्वर भी कहते हैं।

विश्वविमर्द्न-संसार को नाश करनेवाले महादेव।

बीरभद्र-महादेव के अधीन एक गण सेवक है। यह नाम शिव के लिए भी आता है।

वृषकेतु-शिव की पताका पर उनके वाहन नांदी की मृति है।

शुर्सेदुभूषया-निर्मल चंद्रमा जिनका आभूषया है अर्थात् शिव।

शुली-त्रिशूल धारण करने से शिव को शूली कहते हैं।

शेषधर-शेषनाग धारण करनेवाले शिव।

शेषमणि-शेवनाग शिव का भूषण है।

शैलेंद्र, शैलेश-कैलासपति शंकर।

श्रीकंठ-शिव।

श्रीवर्धन-शिव।

श्रुतिनाथ—वेदों की रत्ना करना विष्णु का काम हैं। ब्रह्मा प्रलय काल में उनको सुरित्तत रागता है और शिव इस हान का लागी है।

श्लोकनाथ--श्लोक= यश, कीर्ति ।

सर्तीत —सती दच्च अवापित की कन्या थी जो शिव को ज्याही गई थी। शिव की निंदा सुनते ही अपने पिता के यह में कृदकर उठने अपने प्राग्य विसर्जन कर दिये। इस प्रकार अपने पातिकत धर्म का परिचय दिया। वह संसार में सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसीलिए जो स्नियाँ अपने मृत पति के साथ चिता पर जल जाती हैं वे सती कहलाती हैं। सदापति—सदा रहनेवाले द्यर्थात् त्रमर, पार्वती का ज्याह प्रत्येक जन्म में श्रविनाशी शिव के साथ होता है। सदा पालन करने से भी यह नाम हो सकता है।

सदारंग--सदा प्रसन्न रहनेवाला ।

सर्व-सर्व = देवता श्रथवा शर्व = शिव ।

सर्वोत्तम-देखिए देवमणि।

सिंहेश्वर-सिंह शिव का वाहन है।

सितेश्वर -श्क वर्ण शिव।

सिद्धनाथ—सिद्ध—योगियों के स्वामी । ८४ सिद्ध प्रसिद्ध हैं ।

सुन्दरेश्वर—सुन्दर कृष्ण तथा कामदेव का नाम है, यह शिव के सुन्दर रूप की श्रोर संकेत करता है।

सुधांशुरोखर-सुधांशु = चन्द्रमा, शैखर = ग्राभूषण ।

सुरोत्तम-मुरों (देवताओं) में उत्तम ।

सूरजकरण---सूर्य है आभूषण जिसका अर्थात् शिव । पहले सूर्य शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता था ।

सूर्यकांत-सूर्य के स्वामी शिव।

सेतुबन्धनाथ — तेतुबन्ध रामेश्वर में शिव की मृर्ति जिसको रामचन्द्र ने स्थापित किया था। सोनेश्वर — हेमशंकर, शंकर की स्वर्ण मृर्ति।

सोमनाथ-प्रभास द्वेत्र में शिव की मूर्ति है। सोमनाथ के पास सोमेश्वर।

स्थानेश्वर--दिल्ली के पास थानेश्वर में शिव की मूर्ति।

स्मरहर-स्मर (कामदेव) को नाश करनेवाला । देखिए मदन दहन ।

स्वयंप्रकाश, स्वयंभू—जो स्वयं प्रकाशित या उत्पन्न हो।

हिलेंद्र, हितेश-कल्याणकारी शिव ।

द्देमनाथ, हेमेंद्र-शंकर की स्वर्ण मूर्ति।

घ-- गौंग शब्द

- (१) वर्गातमक-
  - (ग्र) जातीय-राय, शाह, सिंह, सिनहा
  - (ग्रा) साम्प्रदायिक—सागर
- (२) सम्मानार्थक---
  - (ग्र) ग्यादरस्वक-श्री, जी, बाबा, बाब्
  - (ग्रा) उपाधिस्चक-ग्राचार्यं, लाल, राजा, राय
- (३) मिक्तपरक—श्रंबर, श्रजय, श्रधीन, श्रनंत, श्रनुग्रह, श्रम्त, श्रवतार, श्रागम, ग्रानंद, श्रानन, श्राधार, श्राराध्य, इंद्र, इकबाल, इंट्र, ईश्वर, उत्तम, श्रीतार, कंठ, करण, करणा, कांत, किरण, किशोर, कुमार, कृपा, कृपाल, कोटि, ख्याल, गायन, शुन, गुरु, गुलाम, गौर, चंद चंदन, चंद्र, चंद्रप्रमा, चयन, चरण, चेतन, जटा, जतन, जन्म, जस, जादिक, जित, जीत, जीवन, ज्रुन, जोर, ज्योति, ज्ञान, क्लक, टहल, तवक्ल, दत्त, दमन, दया, दयाल, दर्शन, दान, दाम, टास, दीन, दीन, दीन, हिंग, हेर्ना, देर, धन, धनी, धारी, ध्यान, ध्यानी, नंद, नंदन, नरेश, नाथ, गाम. नायक, गाग्रयण, विभिन्न, निरंजन, निरीह, निहाल, पति, पद्रम, पत्ना, परमहा, पलटन, पाल, प्रजन, पर्ण, प्रानं, प्रस्त, प्रसार, प्रमार, प्रमार,

फल, फूल, फेर, वक्स, बच्चन, बच्चा, बंधन, बंधु, बदल, बल, बली, बहादुर, बाल, बालक, बोध, बोधन, मंग, मकीश, मगत, मगवान, मज, मजन, मरोसे, मवन, मान, मावन, मीम, म्एण, मोला, मंगल, मिल, मला, मनोहन, मनोग, मनोह्न, महा, मिल्ल, मीत, मुनि, मृर्ति, मोहन, मौलि, यह, यत्न, यश, योगी, रती, रत्न, राखन, राज, राजेंद्र, राम, रूप, लहरी, लाल, लोचन, वंश, वंशी, वत्स, वदन, वरण, वरदानी, वल्लम, विक्रम, विजय, विनोद, विमल, विलास, विशाल, विहारी, वीर, वीरेंद्र, वत, शरण, रोखर, संत, संपत्ति, सत्य, सदा, सनेही, सहाय, सिंहासन, सिद्ध, सुंदर, सुल, सुवोध, सुमिरण, सुमिरन, स्रत, सेन. सेवक, सोने, स्वरूप, हंगी, हरल, हर्प, हेत, हेत, हेत, हेन।

- (४) सम्मिश्रग् —देव सम्बन्धी सम्मिश्रग् तीन प्रकार का पाया जाता है।
- (श्र) मूर्तामूर्त-ग्रोम, परब्रह्म, ब्रह्म, सन्विदानंद इसमें मूर्त इण्टदेव को श्रमूर्त निर्गुण ब्रह्म के रूप में माना गया है।
  - (आ) मूर्त + मूर्त यह मिश्रण कई प्रकार का है।
- (१) स्व पर्थ्यायवाची शब्दों के साथ—ऋोंकार, गौरीनाथ, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, दुर्गेश, भोला, महेंद्र, महेश, शंकर, शंभू, शिव, हरेंद्र, हेमेंद्र।

इंससे भक्त की अपने इष्टदेव के प्रति प्रगाद श्रद्धा प्रकट होती है।

(२) द्यान्य देवों के साथ—इंद्र, उदयनारायण, उपेंद्र, कमल, ऋष्ण, गोपाल, गोविन्द, जगदीश, जयेंद्र, तेजनारायण, दिनमणि, बनवारी, ब्रह्मा, भक्तीश, माधव, मुनिस्वामी, मुरारी, मोहन, यादवेंद्र, रणछोर, रमेश, राम, विष्णु, विहारी, क्रजेश, हरि।

इस सम्मिश्रण से निम्नलिखित सम्बन्ध प्रकट होते हैं :---

- (१) सम सम्बन्ध (२) उपमेय-उपमान सम्बन्ध (३) साधन-साध्य सम्बन्ध (४) विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध । इससे भक्त की तीन प्रकार की भावनाएँ प्रकट होती हैं। देखिए ब्रह्मा के सम्मिश्रण में शंकर ।
- (३) पुत्र, कलत्रादि स्वसम्बन्धियों के साथ—ग्रंबा, ग्रंबिका, ग्राद्या, ग्राह्या, उमा, कमला, काली, गंगा, गरोश, गिरिजा, गौरी, चन्द्र, जमुना, जाह्वी, ज्वाला, तारा, दुर्गा, देवी, नर्वदा, पार्वती, प्रभा, प्रमा, बाली, भवानी, भामा, भीमा, मदन, मनसा, मया, माया, यमुना, रमा, रिव, राजे- श्वरी, रेवती, रेवा, लद्मी, लजा, लिलता, विजय, विद्या, शारदा, श्यामा, स्था, हीरा।

जब भक्त इष्टदेव तक पहुँचने में यापनी असमर्थता देखता है या सिद्धि में संदेह तथा विलंब समभ्तता है तो वह अपने उपास्य देव के किसी सम्बन्धी का आश्रय लेता है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम तक अपनी विनय-पत्रिका पहुँचाने के लिए हनुमान्, सीतादि कितने सम्बन्धियों से अम्यर्थना की है, यह बात विनय-पत्रिका के आरम्भिक पदों से स्पष्ट हो जाती है।

- (इ) स्थान संबंधी-यह भौगोलिक सम्बन्ध दो वातों की स्वना देता है :--
- (१) त्रिभुवन, त्रिलोक, भव मेदिनी, विश्व, आदि शब्दों से शिव की व्यापकता तथा एकाभियान सिद्ध होने हैं।
- (२) फामता, कार्या, केटार, फेलारा, त्रिवेशी, नैनी, मंदिर, वने, विपिन, वेशी, सेतुबंधु, हिरियन, हरिहर यादि स्थल शित के संसर्भ से पुण्यस्थान बन गये हैं। ये शिव के निवास स्थान के सूचक हैं।
- (ई) व्यक्ति संबंधी—खपनी भक्ति-मावना के विचार से भक्त अपने निजी शंकर की प्रतिष्ठ कर लेते हैं। इसमें भक्त तथा भगवान का नाम एक साथ ही रहता है।

## ड--गौग शब्दों की विवृत्ति--

नारद ने मिक्त सूत्र में एकादश श्रासक्तियों का वर्णन किया है। इन शिवप्रवृत्तिमृलक नामों में निम्नलिखित श्रासक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पूला मिण, मन (मिण), रत्न, सोने तथा हैम इन शब्दों का वर्गीकरण एक से श्रिधिक श्रासक्तियों में हो सकता है।

- (१) गुण माहात्म्यासक्ति—अजय, अनंत, अनुग्रह, अमृत, आनन्द, इंद्र, इंग्ट, इक्बाल, अवतार, करणा, कांत, किरण, कृपा, कृपाल, गुन, गुरु, चंद, चंद्र, चंद्र, मा, जस, जित, जीत, जीवन, ज्योति, जान, कलक, दक्त, दमन, दया, दयाल, दान, देव, नंद, नारायण, निरीह (इंग्छा रहित), निहाल (पूर्णकाम), पन्ना, पूरण, प्रकाश, प्रताप, पाल, प्रभु, प्रमोद (हर्प), प्रसन्न, प्यारे, फूल (आनन्द), बक्स, बल, बली, बहादुर, बोध (जान), बोधन, भंग, भगत, भगवान, भीम (भयंकर), मंगल, मनमोहन, मनोज्ञ (सुन्दर), मल, महा, सुनि, यश, योगी, राखन, राज, राजेंद्र, लहरी (मोजी), वरदानी, विजय, विनोद, विमल, विलास, विशाल, विहारी, वीर, वीरेंद्र, संत, संपत्ति, सत्य, सदा, सनेही, सहाय, सिद्ध, सुन्दर, सुल, सुवोध, हर्षल, हर्ष, हेत (कल्याण)।
- (२) रूपासक्ति—ग्रानन, गौर, चरण, जटा, मूर्ति, मौलि (सिर), रूप, लोचन (नेत्र) बदन, वरण, स्ट्रत, स्वरूप।
- (३) पूजासिक्त--श्रंबर(वस्त्र), श्रागम, श्राराध्य (पूजनीय), करण, दर्शन, दाम (माला), दीप, पदुम (पद्म = कमल), प्रवेश, प्रसाद, फल, फूल, मिण, मन, यज्ञ, यत्न, रतन, वत, सिंहासन, सोने, हेम।
  - (४) स्मरणासक्ति—ख्याल, गायन, ध्यान, नाम, मज, मजन, सुमिरण।
  - (४) दास्यासकि-गुलाम, दास, बंदी, सेवक।
  - (६) सख्यासकि—गंघन, मित्र, मीत।
- (७) वात्सल्यासक्ति—किशोर, कुमार, नन्दन, बच्चन, बच्चा, बाल, बालक, लाल, वंशा, वंशी, बत्ता।
  - (८) कांतासक्ति—कांत, नाथ, पति, रती, प्यारे, बल्लभ।

आत्मनिवेदनासक्ति—-ग्रधीन, त्राघार, दीन, दीनू, प्रपन्न, फेर, बदल, भरोखे, शरण, सेन (त्राश्रित)।

## ३—विशेष नामों की व्याख्या—

अधीर नाथ — अघीर शिव की एक मूर्ति है। (१) अघीर का अर्थ जो भयानक न हो अर्थात् पिय (२) अघीरपंथ एक सम्प्रदाय है। ये लोग अघीरनाथ नाम से महादेव की पूजा करते हैं। यह पंथ अघीरनाथ का चलाया हुआ है।

श्रद्धतनाथ—सन् १८८० में सीतामदीं (बंगाल) के पास श्राकास से एक धूमकेतु का खंडित प्रस्तर श्रंश गिरा जिसको मनुष्य श्रद्धतनाथ महादेव के नाम से पूजने लगे।

अमरनाथ—अमरनाथ महादेव काश्मीर राज्य में स्थित है। अमरनाथ की पहाड़ी १८००० फुट ऊँची है। यहाँ का शिवलिंग वर्फ का है जो एक बड़ी भारी गुफा में स्थित है। इस गुफा में एक

<sup>्</sup> गुणमाहात्म्यासिकरूपासिकवृजासिकस्मरणासिकदास्यासिकसण्यासिककान्तासिकवास्य च्यासक्त्यासमिनेदनासिकतन्मयासिकपरमिनरहासिकरूपाएकघाप्येकादश्रधा भवति ॥म२॥

Mythology of All Races Vol. 6 (Indian) 4074

हजार आदमी आसानी से आ सकते हैं। यहाँ पर यात्रियों को दो कबूतरों के। दर्शन होते हैं जिन्हें गौरीशंकर का रूप मानते हैं।

श्रलोपीनारायग्—प्रयाग के श्रलोपी बाग में श्रलोपी (पार्वती) देवी का मंदिर है। यवन बादशाह के स्पर्श से बचने के लिए देवी मंदिर से लोप हो गई। श्रब यहाँ उसकी मूर्ति के स्थान पर एक छोटा गर्त है जिसकी भक्त पूजा करते हैं।

श्चादित्येश्वर-श्चादित्य = सूर्य ।

श्चानन्दकरण—ग्रानंद के करनेवाले शिव ग्रायवा ग्रानंद है भूवण जिनका ग्रायीत् शिव। श्चानन्देश्वर—ग्रानंद + ईश्वर ग्रायीत् कल्याणकारी शिव। यदि इसको ग्रानंदीश्वर का विक्कत रूप माने तो ग्रानंदी (कल्याणी = पार्वती) + ईश्वर ग्रायीत् शिव।

उपहर्सिह—उग्रह उग्र का विकृत रूप प्रतीत होता है श्रथवा ग्रहण उग्रह के समय गालक उत्पन्न हुन्ना हो।

उपेंद्र शंकर—यह विष्णु तथा शिव दो देवताओं के नामों का सम्मिश्रण है। इससे मक्त के हृदय की अभिन्न मावना प्रकट होती है। शैव तथा वैष्ण्य के द्वेची भाव को एकीकरण करने का उद्देश्य है।

ह्योंकारनाथ—इंदौर के पास नर्वदा नदी की दो शाखात्रों के बीच एक टापू पर श्रोंकारनाथ नामक एक शिवलिंग है।

स्रोंकार, सिचदानन्द —यह दोनों शंकर के नाम हैं, इससे भक्ति की प्रगाद श्रद्धा प्रकट होती है। (बीप्सालंकार)।

श्रीम्शंकर—इसमें मूर्तामूर्त भावना है। सगुण शंकर में निगुण ब्रह्म का श्रारोप किया है। श्रीसानसिंह—शिव रमशान (श्रवसान) में निवास करते हैं।

किपिलेश्बर—किपिल एक ऋषि, सफेद रंग, सूर्य, विष्णु, महादेव, मध्य प्रदेश की किपिला नदी, कामधेनु के ऋर्य में ऋषता है। ऐसा भी सम्भव हैं कि किपल नामक किसी व्यक्ति-विशेष ने इसकी स्थापना की हो।

कलेसर (कलेश्वर) - कला + ईश्वर, शंकर ६४ कलात्रों के स्वामी हैं।

कल्पेश्वरप्रसाद —कल्प के स्वामी शंकर हैं। दूसरी बात इस नाम से यह प्रकट होती है कि बालक कल्पवास के समय हुआ है।

कविलाससिंह - कैलास पर्वत पर शिव का निवास है।

कामतानाथ, कामदनाथ — चित्रकृट का कामदगिरि पर्वत जिस पर कामदनाथ महादेव का मंदिर है। कदाचित् आयण के क्रब्ण पच की कामदा एकादशी से यह नाम पड़ा हो।

कामेश्वर—काम का अर्थ कामदेव अथवा इच्छा होता है। महादेव सब कामनाओं की पूरा करते हैं।

काशीविश्वन्मर, काशीविश्वनाथ —काशी में विश्वनाथ महादेव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है।

गुप्तेश्वर, गैवीनाथ—कहीं कहीं देवालयों में देव की कोई प्रतिमा अथवा प्रतीक नहीं रखा जाता। इसका सम्बन्ध किसी परिस्थित-विशेष से रहता है। ये दोनों नाम इसी घटना की श्रोर संकेत करते हैं। मक्तजन जगमोहन में खड़े होकर मंदिर के गर्म में केवल उस स्थान का दर्शन कर

<sup>े</sup> शिवस्य हृद्ये विष्णुर्विष्णोस्तु हृद्ये शिवः । यथा शिवमयो विष्णुस्तथा विष्णुमयः शिवः ।

लेते हैं जहाँ से मृर्ति लोप हो गई है। उदाहरण के लिए प्रयाग के ऋलोपी देवी के मंदिर में देवें की कोई मृर्ति नहीं है।

चिरमोलिराम--चिर का ऋर्य सदा तथा मौलि का ऋर्य सिर, चिरमौलि का ऋर्य हुऋ शंकर जो सर्वदा मुण्डमाला धारण किये रहते हैं।

भलक निरंजन--शुद्ध स्वरूप परमातमा की भाँकी।

बलरमेंद्रनाथ—बल से तात्पर्य जलराम श्रीर रमेंद्र से कृष्ण हुत्रा, इसलिए बलरमेंद्रनाथ का अर्थ शिव।

भंग-भोला--महादेव भंगधतूरे के प्रेमी माने जाते हैं। इसलिए उनका व्यंग्यात्मक नाम है भंजूराम -भंजा (पार्वती) में रमण करने वाले शिव।

यादबद्र शंकर —यादवंद्र का अर्थ है कृष्ण । शिव पार्वती को कृष्ण माहातम्य सुनाते हैं औं। कृष्ण उनके भक्त हैं । इस प्रकार अन्योग्य भक्ति दिखाकर दोनों देवों के भक्तों में प्रेम का प्रचार किया

रणाङ्घोर शंकर—रणाङ्घोर श्रीकृष्ण का नाम है क्योंकि वे कई बार जरासंघ से युद्ध करते हुए भाग गये थे।

रामेश्वर — यह शिवलिंग दिल्ला में लंका जाते समय रामचन्द्र ने समुद्र के किनारे पर स्थापित किया था।

रेवलीशंकर--रेवती = दुर्गा।

लखेश्वर-शिव कोटि की तरह कदाचित् यह नाम लच्च शिव की श्रोर संकेत करता है।

लोकनाथ — इस नाम के विषय में एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक दिन एक भिच्छक राजा वे पास आया और कहने लगा महाराज आप में और मुक्तमें कोई अन्तर नहीं। हम दोनों ही लोकनाथ हैं। मेद केवल इतना ही है कि आप पष्ठी तत्पुरुष हैं और मैं बहुबीहि। पर मुक्त राजा अत्यं प्रसन्न हुआ और उसको बहुत सा रुपया देकर बिदा किया। (लोकनाथ-शिव, विष्णु, राजा, भिच्छक)

वंगेश्वरनाथ - बंगाल में महादेव की मूर्ति । यह नामी की जन्मभूमि की स्रोर संकेत करता है

वामदेव-वाम का अर्थ प्रतिकृत, सुंदर, प्राणी, कामदेव, धन तथा शिव होता है। इन शब्दों के साथ देव का योग होने से प्रत्येक दशा में शिव का अर्थ निकलता है।

विमलेश्वर—नर्वदा के किनारे बड़वाह स्टेशन से ५ मील पर विमलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है।

वीर वाहन—(१) वीर एक प्रकार के शिव के अनुचर हैं। (२) वीर विष्णु का भी नाम है जिन्होंने एक बार शिव को अपने कवे पर विठाया था।

वैद्यनाथ—यह संथाल परगना में एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिङ्ग है जहाँ पर शिव ने लोगों का रोग निवारण किया था। इसीलिए वे वैद्यनाथ कहलाये।

ठयोमकेश—व्योम के अर्थ आकारा, मेघ तथा जल हैं। शिव जी की जटाओं में गंगा ज के बहने के कारण सर्वदा जल रहता है अथवा मेघ के समान स्थागल वर्ण केश होने के कारण व्योम केश के नाम से प्रसिद्ध हुए।

शिवबीधन-यह शिन रात्रि की श्रोर संकेत करता है जिसे शिव बोधोत्सव भी कहते हैं।

<sup>े</sup> अहं त्वज्ञ राजेन्द्र ! खोकनाथावुभावपि । बहुबीहिरहं राजन् पष्ठीतत्पुरुपो अवान् ॥

शिवाचतार—विष्णु के तुल्य शेव शंकर के अद्वाइस अवतार मानते हैं। श्यामशंकर—(१) श्याम शब्द शिव के नील कंट की खोर संकेत करता है। (२) कृष्ण (३) यमुना नदी के तट पर प्रयाग में श्याम नामक एक वटकुक जिसके नीचे शंकर की मूर्ति स्थापित की गई हो।

सोमनाथ-सोमनाथ ब्योतिर्लिंग प्रभास-द्वेत्र में स्थित जिसे हैं। चंद्रमा ने स्रापने रोग-निवार-सार्थ स्थापित किया था।

हरकेश—यह नाम शिव के प्रिक्ष जटाजृद की श्रोर संकेत करता है। सम्भव है यह व्यंग्याल्मक नाम शिव को भक्तों ने प्रदान किया हो। इसका विग्रह हरक (हर, शिव + ईश है। हर केस प्रग्रहिन यांधान को भी कहते हैं, समय सूचक हो सकता है।

हरिहरनाथ—हरिहर चेत्र (सोनपुर) बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ शिव तथा विष्णु की संयुक्त मूर्ति है। इसका उद्देश्य विभिन्न देवों में शामंत्रस्य अथवा एकता स्थापन करना है, यहाँ पर पशुश्रों का संशार-प्रसिद्ध मेला कार्तिक मास में लगता है जिसमें हाथी तक विकने खाते हैं।

## ४-समीच्रा

शिव मक्तों ने द्यापने इष्टदेव के ऐसे विचित्र नाम रखे हैं जिनमें दो विरोधी गुणों का समन्य मिलंता है। संसार का कल्याण करनेवाला शंकर है तो साथ ही साथ दुष्टों को स्लानेवाला सद भी है। सरल प्रकृति मोला होते हुए भी वह मयंकर भैरव तथा उप कहलाता है। इन नामों में सद्मव शब्दों की द्यपेका तसम शब्द द्यत्यधिक।हैं तथा उनमें विचित्रता के साथ-साथ द्यनेकरूपता भी पाई जाती है। पंच देवों में उसकी स्त्री दुर्गा तथा गणेश सम्मिलत हैं। सूर्व भी किसी समय ियवका ही प्रतीक समभा जाता था। नामों की पर्याप्त संख्या दुर्गा, चंद्र, शेष, गंगा तथा ज्योतिर्लिंगों के योग से ही बनी हुई है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से ११ का उल्लेख इन नामों में मिलता है। शिव के पंच रूप तथा द्याप्त का समावेश भी इनमें पाया जाता है। शिव के नामों से उसकी रूपाक्षति, शील-स्वमाव, गुण, कार्य तथा परिवार द्यादि का सम्यक् परिचय मिल जाता है।

भोग एवं योग का ऋद्भुत समन्वय उसके चरित्र की विशेषता है। परोवरीण देव होते हुए भी वह परोवरीयस है। उसकी ऋराधना मूर्तामूर्त दोनों रूपों में की जाती हैं। शिव के भक्तों का बहुत कुछ ध्यान इन नामों में ऋंकित हुआ है। पार्वती से संयुक्त नाम उनकी ऋर्धनारीश्वर यवसुग्म मूर्ति की ऋोर संकेत करते हैं। देवों में सबसे ऋधिक नाम इस प्रवृत्ति में पाये जाते हैं। शंकर का सबसे ऋधिक प्रचलित तथा प्रिय नाग शिव प्रतीत होता है।

<sup>े</sup> अयं च कार्लिदीतटे वटः श्यामी नाम । उत्तर रा० च० १ सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः । स्यु० १३-४३

<sup>े</sup> कोटिस्प्रेंप्रतीकाशं त्रिनेत्रं चंद्रशेखरं ॥ श्रूलटंकगदाचककुंतपाशघरं विभुं ॥१॥ केलासाद्रिपति शशांककलयास्फूर्जजटामंडलं । नासाखोकनतत्परत्रिनयनं वीरासनाध्यासितं ॥ सुद्राटंककुरगजानुविलसदाहुं प्रसन्नाननं कन्नाबद्धसुजंगमं सुनिवृत्तं वदे महेशंपरं ॥ शिव सहस्र नाम स्तोशम् ४-६

# तीसरा प्रकरण

## त्रिदेव-वंश

ब्रह्मा की पत्नी, विद्या की देवी सरस्वती तथा उनके मानस पुत्र; विष्णु की गृह-लद्मी, स्वयं लद्मी तथा शिव की सहधर्मिणी त्र्यादिशक्ति पार्वती तथा उनके तनय-द्वय स्कंद तथा गणेश इस त्रिदेव वंश में सम्मिलित हैं। यह परिवार बृहत् न होते हुए भी त्रात्यंत प्रभावशाली है क्योंकि ये तीनों देवियाँ समस्त मानव जाति का कल्याण करने में तत्पर रहती हैं। विश्व-विनायक गणेश का पूजन सर्व मंगल कायों में सबसे पहले किया जाता है।

### सरस्वती तथा ब्रह्मा के मानस-पुत्र

#### १--गगना--

सरस्वती-क-क्रमिक गणना

- (१) नामों की संख्या ४७
- (२) मूल शब्दों की संख्या १०
- (३) गौण शब्दों की संख्या २०

#### ख—रचनात्मक गणना

| एकपदी नाम | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुष्पदी नाम | योग |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-----|
|           | . ३५        | ११          | 8            | .80 |

ब्रह्मा के मानस पुत्र—क—क्रमिक गणना

- (१) चार पुत्र तथा नारद (१) नामों की संख्या ११
  - (२) मूल शब्दों की संख्या ७
  - (३) गौरा शब्दों की संख्या ४
- (२) कामदेव
- (१) नामों की संख्या ४१
- (२) मूल शब्दों की संख्या २१
- (३) गौरा शब्दों की संख्या १६

#### ख-रचनात्मक गणना

|           | एकपदी नाम | द्विपदी नाम   | त्रिपदी नाम           | योग  |
|-----------|-----------|---------------|-----------------------|------|
| चार पुत्र | ?         | ₹             |                       | R    |
| नारद      | १         | Ę             | .8.                   | 2    |
| कामदेव    | .8        | ₹ 0           | 9                     | ४१   |
|           | . 8       | .: ₹ <b>⊆</b> | ζ.                    | प्रश |
|           |           | 0 3           | of the second section |      |

## २--विश्लेषण

क-मूल प्रवृत्ति-द्योतक शब्द-

सरस्वती—(१) एकाकी शब्द—मारती, वानी (वाणी), विद्या, विमला, शारदा, सरस्वती, सावित्री।

- (२) समस्त पद्—वागेश्वरी (वागीश्वरी), मनोरमा । चार मानस पुत्र ख्रोर नारद्—(१) एकाकी शब्द—नारद, सनातन ।
- (२)समस्त पद-देवमुनि, देवर्षि, सनक-सनन्दन, सनत् कुमार ।

कामदेव—(१)एकाकी शब्द— ग्रनंग, कदर्प, काम, कामू, मदन, मनसिज, मनोमव, मनमथ, मैन (मयन), मैना (मयन)।

(२) समस्त पद--ग्रंग रहित, कामदेव, मकरध्वज, रतिकांत, रतिनाथ, रतिपाल, रतिभवन सिंह, रतिभानु, रतिराम, रतीश, रागदेव।

ख—मूल-शब्दों की निरुक्ति— सरस्वती, मनोरमा—सात सरस्वतियों में चौथी का नाम। इन सातों के नाम—सुप्रमा, काञ्च-नाची, निशाला, मनोरमा, सरस्वती, सुरेग्रा, ग्रौर विमलोदकां है।

शारदा—-शरत्काले पुरु यस्मानवभ्यां बोधिता सुरैः । शारदा सा समाख्याता पीठे लोके च नामतः (ऋाप्टेकृत संस्कृत-इंगलिश-कोश)।

चार मानस पुत्र श्रोर नारद्—देव मुनि, देविषे, नारद १, नारद ब्रह्मा के दश मानस पुत्रों में से एक है जो उसकी जंगा से उत्पन्न हुन्ना। वह श्रपनी बीखा के साथ सर्वत्र विचरण करता रहता है। नारद की स्मृति प्रसिद्ध है।

सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, सनातन—ये ब्रह्मा के चार मानस पुत्र हैं जो जन्म लेते ही तपस्या करने वन को चले गये।

कामदेव, अंग रहित, अनंग—देखिए मदन-दहन शिव प्रवृत्ति के अंतर्गत । कंदर्प—कंदर्पयामीति मदाजातमात्रो जगाद च । तेन कंदर्पनामानं तं चकार चतर्मखः।

कामदेव — कामदेव की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। यह देवतान्त्रों में सबसे ऋधिक सुंदर ऋौर सदा युवावस्था में रहता है। रितृह्मी ऋौर वसंत मित्र है। इसका वाहन शुक्र या कपोत है। यह ऋपने पंच वाणों से संसार को ऋहित करता रहता है। इसे शिव ने ऋपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया।

कामू—यह काम का विकृत तथा कामदेव का सिल्ता रूप प्रतीत होता है। काम त्रिवर्ग का अंतिम शब्द है जो मोग-विलास तथा इच्छा का सचक है।

मकरध्वज--कामदेव की ध्वजा पर मकर का चिह्न है।

मनसिज, मनोभव—शिव के भूसम करने पर कामदेव की स्त्री रित ने बड़ा विलाप किया तो शंकर ने दया कर उसको वरदान दिया कि।तेरा पति अनंग रूप से मनुष्यों के मन से उत्पन्न होगा। इसलिए कामदेव को मनोभव या मनसिज। कहते हैं।

रितकात—रित कामदेव की स्त्री का नाम है। ग—गौगा प्रवृत्ति चीतक शब्द—

सरस्वती

- (१) वर्गात्मक
  - (भ्र) जातीय--सिंह

<sup>ै</sup> नारद नाम से सात ज्यक्ति प्रसिद्ध हैं। (१) ब्रह्मा के एक मानसपुत्र (२) कुबेर के सभासद (३) अरुपती की सखी सरववती के पति (४) राम की सभा के धर्म शास्त्री (४) पर्वत ऋषि के सामा (३) जनमेजय सर्प-यज्ञ-के एक सदस्य (७) कलह प्रिय नारद।

(२) भक्ति परक—ग्रानंद, चंद्र, चरण, दत्त, दास, देव, नंदन, प्रकाश, प्रसाद, वक्स, मल, राम, लाल, विनोद, विलास, वत, शरण, सहाय, स्वरूप।

## चार मानस पुत्र श्रीर नारद

- (१) वर्गात्मक
- (ध्र) जातीयं राय, सिंह।
- (२) भक्ति परक-नंद, मुनि।

#### कामदेव

(१) वर्गात्मक

जातीय-राय, सिंह।

(२) भक्ति परक--श्रानंद, किशोर, कुमार, नाथ, नारायण, पाल, प्रकाश, प्रसाद, फल, बहादुर, भूषण, राम, लाल, स्वरूप।

३—विशेष नामों की व्याख्या—

#### सरस्वती

वागेश्वरी भ्यह वागीश्वरी का अपभंश रूप है। यह नाम जन्मस्थान की ग्रोर भी संकेत करता है।

शारदा बक्स सिंह—इस नाम से यह सूचनाएँ भिलती हैं (१) हिन्दू मुसलिम संस्कृति का सिमश्रण (बक्स—विजातीय शब्द है) (२) सिंह शब्द से नामधारी चित्रिय प्रतीत है (३) शारद ऋत की श्रोर संकेत करता है, सम्भवतः उसका जन्म काल है (४) शारद् ऋत की शुक्ल चाँदनी के समान नामी गौर वर्षा हो (५) सरस्वती के प्रति विशेष श्रदा का बोध होता है। (१) शारदा दुर्गा,

सरस्वती—(१) सरस्वती वाणी तथा विचा की देवी है (२) एक नदी-विशेप का नाम है। सावित्री—(१) सावित्री ब्रह्मा की स्त्री का नाम। (२) सत्यवान की प्रसिद्ध सती स्त्री का नाम।

## चार मानस पुत्र श्रीर नारद

सनत्, कुमार-बहा का पुत्र।

#### कासदेव

भैनराम—भैना—यह दोनों राज्द मदन के अपभ्रंश हैं जो उत्मत्त के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। रागदेव—अनुराग अर्थात् प्रेम का देवता कामदेव है।

## ४-समीच्रा

सरस्वती—सरस्वती मूलक नामों की संख्या अत्यंत न्यून है। अधिकतर नाम पर्यायवाची शब्दों के आधार पर ही बने हैं जो प्रायः उसके कुछ गुर्णों पर ही प्रकाश अलते हैं। इनसे इतना ही विदित होता है कि वह ब्रह्मा की पत्नी एवं विद्या की देवी है। यह स्पष्ट है कि शारदा के सेवकों की संख्या शिव्हित समाज में भी अत्यंत। सीमित है। ४७ नामों में केवल ५ नाम विकृत शब्दों से बने हैं।

ब्रह्मा के मानस पुत्र-व्रह्मा के मानस पुत्रों में से पहले चार का कोई परिचय नहीं मिलता

<sup>े</sup> मेरे गाँव में ताऊन फैला हुआ था। सब लोग गाँव के बाहर पड़े हुए थे। मेरे पिता ने भी एक बाग में अपना डेरा डाला, वहीं मेरा जन्म हुआ। बाग में उत्पन्न होने से मेरा नाम वगेसर पड़ा जो बाद को बागेश्वरी हो गया। (बागेश्वरी प्रसाद)।

है। सनक सनन्दन दो नामों के योग से बना है। सनत्कुमार नाम ब्रह्मा की छोर संकेत करता है। देवसुनि एवं देविंप उपिध्यों से विभूषित नारद के विषय में। इतना ही ज्ञात होता है कि वह देवताछों में भी विशेष सम्मानित है। कामदेव ब्रह्मा का पुत्र, रित का पित तथा प्रेम का देवता है। रूप में ख्रत्यंत सुंदर है। शिव ने उसको भस्म कर दिया था तब से वह छांग रहित है। उसकी उत्पत्ति मन से होती है छोर उसकी पताका पर मकर का चिह्न है।

## लच्मी

- (१) गणना
- क-क्रीमक गणना
- (१) नामों की संख्या ५७
- (२) मूल शब्दों की संख्या १८
- (३) गौए शब्दों की संख्या २६

ख-रचनात्मक गणना

एकपदी नाम

द्विपदी नाम

त्रिपदी नाम

योग

y

₹€.

११

ሂሂ

(२) विश्लेषगा

क-मूल शब्द-

- (१) एकाकी—ग्रमला, कमला, कमली, पदमा, रमा। लच्मी, लच्छमी (लच्मी), लच्छी (लच्मी), लच्छी (लच्मी), लोला, श्री, सिरिया (श्री)।
- (२) समस्त पदी-केश्वरी, धनेश्वरी, नारायणी, मुनेश्वरी, हरिप्रिया।

ख-मूल शब्दों की निरुक्ति-

केश्वरी—यह समस्त पद क |- ईश्वरी (क धन श्रीर जल के श्रर्थ में श्राता है) श्रत: केश्वरी लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुश्रा है।

नारायगी--नारायग्,विष्णु का नाम है। इसलिए लच्नी को नारायगी कहा गवा है।
मुनेश्वरी--मुनीश्वर विष्णु का नाम होने से लच्नी को मुनेश्वरी कहते हैं।

लदमी—समुद्र मंथन के समय १४ रत्नों के साथ लद्दमी का प्रादुर्भाव हुन्ना, वह धन की देवी एवं विष्णु की प्रिया है।

ग-गौग प्रवृत्ति द्योतक शब्द-

- (१) वर्गात्मक—(१) जातीय—सय, सिंह।
- (२) सम्मानार्थक—(३४) श्रादर सूचक—बाब्, श्री। (३४) उपाधि सूचक—श्राचार्य।
- (३) भक्ति परक—न्त्राकर, श्रानन्द, किशोर, कुमार, चन्द्र, चरण, दत्त, दयाल, दास, पद, प्रकाश, प्रपन, प्रधाद, वनस, भूषण, मल, लाल, वंश, विलास, शरण, सेवक।
  - (३) विशेष नामों की व्याख्या--

लोलादास--चंचल प्रकृति होने ये कारण लच्मी का नाम लोला हुआ भ

श्रीप्रपन्नाचार्य-श्री, धर्म, ऋर्य तथा काम को देनेवाली लच्मी है। भक्त इनकी प्राप्ति के लिए उसकी शरण आया है। आचार्य उपाधि-स्थक है।

हरिप्रिया--लक्मी

१ पुरुष पुरातन की तिया क्यों न चंचला होय।

## (४) समीचण-

नामों के विषय में विष्णु भगवान् की भार्या भगवती लद्मी की दशा संतोष-जनक नहीं है। उनकी लोकपियता की दिव्य से यह नामों की संख्या इतनी ग्रल्प है कि इससे उनके कथानक का इतना ही ज्ञान मिलता है कि वह धन की देवी तथा विष्णु की स्त्री हैं। उनका सम्बन्ध कमल तथा जल से है। यह नाम उसके गुणों के स्वक हैं। युद्ध स्वरूप हैं होने से श्रूष्ठमला, कमल में निवास करने से कमला पद्मा, ग्रानन्द देने से समा, घन, ग्रम्युदय तथा सौंदर्य की देवी होने से लद्मी; चंचल स्वभाव होने से लोला ग्रीरा धर्म-ग्रार्थ-काम। इन तीनों वर्ग के देने के कारण श्री नाम पड़ा। लद्मी का ग्रपना व्यक्तित्व विष्णु के व्यक्तित्व में ग्रंतर्हित हो गया है।

## पार्वती

- (१) गणना
- क-क्रमिक गणना-
- (१) नामों की संख्या ५२८
- (२) मूल शब्दों की संख्या १८६
- (३) गौरा शब्दों की संख्या ५६

ख-रचनात्मक गगाना -

एक पदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम षट्पदी नाम योग ३६ ३४१ १३१ १४ २ १ ५२८

## २—विश्लेषण

#### क--मृल-शब्द

- (१) एकाकी—अंबा, श्रंबिका, श्रन्नदा, श्रफ्ला, श्रभ्या, श्रमला, श्रलोपी, श्राद्या, श्रामंदी, श्रायां, श्रायां, श्रासा, ह्रह्मा, हेश्वरी, उमा, कमच्छा, कलई, कलिया, कल्याखी, कांता, कांति, कात्यायनी, कामाखा, कामाख्या, कालका, कालिका, काली, केवला, केशी, कौमारी, कौशिकी, खमा, खिमई, खिम्मन, खिम्मा, खेम, खेमा, गायत्री, गिरिजा, गोला, गोलैया, गौरी, चंडिका, चंडी, चंड्र, चंद्रिका, जयंती, जयकरी, जया, जालपा, जाली, जैंती, ज्योत्स्ना, ज्वाला, ज्वाली, तमात्या, तारा, तारिखी, त्रिशुखा, दक्खी, दिखनी, दाद्यावखी, दुरगाई, दुर्गा, देवी, धूम, (धूम्रा), नंदा, नारायखी, नित्या, पार्वती, पूर्णा, पूर्वी, बाला, ब्राह्मी, भगवती, भवानी, भालदा, भीमा, भैरवी, मंगला, मतई, मतोले, मनसा, मसानी, मसुरिया, मा, माई, माता, मातृ, माधवी, माया, मैया, रानी, रुद्री, ललत्, लिलता, लालता, विजया, विरजा, शंकरी, शक्ति, शाक्तवरी, शांता, शांति, शिवा, शींतला, संकटा, संकटा, सतई, सती, सत्तन, सत्ती, सत्या, सितल्य, संदरी, हिरैया, हीरा।
- (२) समस्त-पदी ऋखिलेश्वरी, ऋनतेश्वरी, ऋजपूर्णा, ऋमरेश्वरी, ऋज्दसुजा, इच्छापूर्न, ऋषेश्वरी, कटेश्वरी, कमलेश्वरी, कामेश्वरी, खंडेश्वरी, गोगेश्वरी, गुंजेश्वरी, गुप्तेश्वरी, गुप्तेश्वरी, जगदंबा, जगदंबिका, जगदंश्वरी, जगमाता, जगेश्वरी, जनेश्वरी, जलेश्वरी, तपेश्वरी, तारकेश्वरी, तुंगेश्वरी, तिजेश्वरी, तिभुवनेश्वरी, दुंगेश्वरी, नर्वदेश्वरी, पटेश्वरी, परमेश्वरी, वालेश्वरी, विदेश्वरी, विजलेश्वरी, भद्रकाली, भागेश्वरी, भ्वनेश्वरी, मंगलेश्वरी, मनगौरी, मनपूरन, महामाया,
  महारानी, महाविद्या, महेशी, महेश्वरी, मामेश्वरी, माहेश्वरी, मैंजू, राजराजेश्वरी,
  राजेश्वरी, रामेश्वरी, लक्सेश्वरी, विध्यवासिनी, विध्येश्वरी, विजयलक्सी, विश्वविका, वीरेश्वरी,
  शिवमाया, शिवशक्ति, सतनेश्वरी, सर्वशक्ति, सर्वेश्वरी, सिद्धेश्वरी, सिहवाहिनी, सुरेश्वरी, हरेश्वरी।
  स्व—मृत शब्दों पर टिप्पियाँ:—
  - (१) रचनात्मक-पार्वती के भिन्न-भिन्न नामों की रचना प्रायः इस प्रकार हुई है :--
- (१) जीवमातृका के नाम-अमला, (विमला), कमलेश्वरी (पद्मा), नंदा, मंगला, मंगलेश्वरी ।
  - (२) मातृकायों के नाम-कौमारी, नारायणी, बाह्मी, माधवी (वैष्णवी), माहेश्वरी।
  - (३) नव कुमारियों के नाम-कल्याखी, काली, चंडिका, चंडी, दुर्गा,

- (४) नव दुर्गा के नाम-कात्यायनी, पार्वेती।
- (५) नव शक्तियों के नाम-जया, माया, विजया, सुद्धेश्वरी (विशुद्धा)।
- (६) महाविद्याच्यों के नाम- काली, तारा, धूम (धूमा), सुवनेश्वरी, भैरवी।
- (७) निवासस्थान से सम्बंधित नाम—दक्खी, दक्खिनी, नर्वदेशवरी, पूर्वी, विदेशवरी, मसानी, मिथिलेश्वरी, रामेश्वरी, विध्यवासिनी, विध्येशवरी, सतनेश्वरी ।
- (द) शिव के नामों के स्त्रीलिंग—ग्रनंतेश्वरी, श्रमया, श्रमरेश्वरी, श्रिखिलेश्वरी, ऋषेश्वरी, कटेश्वरी, कमलेश्वरी, कामेश्वरी, खडेश्वरी, गंगेश्वरी, गुप्तेश्वरी, गुप्तेश्वरी, जनेश्वरी, जनेश्वरी, जलेश्वरी, तपेश्वरी, तारकेश्वरी, तुंगेश्वरी, तेजेश्वरी, त्रिभुवनेश्वरी, दुर्गेश्वरी, नवंदेश्वरी, पटेश्वरी, परमेश्वरी, वालेश्वरी, विजलेश्वरी, भवानी, भागेश्वरी, भुवनेश्वरी, मैरवी, मंगलेश्वरी, महेशी, महेश्वरी, मामेश्वरी, माहेश्वरी, मुनेश्वरी, राजराजेश्वरी, राजेश्वरी, रामेश्वरी, कट्टी, लच्मेश्वरी, विरेश्वरी, शिवा, सवेश्वरी, सिद्धेश्वरी, सुरेश्वरी।
  - (६) शेप नाम गुगा ऋौर कर्म का परिचय देते हैं।
- (२) पर्थ्यायवाचक शब्द-हन नामों की रचना में किसी अन्य पर्यायवाचक शब्द की सहायता नहीं ली गई है।

| (३) विकसित शब्दों               | के तत्सम रूप :   |                   |           |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| विकसित                          | तत्सम            | विकसित            | तत्सम     |
| त्राता                          | ग्राशा           | <b>तुरगा</b> ई    | दुर्गा    |
| इच्छापूरग                       | इ-छापूर्ण        | धूम               | धृमा      |
| कमाच्छा                         | कामाची           | मतई, मतोले        | माता      |
| कलई, कलिया                      | . काली           | मनपूरन            | मनपूर्णाः |
|                                 |                  | मैजू              | माता जी   |
| खिमई <sub>र</sub> , खिम्मन, खेम | खेमा (चेमा)      | ललत्, लालता       | ललिता     |
| गोलैया                          | गोला             | शाकंवरी           | शाकम्भरी  |
| चंद्र                           | चंडी             | संकठा             | संकटा     |
| जाली                            | <u>ज्वाला</u>    | सतई, सत्तन, सत्ती | सती       |
| <b>જે</b> લી                    | जयंती            | सितलू             | शीतला     |
| <b>ं</b> ज्वाली                 | <b>ज्वाला</b>    | हिरेया            | हीरा      |
| दक्खी,                          | दक्खिनी (दिस्णी) |                   |           |
| _                               |                  |                   |           |

- (४) विजातीय प्रभाव-पार्वती के नामों पर कोई विजातीय प्रभाव दिव्यगोचर नहीं होता।
- (४) पार्वती की बीजकथा-

जन्म - पर्वत कन्या

रूपाकृति—गौर वर्ण अष्ट मुजा आदि

पति--शिव

पुत्र—गणेश, स्कंद

वाहन—सिंह

त्रिमृत-विध्यवासिनी, कामाख्या, ज्वालादेवी

गुगा—नहुगुगालंकता

कार्य-मक्तों का रच्या तथा दानवों का दलन

अवतार-दुव्टों का दमन करने के लिए नाना रूप।

ग-मूल शब्दों की निरुक्ति-

आद्या—तन्त्रोक्त दुर्गा देवी—-यह सत्ययुग में सुन्दरी, त्रेता में मुवनेश्वरी, द्वापर में तारिशी श्रीर कलियुग में काली कहलाती है।

आशा - हिरद्वार स्टेशन से थोड़ी दूर रेलवे लाइन की दूसरी ख्रोर एक पहाड़ी पर आशा देवी का सुन्दर मंदिर है।

डमा—छो: शिवस्य मा लद्मीरिव, उं शिवं माति मन्यते पतित्वेन वा (तर्कः वाचः) कालिदास ने इसकी न्युत्पत्ते इस प्रकार की है। उमेति (तप न करो) मात्रा तपसो निपिद्धा, पश्चादुः माख्यां सुगुक्षी जगाम (कुमार संः -१-२६)

कमच्छा, कामाचा, कामाख्या—कामरूप की एक प्रसिद्ध तन्त्रोक्त देवी का नाम है। कात्यायनी—नव दुर्गात्रों में से एक।

9—पुरुषों के पार्वती आदि सीसंज्ञक गौण्प्रवृतिहांन नाम लिंग-भेद के कारण बहुधा अमोत्पादक होते हैं। गोदावरी या कमला नाम से स्त्री का ही बोध होगा। इन्ह व्यक्ति कन्याओं के मिथिलेश जैसे पुरुषवाची नाम रखने लगे हैं। इन नामों में कुमारी खादि गौण प्रवृतियाँ न जोड़ी जाय तब तक यह जानना कठिन होगा कि वह किसी लड़की का नाम है। सरोज जैसे नाम स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होने लगे हैं। इन तीनों प्रकार के नामों से संज्ञी के यथार्थिलंग का परिचय नहीं मिलता। यस्तुतः ऐसे अधूरे नामों में पूर्ति के बिए एक नौण पद लगाने की आकांका रहती है।

इस विपन में दैनिक पत्रिका में एक रोचक घटना का उल्लेख हुआ है। आकारांत होने के कारण या जावित्री से जिवता उपमान के साहश्य पर सावित्री का विकसित रूप मानने के कारण सिवता नाम ने कितने ही व्यक्तियों को अम में डाल दिया। विद्यार्थी का सिवता (सिवतु पुं॰-सूर्य) नाम सुनकर कना के विश्वान्त अध्यापक उसे विद्यार्थिनी समक्तकर चौंक पढ़े। एक सम्बाददाता ने सिवता नाम के दृशरे सम्वाददाता को महिला समक्त लिया। उसी पत्र में सिवता नाम के सम्बन्ध में यह चुटकुना भी दिया हुआ है:—

हमारे साथ एक मित्र अर्पिता (की संज्ञक नामधारी) मुक्जी रहते थे। एक दिन डाक से उनका एक जिफाफा आया, उसके जनर प्रेयक का नाम सविता खिखा हुआ था। मित्रों ने मुक्ती बाबू को पत्र देते दूए कौत्दृब्ववश पूछा 'यह कौन युवती है''? 'आह मेरे पिताजी !'' विस्मित मुक्जी बोखे।

Sometime ago, the same teacher-correspondent told us how the name 'Sabita of his young son confused a professor in his class in the same way as I had been once confused by the same name of a correspondent whom I took for a lady Now. S. Barman 281/C. Dum Dam Airport (Calcutta) sends a similar story:

Some time back, we had a friend named Arpita Mukherjee in my quarters—not a lady, of course, One day, he got a letter and the 'sender' was Sabita Mukherjee written overleaf, In the evening when he returned home and we handed over to him the letter, keenly inquisitive about who this girl named Sabita was, he merely replied: 'Oh, my father.' (A, B, Patrika)

कासेश्वरी—तंत्र के अनुसार एक भैरवी का नाम है, कामाख्या की पाँच मूर्ति में के एक । काली, कालिका—पार्वती की देह से जब कौशिकी निकल आई, तब पार्वती काली हो गई ग्रीर कालिका नाम से प्रसिद्ध होकर हिमालय पर रहने लगीं। काली ने महिषासुर, चंडमुंडादि प्रबल राम्ह्सों का वंध किया

कोंमारी, नारायणी, ब्राह्मी, माधवी, माहेश्वरी—यह देवों की शक्तियाँ दुर्गा के भिन्न-भिन्न रूप हैं। स्वामी कार्तिकेय से कौमारी, नारायण से नारायणी, ब्रह्मा से ब्राह्मी, माधव से माधवी. महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी प्रादुर्भृत हुईं।

कोशिकी—शिवा देवी पार्वती के शरीर कोश से पाहुमूंत होने से कौशिकी कहलाई। खिमई—कुशम सेम करनेवाली पार्वती।

गुंजिश्वरी—ग्रहण दृत्य को मारने के लिए श्रसंख्य भ्रमरों का रूप धारण करने से देवी का नाम भ्रामरी (गुंजेश्वरी) हुआ।

ज्वाला—ज्वाला देवी का स्थान नगरकोट (पंजाव) है। यहाँ कई स्थानों पर पृथ्वी के भीतर से आग की लपटें निकलती हैं।

त्रिगुगा—सत, रज, तम तीनों गुणों में व्यात होने से पार्वती को त्रिगुगा कहते हैं। तेजेश्वरी, राजेश्वरी धीर काली यह अमशाः तीनों गुणों के तीन रूप हैं।

दुर्गी—दुर्ग दैत्य को मारकर दुर्गा कहलाई।

नन्दा—इसका असली नाम योगमाया है। नंद के यहाँ उत्पन्न होने से देवी का नाम नन्दा हुआ।

भीमा—मुनियों के रचार्थ भयानक रूप धारण कर हिमालय पर राच्सों का भन्तण किया इसीलिए भीमा नाम पड़ा।

मसुरिया, महारानी, शीतला—मस्रिका का विकसित रूप मसुरिया है जो चेचक के अर्थ में आता है। शीतला तथा महारानी भी उसी अर्थ के वोधक हैं। यह देवी इन रोगों से रहा करती है।

मेधा-- सब शास्त्रों का मर्म जानने से मेधा।

लाजजा--सन प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है।

शाकंभरी—वर्षा न होने से दुर्भिच्च काल में देवी ने अपनी देह से शाक उत्पन्न कर संसार का भरण पीपण किया, इससे वह शाकंभरी के नाम से विख्यात हुई । साँभर मील के आस-पास का प्रदेश शाकंभर प्रांत कहलाता था जहाँ पर इस देवी का एक मन्दिर है ।

शिवा-देवताम्रों के तेज से सहस्रभुजा शिवा देनी उत्पन्न हुई।

घ—गौरा शब्द—

- (१) वर्गात्मक-जातीय-राय, सिंह
- (२) सम्मानार्थक (ग्र) त्रादरस्वक—ज्, बाबू, श्री (ग्रा) उपाधि-राय, लाल ।
- (३) मक्तिपरक—ग्रिमनंदन, त्रानन्द, ग्रौतार, किंकर, किशोर, गुलाम, चंद्र, चरण, जीत, टहल, तनथ, दत्त, दयाल, दर्शन, दहल, दान, दास, दीन, नन्द, नन्दन, निवाज, पलट, प्रकाश, प्रताप, प्रपन्न, प्रसाद, पल, फेर, वक्स, बदल, बहादुर, मीख, भूषण, मिण, मल, मूर्ति, रतन, रतन, राज, क्या, लाल, विशाल, शरण, सहाय, संदर, सेन, सेवक, स्वरूप

ङ—गोण शब्दों की विवृति—

अभिगन्दन-भक्त प्रशंसात्मक वाक्यों द्वारा अपने इच्डदेन के प्रति हृदय का हर्ष प्रकट करता है।

किंकर—यह दास के ग्रर्थ का बोधक है। मक्त की दास्यासक्ति प्रकट करता है। दहता—इसका ग्रर्थ सेवा है, दास्यासक्ति का सूचक है।

दह्न्स-विनय भक्ति की सात भूमिकात्रों में से भय दर्शन भी एक भूमिका है जिसमें जीव को भय दिखाकर इन्टब्टेब के सम्मुख साति हैं।

दान-यह राजप्रुताने में दत्त के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है।

नियान-यह विचातीय शब्द दया के अर्थ में आता है।

फैर—इससे ग्रंथविश्वास प्रकट होता है। जिन स्त्रियों के बच्चे जीवित नहीं रहते वे भ्रपने बच्चे को देवी को समर्पमा कर पालने के लिए माँग लेती हैं। भीख से भी यही भावव्यक होता है।

सेन-ज्याश्रित के स्वर्थ में ज्याता है ज्यौर भक्त की ज्यात्म-निवेदनासक्ति प्रगट करता है।

४--सम्मिश्रण-शिव, हरि ।

श्चिय-श्चिव पार्वती का पति-पत्नी का सामाजिक सम्बन्ध है।

हरि-पार्वती को विष्णु-माया कहा गया है।

३—विशेष नामों की व्याख्या

श्रानदा प्रसाद, श्रानपूर्णा दत्त- श्रानदा श्राथवा श्रानपूर्ण भी पार्वतीका रूप है। शिव श्रापने परिवार का भिन्ना से पानन करते थे। एक दिन किसी कारण वे भिन्नावृत्ति को न जा पाये। पहले दिन की सामग्री भूखे बच्चे, गरोश का चूहा तथा कार्तिकेय का मीर खा गये। इससे परिवार के श्रन्य मनुष्य भूखे रह गये। शिव इस चिंता में निमन्न थे कि ग्रन्य देव तो श्रानन्द कर रहे हैं श्रीर में भूलों मर रहा हूँ । उसी समय नारद श्रा पहुँचे । उन्होंने बताया कि यह सब संकट पार्वती के कारसा है क्योंकि शुभ पत्नी के साथ सम्पदा आती है और अशुभ के साथ आपदा । विष्णु को देखिए लच्नी से ब्याह कर त्रानग्द कर रहे हैं। इतना कहकर नारद चिंताकुल पार्चती के पास पहुँचे। देवी ने भी श्रापनी इस विपदा का कारण पूछा तो नारद ने कहा यह सब दुख शंकर के कारण है क्योंकि योग्य पति अपने परिवार का अच्छी तरह पालन करता है। सरस्वती की देखिए वह ब्रह्मा से ब्याह कर ब्रह्मलोक में बड़े स्त्रानंद से रह रही हैं। पार्यती ने स्त्रपने स्वामी को त्यागने का निर्ण्य कर लिया। दसरे दिन जब शिव भिदाटन के लिए गये तो वे अपने बन्चे ले कर अपने पिता के घर जाने को उद्यत हुई । इतने में नारद त्रा गये, उन्होंने कहा कि यद्यपि शंकर में अनेक अवशुण हैं तथापि उनमें कुछ विशेषताएँ भी हैं जो अन्य देवों में नहीं पाई जातीं। मुनि ने पार्वती की सुम्नाया कि भिव से पहले वे स्वयं उन यहाँ में जाकर भिक्ता माँग लावें जहाँ से शिव लाते थे। इसका परिखाम यह हुआ कि उस दिन शिव को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तब पार्वती ने अपनी मिचा से शहर को भोजन कराया । महादेव ने अपनी पत्नी से अत्यंत प्रसन्न हो ऐसा गूढालिंगन किया कि वे दोनों एक हो गये और अर्द्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए । उस समय से पार्वती का नाम अनुपूर्ण पड़ा ।

श्रतोपीदीन यह किम्बदन्ती है कि जब श्रालाउदीन खिलजी प्रयाग में पहुँचकर देवी को स्पर्श करने का प्रयत्न करने लगा तब देवी की मृति उसके श्रापित्र करस्पर्श से बचने के लिए मंदिर से लोग हो गई। श्राजकल मंदिर के गर्भ में एक होटा सा गर्त है जिसकी गक्त एवा किया करते हैं।

गुह्मे स्वरी—गुह्म शिव का नाम है। पुरागों के अनुसार विदेव भी वार्तती के उत्तासक माने जाते हैं। अयाचित् सुद्ध से शुह्न का अभिप्राय हो। इस दशा में शुविश्वरी (क्वेंट माना पार्वती हैं।

ा कदाचित सुख से गुई का अगम्भाय है। 1 इस देशों से गुरुरास कर गास पायता है 1 - **घुमवहात्र—-**घुम्रा या घूमावती पार्यती का गाम है, इसलिए, यह शिव का नगर हुआ।

सस्सू—यह मनुरिया का स्तुम रूप है। मनुरिया का मन्दिर इलाहायाद के जिले में द्रांगिलिया में है वहाँ देवी का यहा मारी मेला लगता है।

सहाविद्या-पह तंत्र की दस देनियाँ हैं निगके गाम ने हैं—काली, गास, पोलशी, भूगरेशवरी, भैरवी, हिक्रमस्ता, भूमावती, मंगला, मातंगी और कमलारियका । ये सिक्षियाँ महानिवा कर्लानी हैं।

माताबद्त — मृतसंतान के पश्चात बज कोई जन्म ले जाता है इस नाम से यह है। तो उसका इस प्रकार का नाम रख लिया जाता है इस नाम से यह विश्वास व्यक्ति होता है कि देवी ने मृतवालव के बदले में एक दूसरा बालक भेज दिया है।

मैजू-माई + जू से मिलकर बना है। मा जी का विकृत रूप है।

शक्ति—प्रधान शक्तियाँ आठ हैं—इन्द्राणी, वैष्ण्वी, ब्रह्माणी, कौमारी, नारसिंही, वासही, माहेश्वरी और भैरवी हैं। तंत्रों में शक्ति-पूजा का माहात्स्य तथा विधान है। शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं।

४-समीचरा-

पार्वती की गराना पंच देवों में की जाती है। यह श्रपने श्रलोकिक कार्यों से सर्व साधारण में इतनी विख्यात हो गई हैं कि देवी तथा माता इनके लिए रूढ़ शब्द हो गये हैं। मनुष्यों ने इनके अनेक गुणों के कारण ही इनके नाना स्वरूपों की कल्पना कर ली है। शिव के सहश इनमें भी वैधर्म गुणा पाये जाते हैं। कहीं कल्याणी हैं, तो कहीं चड़ी श्रीर काली। इतनी अनेकरूपता महादेव के श्रतिरिक्त अन्य किसी देव में नहीं पाई जाती। भयंकर दैत्य जब देवों को उत्पीदन करने लगे तो इन्होंने विकट रूप धारण कर उनका संहार किया। चेचक के प्रकीप में ग्रामीण जिनता मगुरिया या श्रीतला की ही सहायता से अपने को सुरचित समक्ति है। भूत प्रेत की बाधा में स्त्रियाँ देवी की ही शरण लेती हैं। अपनी दयालुता के कारण ही ये न येवल माता का, श्रपित जगदम्बा का पद प्राप्त कर चुकी हैं। पीड़ितों के आर्तनाद से ये शीघ द्रवित हो जाती हैं, किन्तु दुर्दाम्त देत्यों के लिए ये चंडी, चंडिका तथा चामुंडा का विकराल रूप धारण कर लेती हैं। यह संग्रह सरस्वती तथा लच्मी की अपेचा अधिक विकितित और विशेष महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आदिशक्ति महामाया के लोकोत्तर चरित्र का चित्रण अच्छा हुआ है।

पार्वती गिरिराज हिमालय की कन्या हैं। इनका ब्याह शिवजी से हुआ। सीम्य रूप में सुन्दर तथा तेजिस्वनी हैं, सब मंगल की देनेवाली, करुणा की मूर्ति एवं कल्याणकारिणी हैं, माता के सहरा प्रत्येक संकट के समय ये मनुष्यों की सहायता करती हैं। दुर्भित्त में अन्नदा, अन्पूर्णा तथा शाकंमरी हैं, चेचक के प्रकाप में ममुरिया तथा शीतला महारानी हैं। यहाँ तक कि समस्त आशाओं तथा इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। दुर्द्भ दानवों को विध्वंस करने के लिए अनेक रूप धारण करती हैं। इनके अप्रभुजा हैं और स्कंद तथा गणेश की माता हैं, सिंह उनका बाहन है, सती रूप से यह पुनः शंकर के साथ ब्याही जाती हैं। कैलास के अविरिक्त इनके तीन मुख्य निवास विध्याचल, नगरकोट (पंजाब) तथा कामरूप प्रसिद्ध तीर्थ बन गये हैं। महादेव के समान यह भी विभिन्न स्थानों पर प्राप्त विशेष की देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं। दुर्गा सप्तशाती में इनके रूप, लीला एवं माहास्य का विशाद वर्णन पाया जाता है। यद्यपि इनका लिलता सहस्रनाम प्रसिद्ध है तथापि यह अभिधानसमुद्य अत्यंत अल्प है। इसका कारण यह हो सकता है कि इनके पित तथा पुत्र-इय परम प्रयल ब्यक्ति हैं अतः बहुत से नाम उनके साथ परिगणित हो गये हैं। दूसरा कारण यह मी हो सकता है कि अनेक स्थानों में देवी अपने किसी विशेष नाम से नहीं, अपित उस आम अथवा नगर के नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गई हैं यथा कड़ की देवी, पाटन की देवी। अतः मनुष्यों ने उन स्थानों पर ही

श किसी किसी का मत है कि दो मृतवस्ता माताएँ आपस में एक दूसरे के नवजात शिशु को पालने के लिए बदच जेती हैं। बचों के हम प्रकार बदलने से उनकी माताएँ भी बदल जाती हैं। भगदी पदक भाई' की तरह वे दोनों पालक माता बदल भाई हुए। इस विविसय में जातक की दीधाशुकी भावना निहित रहती है।

नाम रखना च्यारम्म कर दिया यथा कड़ेदीन, पाटनदीन । यद्यपि मक्तों की भावना देवी की ही क्योर है किन्तु उसका कोई नाम न होने के कारण उनको विवश होकर ऐसा करना: पड़ा । पाटनदीन से उनका ख्रामिप्राय वस्तुत: पाटन की देवी से ही है। पाटन तो एक बहुत हो नगरय स्थान था जो देवी के संसर्ग से पुग्य स्थान की कोटि में च्या गया है। इस प्रकार गहुत से नाम इस समुदाय से पुथक हो गये। नामों की न्यून संख्या का हेतु यह भी है कि सरस्वती, लच्नी तथा पार्वती के च्यनेक नामों में समानता पाई जाती। है, इससे कुछ नाम यहाँ से हटाकर इन देवियों के नामों में समाविष्ट कर दिये गये हैं। महोबा के प्रसिद्ध वीर च्याल्हा की पृजनीया महर की देवी का नाम शारदा है जो कि वग्तुतः भगवती शिव शक्ति की ही प्रतिकृति है। किंतु लोक में शारदा का द्रार्थ सरस्वती ही विशेष प्रचलित है। च्यातः हमने ऐसे नामों वा उल्लेख सरम्वती में करना ही उचित समसा। इसी प्रकार लद्मी के नामों को भी समसना चाहिए। चौथी बात यह है कि कहीं कहीं स्त्रीलिंग रूपों को विकृत रूप मानकर उनकी गणना शिव में करदी जाती है क्योंकि राजेश्वर को कभी कभी राजेश्वरी कहकर भी पुकारने लगते हैं।

एक बात स्रोर भी सम्भव है कि इस गवेपणा में स्त्रियों के नाम सम्मिलित नहीं किये गये। महादेवी, कलावती स्त्रादि पार्वती के स्रनेक नाम महिलास्रों में प्रसिद्ध हैं किन्तु पुरुषों में प्रचलित नहीं हो पाये। इन सबके संकलन होने पर ललिता सहस्र नाम प्रस्तुत हो जाता इसमें कोई स्त्राप्टवर्य नहीं। शक्ति के उपासक शाक्त कहलातेहैं, जो पंच मकार के स्रत्यन्त प्रेमी होते हैं। यह संप्रदाय तंत्र शास्त्र को स्वपना धर्म ग्रंथ मानता है। तंत्र चूड़ामिण में ५१ शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। जहाँ-जहाँ सती के स्त्रंग-पात हुए वहाँ-वहाँ एक शक्ति तथा उसका रक्तक एक मैरव प्राहुर्भृत हुए। इस प्रकार ५१ शक्तियों की उत्पत्ति हुई। स्त्रनेक नामों। की रचना इन्हीं शक्तियों के नाम से भी हुई है। विभिन्न वर्ग की इतनी देवियों का परिचय। इन नामों से मिलता है।

१—विधान पारिजात में वर्णित जीवों का पालन-पोषण तथा कल्याण करनेवाली सात जीव-मातुकाएँ इन नामों में ब्रिङ्कित हैं।

२-देवी पुरागान्तर्गत १२ देवियों में से ११ संकलन में सम्मिलित हैं।

३—षडानन को दूध।पिलानेवाली मातृकात्रों में से पाँच यहाँ पर उपस्थित हैं।

४—हिन्दुश्रों में नवरात्र में नव दुर्गापूजा होती है। उनमें से चार दुर्गा इस नाममाला में व्यवहत हुई हैं।

५-नव शक्तियों में से सात का नाम यहाँ पर पाया जाता है।

६-नव कुमारियों में से ६ यहाँ संकलित हैं।

७—तंत्र की दश महाविद्यात्रों में ते ६ का उन्होक इस संग्रह में पाया जाता है।

द्य-६४ विभिन्नियाँ में से भागेक के नाम इसमें नमित्रित हैं।

## स्कंद

#### १--गग्ना

#### क-कमिक गणना--

- (१) नामों की संस्था ७५
- (२) मृल भव्दो की संस्था--१६
- (३) गौरा शब्दों की संख्या---३२

ख-रचनात्मक गराना--एकपदी नाम, द्विपदी नाम, त्रिपदी नाम, चतुष्पदी नाम, योग १ ५१ २२ १ ७५

०--विश्लेषगा

क - मूल प्रवृत्तिचोतक शब्द :--

- (१) एकाकी--कंद (स्कंद), कार्तिकेय, कुमार, सुकुमार, स्कंद
- (२) समस्तपदी—अग्निकुमार, अग्निलाख, चंद्रवदन, चंद्रानन, चम्पति, तारकजित, मोरदेव, शक्तिभर, श्यामकार्तिक, वङ्बदन, सन्मुख (षरमुख) सेनपाल, सेनापति, स्वामि कार्तिकैय।

# ख-मूल शब्दों की निरुक्ति :--

श्राग्निकुमार, श्राग्निलाल, कार्तिक, कार्तिकेब, षड्यदन, सन्मुख—एक बार शिय-पार्वती एकांत में प्रेमालाप कर रहे थे। उस समय श्राग्नि पारावत का रूप धारण कर उनके समीप पहुँच गया, तो शिव ने श्राप्ता तेन उस पाराबत में डाल दिया। श्राग्नि ने उसको सहन न कर सकने के कारण गंगा में गिरा दिया। वहाँ स्नान करने छः कृत्तिका श्राई थीं। उनके छः पुत्र हुए जो किथी दैवी शक्ति से मिलकर एक हो गये, इसलिए उनके छै सिर, बारह हाथ श्रीर बारह श्राँसें हैं।

चमूपित, सेनपाल, सेनापित—स्वामि कार्तिक देवताश्रों की सेना के नायक माने जाते हैं। तारकजित—तारकासुर का कार्तिकेय ने वध किया था। मोरवेच—स्वामि कार्तिकेय की सवारी मोर पद्धी है।

ग--गौग शब्द :--

- (१) वर्गात्मक:--
- (श्र) जातीय-सिनहा, सिंह।
- (२) संन्मानार्थक
- (आ) उपाधि-सूचक-लाल
- (३) भक्ति परक—श्रजय, श्रद्धल, श्रद्धि, श्रन्प, कांत, कुमार, चंद, चरण, जयवंत, जितेंद्र, तहण, तेज, दास, धन्य, नव, नवीन, पुनीत, प्रफुक्त, प्रभु, प्रशान्त, प्रसन्न, प्रसाद, बाल, मंजुल, मनोहर, लिलत, विजय, स्वामि, स्वामी।

घ--सम्मिश्रस्-श्राधुतीय, काली, गिरिजा, चक्रेश्वर, प्रसन्न (शिव),भूतेन्द्र, महादेव, महेरा, वितिद्र, विरेश्वर, शंनु, शिव-द्र, शिलजा, शैलेंद्र, शैलेश, सतींद्र, सतीश।

## समीच्य

दिल्ला भारत में स्वामि कार्तिकेय का विशेष महत्त्व माना जाता है। यहाँ वे सुब्रह्मएय नाम से प्रसिद्ध हैं। पुण तथा कार्य सीमित होने के कारण इनके नामों की संख्या भी ऋत्यंत परिमित है। बहुवा नाम शिव ऋथवा पार्वती के पर्यायवाची शब्दों में कुमार जोड़कर चना लिये गये हैं। स्वतंत्र नामों की संख्या केवल १६ है। इनका परिचय इस प्रकार है। देवताश्रों का सेनाध्यक्ष वीर स्कद शंकर-पार्वती का पुत्र है। रूप में सुन्दर तथा तेजस्वी हैं। चंद्र सहश्च उसके षणमुख हैं। शक्ति उसका अन्त्र और भनूर याहन है। उसकी स्त्री सेना (देवसेना) है। कार्तिकेय ने तारकासुर की युद्ध में हरा कर मार डाला। इस संकलन से उसका लोकप्रिय नाम कुमार प्रतीत होता है।

## गणेश

१-गणना

- (क) क्रमिक गणना-
- (१) नामों की संख्या---११५
- (२) मूल शब्दों की संख्या—४८
- (ख) रचनात्मक गणना

एकपदी नाम, द्विपदी नाम, त्रिपदी नाम, चतुष्पदी नाम, पचपदी नाम, पट्पदी नाम २ ४३ ६४ ३ २ १ योग

याग ११५

२-विश्लेषण:-

क-मूल:-

- (१) एकाकी--हुंदी, विनायक, हेरंब।
- (२) समस्त पदी—उमाशंकर लाल, ऋदिनाथ, कमलाशंकरलाल, कुशलपाल, कुशलेंद्र, गजपत, गजराज, गजराम, गजरूप, गजयदन, गजिंद्र, गज्जूसिंह, गज्जूसिंह, गज्जूसिंह, गज्जूसिंह, गज्जूसिंह, गज्जूसिंह, गज्जूसिंह, गण्पित, गण्रेंजन, गणेश, गणेश्वर, गनपत, गनपति, गनेश, गनेशी, गयंद (गर्जेंद्र), चिताहरण, जयकरण, जैक्, ज्ञानेंद्र, द्विपेंद्र, बुद्धिदेव, बुद्धिनाथ, बुद्धिपाल, बुद्धिराम, बुद्धिवल्लम, लंबोदर, वक्तुंब, शिव-जादिक लाल, ग्रुमकरण, ग्रुमाकर, श्रीकरण, संकटहरण, सिद्धिनाथ, सिद्धिवनायक, सिद्धिसदन, सिद्धीश्वर, हरनंद, हानीराम।

ख-मूल शब्दों की निरुक्ति-

ऋद्धि नाथ, सिद्धि नाथ-- ऋदि और सिद्धि गगेश की दो दासियाँ हैं।

गजानन पार्वती ने अपने मल का एक पुतला बनाकर द्वार पर रह्या के लिए खड़ा कर दिया और स्वयं स्नान करने लगीं । इतने में बाहर से शिव आकर अंदर जाने लगे तो उस पुतले (गऐश) ने उन्हें रोका । दोनों में युद्ध होने लगा । शिव ने गऐश का सिर काटकर फेंक दिया और भीतर चले गये । पार्वती ने उन्हें देखकर आश्चर्य किया और उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आ गये । तब शिव ने वतलाया कि द्वारपाल को मार कर मैं यहाँ आ गया हूँ । यह सुनकर पार्वती विलाप करने लगीं । शिव ने तुरन्त ही उत्पन्न हाथी के बच्चे का सिर काट कर गऐश के ऊपर लगा दिया और वह जीवित हो गये । तभी से वह गजानन कहलाते हैं।

जैकू-यह जयकरण का संचित्र रूप है।

दुंढी, लंबोद्र-दुंढि का अर्थ नाभि है। गरोश का बड़ा पेट था इससे यह दोनों नाम पड़े।

वक्रतुएड—वक्र का अर्थ टेढ़ा और तुंड का अर्थ मुख, हेरंच—अपनी मा (श्रम्ब) पार्वती को जन्मते ही पुकारने के कारण गणेश की हेरंब कहते हैं। ग—गौग प्रवृत्ति सोतक शब्द

- (१) वर्गात्मक-जातीय-मणि, राय, सिंह।
- (२) सम्मानार्थंक -- श्रादरस्वक--श्री, बाबू।

- (३) भक्ति परक गौण शब्द—म्नानन्दकुमार, चन्द्र, दत्त, दास, दीन, देव, न द, नाथ, नारायण, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, बहादुर, मल्ल, मोहन, रत्न, लाल, वल्लभ, विहारी, शरण, सहाय, सिंह, स्वरूप।
- (४) सम्मिश्रम्-गौरी, दुर्गा, शिव । इनसे ख्रात्मीयता का संबंध प्रगट होता है । राम-इससे भिक्त-सम्बन्ध सूचित होता है ।

#### ३—विशेष नामों की व्याख्या

राम गरोश — एक बार देवताश्रो में यह विवाद छिड़ा कि उनमें सबसे बड़ा देवता कीन है उसी की पूजा सर्व प्रथम होना चाहिए। यह निर्णय हुश्रा कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी की प्रदक्तिणा कर लेगा वही सबसे बड़ा समक्ता जायगा धौर उसी की सबसे पहले पूजा होगी। सब देवता श्रपने श्रपने वाहनों पर चल दिये। गरोश ने सोचा कि भेरा वाहन मूपक सबसे पीछे रह जायगा। इसलिए उनको यह युक्ति स्की। उन्होंने पृथ्वी पर राम नाम लिखकर उसकी परिक्रमा लगा ली। सब देवता लौटकर श्राये तो गरोश को बैठा देखा। राम नाम की महिमा के कारण गरोश विजयी हुए श्रीर देवताश्रों में सबसे प्रथम श्रचना के योग्य ठहराये गये।

सिद्ध गरोश - इसका अर्थ है विद्धिदाता गरोश अथवा विद्धि-स्वामी गरोश ।

## समीवरा

शिव के सहश गणेश को भी गणों का अधिनायक माना गया है। नामों के आधार पर उसकी निम्नलिखित सूक्ष्म कथा प्राप्त होती है। वह शंकर और पार्वती का पुत्र, कुमार का भाता एवं मृद्धि—विद्धि का स्वामी है। बुद्धि उसकी सहधर्मिणी है, वह संकटहर्ता, मंगलकर्ता तथा ज्ञानदाता है। गणेश को गजानन तथा लंबोदर कहा गया है।

कार्तिकेय परक संग्रह की अपेदा स्वतंत्र नामों की संख्या इसमें अधिक है। अपत्यता-सूचक कुछ नाम शंकर तथा पार्वती प्रवृत्ति में रख दिये गये हैं, यदि ऐसा न किया जाता तो शिव की भक्त वत्सलता का लोप हो जाता। गर्यापित ने अपनी विलच्च बुद्धि के कारण पचदेवों में स्थान पा लिया है। विन्न-निवारणार्थ सर्वमंगल कार्यों में सर्वप्रथम विन्नराज गण्नायक की ही पूजा होती है। अधिकांश नाम, गज, गण तथा ज्ञान के योग से बने हैं। उसके नाम पर गाण्यत्य धर्म का प्रचलन हुआ। विन्नहर एवं विन्नकर आदि वैपम्य प्रकृति के कारण उसकी गण्ना भी परोवरीण देवों में की जाती है।

# चौथा प्रकरण

## लोकपाल भ

पूर्व के देवता इंद्र, ऋग्निकोण के ऋग्नि, दिल्ला के यम, नैर्न्यत्य के सूर्य, पिरचम के वरुण, वायु कोण के मास्त, उत्तर के युवेर, ईशान कोण के चंद्र लोकपाल हैं। तुलना की सुगमता के विचार से सूर्य को ऋपने कम में न रखकर चंद्र के पास ही रखा गया है क्योंकि इन दोनों का मनुष्यों से ऋधिक सम्बन्ध रहता है। सूर्य चंद्र दो दिव्य ज्योतियाँ हैं जिनका मनुष्य प्रत्यन्त दर्शन करते हैं। दोनों ही मानव-जीवन के ऋाधार हैं। सूर्य किसी समय शिव का प्राकृतिक प्रतीक समभा जाता था, किन्तु ऋव उसकी गण्या पंचदेवों में की जाती है। चंद्र शंकर का शिरोभूषण होने से ऋगर भी अद्धास्पद हो गया है। कितपय तीर्थों में इनके मंदिर भी पाये जाते हैं। इस प्रकरण का बिषय इन लोकपालों से सम्बन्धित नामों का ऋध्ययन होगा।

#### १--गगना

## इंद्र-(क) क्रसिक गणना

- (१) नामों की संख्या २१४
- (२) मूल शब्दों की संख्या ४४
- (३) गौण शब्दों की संख्या ४६

#### (ख) रचनात्मक गणना

| एकपदी नाम  | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुष्पदी नाम |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| 8          | ६६          | १००         | <b>3</b> 4   |
| पंचपदी नाम | षट्पदी नाम  | योग         |              |
| 9          | २           | र१४ .       |              |

## अग्नि—(क) क्रमिक गणना

- (१) नामों की संख्या १३
- (२) मूल शब्दों की संख्या ६
- (३) गौण शब्दों की संख्या ४

## (ख) रचनात्मक गणना

| एकपदी नाम                        | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | योग  |
|----------------------------------|-------------|-------------|------|
| $(\mathcal{A}_{i})^{\mathbf{X}}$ | <b></b>     | 8           | . 88 |

## यम—(क) क्रमिक गणना

- (१) नामों की संख्या २७
- (२) मूल शब्दों की संख्या ११
- (३) गौण शब्दों को संख्या १३

<sup>े</sup> इन्द्रामित्यमाक्षीणामग्नेश्चवरुणस्य च । चन्द्रवित्तेश्वयोश्चैव ०००००॥ (मनु०७ अ० ४ पूर्वो० ५)

#### (ख) रचनात्मक गणना

एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम योग imes ६ १६ imes २ २७

#### वरुण-(क) क्रमिक गणना

- (१) नामों की संख्या १=
- (२) मूल शब्दों की संख्या १२
- (३) गौण शब्दों की संख्या ८

#### (ल) रचनात्मक गणना—

एक पदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चेतुष्पदी नाम योग १ ७ ६ १२ १८

#### वायु—(क) क्रमिक गणना

- (१) नामों की संख्या १०
- (२) मूल शब्दों की संख्या ७
- (३) गौरा शब्दों की संख्या ७

### (ख) रचनात्मक गण्ना

प्रकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी के नाम योग × द २ १०

## कुबेर-(क) क्रमिक गणना

- (१) नामों की संख्या ४६
- (२) मूल शब्दों की संख्या २२
- (३) गौए। शब्दों की संख्या १६

#### ख-रचनासक गराना

एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम योग २ २२ २२ ४६

## इंद्र

## २—विश्लेषग्

## क—मूल शब्द

(१) एकाकी—इंदर, इंदुल, इंदूरी, इंद्र, एदल (इंद्र), जैसन (जिस्सु) पुरंदर, बजरी (बज्री), वासव, शक ।

(२) समस्त पदी — ग्रमरपाल, ग्रमरराज, ग्रमरेंद्र, श्रमृतराज, ग्रमृतराय, कंदपाल, ग्रमेंद्र, देवकांत, देवनाथ, देवनायक, देवपाल, देवराज, देव स्वामी, देवद्र, मेहंद्र, मेघनाथ मेवनारायण, मेघपाल, मेघपरन राय, मेघराज, मेनपाल, लेखनारायण, लेखराज, राचि कांत, राचींद्र, सर्वेभूप, सर्वेद्र, सुरपति, सुरसूप, सुरेद्र, सुरेश, सुरेश्वर।

## ख-मूल शब्दों पर टिप्पिएयाँ

श्रिधिकांश नाम देव तथा उसके पर्यायवाची शब्दों के योग से बने हैं।

देव के पर्यायवाची—ग्रमर, श्रमृत, लेख, सर्व, सुर। ग—मृत शब्दों की निरुक्ति

बजरी—(१) वज धारण करने के कारण इन्द्र को बजी कहते हैं। वज के विषय में यह लिखा है कि वज एक घातुमय तीन्एण शिलागंड है जिसमें शतशः पर्व, सहस्रशः शंकु तथा शतशः कीए होते हैं। वज का दूसरा वर्णन इस प्रकार है। अमुक्तास्त्रों में सर्वप्रथम वज है जो वृत्राग्धर के वधार्थ निर्मित हुआ था। यह कोटि सूर्यसमयम है और प्रलयागिन के समान प्रकाशवान है। इसकी दाढ़ १० योजन लम्बी और जीम अत्यंत भयंकर है। यह प्रलय की कालगति के समान है और १०० गाँठों से आच्छादित है। इसकी लम्बाई १० योजन और चौड़ाई ५ योजन है। इसका चेरा तीन्एण नोकों से दक्ता हुआ है। रंग में यह बिजली के समान है। इसमें चौड़ा और सुदृढ़ बेंट लगा हुआ है। (२) बाजार में उत्पन्न

महेंद्र-शृत्राक्षर को मारने के उपलच्य में इंद्र को महेंद्र की उपाधि प्रदान की गई थी। घ-गीए शब्द

- (१) वर्गात्मक-जातीय-सिंह, राय।
- (२) सम्मानार्थक-(ग्र) ग्रादरसूचक-जू, श्री। (ग्रा) उपाधिसूचक-लाल
- (३) भिक्तपरक—ग्रानंद, श्रासन, इंद्र, कांत, किशोर, कुमार, चंद्र, जीत, दत्त, दयाल, दास, दीवान, देव, घर, नन्दन, नाथ, नारायण, पित, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, बली, बहादुर, भूप, भूषण, मिण, मल, मान, मोहन, मौलि, राज, राम, लाल, विक्रम, विजय, विहारी, वीर, व्रत, सहाय, सुख, सेन, सेवक, स्वरूप।
  - (४) सम्मिश्रण कृष्ण, शंकर।
  - ३—विशेष नामों की व्याख्या

कंद पाल —कं = जल + द = देनेवाला अर्थात् मेघ जिसका खामी इंद्र है । पुरंदर—शतुश्रों के नगरों को नाश करने के कारण इंद्र को पुरंदर कहते हैं।

शक — कभी-कभी पदों के ब्राद्यद्वरों से भी नया नाम बन जाता है। शक इसी प्रकार का नाम बतलाया जाता है जो पहले शतकतु का संकेत रूप (श॰ क॰) था। शनैः शनैः यह तंकेत नाम (शक) शतकतु (इंद्र) का पर्याय बन गया। कालांतर में जातक जनक के समकत्तु हो गया।

## अग्नि

## २--विश्लेषण

क—मूलशब्द

(१) एकाकी--ग्राग्न, ग्राग्ने (ग्राग्न)

(२) समस्त पदी—उपर्वुध, वैश्वानर, हुताशन

ख-मूल शब्दों की निरुक्ति

उपर्वृध—उषा के साथ बड़े सबेरे जगने वाली अगिन को उपर्बुध कहते हैं। वैश्वानर —विश्व के समस्त मनुष्यों के लिए उपयुक्त, अगिन की एक उपाधि। हुताशन—नैवेद्यादि गज्ञण करने से अगिन को हुताशन कहते हैं।

ग-गौए शब्द

भक्ति परक-कुमार, दत्त, देव, लाल।

३—विशेष नामों की व्याख्या—देखिए मूल शब्दों की निरुक्ति।

<sup>9</sup> Indian Mythology P. 32

#### यम

### २-विश्लेपग

#### क-मृल शब्द

- (१) एकाकी-जम, यम
- (२) समस्त पदी—कालेंद्र, धर्म देव, धर्म नाथ, धर्म नारायण, धर्म पाल, धर्म राज, घर्मेंद्र, धर्मेश्वर, धर्वेश्वत ।

ख-मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ

यहाँ पर धर्म का ऋर्थ जीव है जो शरीर से छलग होने के पश्चात् यमलोक में यम के ऋषीन रहता है। धर्म के योग से प्रचलित नाम प्रायः उपाधिसूचक हैं। ग—गोग शब्द

- (१) वर्गात्मक
- जातीय-राय, सिंह
- (२) सम्मानार्थक
- श्रादर सूचक-जी
- (३) भिक्तिपरक—कुमार, चंद्र, नाथ, नारायण, पाल, प्रसाद, मोहन, राम, शरण, सहाय, स्वरूप।

#### वरुए

### २--विश्लेषण

## क--मूल शब्द

- (१) एकाकी-वरुग
- (२) समस्त पदी—केंद्र, केश, केश्वर, केश्वर (केश्वर ), जलई राम, जलदेव, जलेश्वर, जलेखर (जलेश्वर ), नीर सिंह, वारीव्र, वारीश । ख—मल शब्दों पर टिप्पिएयाँ

श्रिधकांश नाम जल के पर्यायवाची शब्दों से बने हैं। कः—(जल), नीर, वारि। एकाच्चरी कोप में क का श्रर्थ जल दिया गया है; त्रातः केंद्र, केश, केश्वर वक्षा के श्रर्थ में लिये गये हैं।

## ग-गौण शब्द

- (१) वर्गात्मक—( श्र ) जातीय—राय, सिंह।
- (२) मनितपरक—चंद्र, दत्त, नाथ, प्रकाश, लाल, बीर।

## वायु

### २ — विश्लेषण

## क----मूल शब्द

- (१) एकाकी-ग्रानिल, पवन, प्रभंजन, वायु, समीर।
- (२) समरत पदी—श्रग्निभित्र, महावली। स—मृत शब्दों पर टिप्पशियाँ

श्रनिल, पवन, प्रभंजन, समीर वायु के पर्यायवाची राब्द हैं। ग—गोण शब्द

- (१) वर्गात्मक-जातीय-सिंह
- (२) भक्तिपरक चंद, पावन, प्रकाश, वक्स, शरण, स्वरूप।

## ३-विशेष नामों की व्याख्या

ग्राग्निमित्र — पवन से ग्राग्न प्रज्वलित होती है । इसीलिये उसको भित्र कहा गया है ।

# कुवेर

#### २-- विश्लेपगा

#### क-मूल शब्द

(१) एकाकी -एडबिड, कुवेर, धनधारी।

(२) समरत पदी—ंक नाथ, धन नारायण, धन पति, धन पाल, धनराज, धनेंद्र, धनेशा, धनेश्वर, नव नाथ, नवनिधि, राय, निद्धिनारायण, निद्ध् राम, निधीश, गुष्पंद्र, यद्ध राज, रुक्म पाल, संपत राय, सोन पाल, हेम पाल।

ख-मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ

ये नाम प्रायः धन, निधि तथा ध्वर्ण के योग से बने हैं। स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द—रुक्म, स्रोना, हेम।

ग-मूल शब्दों की निरुक्ति

एडविड (एलविल)—यह इलविला का ग्रापत्यवाचक शब्द है। इलविला कुबेर की मा का नाम है। 'ल' के सहश मराठी में एक श्रच्य होता है जिसे ड की तरह पढ़ते हैं। ''श्रग्नि मीलें मंत्र को ''श्रग्नि मीडे'' की माँति उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार एलविल का एडविड रूप हो गया। उच्चारण में यह श्रंग्रेजी नाम सा प्रतीत होता है।

कुबेर-कुबेर का अर्थ कुत्सित शरीर वाला (कु = बुरा, वेर = शरीर ) । इसके तीन पैर और मुँह में केवल आठ दाँत बतलाये जाते हैं। माथे पर आँख के स्थान में एक पीला धब्बा है। से कुल्बी होने से इसको कुबेर कहा गया है।

टंक नाथ—टंक खजाने के ग्रर्थ में ग्राता है। च—गौण शब्द

- (१) वर्गात्मक—( श्र ) जातीय—राय, सिंह
- (२) भक्तिपरक कुमार, चन्द्र, दत्त, दयाल, दास, नाथ, नारायण, पति, प्रकाश, प्रसाद, राय, लाल, शरण, सहाय।

## ३-विशेष नामों की व्याख्या

नवनाथ, नवनिधि, राय, निद्धिनारायण, निद्ध् राम कुनेर की नव निधियों के नाम हैं— पद्म, महापद्म, शांख, मकर, कच्छप, मुकुद, कुंद, नील, खर्व। निद्धि, निद्ध् दोनों निधि के विकृत हम हैं।

समीक्षण

त्राज कल इन्द्र कुछ श्रधिक प्रचलित हो रहा है। बहुधा मनुष्य इसके योग से नाम रखना पसद करते हैं। श्रप्ति, वायु तथा वरु ए पर नाम बहुत ही कम है। यम तथा कुनेर अपनी स्थिति के कारण नामों में विशेष दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम मृत्यु का देवता है श्रीर दितीय धन का । मृत्यु से मनुष्य भय खाते हैं तथा द्रव्य से प्रेम करते हैं । यही कारण है कि तात्विक देवताओं से इन दोनों की संख्या कुछ विशेष है । दूसरा कारण यह है कि यमद्वितीया तथा धन त्रयोदशी हिन्दुओं के प्रसिद्ध पर्व हैं जिनसे इन नामों का अस्तित्व प्रतीत होता है ।

इंद्र — इन्द्र देवताओं का राजा है। उसकी स्त्री राचि है, मेघ तथा मदन उसके अनुचर है, अपने वज्र से वह शत्रुओं का उन्मूलन करता है। महेन्द्र, देवेंद्र आदि उसकी अनेक उपाधियाँ है। इस प्रश्रुति के नामों की प्रचुरता का केवल यही कारण हो सकता है कि इस शब्द के संयोग से नाम में सींदर्य, सीक्टब, माधुर्य आदि गुण आ जाते हैं। यह वंग समाज का अनुकरण प्रतीत होता है। क्योंकि उसमें सुरेंद्र नाथ बंध्योपाध्याय, महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर आदि इन्द्र संयुक्त नाम विशेष रूप से प्रचलित हैं।

श्चिन—यद्यपि गाँवों में भी लोग प्रायः लौंगादि से श्चाग की पूजा करते हैं। किन्तु नामों पर इसका कोई प्रभाव प्रतीत नहीं होता। इतना ही जाना जा सकता है कि यह एक देवता है जो यह के प्रसाद को ग्रहण करता है।

यम- यह मृत्यु का देवता है। ऐहिक जीला के बाद जीव इसी के ग्राधीन रहते हैं। धर्मेन्द्र तथा सर्वेजीत इसकी उपाधियाँ हैं।

वरुगा--- यह जल का देवता है। पाश इसका प्रसिद्ध आयुध है।

वायु —यह महाबली देय अग्नि का मित्र हैं। कुछ नामों का समायेश इसके अवतार हनुमान् के साथ हो गया है।

कुबेर—यह घन का स्वामी तथा यत्त-किन्नरों का राजा है। इसका कोश नविनिध, स्वर्णीदि अञ्चल सम्पत्ति से परिपूर्ण है। गमनागमन के लिए इसके पास पुष्पक विमान है। इसकी माता का नाम इलविला है।

# सूर्य

#### ४--गणना

### क-क्रिक गणना

- (१) नामों की संख्या ३००
- (३) गौए शब्दों की संख्या-६४

## ख-रचनात्मक गणना-

एक पदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम व्यवस्थित नाम योग १७ १७६ ७७ २३ ४ ३००

## २—विश्लेषग्

## क-मूल शब्द-

(१) एकाकी —श्रंशघारी, श्रंशुघर, श्रक्ण. श्रक्, श्रक्. श्रादित्य, श्राफताब, किरण, खुरशेद, ज्योति, तेजघर, तेजघारी, दनकू, दिनकर, दिवाकर, परगास, प्रकाश, प्रकाशी, प्रभाकर, भाना, मानु, भास्कर, मिहिर, मेहर, रिव, सविता, सुरजन, सुरजा, सुरज, सूरजा, सूर्य।

- (२) समस्त पदी: ग्रॅंजोर राय, ग्रंशुमाली, ग्रदित सहाय, ग्रातप नारायण, ग्रालोक नारायण, उदय कांत, उदयनाय, उदय नारायण, उदित नारायण, उद्योत नारायण, उस्माकर, खरभान. जगत नयन, ज्योति नाथ, ज्योति नारायण, ज्योतिनिवास, ज्योति भूषण, ज्योति सिंह, ज्योति स्वरूप, ज्योतींद्र, फलकनाय, तपन नारायण, तपनाय, तपेश, तप्तनारायण, तेजकरण, तेजनारायण, तेज पति, तेजपाल, तेज प्रकाश, तेजबल, तेजबली, तेजमणि, तेजराज, तेजेन्द्र, तेजेश, तेजोराम, दिन देव, दिन पति, दिनेन्द्र, दिनेशवर, दिवेंद्र, दिव्य ज्योति, देवदीप, देवमणि, धूपनारायण, नवनाथ, प्रकाश देव, प्रकाश नाथ, प्रकाश नारायण, प्रकाश पति, प्रभाकांत, प्रभेश, वेदमूर्ति, सकल देव, सकल नारायण, सौरीश। स्व—मूल शब्दों पर टिप्पिणयाँ
- (१) रचनात्मक--- अधिकांश नाम प्रकाश तथा दिन के पर्यायवाचक शब्दों के योग से बने हैं।
  - (२) पर्यायवाचक शब्द
  - ( भ्र ) ग्रॅंजोर, त्र्रालोक, उदय, उदित, ज्योति, भलक, तेज, प्रकाश, प्रभा, भान ।
  - ( आर ) दिन, दिवा।
- (३) विकृत रूप—दनकू (दिनकर), परगास (प्रकाश), भाना (भानु), मेहर (मिहिर), युरजन, सुरजा, सुरज, सूरजा (सूरज) सूर्य।
- (४) विजातीय प्रभाव—ग्राफताव तथा खुरशेद मुसलिम संस्कृति से प्राप्त सूर्य के ग्रार्थ में प्रमुक्त हुए हैं।
  - (४) बीज कथा

माता, श्रदितिः ह्यो, सौरीः नवमहों का स्वामीः दिनकर्ता, प्रकाशदाताः संतति—यम, श्रिश्वनी कुमार, सुप्रीव, शनि तथा कर्ष ।

ग-मूल शब्दों की निरुक्ति

श्रदितसहाय—सूर्य की माँ का नाम श्रदिति है इसीलिए सूर्य को आदित्य कहते हैं। नवनाथ—सूर्य नवप्रहों में प्रमुख है।

वेदमूर्ति—सूर्य को सामवेद का कर्ता माना गया है। ब्रातः उसको वेदमूर्ति कहते हैं। सकल देव—सूर्य में बारह कलाएँ मानी गई हैं। ब्रातः कलायुक्त होने से उसे सकल रिव कहते हैं।

सौरीश-दो अयों में प्रयुक्त हो सकता है।

- १—सौरी—सूर्य की स्त्री।
- २—सौरि से तात्पर्य सर्थ के पुत्र अर्थात् यम, अश्वितीकुमार, शनि, सुमीव तथा कर्यां से है।
  - घ--गौरा शब्द
  - (१) वर्गातमक
  - (श्र) बातीय-राय, सिंह, सिनहा।
  - (२) सम्मानार्थक
  - (अ) आदरसूचक--श्री
  - (आ) उपाधि—लाल
- (३) सक्तिपरक-श्रादि, त्रानंद, इंद्र, उदय, कँवल, फरण, कांत, किशोर, कुमार, केत, चंद्र, चंद्र, दत्त, दयाल, दर्शन, दास, दीन, देव, नंदन, नव, नाथ, नारायण, परम, पाल, प्रकाश,

प्रताप, प्रभा, प्रसाद, वक्स, बला, बली, बहादुर, बाल, बालक, मक्त, भान, भान, भूषण, मंगल, मिण, मल, मोहन, रतन, रत्न, राज, राम, लाल, वंश वल्लम, विक्रम, विहारी, वीर, शरण, शेलर, सहाय, सेन, स्वरूप,

(४) सम्मिश्रण-कृष्ण, चंद्र, शंकर।

३ विशेष नामों को न्याख्या

श्रंजोरराय-श्रंजोर प्रकाश के अर्थ में श्राता है इस नाम से यह विदित होता है कि नामी का जन्म दिन के समय हुश्रा है।

अंशझारी सिंह — प्रश का अर्थ कला है। सूर्य बारह कला धारण करता है अतः उसका नाम अंशधारी हुआ।

गंशुधर, ग्रंशुमाली-ग्रंशु किरण की कहते हैं।

अदित सहाय लाल—ग्रादित है सहाय जिसमी वह लाल ग्रर्थात् सूर्य। ग्रदित ग्रादित्य का ग्रपभंश प्रतीत होता है।

श्रहण पातःकालीन लाल वर्ण सूर्य को श्रहण कहते हैं। सूर्य के सारिय को भी श्रहणकहते हैं। सूर्य के सारिय को भी श्रहणकहते हैं। सूर्यकांत, उदित तथा उद्योत ये तीनों शब्द सूर्योदयवेला व्यक्त करते हैं।

ज्स्माकर — ऊस्मा (गर्मी) देने के कारण सूर्य का यह नाम पड़ा ग्रथवा उप्म (ताप), × ग्राकर (कोष) = सूर्य।

कॅवलभान सिंह—सूर्य की किरणों के व्यर्श से प्रातःकाल कमल विकसित होता है। इस प्राकृतिक घटना की श्रोर यह नाम संकेत करता है।

किरण प्रकाश—यहाँ पर श्रंग ( किरण ) श्रंगी सूर्य के भाव में प्रयुक्त हु श्रा है। (२) प्रकाश की किरण।

खरभान-खर से ताल्पर्य प्रखर अर्थात् तीच्या से है तथा भान का अर्थ प्रकाश है।

जगतनयन: — सम्पूर्ण विश्व का तथा समस्त प्राणियों का अवलीकन करने के कारण पूर्व का यह नाम पड़ा।

ज्योतिनारायणः - ज्योति प्रकाश तथा सूर्य के श्रर्थ में श्राता है।

तपननारायण्, तपनाथ, तप्तनारायणः :-- उष्णता के सूचक है।

ं देवदीप सिंह: —सूर्य चंद्र को मनुष्य देवतायों के दीवक सदसते हैं।

नवादित्य लाल :- प्रातःकाल के सूर्य को नव त्रादित्य कहते हैं।

प्रकाश :- यह राज्द उजाला तथा सूर्व के अर्थ में शाता है !

भानामुल :--भाना भानु का विकृत रूप है।

मेहरचन्दः - मेहर शब्द मिहिर का विक्रत रूप है जो सर्व के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

## ४—समीक्षण

सूर्य प्रकाश का देवता है। उदय से अस्त तक इसकी अनेक परिस्थितियों तथा अवस्थाओं का इन नग्मों में समावेश है। यह अदिति का आत्मज तथा सौरी (संजा) का स्वामी है। इनके कई पुत्र है। यह नव प्रहों में प्रमृत, वेट (साम) का रचयिता एवं ज्योति-मैंय है। द्वादश कलाधारी दिनः पति विश्व को आलोक तथा आत्प प्रदान करता है। कमल पुष्प इसके करों से प्रस्कृटित होता है। मानु-शंकर नाम इसके पूर्व सम्बन्ध को व्यक्त करता है जब यह शंकर का प्रतीक माना जाता था।

<sup>े</sup> पूना का एक मुख्तिम सिद्ध संत मेहर बाबा (१६६४), अंधिवश्वास मूलक नाम भी हो सकता है। मेहर फा॰ कृता, द्या।

सूर्य भिक्त के श्रांतिरिक एक श्रन्य भावना यह भी प्रकट होती हैं कि नामी दिन में उत्पन्न हुआ है। उपा में होने से श्रव्ण, प्रथम प्रहर में होने से वाल दिवाकर, नवादित्य लाल, मध्याह या ग्रीष्म में जन्म होने से खर भान , दिन में उत्पन्न होने से दिनेश, दिवाकर श्रादि तथा उजाले में होने से प्रकाश सम्बन्धी नाम रखे गये हैं। श्रादित्य, रिव श्रादि नाम इतवार की श्रोर भी संकेत करते हें। श्रन्य पंच देवों के सहरा यह भी इतना भिय हो गया है कि सामान्य व्यक्ति भी स्नान करते समय पूर्य नारायण को जलांजिल श्रप्ण करदेता है। सूर्यदेव श्रपने सप्ताश्वरय में वैठकर श्राकाश में दिन भर भ्रमण करता है। प्रातःकाल उसके भक्त सूर्यस्तोच का पाठ करते हैं। इससे सर्यवंश तथा सीर संवत्सर का प्रारम्भ होता है।

### चंद्र

गणना :--

## क-क्रांमक गणना-

- (१) नामों की संख्या—२०७
- (२) मूल शब्दों की संख्या-४४
- (३) गौए शब्दों की संख्या----

#### ख-रचनात्मक गणना:-

एक पदी नाम | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | च्युप्पदी नाम | पंचपदी नाम | योग ह १४६ ४५ ३ १ २०७

### २---विश्लेपगा

## क-मूल शब्द

- (१) एकाकी: —इंदु, कलाधर, चंद, चंदा, चंदी, चंदू,, चंद्र, चंद्रमा, चाँद, निशाकर, पीषधर, मयंक, महताब, राशि, सुधाधर, सोम, सोमन ।
- (२) समस्तपदीः— अमृतवास, अमृत सागर, अच्चेश्वर, कलानाथ, कलाराम, कुमुदकांत, कुमुदिनीकांत, कौमुदीकांत, चंद्र प्रमाकर, तारकनाथ, ताराकांत, तारानाथ, तारापित, ताराराम, द्विबदेव, द्विजभूषण, द्विजराज, द्विजेंद्र, निलनीकांत, निशाकांत, निशानाथ, निशिकांत, गिशिराज, निशेंद्र, द्विथेश, यामिनीकांत, रजनीकांत, रामरत्न, रिद्धपाल, रोहिणीरमण, शर्वरीश, शिवकरण, शिव-भूषण, शिवरीखर, श्रीवन्धु, सुधाकर, सुवानिधि, हरभूपण, हिमकर, हिमांशु।

## ख-मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ

- (१) चंद्र के अधिकांश नाम रात्रि, तारे, अमृत तथा, शिव के पर्यायवाचक शब्दों से बने हैं।
  - १—निशा, निशि, यामिनी, रजनी, शर्वरी ।
  - २--ऋच्, तारक, तारा, द्विज ।
  - र---श्रमृत, पीयूष, सुवा ।
  - ्४—अतुलेश, अधुरारी, शिव, सर्वे, सर्वेश, हर ।
- (२) विकृत रूप—बंदा, चंदी, चंदू, चाँद (चंद्र ), पूनम (पूर्शिमा ) रिच्छ (ऋचं ), सुकुल ( शुक्ल ), सोमन ( सोम )

<sup>े</sup> अथवा खरमास अर्थात् पौष या चैत्र के अशुभ दिनों में उत्पन्न ।

३ - चीज कथा - स्त्री - रोहिगी, पुत्र - वुध, जन्म स्थान - सिन्धु, तारापति, सुधासागर, लद्दनी का भाई, शिव का भूपण ।

ग-मूल शब्दों की निरुक्ति -

कलाधर :--पूर्ण चंद्र में सोलह कलाएँ होती हैं।

चंद्रप्रभाकर — चन्द्रप्रभा का ऋर्य चाँदनी होता है। चन्द्रमा चाँदनी देनेवाला है। ऋतः चंद्रप्रभाकर कहलाता है। प्रभाकर सूर्य के ऋर्य में भी ऋाता है।

ताराराम: — तारा बृहस्पति की स्त्री है जिसे चन्द्रमा ने हरण कर लिया था। तारा श्रीर चन्द्र से बुध की उत्पत्ति हुई।

द्विजराज :--द्विज ( नज्ज ) का स्वामी होने के कारण चन्द्रमा को द्विजराज कहते हैं।

बुधेश: - चंद्र और तारा से बुध का जन्म हुआ जिसने चंद्र वंश चलाया।

महताव: --यह फारसी राब्द चंद्र संशक है ग्रीर मुसलिम संस्कृति का सूचक है।

शिवकरणः :--इसका अर्थ है शिवभूषण अर्थात् चन्द्रमा।

श्रीवन्धु :-- तमुद्रमंथन के तमय चौंदह रहां में लच्मी श्रौर चंद्रमा भी प्राप्त हुए थे। इसी तन्वन्ध से वह लच्मी का भ्राता हुआ ।

घ-गोए शब्द :-

- (१) वर्गात्मक :-- जातीय--राय, सिंह
- (२) सम्मानार्थक:--
- (श्र) श्रादरसूचक :--वाबू
- (३) भक्तिपरक:—श्रिष्वल, श्रतुल, श्रतुलेश, श्रन्प, श्रमी, श्रामुरारी, श्राकाश, उदय, कात, कार्तिक, किशोर, कीर्ति, कुमार, कुमुद, केवल, केश, चंद्र, चार, जीत, ज्योति, ज्योतिष, तारक, तारा, दत्त, दास, देव, नंद, निलन, नवल, नवीन, नाथ, नारायण, निष्ठिल, निष्ठि, पाल, पूनम, पूर्णे, प्रताप, प्रथम, प्रकुल्ल, प्रभात, प्रसन्न, प्रसाद, बक्स, बल, वली, बहादुर, बाली, भगवान, भन्न, भान, भृज, मंजुल, मिण, मनोहर, मल, मित्र, मोहित, रंजन, रतन, राज, राम, रेख, लाल, वंश, वर्द्धन, विमल, विशाल, विशेष, विहारी, शरद, शिखर, शिशु, शीतल, शोभित, सकल, सर्व, सहाथ, सुकुल, सुघर, सुदेव, सुलेश, सेन, सोमेश, स्वरूप, हंस।

३-विशेष नामों की व्याख्या :-

चन्द्र हंस-इस स्पन्न से नाम कर्ता की काव्य कल्पना का बोघ होता है। चन्द्र अपने मद्दानों के साथ ऐसा प्रतीत होता है मानो हंस अपने दल के साथ मानसर को जा रहा है। एक अन्य आशाय यह भी व्यक्त होता है कि नामी चंद्रलोक का सौभ्य, आह्वादक, विवेकशील एवं दिव्यस्प हंस (जीव) है अर्थात् उसमें चंद्र तथा हंस दोनों के गुण्विघाद्यान हैं।

चार चंद्र, मंजुल मयंक-ये दोनों नाम अनुपासित तथा कोमलकांत वर्णावली समन्वित हैं।

# ४ समीक्षण

चंद्र देव समुद्र से उत्पन्न होने के कारण लड्मी सहोदर कहलाता है। वह स्वयं शीतल, सौम्य तथा सुन्दर है। शिव के साहचर्य से उसका महत्व श्रीर भी श्रिधिक हो गया है। वह नच्चत्रों का स्वामी है श्रीर श्राकाश में रात्रि में विचरण करता है। उसके दर्शन से कुमुदिनी

<sup>े</sup> श्री, मिण, रंभा, वारुणी, सुवा, शंख, गजराजि, कलपहुम, शिवा, धेनु, धनु, धन्वतरि, विष, वाजि,

प्रफुल्लित होती है। शरत् का चंद्रमा श्रपनी शोभा के लिये प्रसिद्ध है। पूर्णें दु श्रपनी चिन्द्रका द्वारा पृथ्वी पर श्रमृत की वर्षा करता है। द्वितीया के चंद्र से लेकर पूर्ण चंद्र तक उसकी, श्रनेक अवस्थाओं का दिग्दर्शन होता है। वृहस्पति की स्त्री से उसके बुध उत्पन्न हुआ। चंद्र की षोडश कलाएँ प्रसिद्ध हैं। श्रपनी सत्ताईस पिनयों में से रोहिश्शी पर विशेष अनुराग रखने के कारण उसको स्वयरोग का अभिशाष लगा। शिव पूजन से वह रोगसुक हुआ।

नामों के श्राधार पर सूर्य तथा चंद्र में निम्नलिखित विभिन्नता पाई जाती है।

## सुर्य

- (१) सूर्य दिन में चमकता है।
- (२) सूर्य उष्ण धूप देता है।
- (३) सूर्य के प्रकाश से कमल प्रातः काल खिलता है।
- (४) यह महों का स्वामी है।
- (५) सूर्य प्रभाकर है।
- (६) सूर्य रंग बदलता है।
- (७) सूर्य में दादश कलाएँ हैं।
- ( द ) सूर्य से सूर्यवंशी राजाश्रों की उत्पिश हुई।
- (६) सूर्यकांत सूर्य की किरणों से द्रवित होता है।

### चंद्र

- (१) चंद्रमा रात्रि में प्रकाश देता है।
- (२) चंद्र की चाँदनी शीतल होती है।
- (३) चंद्र कुमुदिनी को राश्रि में खिलाता हैं।
- (४) यह नत्त्रों का खामी है।
- (५) चंद्रमा सुधाकर है।
- (६) चंद्र रूप बदलता है।
- (७) चंद्र में षोडश कलाएँ हैं।
- ( ८ ) चन्द्र के पुत्र बुघ ने चंद्रवंश की स्थापना की ।
- ( ६ ) चंद्र किरणों से चन्द्रमणि द्रवित होता है।

# पाँचवाँ प्रकरण

## विष्णु के अवतार

१--गणना

क-क्रमिक गणना :--

(१) नामों की संख्या

१११

(२) मूल शब्दों की संख्या

૪૧

(३) गौरा शब्दों की संख्या

38

ख-रचनात्मक गणना:-

| प्रवृत्ति                 | एक पदी<br>नाम | हिपदी<br>नाम   | त्रिपदी<br>नाम | चतुष्पदी<br>नाम | पंचपदी<br>नाम योग |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| मत्स्यावतार               |               | ¥              |                | : .             | Х                 |
| कृमीवतार                  | ,             | ₹              |                | 4               | ₹ .               |
| वराहायतार                 |               | ₹              |                |                 | ₹                 |
| <b>नृ</b> सिंहावतार       |               | X              | २०             | २               | ३ २६              |
| वागनावतार                 | 7             | የ <del>ዟ</del> | ११             | २               | १ ३१              |
| परशुरामावतार              | 3             | 3              | 5              | 8               | . २१              |
| <b>बुद्धा</b> वतार        | 9             | १४             | २              |                 | <b>१</b> ७        |
| किकग्रवतार                |               | X              |                |                 | 8                 |
| A way was and after a man | Ę             | યૂપ્           | 88             | ų               | ४ १११             |

टिप्पसी—प्रयोग की दृष्टि से राम-कृत्सा के अतिरिक्त विष्णु के अन्यावतारों की प्रसिद्धि का कम इस प्रकार है:—

(१) वामन (२) तसिंह (३) परशुराम (४) बुद्ध (५) मत्स्य — किक (६) कूर्म (७) वराह।

२--विश्लेपस

क - मूल शब्द --

Y--मत्त्यात्रतार--प्रथमानता<sup>2</sup>, मीन, मीना

२—कुर्मावतार—किच्छू, भर

३—बराहाबतार—बाराह

४ - वृष्टिबनतार-नगिवह, नरहरि, तूरविह १, वृष्टिह, विह रूप

५— वामनावतार— शहप नाथ, श्रहप नारायण, उपेंद्र, टीकम, टीका, चिविक्रम, वित्ति राज राम, वित्ति जीत, वित्तिहारी, वामन । ६—परशुरामावतार—परशुराम, परमू (परशुराम), परसेंया (परशुराम), भागेंव, भागें नाथ, भृशु श्रास, भृगु दत्त, भृगुनन्दन, भृगु नाथ, भृगु गाम, भृगुरासनः भृगुसिंह, विद्य नारायण । ५—वृद्धायतार—श्रमिताम, गौतम. युद्ध. शाक्यभृति, शाक्य सिंह, सिद्धार्थ । ६—किक श्रवतार—श्रमें केल संवल राम, छंबुलराय, संभर सिंह । (सम्भल—सुरादावाद जिला में सम्भल नामक एक नगर)

## ख-मूल शब्दों की निरुक्ति

प्रथमानतार या मस्यावतार—सातवें मनु के शासन काल में वृथ्वीपापों से परिपूर्ण हो गई ग्रीर एक ऐसा जल का प्रवाह ज्ञापा जिससे मनु तथा सन्त ऋषियों के ग्रेतिरिक्त सब प्राणी विनष्ट हो गये। उस समय विष्णु ने मस्य रूप भारण कर मनु के पीत को हिमालय पर पहुँचा दिया। ईस मस्य का रंग सुनहरी ग्रीर श्रागे एक शृंग था, उसकी काया १०० लाख योजन थी।

कूर्मावतार—बह विष्णु का दूसरा अवतार है। सगुद्रमंथनसमय विष्णु में कछुए का रूप धारण किया था।

वराह — विष्णु का तीलरा अवतार है जो हिरणपान देत्य से पृथ्वी का उद्घार करने के लिए घारण किया था। वायु पुराण में बराह का वर्णन इस प्रकार है — यह दस थोजन चौड़ा और हजार योजन ऊँचा, रंग काला, गर्जना बिजली की गड़गड़ाहट के समान, प्रवंत के सहश रारीर, दाँत सफेद, तेज और भयंकर थे; उसके नेत्रों से विद्युत् के सहश अग्नि की ज्वालाएँ निकलती थीं और सूर्य के सहश तेजस्वी था। बंधे गोल, मोटे तथा विशाल, शक्तिशाली सिंह के सहश चाल, क्लों मोटे, कमर पतली तथा उसका शारीर निकना और सुन्दर था।

नृसिह—प्रह्लाद की रक्षा करने श्रीर हिरण्यकशिषु की मारने के लिए विष्णु का यह चौथा श्रवतार हुश्रा। हिरण्यकशिषु ने कठिन तपन्या कर ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में, न रात्रि में, न घर के श्रन्दर, न घर के बाहर, न किसी देचता, पशु या श्रादमी के द्वारा मारा जाय। इसीलिए विष्णु ने सायंकाल के समय देहरी पर गृसिंह के रूप में असका वध किया।

वामन—बिल दानव के बढ़ते हुए ऐरनर्थ को देलकर इंद्र को आरोका हुई कि कहीं उसका इंद्रासन न छिन जाय। इसलिए उसने विष्णु से प्रार्थना की। कश्यप के यहाँ विष्णु ने वामन का अवतार लिया और बिल से तीन पग भूमि मॉगकर अपने विष्णु रूप से तीनों लोक नाप लिये और बिल को पाताल का राजा बना दिया प्रह्लाद का पोता राजा बनि भगवान का अनन्य भक्त था। अपनी प्रजा को वर्ष में एक बार देखने के लिए बिल ने विष्णु से प्राचा ले नो थी। माना-

<sup>े</sup> प्रकारभयोधि वसी जनवागति नेहं विदित्तयित्वाहितयादिक्यादेहं !

केशव एतभीच जमीर जम तमसंख हरे !!

वितिस्तिविष्टकारों तत्र विष्ठति प्रष्टे धर्राक धरण विष्ण घल गरिन्हे ।

वैज्ञाब एत बन्छप रूप जम जमदीश हरे !

नस्मि दश्रमधिकरे भरूभी तम सम्बद्ध श्रीविक्रणंश्रकनेन निमाना ।

केशव ध्रा श्रुकर रूप जम जमदीश हरे ! (गीत गोधिन्द)

बार में राजा बिल के स्वागत के लिए श्रोनम पर्व मनाया जाता है जिसमें दस दिन तक सर्वत्र भोज होता है श्रीर श्रानन्द मनाया जाता है।

परशुराम—यमदिन के पुत्र परशुराम ने राजा कार्त्यवीर्य को मारकर श्रपनी कामधेतु लौटा ली। राजा के पुत्रों को जब विदित • हुन्ना तो उन्होंने श्राक्रमण कर यमदिन को मार डाला इससे कृद्ध होकर उसने २१ बार चित्रयों का। नाश किया। राजा जनक के यहाँ चनुष यज्ञ में राम से परशुराम की भेट हुई।

बुद्ध—बौद्ध धर्म के प्रवर्त्तक बुद्ध को भगवान् विध्णु का नवाँ अवतार माना गया है। यह कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे। लुंबिनी बाग में पैदा हुए। गया में वट-वृत्त के नीचे तपस्या करते हुए इनको ज्ञान हुआ। सबसे पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया, इनकी मृत्यु क्रशीनगर में हुई।

कल्कि—यह भावी 'अवतार संभल (मुरादावाद) में होगा। जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि हो जायगी, राजा अत्याचार करने लगेंगे और प्रजा अनाचार में निमग्न हो जायगी।

#### ग-गौए शब्द

(१) वर्गीतमक-मिश्र, राय, सिंह।

(२) भक्तिपरक—अनूप, अवतार, ईच्या, किशोर, कुमार, चन्द्र, दत्त, दयाल, दास, देव, नन्द्र, नाथ, नारायया, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, बहादुर, भज, मिया, मल. महा, मोहन, राज, राम, लाल, बदन, वल्लभ, वीर. शरया, सेन ।

## ३—विशेष नामों की व्याख्या

(१) मल्यावतार :— प्रथमावतार—विष्णु का सबसे पहला श्रवतार मल्य है।

(२) कूर्मावतार:— किच्छूमल—इसमें किच्छू कच्छप का विकृत रूप है। यह विष्णु का द्वितीय अवतार है। धरकुमार, धरीच्हण—यहाँ धर से अभियाय कच्छप से हैं।

(३) वराहावतार :— श्वेत वाराह—यह विष्णु की मूर्ति-विशेष है ।

(४) नृसिंहावतार :— नरहरि, सिंह रूप—ये विष्णु के नृसिंह अवतार की और संकेत करते हैं।

<sup>े</sup> तब करकमलवरं मस्समद्भुतर्थतं दिलत हिरययकशिषु तनुमुंगं।
केशव यत नररह रह जय जगदीश हरे ॥
कुलयित विक्रमणे बिलमनुद वामन पदनल नीरज नित जलपावन ।
केशव यत वामनं दूरपाजय जगदीश हरे ॥
किशव यत वामनं दूरपाजय जगदीश हरे ॥
केशव यत स्थापति रूप जय जगदीश हरे ॥
किशव यत स्थापति रूप जय जगदीश हरे ॥
किशव यत स्थापति रूप जय जगदीश हरे ॥
केशव यत खुद सरीर जय जगदीश हरे ॥
केशव यत खुद सरीर जय जगदीश हरे ॥
केशव यत किरू विक्रमी जय जगदीश हरे ॥
केशव यत किरू विक्रमी जय जगदीश हरे । (जयदेव कत गीत गोविन्द)

(४) वामनावतार :--

अल्पनाथ, अल्पनारायण — यह दोनों नाम विष्णु के वामन श्रवतार के बोधक हैं। उपेंद्रकुमार — उपेंद्रनाथ का अर्थ इंद्र का अनुज होता है। यह वामनावतार की व्यंजना करता है।

टीकमचंद्र, त्रिविकम—टीकम त्रिकम का तद्भव रूप है श्रीर उसका रूपांतर टीका है। त्रिविकम विष्णु का वह विराट्रूप है जो उन्होंने बलि के छुलने के लिए बामन रूप के उपरांत धारण किया था श्रीर जिसमें उन्होंने जीन पर्ग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था।

चित्राजराम, चित्रजीत, चित्रहारी—यह तीनों नाम वामन रूप विष्णु की श्रोर इंगित करते हैं जो उन्होंने राजा बिल को छलने के लिए घारण किया था।

(६) परशुरामावतार:--

भागीत, भाग्यीनाथ, भृगुद्त्त - यह नाम परशुराम के हैं जो भृगुवंश में उत्पन्न हुए थे। विभनारायण-- यह परशुराम की जाति का सूचक है।

(७) बुद्धावतार:-

अमिताभ—यह भगवान बुद्ध का नाम उनके परम ऐश्वर्य की व्यञ्जना करता है (श्रामित = श्रवुल, श्रातिशय + श्रामा = शोभा)।

गौतम-गोतम गोत्र में होने के कारण बद्ध को गौतम भी कहते हैं।

परमसुख-बुद्ध ने श्रतिशय त्याग तथा तपस्या के द्वारा परमानन्द प्राप्त किया था।

बुद्ध-गया में एक वट-वृक्त के तले कई वर्ष तक तपस्या करते-करते इनको बोध (ज्ञान) हुन्ना था। इसलिए इनको बुद्ध कहते हैं।

शाक्य मुनि—शाक्य वंश में उत्पन्न होने तथा मुनियों के सहश जीवन व्यतीत करने के कारण बुद्ध का यह नाम पड़ा।

सिद्धार्थ — जो अपने उद्देश्य में सफल हो गया है। उसे सिद्धार्थ कहते हैं। यह सर्वार्थ सिद्ध नाम का स जिस रूप बतलाया जाता है।

(=) कल्कि अवतार :--

श्रकलंकप्रसाद - यह नाम निष्कलंक किएक श्रवतार का द्योतक है।

संवलराम, संबुलराय, संभल सिंह -यह तीनों नाम संभल नगर के सूचक हैं जहाँ पर करिक श्रवतार होनेवाला है।

#### ४---ममीक्षण

श्रवतार का व्युत्पत्यर्थ उतार से नीचे श्राना है ! इसका श्रामिपाय यह है कि विच्या अपने भक्तों के हितार्थ वैकुष्ठ से पृथ्वी पर फोई न कोई रूप विशेष घारण करते हैं । इनके २४ अवतारों में से २० अवतारों के नाम इस संप्रह में संकलित हैं ।

ये गाम ऋषिकतर श्रवतारों की जयन्तियों के कारण रखे गये प्रतीत होते हैं। इन विभव

Their Prince Sarvarth Siddh,

"All Prosperity"

Briefer Siddhartha

(Arnold's Light of Asia Canto I)

<sup>े</sup> रहिसन याचकता गहे, बढ़े छोट हैं जात। नारायण हूँ को भयो, बावन भाँगुर गात॥

<sup>\*</sup> So they called

भ्रवतारों में प्रथम तीन श्रिधिक प्रचलित नहीं हैं। भावी ग्रवतार कल्कि से भी जनता-विशेष परिचित नहीं है। प्रह्लाद की रोचक कथा के कारण रिसंह अवतार का प्रथम स्थान है। इसमें सिंह शब्द समांस रूप से प्रयुक्त हुन्ना है। समस्त नाम प्रायः नर या नृ के योग से बने हैं। द्वितीय वामनावतार है जो देल्यराज बलि के कारण प्रसिद्ध हो गया है। ग्राल्यनाथ, वामन, त्रिविकमादि नाम श्राकृत्य-्नुसार तथा ब्रन्य नाम इंद्र एवं विल के सम्बन्ध में रखे गये हैं। अगुवंशी परशुराम का तृतीय स्थान ः है । परशु नामक ग्रायुघ रखने के कारण ये परशुराम कहलाते ये किन्तु ग्राजकल यह नाम व्यंग्य से कोघी व्यक्ति के दुराशय में व्यवहृत होने लगा है। स्गु सम्बन्धी नाम वंश के परिचायक हैं. जिप्र नारायण उनकी जाति की सचना देता है।

श्रवतार के श्रातिरिक्त बुद्ध भगवान् संसार् के एक महान् धर्ग के प्रवर्तक भी भाने जाते हैं। अशिनित जनता अज्ञता अथया अम के कारण बुद्ध तथा बुध में भेद नहीं कर पाती। अतः ऐसे नामों का निर्वाचन तथा निर्णय दुरुह हो जाता है। इसी ख्रव्यवस्था के कारण कुछ नाम समयसूनक प्रवृत्ति में रखने पड़े हैं, बुद्बाल दोनों प्रवृत्ति में जा सकता है। भारत में ग्राजकल बौद्ध धर्म का प्रचार ग्राधिक नहीं है। इसलिए उसे बुवचार का सूचक ही मानकर ग्रान्यत्र रखा गया है। वृद्धि सम्बन्धी नामों में भी कभी कभी ऐसी ही भ्रान्ति सम्भव है । सम्पूर्ण कलायों के खबतार राम-कुण्ण का विवेचन श्रागे किया गया है।

#### FIT

#### १---गणना

#### क-कमिक गण्ना

- (१) नामों की संख्या—१०४४
  - (२) मूल शब्दों की संख्या-११०
  - (३) गौरा शब्दों की संख्या—५७०

|              | ख-रचनात्मक गग्गना |                |    |
|--------------|-------------------|----------------|----|
| एक पदी नाम   | द्विपदी नाम       | निषदी नाम      | ,  |
| 28           | ध्रहर             | 84. g          |    |
| चतुष्पदी नाम | पञ्चपदी नाम       | पट्पदी नाम योग | η  |
| 40           | <b>9</b>          | 8 = 804        | 48 |
|              |                   | 1 4            |    |

#### ्र—विश्लेषण

क—मृत प्रवृत्ति द्योतक सदद :— (१) एकाकी—रमई, रमन, रमनू, रमुखा, रमोसे, रम्मन, रम्मू, राधव, राधो, जाम, रामू।

(२) समस्तपदी-अयोध्यानाथ, अयोध्यासिंह, ग्रावनिक्शोर, ग्रावनकृमार, श्रावनरेश, अव्यताथ, अवधनारायण, अवधपति, अवधबहादुर, अवध-ति, ध्रयपनाज, अवधनाच, ध्रवधनिहारी, भ्रवंधेन्द्र, अन्तरेश, शतनेश्वर, इन्द्रायुक्तारायण्, जीवेश, चौष्याय, कौरासिकारे, कीशलकुमार, कीशलगरेखाः कीशजयति, कोशलपाल, कीशलविदामी, कीशलाधीयः, कीशलावन्दः, कीशलेहः, कीशलेस, कौरिक्यानन्दन, जानकीकांत, अम्मकीबीहर, जानकीसाथ, जानकीसम्ब, जानकीवरलस, धानकीतिह, तुलबीचन्द, तुलक्षीनाथ, तुलबीनारायण, तुलकीवति, तुलकीवद्वातुर, 'सुलसीवरूनम्, त्रेतानाय, दशरथकुमार, दशरथनन्दम, दरारथलाल, वालबीत, मूमिजानार्थ, मर्यादा, गुण्तीसम, तेभिलोमोहन, रपुक्तितिलक, रपृमन्यम, रघुमाथ, रघुपति, रधपाल, रियुराज, रधुवंश, रधुवंशकुमार, च्युवंशनागारण, रच्वंशभूषण, रयुवंशमणि, रथुदंशास्त्र, रसुवंशलाल, रथुवंशाबेहारी, रपुवंशासहाय, रघुवंशास्वरूप, रघुवंशी, रघुवर, रघुवीर, रमचन्दी, रमचन्ना, रमला, रामापित, रामोश्याम, लच्नमण्राय, लखनराय, लखनेश्वर, विशिष्टनारायण, वैदेहीवल्लभ, राचुदमननाथ, शिलानाथ, सरज्शाह, सरज्सिंह, सरयूनारायण, सरयूकांत, सर्यूनाथ, साकेतिवहारीलाल, वियंवर, वियापित, वियारतन, वियावर, सीताकांत, सीतानाथ, सीतापित, सीतारमण, वीताराज. सीताराम, सीतावर, सुप्रीवपित, सुप्रीवराय, सुपंतपित।

#### ख-मृल शब्दों पर टिप्पणियाँ

- (१) रचनात्मक राम के अधिकांश नाम अवध, सीता तथा रघु के संयोग से बने हैं।
- (२) पर्यायवाचक शब्द—(१) ग्रवध-ग्रवोध्या, ग्रवध, साकेत। (२) सीता—जानकी, भूमिजा, मैथिली, रामा, वैदेही, सिया, सीता।
  - (३) विकृत शब्दों के शुद्ध रूप :-

| विकृत<br>ऋौधेश<br>श्रोधराय | गुद्ध<br>स्त्रवधेरा<br>स्त्रवधराय | रा रम्ईं, रमन, रमुग्रा |                  |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
|                            |                                   | राघो                   | राघ <del>व</del> |
| वालजीत                     | वालिजीत                           | सितईराम                | सीताराम          |
| रमचन्दो                    | रामचन्द्र                         | सियंवर                 | सीतावर           |
| रमचन्ना                    | रामचरण                            | सियापति                | सीतापति          |
| रमला                       | रामलाल                            | सियारतन                | सीतारत्न         |
|                            |                                   | सियावर                 | शीतावर           |

- (४) विजातीय प्रभाव इस मूल प्रवृत्ति में कोई विजादीय प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता ।
- (४) बीजकथा—जन्मस्थान—ग्रयोध्याः विता का नाम—दशरथः माता का नाम—कौशल्या । स्त्री—सीताः भाई—लद्मगः, भरत, शत्रुतः, । पुत्र —लवकुशः जन्मकाल—त्रेताग्रुगः, कार्य—रावग्—वत्र ।

### ग-मूल शब्दों की निरुक्ति

कौराल नरेश—कौशल एक प्रदेश है जिस पर रामचन्द्र का आधिपत्प था।
सुलसीचन्द्र—तुलसीदाम रामचन्द्र के अनन्य मक्ष थे।
जैतानाथ—रामावतार प्रेता-पुग में हुआ था।
दाशरिश—दशरथ के अपन्य दाशरिश (राम)।
चालजीत—मंदीव के भाई बागरराश दालि को राम ने मारा था।

राम—निष्णु के अवतार राम क्वंपिय उपाध्य देव हैं। उनके क्षोकीक्तर करित्र की चर्चा अनेक अंथों में हुई है किना बाह्मिकीय रामायण अधिक प्रमाणिक एमकी जाती है। राम के सबसे अधिक प्रचारक उनके अनन्य भक्त जोलानी तल्गीदास हैं धिनका रामचरितमानस हिन्दुओं का एह दीप बना हुआ है। महाला गांधी की राम छान ने मी इसको सर्व सुलम बना दिया है। राम के विषय में विभिन्न पारणा आजवल प्रचलित हो गई हैं। कोई उनको निराकार अहा समभता है तो कोई सगुण अशरंग पुराकार विष्णु और कोई अवतारी नराकार रूप का ध्यान धरता हैं। निर्मुणी संस सम्बद्ध के उपके चात्वर्थ का अनुसरण करने हुए राम को "रमन्ते थोगनोऽस्मिन् अथवा रमन्ते सर्वभूतेषु" के व्यापक रूप में माना है। महाला गांधी ने भी इसी विचार की सम्ब्रुष्टि की है, किन्दु

उनकी राम धुनि के कारण जन समाज में यह भ्रमप्रसारित हो गया कि वे अवधवासी शरीरी राम के उपासक हैं। क्योंकि राम धुनि के सब शब्द अवतारी राम में ही घटित होते हैं। इसका निराकरण उन्हें हरिजन सेवक तथा हरिजन में कई बार करना पड़ा। प्राण के अनुसार राम की व्याख्या इस प्रकार है:—

राशब्दोविश्ववचनोमश्चापीश्वरवाचकः । विश्वाधीनेश्वरो योहितेन रामः प्रकीर्तितः ॥

गोस्वामीजी तीनों रूपों का समन्वय करते हुए अवतारी राम की भक्ति पर ही विशेष बल देते हैं। राम नाम की महिमा का वर्णन भी अनेक प्रकार से किया गया है। शिव पार्वती से कहते हैं—राम रामेति रामेति रामे ति रामे मनोरमे। सहस्र नाम तचुल्यं राम नाम वरानने।

सुमन्त पति—सुमन्त राजा दशरथ के एक वृद्ध मंत्री थे जो राम, सीता श्रीर लह्मण को रथ में वैठाकर वन को ले गये थे।

घ-गौरा शब्द

- (१) वर्गात्मक :--
- ( श्र ) जातीय-मिण, राय, शाह, सिंह, सिनहा,
- ( ग्रा) साम्प्रदायिक-पुरी, सागर।
- (२) सम्मानार्थंक:--
- ( ग्र ) म्रादरसूचक-जी, जू, बागू, श्री
- ( श्रा ) उपाविसूचक-ग्राचार्य, राजा, लाल
- (३) भ क्तिपरक अंजोर १, अकतू २, अखिल ३, अगम ४, अचरज, अचल, अच्छ जजी ५, अजेय, अडैते ६, अगर ७, अधिराज ८, अधीन अतन्त, अनुग्रह ६, अभय, अभिलाज, अयुग १०, अरज११, अलख१२. अवतार १३, अवलंब, अशीश १४, असीम, आशा, आदर्श १५, आदि १३, आधार, आधारी १७, आतन्द, आन १८, आराध्य, आते १६, आश्चर्य, आअम, आअय, आवरे २०, इंद २१, इकवाल २२, इच्छा, ईश्वर, उग्रह २३, उच्छव २४, उचित २५, उछाह, उजागर २६, उजाड, उदार, अद्वापल, ऋतुराज २७, ऋषि, औतार २८, कंत २६, कठिन, कदम ३०, कमल, करण ३१, कर्चा, कल्प ३२, कल्याण, कांत ३३, किंकर ३४, किनकन ३५, किशोर, कीर्ति, कुंडल ३६, कुंवर ३७, कुमार, कृत ३८, इतार्थ ३६, इपाल, केर ४०, केवल ४१, कोमल, कौली ४२, खासा (मुख्य), खातिर, खिलाडी, खिलावन, खिलोना ४३, खेलावन, खेवा, ख्याली, गति ४४, गरीव, गहन ४५, गुनई, गुलाम, गृही ४६, चंद्र, चम्मन ४७, खरण, चरित, चरित्र ४८, चंद्रीली ४६, चिरंजीव ५०, चीज ५१, चीर ५२, चुंवन, छक्त ५३,

<sup>े</sup> रघुपति राधव राजा राम, पतित पावन सीता राम।

<sup>े</sup> मेरा राम, हमारी प्रार्थना के समय का राम, वह ऐतिहासिक राम नहीं है जो दशरथ का पुत्र श्रीर अयोध्या का राजा था। यह तो सनातन, अजन्मा राम है और अद्वितीय है। मैं उसी की पूजा करता हूँ। उसी की मदद चाहता हूँ। (हरिजन सेवक १-१-३६ ई०)

मैंने ईश्वर के इन सब नामों और रूपों को निराकार, सर्वन्यापक, राम के चिह्न के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए मेरे लिए सीतापित राम, दशरथ-पुत्र के रूप में वर्षित राम वह सर्वशक्तिमय तत्व है जिसका हृदय में बंकित नाम सब मानसिक, नैतिक और शारीरिक कष्टों को दूर कर देता है। (हरिजन २-७ ४६ ई०)

छत्र ५८, छवि ५५, छवीला, छवीले, जग, जगई ५६, जगत, जगदीश, जगदेव, जगवरण, जगव-ल्लम, जगो, जराधारी, जद्दन ५७, जतन ५८, जती ५६, जन्म ६०, जयश्री ६१, अस, जागे, जान, जितावन ६२, जियावन ६३, जीत, जीवन, जैत ६४, जोखन ६५, जोर, ज्योतिप, जान, फलक, टहल, तपस्या, तपस्वी, तयक ६६,तवकृल ६७,तारक ६८, तुही ६६, तूफानी ७०,तेग, तेज, तोष७१, त्रिभुवन, त्रिलोक, त्रिलोकी, दत्त, दयानिधि, दयाल, दयाल, दर्श ७२, दल, दलबल, दहल ७३, दहिन ७४, दाता, दानी, दास, दासरथी, दिलवर, दिलसुख ७५, दिलासा, दिशा, दीन, दुख-छोर ,दुलहर, दुलार, दुलारे, दुली ७६, दुल्ले (प्यारे), देनी, देश, देवी, दौड़ ७७, दौर, द्वार ७८, थिड़ाका ७६, घन, घनी, घन्बी ८०, घरीच्या ८१, घारी ८२, घार्मिक, धीरज, धुन ८३, घोखे ८४, ध्यान, ध्यज ८४, नन्द, नन्दन, नच्चत्र ८६, नगीना ८७, नजर ८८, नयन, नरेश, अवल ८६, नसीब ६०, नागर ६१, नाथ, नामी (प्रसिद्ध), नायक, नारायख, निन्दोड़ ६२, निहुर, नित्य ६३, निधान, निधि, नियादी ६४, निरंजन, निर्मय, निर्मल, निवाज ६५, निवास ६६, निसानी ६७, निहाल ६८, निहोर ६६, निहोरे, नीकु १००, नूरा, नेक, नेकनाम, नेकी, नेत, नेति १०१, नेन, नौकर, पति, पद, पदार्थ १०२, पदुम, पन १०३, परसादी १०४, परिख, परीख, पलट १०५, पलटन, पाद १०६, पाल, पालित १०७, पिता, पुत्र, पुत्रीशा १०८, पजन, प्रना पोखन १०६, प्यारे, प्रकट, प्रगट, प्रकाश, प्रताप, प्रतोप ११०, प्रदीप १११, प्रपन्न ११२, प्रमाव, प्रवीण, प्रवेश ११३, प्रसन्न, प्रसाद, प्रसादी, प्रिय, प्रीति, फकीर ११४, फल ११५, फुली ११६, फुलेल ११७, फूल, फूलवर ११=, फेर ११६, बंगाली १२०, बंधन १२१, बंधु, बक्स, वयोही १२२, बड़ाई, बदंन १२३, बदल १२८, बरफ १२५, बल, बलवंत, बलिहारी १२६, वली, बहादुर, बहाल १२७, बहोर १२८, बहोरी, बाज १२६, बानू (स्वमाव) बालक, बुक्तावन बूफ १३०, बेटी १३१, बेदी १३२, बोघ १३३, भगवान, भज १३४, भजन भद्र १३५, भरोस भरोसा, भरोसे, भवन १३६, भाऊ १३७, भाल १३८, भावन १३६, भील १४०, भुज, भुजी, भुलन १४१, भुवन १४२, भूषण, भोज १४३, मंगल, मंजुल १४४, मंजू, मंदिर १४५, मखोषर १४६ मगन, मिर्ग, मदन १४७, मधुर १४८, मनहारी, मनावन १४६, मनुक, १५०, मनो, मनोज्ञ १५१, मनोरथ, मनोहर, मर्याद, मर्यादा, मल, महा, महावल, महावीर, महातम १५२, मातवर, मानस, माया, मिलन, मुकुट, मुक्ति, मुदित, मुनि, सुनेश्वर, मुलकी १५३, मुहाल १५४, मेहर, मोहर, यज्ञ, यतन, यज्ञ, यशा, यशावंत, याद, रंग, रंजन १५५, रज्ञ, रज्ञा, रख १५६, रज १५७, रजई, रतन, रत, रति १४८, रमदू १५६, रम्मन १६०, रिक, राखन, रागी, राज, राजा, राजित १६१, राजी १६२, राज्य, राय, रिलपाल, रुचि, रुद्र १६३, रूप, रूरा १६४, रेख १६५, रेखा, रेज १६६, लगन, लग्न, लङ्दे १६७, ललक १६८, लला १६६, ललित १७०, लल्लू, लायक, लाल, लेख १७१, लोचन, लोट १७२, लोटन, लौट, लौलीन १७२, वंश, वचन १७४, वरन, वन , वल्लभ, १७५, वसंत १७६, वाण १७७, वासी १७८, विक्रम, विचार, विजय, विनय, विनायक, विनोद, विभूति १७६, विमन्, विलास १८०, विवेकी, विशाल १८१, विश्वास, विहारी, बीर, पृद्ध १८२, व्यास १८३, वेद १८४, वत, शकल १८५, शब्द १८६, शरण, शरीक १८७, शांत. शांति, शाह. शिरोमणि, शीस, शुम, शुहरत, श्रंगार, शेलर, श्लोक १८०, सम्मार १८६, तॅबारे, सकत १६०, सकुल १६१, चली १६२, सर्चई १६३, सर्जायन १६४, सज्जन, सत, 🔧 सत्य, रादल, सदा १६५, रानेह, सनेही तगर १६६, रानरथ, समुक्त, सनील १६७, समीलन १६७, सम्मुल, सरोवर, सर्वेसुख, सङ्गीर १६८, सहाय, सही (सत्त्र), साँवरे १६६, सान्तिया २००, सागर, सामा २०१, सिमार २०२, रिहारान, किंद्र, सुन्दर, सुनुल, सूल, सुन्धित २०३, मुदर्शन, सुदिष्ट, सुधा, सुधार, शुक्री २कंड. हुवीर, रूपल, रूपेर, सुमश २०४। श्रीमरन, रुमेर २०६, गुरंजम २०७। सक्क

२०८, भुरति, सुर्जन (सूरज) धुलज्ञन, सुवचन, सुशील, सुहाग २०६, सुहावन, सूरत २१०, सेन, सेवक, सोच, म्नेही, म्मरण, स्वयंवर २११, स्वरूप, स्वारथ २१२, स्वार्थ, हॅस २१३, हजारी २१४, हजूर, हुस्ल, हरे, हर्द, हित, हित, हितकारी, हुंकार २१५, हुजर, हुब्ब २१६, हृदय, हेत, हो, होरिल २१७,

(४) सम्मिश्रण:-

(अ) मृतीमृती: - बहा

(आ) मृत + मृत :--

द्य-स्व पत्यीयवाची शब्दों के साथ-रमुनाथ, रमुबर, रमुवीर, सियापति

(आ) - स्वसम्बधियों के साथ - जानकी, सितई, सिया, सीता, दशरथ, लच्मण, भरत, लबकुश, जनक।

इ — अन्य देवों के साथ — ग्रोंकार, कलानाथ, कलेश्वर, कुवेर, कृष्ण, देवेश, माधवेश्वर मिहिर, मुनेश्वर, मुरारी, यक्तेश्वर, रुद्र, शंकर, शिव, श्री नैति, श्रीसिंह, सर्व, सुरेश, सुर्जन, हनुमान,हरि।

इ--व्यक्ति सम्बन्धी - कौशिक, तुर्सी, तुलसी,रिज्ञपाल, सुप्रीव, शुमंत ।

ई—स्थान सम्बन्धी — अन्यवट, अन्यवर, अयोध्या, अवध, कामता, केदार, कैलाश, कौशल, चित्रक्ट, त्रिवेशी, सरयू. सेतु, हरिहर, हिमांचल।

# ङ-गौण शब्दों की विवृत्ति

गींगा प्रवृत्ति के अड्डांकित शब्दों के अर्थ:-- १ प्रकाश, २ अवयव रहित, अलगड, ३ सम्पूर्ण, ४ पहुँच से परे, ५ अजय का विकृत रूप, ६ अटल, हटी, ७ ( श्राधार से बना है ) सहारा, ८ स्वामी, ६ कृपा, १० अपनेला, ( अयुग्म ) ११ ( अर्ज ) यह उर्दू का सब्द है, विनय, १२ श्रप्रत्यत्त, १३ राम विष्णु के सात्र श्रयातार हैं। १४ श्राशीर्वाद, १५ श्रनुकरण करने योग्य पदार्थ, १६ प्रथम, मूल कारण, १७ सहारा देने वाला, वह लकड़ी जिसको टेक कर साध लोग सहारा लेते हैं। १८ प्रतिज्ञा, शपथ, १६ दुखित, २० आश्रित, २१ श्रेष्ठ, २२ यह अरवी शब्द है, भाग्य, प्रताप, २३ ग्रहण से मोछ, २४ उत्सव का विकृत रूप है। २५ उत्साह का विकृत रूप है। २६ प्रकाशित, २७ वसंत, ( यह राज्द जन्म काल की स्रोर संकेत करता है । २८ स्रवतार का स्रशुद्ध रूप है। २६ प्यास, ध्वामी, ३० चरण, ३१ ऋ।भूपण, ३२ कला वृत्त, एकपर्व, ३३ स्वामी, ३४ दास, ३५ ( इस का शुद्ध रूप किंकिणी है ) घुंपरू, ३६ कर्णाभूषण, ३७ कुमार का अशुद्ध रूप है। ३८ रचित, सम्पादित, ३६ संतुष्ट, मुक्त, ४० यह अस्पष्ट शब्द कई अथों की ओर संकेत करता है क—सम्बन्ध सूचक विभक्ति का प्रत्यय "का", ल —केलि, ग—कीर का विकृत रूप मानने से इसका श्रर्थ तोता होता है। घ-यदि इसे किरि माना जाय तो राम किरि एक रागिनी का नाम है। ङ-केर का अर्थ केला भी होता है। ४१ शुद्ध, अकेला, ४२ कुलीन, प्रतिज्ञा, ४३ मनुष्य ईश्वर का एक खिलोना है, तुलवीदास जी, ने कहा है-उमा दाक्योषित की नाई, सनिह नचानत राम गोसाई। ४४ जान, पहुँच, सहारा, मुक्ति, ४५ गम्भीर, आमूपण, बहण काल, ४६ गृहम्थ, घर में उत्पन्न, ४७ वाटिका, ४८ जीवन की विशेष बद्धाव्यों का वर्षांत. ४६ प्रिय. ५० दीर्घ ग्राय, ११ कोई ग्रद्भत या महत्व की वस्तु ''श्राभूपस्'' । मग्ना करने योध्य परार्थ, ५२ पता, ५३ तुरित, यह तुस, छ। का सन्ह, ५५ राज्य हुन, ६५ सुन्हर, ५६ जगर, ५० मत, ५८ यन का विद्युत रूप हैं। रूप सादि चीवीस पुर्णी के अन्तर्गत एक गुण, उद्योग उत्तर, ५१. यति का विकृत रूप है, "सन्यासी" ६० उत्पति, चैट सुनदा दनमी को सभ का जनम हुआ था। दश विजय लेखमी, ६२ जीत, ६३ प्रास रहा, ६४ ( बंब ) तेवारी, ६५ तील. ६६ लोक, ५७ भरोता, ६८ तारने वाला । ( देखिये समायण का कम करहे । दह भग की अनन्यता की और अंचेत करता है। ७० प्रचंड, ७१ संतीष, ७३

STORES OF A STORES OF MARKET

दर्शन, ७३ भय से कॉपना, ७४ अनुकृल, ७५ आश्वासन (दिलासा) का विकृत रूप है। ७६ प्यारा, ७७ १हुँच, ७८ प्रवेश, साधन, ७६ साहर, ८० धनुपधारी, ८१ ( घारीन्रण् ) तीब दृष्टि वाले, ८२ धारण करने वाला, ८३लगन, ८४ प्रवंचना, ८५ पताका, ८६ तारे, ८७ ग्राभूपण,,८८ उपहार, दृष्टि, ८६ नया, ६० भाग्य, ६१ चतुर, ६२ तत्व, ६३ अविनाशी, ६४ चिह्न, ६५ अतुप्रह करने वाला, ६६ आश्रय, ६२, ६७ स्मृति चिह्न, ६८ पूर्णकाम, ६६ विनती, मनौती, उपकार, १०० ( नीक ) श्चच्छा, १०१ ( न + इति ) श्चनन्त, १०२ (चतुर्वर्ग) वस्तु, १०३ ( प्रशा ) प्रतिसा, १०४ ( प्रसादी ) नैवैद्य, १०५ लौटाना ( देखिए रामपलट की व्याख्या ), १०६ चरण, १०७ पाला हुआ, १०८ ( पुगर्येश ), १०६ पालन, ११० सन्तोष, १११ दीपक, ११२ शस्यागत, ११३ गति, पहुँच, शान, ११४ साधु, ११५ प्रसाद, लाभ, दान, सिद्धि, ११६ हर्प, ११७ सुगंधित तेल, ११८ विप्सु, ११६ लौटाना, १२० वंग देश में उत्पन्न, १२१ प्रेम पाश १२२ यात्री, १२३ शरीर, १२४ लौटाना १२५ राम के शीतल स्वभाव की छोर संकेत करता है, १२६ विष्णु, १२७ प्रसन्न १६८ लौराना, १२६ (फारसी प्रत्यय ) प्रेमी १३० युद्धि, समभ्क, ज्ञान, १३१ श्रात्यन्त थ्रिय, १३२ ज्ञानी, १३३ ज्ञान, १३४ जय, १३५ ग्रज्ञा, १३६ घर, १३७ भाई, प्रेम, १३८ ललाट, १३६ प्रिय, १४० टान. १४१ भोला, १४२ संसार, १४३ प्रसाट, १४४ सुन्दर, १४५ देवालय, १४६ (मल उद्घार) यज्ञ रक्तक. १४७ कामदेव सा मुन्दर, १४८ मिष्ठभाषी, १४६ प्रसन्न करना, १५० मनुष्य. १५१ मुन्दर, १५२ ( माहातम्य ) महिमा, १५३ संसार, १५४ कठिन १५५ प्रसन्न करना, १५६ (रज्ञा), १५७ धूल, १४८ में म, १५९ रमता, १६० सुन्दर, व्यापक, १६१ शोभित, १६२ मसल, १६३ भयंकर, १६४ सुन्दर, १६५ कला, १६६ भरा हुन्ना, १६७ प्यारा, १६८ इच्छा, १६६ प्रिय, १७० सुन्दर, १७१ कला, देव, १७२ लौटाना, १७३ तल्लीन, १७४ प्रतिज्ञा १७५ प्रिय, स्वामी, १७६ ऋतु, १७७ तीर, १७८ निवासी, १७६ ऐ.श्वर्य, १८० कीड़ा, १८१ बड़ा, १८२ फलदाता, म्लाधार, १८३ कथा-वाचक, १८४ ज्ञान, १८५ रूप, १८६ वाणी, १८७ सहायक, साथी, १८८ वश, १८६ सजावट, १६० रूप, १६१ उच्च वंशा, श्वेत, १६२ सहेली ( सखी भाव ), दानी ( सखी अरवी शब्द ) १६३ सच्चा, १९४ जीवन दाता, १९५ नित्य, ग्राविनाशी, १९६ (स्मर) कामदेव से सुन्दर, १९७ सम्मुल, १९८ वलिष्ट १९६ ऱ्याम, २०० ऱ्याम, २०१ प्रभाव, क्रपाहस्त २०२ सनावट, २०३ सचेत, २०४ वुद्धिमान, २०५ सुन्दर, प्रिय, भाग्यशाली, २०६ सुमेरु पर्वत, २०७ मनोरंजन, १०८ ध्यान, २०६ सोभाग्य, २१० रूप, २११ यह राम के विवाह का सूचक है। २१२ सफल, लाम २१३ परलहा, विशुद्ध, अजपामंत्र, २१४ सरदार, २१५ ललकार, २१६ प्रोम, २१७ नवजात शिशा।

टिप्पणी-गौण शब्दों में विकातीय प्रशाय ।

श्चरवी शब्द — श्चरज इक्तवाल, कदम, कीली, खासा, खातिर, ख्याली, गरीब, गुलाम, तबक तूफानी, तेम, नजर, नसीब, न्रा, फकीर, भारतवर, गुल्की, मुहाल, राजी, लायक, शकल, शरीक शुहरत, सखी, हज्रूर, हुज्यूर, हुब्ब।

फारसी शब्द—चम्मन (चमन), निलवर, नगीना, नामी, निवाब, निशानी, निहाल, नेक, नेक नाम, नेकी, बख्स, बदन, बहालुर, बहाल, मौज, महर, मोहर, याद, शाह, साया, सूरत, हजारी।

३-विशेष नामों की न्याख्या-

अकल्राम—ग्रकल् (ग्रकल) शब्द से राम की सर्व व्यापकता, एकरूपता तथा श्रनन्तता प्रकट होती है।

आदि राम--राम नित्य होने के कारण सृष्टि के आरम्भ में भी रहते हैं। इसी घारणा से यह नाम पड़ा। इस्वाकु नारायण् - इस्वाकु सूर्यवंश के प्रथम राजा थे जो अप्रयोध्या में शासन करते थे। ये वैवस्वत मन के पुत्र थे। रामचंद्र इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे।

चित्रकूट राम-चित्रकृट में कामदिगिरि एक पित्र स्थान है। वनवास के समय राम ने यहाँ पर चिरकाल तक निवास किया था।

जटाधारीराम, जट्टनराम, जतीराम-बनवास जाते समय राम ने जटा बाँधकर यति का रूप धारण किया था।

जैतराम सिंह — जैत राब्द जैत्र का विकृत रूप है जिसका अर्थ विजयी है। यह उस घटना की सूचना देता है जब राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। जैतवन में उत्पन्न।

तुलसी वल्लभ — गोस्वामी तुलसीदास को राम प्राणों से भी श्रविक प्रिय थे। तुलसी बल्लम विष्णु के श्रर्थ में भी श्राता है, जिनके श्रवतार राम थे। देखिए विष्णु।

तुहीराम—तुही शब्द से उपासक की अपने उपाम्य देव राम के प्रति अनन्य भिक्त प्रकट होती है। दलराम—दल का अर्थ सेना। यह उस समय का संकेत देता है, जब राम सेना सहित समुद्र के तट पर पहुँचे थे।

निटुर राम— ग्रवसर त्राने पर कोमल राम को भी निटुर वनना पड़ा। सीता को बनवास देते समय उनकी कटोर प्रवृत्ति हो गई थी।

बान् राम—यह शब्द बाएधारी रामचंद्र की श्रोर संकेत करता है। बालक राम, रामबालक—भक्त को राम का बालक्य श्रत्यन्त प्रिय है।

ब्रह्म राम—इसमें राम को श्रम्ती, निर्गुण ब्रह्म माना गया है। जो सर्वज्ञ, सर्वज्यापक तथा सर्व शक्तिमान् है।

भूमिजा नाथ—पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण सीता को भूमिजा कहते हैं। एक बार मिथिला के राजा जनक के राज्य में घोर दुर्भिन्न पड़ा ? उसे दूर करने को मंत्रियों के परामर्श से राजा हल लेकर जोतने चले। खेत जोतते समय जनक को एक बालिका मिली। यह कथा इस प्रकार भी बतलाई जाती है कि जनक के कोई सन्तान न थी अप्रतः पुत्रेष्ठि यज्ञ करने के लिए पृथ्वी का परिशोधन करते समय सीता राजा जनक को पात हुई।

मखोधर राम—विश्वामित्र के साथ वन में जाकर राम ने राज्यों से तपस्वियों के यज्ञ की रज्ञा की थी।

मर्यादा पुरुषात्तम—यह राम की यथार्थ उपाधि है क्यों कि उन्होंने श्रिनिष्ट में श्रथवा कर्ट में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया । श्रनन्त शील, शोंदर्य तथा शक्ति के खामी होते हुए भी प्रत्येक परिस्थिति में मर्यादों चित कार्य कर हमारे समज्ज श्रनुकरणीय श्रादर्श उपस्थित किया । रामायण में श्रनेक घटनास्थल हैं जिनसे उनकी मर्यादा का परिचय मिलता है । परशुराम को मान देकर उन्होंने विप्र वंश की मर्यादा रखी । सत्य की रज्ञा के लिए राज त्याग दिया । सूर्प- गाखा के नाक कान कटना स्त्री वचन करने की मर्यादा रखी । विभीषण को राज देकर शरणागत की रज्ञा की । श्रन्त में सीता त्याग कर लोकाचार की मर्यादा रखी । श्रीर भी श्रनेक उदाहरण उनके उदान चरित्र से प्राप्त होते हैं ।

माधवेश्वर पति राम-माघव विष्णु, उनके ईश्वर शिव, उनके स्वामी ग्रंथीत् राम। इसमें कई देवों की एकता की मावना है। राम का उपासक विष्णु तथा शंकर में भी पृजनीय श्रद्धा भिक्त रखता है।

मानस राम जग राम तथा जगत राम से राम का विराट् रूप विदित होता है। किन्तु

<sup>ै</sup> को लेक रूप राम कर ध्यानां, कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना । (काको कि राम कर का ग्रह ६६४ ग्रहका गीसा ग्रेका)

थेह नोम उनके विभुत्व का बोधक है। राम घट-घट व्यापी हैं। दूसरा ख्राशय यह प्रकट होता है कि वे रामचरितमानस के नायक हैं।

माया राम-माया राम की शक्ति अथवा सीता जी के लिए प्रयुक्त हुआ है।

मेंचू राम-मेत्र के सहश श्याम वर्ण वाले रामचंद्र !

मैथिली मोहन-मिथिला में उत्पन्न होने के कारण सीता का नाम मैथिली हुन्ना।

याद राम—यहाँ पर उर्दू की शैली से समास किया गया है। जिसका ऋर्थ राम की स्मृति।
रघुकुल तिलक —रामचंद्र रघुवंश में उत्पन्न हुए। रघु दिलीप के पुत्र ऋज के पिता तथा
दशरथ के पितामह थे।

राघन दास-रघुका अपत्य राघव अर्थात् राम।

राम अयुग-इस नाम से दो भावनाएँ प्रकट होती हैं। राम कालातीत तथा अहैत हैं।

राम उग्रह लाल-प्रहण से मुक्त होने को उग्रह कहते हैं ? राम संसार के सब बंधनों से मुक्त कर देते हैं।

राम उजाड़—यहाँ पर राम की संहार करने वाली शांकि की त्रोर संकेत है उजड़े स्थान में जन्म।

राम रिच्छपाल —ऋज् जामवंत के लिए प्रयुक्त हुआ है जो राम के मुख्य सहायकों में से थे। रामऋतुराज कुमार —राम धार्मिक प्रवृत्ति के ऋतिरिक्त समय सूचक भी है।

राम कला नाथ — चंद्रमा के धमान श्राह्वादित करने वाले राम श्रन्य भावना यह प्रतीत होती है कि नाम घारी का जन्म रात के समय चाँदनी में हुश्रा है। यह सींदर्य का भी सूचक है। रामकला राम की माया उसके नाथ श्रर्थात् राम।

राम कुवेर-भक्त राम को नव निधि के स्वामी कुवेर के रूप में मानता है।

राम केंदार — केंदार केंदार नाथ का सूच्म रूप प्रतीत होता है। दो देवों में एकता की भावना । केंदारनाथ तीर्थ की कोई राममृति ।

राम केर सिंह—केर सम्बन्धसूचक विभिक्त के प्रत्यय "का" का अवधी रूप प्रतीत होता है। अध्या यह केलि ( क्रीड़ा ) का विकृत रूप है। राम केला एक प्रकार के केले और आम को भी कहते हैं। राम किरि एक रागिणी का भी नाम है। सम्भव है केरि कीर का अपभ्रंश हो जो तोते के अर्थ में आता है।

राम कौशल-राम की चतुरता अथवा कौशल प्रदेशीय राम।

राम खेलीना — खिलोना जिस प्रकार बच्चे को प्यारा होता है उसी तरह भक्त भगवान् का प्यारा होना चाहता है।

राम गरीव — यहाँ पर राम के दीन बंधुत्व की श्रोर संकेत करता है। दैव्य भाव का सूचक है।

राम चम्मन लाल-यहाँ पर दूसरी भावना यह है कि नामी का जन्म किसी बाग में हुआ है।

राम चीज सिंह--यहाँ पर चीज का अभिप्राय आमूषण के सदश अत्यंत प्यापी वस्तु से हैं। राम जोखन-यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति में अधिवश्वास का सम्मिश्रण है। बच्चे को चिरंजीव बनाने के लिए प्रायः स्त्रियाँ उसे अन्न आदि से तौलती हैं।

<sup>ि</sup> गीधराज सुनि श्वारतवानी, रह्यकुलतिलक नारि पहिचानी । (रामच० मा० श्वरच्य कांड)

प हिंदी भाषा का इतिहास पु० १६३ (डा॰ धीरेंब बर्मा)

राम तारक—"कॅ रामायनमः" यह पडच्चर राम तारक मंत्र है जिसका जप राम के भक्त किया करते हैं। तारने वाले राम से ऋभिषाय है।

रामपदारथ - चार पदार्थ (चतुर्वर्ग)।

राम प्लट—इस नाम से राम मिक्त के साथ-साथ कुछ ग्रन्घ विश्वास का पुट भी लगा हुआ है। पहले पुत्र राम को समर्पण कर दिया ग्रांर फिर पालने के लिए लीटा लिया। इसी प्रकार के राम बदल तथा राम बहोर नाम है। (दे॰ पार्वती प्रवृत्ति में माता बदल नाम)

राम पुरी — पुरी यहाँ द्वनामी संन्यासियों के एक भेद के लिए प्रयोग किया गया है, अन्यथा राम पुरी का अर्थ अयोध्या हो जायगा।

रामबटोही—यह उस परिश्यित की स्रोर ध्यान स्राकिषत करता है जब रामचन्द्र ने राज्य त्याग कर बन की स्रोर प्रस्थान किया था। र नामी मार्ग में उत्पन्न हुन्ना है।

रामचरफसिंह—यह राम की शान्ति प्रकृति की क्षोर इंगित करता है। (जन्म काहिम से सम्बन्ध है।)

रामदित्तहारी—राम विष्णु के अवतार हैं। इसलिए विल को छलनेवाले मूल विष्णु के स्थान पर राम अवतार प्रयुक्त हुआ।

रामवेटी — पुत्र से पुत्री ऋषिक प्यारी होती है । इसलिए सक्त ऋपने को बेटे के स्थान पर बेटी कहता है अथवा बेटा का विकृत रूप वेटी है।

रामरचा — राम रचा स्तोत्र हैं जिसके प्रणेता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। इसके पाठ से सब मनोकामना पूर्ण होती है तथा सब संकट श्रीर पाप दूर हो जाते हैं।

रामराज — राम राज प्रजा के सुख तथा शान्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह स्वर्णयुग कहलाता है। वाल्मीकि, व्यास तथा तुलसीदास ने रामराज्य का बहुत सुन्दर चित्रण किया है—

<sup>े</sup> दाद सब जग नीघना धनवंता गहिं को है। सो धनवंता जाखिये जाके रामपदारथ हो है॥

र "राजियलोचन राम चले तिज बाप को राज बटाऊ की नाई ।"

उन्नीव हृदये हुपं करोति। (प्रसन्न राधव।नाटक)

भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसग्पदास् ।
 सर्जनं यमदूतानां रामरामेतिगर्जनस् ॥

प बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग।
चलहिं सदा पार्वाह सुलहिं, निहं भय शोक न रोग।।२०॥
देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज निहं काहुहि व्यापा।।
सब नर करिहं परस्पर प्रीती, चलहिं स्वधर्म निरत श्रु ति नीती॥
चारिउ चरन धर्म जग माहीं, पूरि रहां सपनेहु अब नाहीं॥
रामभगति रत नर श्रु कारी, सकल परम गित के श्रधिकारी।।
श्रु नृत्यु निहं कबनिउ पीरा, सब सुन्दर सब विरुज शरीरा॥
नहिं दरिद्र कोउ दुस्ती न दीना, निहं कोउ श्रु न लच्छन हीना॥
सब निहं म धर्म रत पुनी, नर श्रु नारि चतुर सब गुनी।।
सब गुनम्य पंडित सब ज्ञानी, सब कुतम्य निहं कपट सयानी।

<sup>(</sup>शमचरित मानसं उत्तर कागड)

र काले वर्षति पर्जन्यः सुभिन्नं विमला दिशः ।

हष्ट पुष्ट जनाकीर्णं पुरं जनपदास्तथा ॥

नाकालो श्रियते कश्चित्र व्याधिः प्राणिनां तथा ॥

नामधी विद्यते कश्चित्रामे राज्यं प्रशासित ॥

(बाह्मीकीय रामायण उत्तर कागड ६६ सर्ग श्लोक १२,१३)

(देखिए महाभारत शान्ति पर्व श्रुष्याय ६६ श्लोक ४२-४%)

रामद्रज्ञ —राम का लगाया हुन्ना पौषा । वृद्ध स्त्राधार को कहते हैं । इसिलए उसका ऋर्थ हुन्ना राम ही है ऋाधार जिसका । राम वृद्ध ऋशोक को भी कहते हैं । तमाल वृद्ध के सदृश स्थाम वर्णवाले राम । (इद्ध-कल्पवृद्ध)

रामस्वारथ — ग्रपना स्वार्थ संसार में सबसे श्रिधिक प्रिय होता है। इसलिए मक्त श्रपने स्वार्थ की तरह प्रिय राम को समभते हैं।

रामहंस-भक्त राम को निगु ए बहा मानता है। (देलिए हंस निगु ए बहा में) हंस के सहश विवेकी राम, अथवा राम का हंस (जीव)।

रामहजारी---भक्त अपने को राम के दरबार का हजारी (सहस्र सैनिकों का सरदार) समभ्तता है।

रामहजूर-भक्त राम को हाकिम तथा अपने को सेवक मानता है।

रामहिमाचल सिंह—हिमांचल सिंह शिव का सूचक है अथवा राम हिमाचल की तरह अचल तथा अटल है। (हिमाचल < हिमाचल = हिमालय)

रामोश्याम-यह उद् के ढंग का इंद्र समास है राम ग्रौर श्याम ।

रीमलराम-रीमल शब्द रै (धन) + मल का मिश्रित तथा विकृत रूप प्रतीत होता है।

लवकुशराम-राम के लवंतथा कुशादी पुत्र थे जो बाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पैदा हुए थे।

शिलानाथप्रसाद—यहाँ पर शिला का अर्थ पत्थर की अहिल्या से प्रतीत होता है जिसको राम ने अपने चरण-स्पर्श से पुनः स्त्री रूप दे दिया था। (शिव की प्रस्तर मूर्ति)

सुत्रीवपति—बन्दरों के राजा बालि का अनुज जिसे राम ने बालि को मारकर किष्किंघा का राजा बनाया। इसलिए यह नाम राम का बाचक है।

सेतुराम—लङ्का जाते समय राम ने नल-नील स्नादि बानरों की सहायता से समुद्र पर एक पुल निर्माण किया था जो सेतु-बंघ रामेश्वरम् के नाम से विख्यात है। (भवसागर के सेतु—राम)

हरिनाथ राम — विष्णु का अवतार होंने से राम को हरि भी कहते हैं अथवा हरि का अर्थ बंदर जो राम के आश्रित थे। सुमीव या हतुमान की ओर संकेत हैं।

हरेराम, होराम—हरे तथा हो विस्मयादि बोधक श्रव्यय हैं जो किसी व्यक्ति को सम्बोधित करने के लिए व्यवहृत किये जाते हैं। राम संकीर्तन की सूचना देता है।

होरिलराम होरिल का अर्थ नवजात शिशु है। राम का बालरूप मक्त को अधिक प्रिय है।

#### ४--"समीक्षण"

राम-कथा का अत्यन्त मुन्दर स्वरूप इस संकलन में प्रतिबिध्वित हो रहा है। रामायण की कोई घटना, कोई प्रसङ्ग्रहने नहीं पाया है। ऐसा ग्रतित होता है कि मर्योदापुरुषोत्तम राम के अलौकिक चरित्र पुस्तक के प्रत्यों से उल्लट-उल्लट-कर नामरूप से भारत के कोने-कोने में ज्यात हो गये हैं। पूर्वकाल में अनेक रामायणों की रचना हुई, सांप्रत् भी अनेक रामचरित निर्मित हो रहे हैं। विजया-दश्मी की रामलीला का अनलोकन प्रतिवर्ष करते हैं। यह हमारे चिएक मनोरंजन का साधन है, पर्यं के समात होने पर घटना एवं प्रभाव भी आँखों से ओमल होने लगता है। परन्तु यह जंगम सजीय रामायण अल्पन्त निलच्छण है—अपर है। चिरकाल से इसकी अविरक्त घरा बहती आई है तथा चिरकाल तक इसी अविन्छन रूप से बहती रहेगी। प्रतिच्छा नेनों के सम्मुल उद्धि-किमियों के सहस्र कथा का कोई न कोई पात्र आता जाता रहता है। कोई न कोई घटना घटत होती रहती है। कोई न कोई चरित्र चित्रित होता रहता है, किसी न किसी लीला का अभि-

नय होता ही रहता है। किसी न किसी प्रसंग के कथोपकथन एवं उपदेश का तारतम्य चलता ही रहता है। रामदास (हनुमान) गये, बालजीत (राम) श्राये, रामचरित्र कथा-पाठ करते हैं, रामबिजय के घर श्रानंदोत्सव मनाया जा रहा है। यही चर्चा नित्य प्रति होती रहत है। राम बालक उच्चारण करते ही राम का सरल सलोना शिशुपन हँसता हुश्रा सम्मुख श्रा जाता है, सम्पूर्ण बाल लीलाएँ कीड़ा करने लगती हैं। राम सार्थक शब्द हैं, सबका प्रिय है एवं सर्वव व्याप्त हैं। नामों में मी वह उसी प्रकार रम रहा है, रामलगनराम की लगन को देखिए, श्रादि में भी राम, श्रंत में भी राम। 'राममगनराम' भी इसी में मग्न हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जीवन राममय हो गया है।

हिन्दू धर्म राम को तीन रूपों में देखता है, श्रमूर्त, निगु पा भावना से वह बहा है, देवरूप से से वह त्रिदेव के विष्णु हैं, तथा नररूप में वह नारायण के श्रवतार हैं जो इस मेदिनी पर मानव लीलाएँ करते हैं। श्रवतारी राम का कैशा सुन्दर स्वरूप इन नामों में जगमगा रहा है।

राम कौशलाधीश राजा दशरथ के पुत्र हैं। सरयू के तट पर श्रयोध्या उनकी राजधानी है, उनकी माता का नाम कौशल्या है। लच्मण, भरत, शत्रुष्ठ, उनके श्रनुज हैं। वशिष्ठ कुलगुरु तथा सुमंत बुद्ध सचिव हैं। विश्वामित्र से श्रस्त्र शस्त्र की दीन्ना ली, मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ उनका पाणिग्रहण हुआ। श्रपने प्रवास-काल में बहुत दिन चित्रकृट में व्यतीत किये, मार्ग में श्रनेक ऋषि-मुनियों से भेट की। "पंचवटी सिंह" ने शूर्पण्या की समस्त कथा कह सुनाई। हनुमान से उनका प्रथम परिचय वन में हुआ। तदनन्तर वानर राज बालि को मारकर सुनीव से मित्रता की। रामेश्वर के समीप समुद्र पर सेतु बनाकर लंकेश रावण पर विजय प्राप्त की। राम श्रवध को लौट श्राये श्रीर समस्त प्रजा ने बड़े समारोह के साथ विजयोत्सव मनाया। राम सिंहासनस्थ हुए तथा जनता "रामराज्य" का श्रानन्द लूटने लगी।

इस संकलन की दो प्रमुख निशेषताएँ हैं—प्रथम यह है कि राम के सहश व्यापक शब्द किसी अन्य देव अष्टित में हिस्स्ति नहीं होता है। १०५४ नामों में से ८४८ नाम केवल राम के योग से ही रचे गये हैं। शिव तथा कुष्ण सम्बंधी बृहत् अभिधान संग्रहों में भी यह गौरव किसी नाम को प्राप्त नहीं हुआ। यह तो हुई मूल प्रवृत्ति के राम की बात। गौण प्रवृत्ति द्योतक शब्द-सूची पर दृष्टि डाली जाय तो वहाँ भी राम का राज्य दिखलाई देता है। कोई प्रवृत्ति राम से रिक्त नहीं। निकृष्ट से निकृष्ट नाम के साथ भी राम लगा हुआ है। उसे किसी से घृणा नहीं, समदर्शी के सहश ऊँच-नीच की कोई मेद-भावना नहीं। घूरेराम, घसीटेराम, घनऊराम के साथ भी और शिवराम, आदित्यराम, गोविंदराम के साथ भी।

ये नाम राम के गुर्गों के आगार हैं। वेस्वभाव से सीम्य तथा शांत हैं। घटना-विशेष पर वहीं कीमल वृत्तिवाले राम सीता जी को परित्याग करते समय निदुर राम बन गये। समुद्र की अवशा पर उन्होंने उम रद्ररूप घारण कर लिया। मदन से सुंदर एवं कुवेर के सहश धनी हैं। वल-वैभव-सम्पन्न एवं सत्यसम्य हैं, शील के सागर हैं, सुख में अथवा दुख में, कष्ट में अथवा अनिष्ट में, किसी दशा में वह सन्मार्ग अथवा न्याय-पथ से विचलित नहीं होते। उनका चरित्र लोक-कल्याण की भावना से ओतप्रोत हैं। लोक रीति का कभी व्यतिक्रमण नहीं करते तथा वेद-मर्यादा का पालन कर हमारे सम्मुख मानव-धर्म का एक उच्च आदर्श रखते हैं, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यही कारण है कि "रामराज्य" खर्गायुग का प्रतीक समभा जाता है जिसे महात्मा गांवी भारत वर्ष में पुनः स्थापित करना चाहते थे। संचेप में, राम का उदात्त चिरत सर्था, सर्बदा तथा सर्वत्र 'सर्थ शिवं सुन्दरं' है।

भगवान तथा भोलानाथ के सहश राम के भी अनेक विकृत रूप पाये जाते हैं। राम जैसा छोटा शब्द होते हुए भी जनता ने स्नेह के वशीभूत, मुख सुख के लिए, सरल स्वभाव के कारण् या अन्य मुविधा के विचार से उसके अनेक रूपांतर कर लिये हैं। राम के पर्याय वाचक शब्दों की धीमित संख्या होने से गौए। प्रवृत्ति में प्रक शब्दों का बाहुल्य हो गया है । यह इसकी विशेषता है जो शिव-कृष्णादि अन्य देवों में नहीं पाई जाती । राम के योग से निर्मित बहुसंख्यक नामों की एक ऐसी बृहत् दिव्य माला, ग्राभ-प्रथित है जो राम नाम की महिमा सूचित करती है। राम के अतिरिक्त अधिकांश नाम उनके पूर्वज रघ, धर्मपत्नी सीता तथा जन्मभूमि अवध से सम्बन्ध रखते हैं। कुछ नाम उनके सात्विक गुणों से भी बने हैं। श्रवध के समीपवर्ती प्रांती में कुछ ऐसे नाम भी पाये जाते हैं जिनके आदि तथा अंत में राम शब्द व्यवहृत हुआ है। पश्चिम में इस शैली का अभाव है। वज के आस-पास कभी-कभी कृष्ण के दो नामों को संयुक्त कर देते हैं। यथा कुष्ण गोपाल, गोपाल कृष्ण, श्याम कृष्ण । परन्तु राम छवीले राम के सदृश नाम नहीं मिलते । सामान्य जनता राम में लाल, प्रसाद, दास आदि साचारण शब्द लगाकर ही संतुष्ट हो जाती है। एकाकी शब्द केवल ११ हैं जिनमें राम तथा उसके विकृत रूपों की संख्या भी सम्मिलित है, शेष दो नाम रघु से सम्बंध रखते हैं। मूल प्रश्वति की ऋषेचा गौरा प्रवृत्ति में, ऋरबी, फारसी भाषा के पर्याप्त शब्द हैं, इससे यह रोचक निष्कर्ण निकलता है कि ये नाम उन राम भक्तों के हैं जिनके परिवार में उद्, फारसी, का पठन पाठन प्रचिलत है। इससे राम की लोकप्रियता का रूप श्रीर भी उज्ज्वल हो जाता है। वस्तुतः राम सा सर्विषय श्रन्य नाम संपूर्ण श्रिमिधान संग्रह में भी नहीं दिखलाई देता।

#### कुच्छा

#### १--गणना

#### (क) क्रमिक गणना-

- (१) नामों की संख्या- १६४२
- (२) मूल शब्दों की संख्या--- ५१०
- (३) गौण शब्दों की संख्या-४०८

#### (ख) रचनात्मक गणना—

एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम, चतुष्पदी नाम, पंचपदी, नाम योग ५४ ⊏६३ ६१६ ७० ६ १६४२

कृष्ण के प्राप्त प्रमुख नामों में न्यूनाधिक संख्या की दृष्टि से यह कम पाया जाता है—लाल ३१८ कृष्ण २४०, विहारी १३४, श्याम ११३, मोहन १०३, किशोर ६६, गोपाल ५६, कुमार ४३, गोविंद ४१।

#### २—विश्लेपण

#### क-मूल शब्द :-

(१) एकाकी—कॅथर्ड, कॅथेया, कन्हर्ड, कन्हैया, कहान, कां, कांत, काना कान्ह, कान्हा काहन, किशन, किशुन, किशुनाई, किशोर, किरस्, कुंजी, कुँवर, कुमार, कृष्ण, केश, केशन, केशी, केशो, कोलाहल, लान, गिरधर, गिरधारी, गिरिधारी, गिरूक्, गोपाल, गोपालक, गोली, गोलीया, कोलिय, लनाईन, जावब, आशी, डाक्कर, इसकेंद्र, इस अंकिन, इस इर्थ, नम्बम, नागद्र, नागद्रम, नागद्र, नागद्रम,

बंदी, वंदू, बंसिया, वंसू, विहल, विहरिया, बिहारी, भगदू, भगन, भगन्ना, भगवान, भगोला, भगोले, भगौने, भगनन, भगाल, भगा।, भगा, भगकुंद, महुकधारी, मधुं, मध्वा, मधुवनधर, मधुक्दन, मनोहर, माधुर, मुकुंद, मुकुंदी, मुकुट घर, मुकुटधारी, मुरलीघर, मुरहू, मुराहू, मोहन, यमुनाधर, यादव, रंग, रंगी, रंगू, रख्छोर, रनछोर, लाल, लालधर, लीलाघर वंशीधर, वल्लभ, विहारी, श्याम, श्यामल, सांवरिया, सांवर, सांवल, सांवलीया, सांवली, सांवली, सुन्दर, सुनील, हरि।

(२) समस्तपदी — अति सुन्दर स्वरूप, श्रनंग मोहन, श्रन्प देव, श्रन्प शाह, श्रभिराज राय, ग्रहिवरण, ग्रानन्द बंद, ग्रानंद घन, ग्रानंद चंद, ग्रानंद नारायण, उप-मोहन, उत्तम स्वरूप, उद्भव राम, कामिनी मोहन, काली मर्दन, किशोरी चंद्र, किशोरीचंद, किशोरीन दन, किशोरी पति, किशोरी मोहन, किशोरी रमण, किशोरी वल्लभ, कुंब किशोर, कुंब नारायण, कुंब रमण, कुं व लाल, कुंज विद्वारी, कुंजनसिंह, कुंजीलाल, कोवरनशाह, गिरिराजविहारी, गिरिराज स्वामी, गिरिवरधारी, गीताराम, गूजरमल, गोकुल चंद, गोकुल नारायण, गोकुलराम, गोकुलराय, गोकुलसिंह गोकुलान द, गोकुलेश, गोघनसिंह, गोपचंद, गोपान द, गोपीकांत, गोपीन दन, गोपीनाथ, गोपीनारायण गोपीमोहन, गोपीरमण, गोपीराम, गोपीवल्लभ, गोपीशरण, गोपेंद्र, गोपेश, गोपेश्वर, गोरधनसिंह, ग्वालमोहन, ग्वालशरण, धनद्याल, धनराम, धनश्याम, धनसिंह, घनान द, छ्विनाथ, छ्विप्रकाण, छ्विराज, छ्विसागर, जगतनंदन, जगतमोहन, जगतविहारी, जगदर्शन, जगदानंद, जगदीप, जगदीश, जगदेव, जगन दन, जगन लाल, जगनाथ, जगपाल, जगमल, जगमूरत, जगमेर, जगमोहन, जगरदेव, जगरनाथ, जगराज, जगवल्लभ, जगवीर, जगारदेव, जदुनंदन, जदुनाथ, इदु प्रसाद, जदुराज, जदुवंशसहाय, जदुवीर, जनानं द, जमुनानाय, जमुनानारायण, जमुनालाल, जसोदानं द, असोदान दन, जुगलकिशोर, जुगलविहारी, जुगललाल, जुगुलकिशोर, जुगुलचंद, जोगराज, जोगेंद्र त्रिभुवननाथ, त्रिभुवनप्रकाश, त्रिभुवनप्रताप, त्रिभुवनप्रसाद, त्रिभुवनवहादुर, त्रिभुवनराय, त्रिभुवनविहारी, त्रिभुवनशरण, त्रिभुवनसिंह, त्रिभुवनस्ख, त्रिभुवनानंद, त्रिमाल त्रिलोकचंद्र, त्रिलोकमास्कर, त्रिलोकराय, त्रिलोकसिंह, त्रिलोकीसिंह, दिचराम, दानविहारी, दामवर, दामोदर दुनियालाल, देवकीनन्दन, देवकीलाल, इंदविहारी, द्वारकेश, द्वारिकाधीश, द्वारिकानाथ, द्वारिकाबहातुर, द्वारिकाराम, द्वारिकासिंह, द्वारिकेश, न दिकशोर, नन्दजीराम, नन्दजीराय, नन्दजीलाल न द रूप, नन्दलाल, नन्द वल्लभ, नटवर, नवनीत नारायण, नवनीतराय, नवलबहादुर, नारायण, नितवरणसिंह, नीरदवरण, नृतविहारीलाल, पटवर्धन, परमाराय, पार्थ रवर, पीतांबर, पुरुषोत्तम, पुलिनविहारीलाल, प्रपन्ननाथ, प्रसन्ननाथ, प्रियाकांत, प्रियानन्द, प्रियासहाय प्रियेंद्र, बंदीछोर, बंस्सिंह, बनवारी, बलकांत, बलवीर, बसदेवकीनन्दन, वसवानन्द, बासदेव, बिंदाराम, बिंदेविद्दारी, बिजन्, वृजराज, बिजमूष्या, मक्तीश, मुवनमोहन, भूकरन, मनखनसिंह, मर्गोद्र , मथुरानन्द, मथुरानन्दन, मथुरामणि, मथुगरान, मथुरासिंह, मथुरेश, पशुबनधर, मनमोद नारायण, मनमोहन, मनरूप, मनहरण, मनोरंजन, गाठ्राग, माध्र, माध्रीभोहन, माध्री-रमण, मीराराम, मुनुटबल्लम, मुनुटेश्वरीमोहन, मुर्र्लाकिह, मुरारी, मेधवरण, नेघश्याम, मैघसिंह, मोरमुकुट, मोहनीमोहन, यदुचरित्रसिंह, यदुगन्दन, यदुनाय, यदुगताद, यदुराज, यदुलाल, यदुवंशभूष्या, यदुवंशराय, यदुवंशलाल, यदुवंशशरण, यदुवंशसहाय, यदुवीर, यमलार्ज निसंह, यशोदानन्द, यशोदानन्दन, यादवेंद्र, युगलिकशोर, युगलनाथ, युगलनारायण, युगलसिंह, योगेंद्र, योगेश्वर, रंगदास, रंगनाथ, रंगनाथया, रंगप्यारे, रंगवहादुर, रंगलाल रंगविहारी, रंगसिंह, रंगेश, रंगेश्वर, रमणीमोहन, रहसविहारी, रहस्वविहारी, राधामणि, राधारंजन, राधारमण, राधाराम, रागवल्लभ, राधाविनोद, राधासदाय, राधिकानन्दन, राधिका

ना रायण, राधिकारमण, राधेनाथ, राधेमोहन, राधेरमण, राधेगम, राधेलाल, राधेश्वर, रासविहारी, रुकमिनराय, रुपकांत, रूपचंद्र, रूपनसिंह, रूपनाथ, रूपनारायण, रूपवहादुर, रूपरत, रूपराज, रूपसिंह, रूपेंद्र, ललितचंद्र, ललितमोहन, ललितविहारी, ललितसिंह, ललितारमण्, लिताराय, ललीराम, लाहिलीमोहन, लालमिण, लालमन, लालमुनि, लीलपट (हु), लीलांवर, लीलाधर, लीलानन्द, लीलानिधि, लीलापति, लीलाराम, लीलावर, लोकानन्द, वनविहारी, वल्लभरिक, वल्लभराम, वामुदेव, विदुरनाथ, विपिनचंद्र, विपिनबिहारी. विश्वप्रिय, विश्वमोहन, विश्वरंजन, विश्वरूप, वृंदवहादुर, वृंदानारायण, बृंदावनविहारी. व्रजङ्कवालसिंह, वजकांत, वजचंद्र, वजनन्द्र, व्रजनन्दन, व्रजनाथ, व्रजनायक, व्रजनारायण, व्रजपति, व्रजपाल, व्रजनहादुर, व्रजभान, व्रजसुवनसिंह, व्रजभूषण, व्रजमंगल, व्रजमुकुट, व्रजमोहन, व्रजस्त, व्रजस्त, व्रजसान, व्रजसान, व्रजलाल, व्रजबंश, व्रजयल्लभ, व्रजवासी, व्रजविलास, व्रजवीर, व्रजस्वामी, व्रजानन्द, व्रजेंद्र, व्रजेश, व्रजेश्वर, शोभानाथ, शोभापति, श्यामवरण, श्यामाकांत, श्यामादेव, श्यामानंद, श्यामापति, श्यामारमण, श्यामाराम, श्यामेश्वरी, श्यामोराम, श्रीरंग, श्रुतिबंधु, सकल देव, सकल श्यामेंद्र, नारायण, सखीचंद, सखीराम, सखेश, सर्वेश, सदारंग, सदाविहारी, सब लायक राय, सर्व जीत, सुदामा राम, सुदामा राय, सुफलक सिंह, सुमनविहारी, स्वरूपचंद, हरिकेश, हरिवंशाधर, हरि वंशभूषण, हरिवंश राय, हरिवंश लाल, हरिवंश सहाय, हरिवंश सिंह, हृपीकेश ।

#### ख-मूल शब्द :--

(१) रचनात्मक—इस प्रवृत्ति में कृष्ण के (श्र) गुण (श्रा) रूप, (इ) लीला अथवा चिति, (ई) धाम, (उ) उपपद तथा (ऊ) सम्बन्ध बोधकताम मिलते हैं। बच के योग से १११ नामों की रचना हुई है। इससे उनका मातृभूमि के प्रति अलौकिक अनुराग प्रदर्शित होता है यही कारण है कि भक्तजन बच का बड़ा माहास्म्य वर्णन करते हैं। इतने नाम किसी अन्थ तीर्थ के नहीं आये हैं।

#### (२) पर्यायवाचक शब्द:--

(१) राघा—कामिनी, किशोरी, गोपी, प्रिया, माधुरी, मोहनी, रमणी, राघा, राधिका, लली, लाडिकी बुन्दा, श्यामा, सखी।

#### (३) विकृत शब्दों के शुद्ध रूपः—

- (१) कृष्ण के रूपांतर—कंपर्ड, कंपैया, कन्हर्ड, कन्हैया, कहान, कां, काना, कान्ह, कान्हा, काहन, किशन, किशुन, किशुनाई, किस्सू, खान।
- (२) भगवान के रूपांतर—भगदू भगन, भगोला, भगोले, भगौने, भगान, भगाल,

#### (३) मुरहा के रूपांतर—मुरहू, मुराहू।

(४) श्याम के क्यांतर—ग्रामल, श्यामल, श्यामो, सांवरे, सांवल, सांवली, सांवली,

| विकृत या विकसित<br>रूप                                                      | तत्सम रूप                                                       | विकृत या विकसित<br>रूप                                                                                                                                                                                                                        | तासम् रूप                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| कांजी<br>कुँग्रर, कुँवर, कुमर                                               | कान्ह ( कृष्ण ) जी<br>कुमार                                     | त्रजपतेश<br>श्याम बरन                                                                                                                                                                                                                         | व्रजपतीश<br>श्याम वर्ण                                                                        |  |
| केशी<br>कोबरन<br>निर्धारी<br>निर्धाज<br>निरूत्, गोर्लया<br>जादो<br>जुनींद्र | केशव<br>कुवर्ग<br>गिरिचारी<br>गिरिराज<br>गोली<br>यादव<br>योगींड | (४) विजातीय प्रभाव :— निम्न- लिखित शब्द मुसलिम संस्कृति के संसर्ग से प्राप्त हुएहैं:— इकवाल (ऋ०); नेवाज (फा॰); बक्स (फा॰); बहादुर (फा॰)। इतने बहुत संग्रह में केवल चार शब्द ही विजातीय हैं इससे नगएय प्रभाव ही व्यंजित होता है। (४) बीज कथा:— |                                                                                               |  |
| जोग<br>जोगेंद्र<br>ठकुरी<br>नौनी, नौनीत                                     | योग<br>योगेंद्र<br>ठक्कुर<br>नवनीत                              | पिता<br>माता<br>भ्राता<br>पालक                                                                                                                                                                                                                | वसुदेव<br>देवकी<br>बलराम<br>न द-यशोदा                                                         |  |
| बंदू<br>बंधन<br>बंधिया<br>बंस्                                              | बंदी<br>बंधु<br>वं <b>ची</b>                                    | सहपाठी<br>सखा<br>स्त्री<br>प्रेथसी                                                                                                                                                                                                            | सुदामा<br>उद्भव ग्वाल<br>रुक्मिणि, सत्यमामा<br>राधा                                           |  |
| बनवारी<br>बहुदेव<br>बिंदा<br>बिंदे                                          | वनमाली<br>वसुदेव<br>वृन्दा<br>∫ त्रजनाथ या त्रज                 | जन्मस्थान<br>विहारस्थल<br>वाद्य<br>श्राभूषया                                                                                                                                                                                                  | मथुरा<br>ब्रजभूमि<br>सुरली<br>माला, मुकुटादि                                                  |  |
| विजन्<br>विहरिया, विहारी<br>वृज, ब्रिज<br>भूकरन                             | ी नारायण<br>विहारी<br>वज<br>मुकरण                               | शंध<br>मित्र<br>राजधानी                                                                                                                                                                                                                       | गीता<br>श्रर्जुन<br>द्वारका                                                                   |  |
| मंजू<br>मदुक्षारी<br>मध्दे, मध्वा                                           | मंजु<br>मुकुटधारी<br>माधव<br>माठ                                | रूप<br>लीला                                                                                                                                                                                                                                   | भेधवरण, श्याम सुन्दर<br>काली मर्दन, गिरि-<br>धारण, कंस निकं-<br>दन, मधुमुर-<br>विध्वसन श्रादि |  |
| रंतू<br>राषे<br>स्कमिन                                                      | रति या रमग्र<br>राषा<br>राषा                                    | भक्त                                                                                                                                                                                                                                          | मीरा, वल्लभ, बिदुरादि                                                                         |  |

# ग-मूल शब्दों की निरुक्तः

श्राति सुंदर स्वरूप—यह श्रीकृष्ण के शारीरिक सोंदर्य की श्रोर संकेत करता है। वे इतनै क्ष्मज्ञान है कि कानदेव भी जनकी सुरवरता वर सुग्ध हो जाता है। श्रभिराज राज—श्रभिराज सुन्दर के अर्थ में श्राता है। सबसे अधिक सुन्दर से तारपर्य है श्रहिबरण—श्रहि का अर्थ मेघ, सर्प तथा राहु है जिनके वर्ण कृष्ण हैं।

स्रानन्द कंद्-स्रानन्द घन-कंद तथा घन का अर्थ बादल है। कृष्ण भगवान मेध

के सदृश आनन्द की वर्षा करते हैं।

उद्धव राम — उद्धव कृष्ण के सम्बन्धी थे। यह कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों को निर्गुण बहा का ज्ञान समभाने गये थे। किन्तु गोपियों की अत्यंत विरहासिक के कारण वे अपना सारा ज्ञान मुल गये।

कांत—इसका ऋर्य सुन्दर, स्वामी तथा कृष्ण होता है। यह नाम उनकी सुन्दर आकृति एवं प्रकृति का चोतक है।

काली मर्दन—कालिय नाग ग्रपनी नागिनियों के साथ जमुना में रहता था। वह नगर-निवासियों को अव्यंत कष्ट देता था। एक दिन गेंद निकालने के लिए श्री कृष्णा जमुना जी में कूद पड़े। ग्वालों ने देखा कि वे उसके फन पर नाच रहें हैं। कृष्णा के ग्रादेशानुसार वह नाग वहाँ से अन्यत्र चला गया।

कुंजी-यह नाम कुंजविहारी श्रथवा कुंजलाल का संचित्त रूप है।

फुष्ण-- श्यामल वर्ण होने के कारण यह नाम पड़ा।

केशी—यह कृष्ण का एक नाम है। इस नाम का एक राव्ह भी था जिसको श्री कृष्ण ने मारा था। इस अवस्था में यह शब्द केशी-पर्दन या केशी सिंह का संवित रूप होसकता है। कोलाहल —यह व्यंग्यास्मक नाम प्रतीत होता है।

खान — यह शब्द कान्ह से विकृत होता हुआ कमशः पश्चिम में काहन — कहान — खान हो गया।

गिरधर—गिरिराजस्वामी—एक बार इंद्र ने अपनी पूजा बंद होने पर कुपित हो में वो को आजा दी कि मूसलाधार जल बरसाकर अज को डुवा दो। उस समय कृष्ण ने गोवर्धन (गिरिराज) पर्वत को उँगली पर उठा लिया और उसके नीचे समस्त अजवासी तथा गोधंदों ने आअय लिया।

गूजरमल-गूबर (ग्वाला) + मल (श्रेष्ठ) = कृष्ण ।

गोविंद-गो का अर्थ इंद्रिय तथा विंद का अर्थ दमन अथवा जीतना अर्थात् इंद्रिय- जित कृत्गा

गोलीर

ग्वाल शरण--ग्वालों के आश्रम आर्थात् कृष्ण अथवा श्वाल गोपाल के सहश कृष्ण के लिये प्रमुक्त हुआ हो।

घनद्याल-धनानन्द-इन नामों में धन अतिशय के अर्थ में है।

धनश्याम-मेद के समान श्याम वर्ण वाले कृष्ण ।

जर्नादन-लोक को विनष्ट करने वाले कृष्ण ।

असोदानंद -- गोकुल के नन्द की पर्जा का नाम जसोदा (यशोदा) था जिनके यहाँ कृष्ण बलराम पले थे।

जादच-यदुवंशी होने के कारण श्री कृष्ण जादव (यादव ) कहलाये। जुगलिकशोर-दोनों भाइयों में श्रायु में कृष्ण बलराम से छोटे थे।

(गोपालसहस्र नाम प्र•ः ४४)

र मिली हिली गिली गोली गोलो गोलासको गुसी (वही ए० ६७-६=)

<sup>ं</sup> कोखाइतो इती हाली हेली इलघर प्रियः।

ठकुरी--यह शब्द ठक्कुर श्रर्थात् देव या खामी के अर्थ में श्राता है। ठाकुर भी इसी का रूपांतर है।

दामवर—दामलाल—दाम माला के ऋर्थ में ऋाता है कृष्ण की वैजयंती माला गले से पैरो तक लटकती थी।

दासोदर—"दाम उदर में वंधा इसी से दामोदर प्रमु कहलाए (हरिख्रीष)। एक बार यशोदा ने रिस होकर रस्सी से बाँधकर दूध चलाने की धूनी से कृष्ण को जकड़ दिया। उन्होंने एक ही भटका में उसको उखाड़ दिया। यशोदा रई लेकर पीछे दौड़ी तब वे बाहर निकल भागे। यह धूनी दो पेड़ों में उलभ गई जिससे वे दोनों उखड़ गये। वास्तव में ये यमलार्जुन वृत्त कुवेर-पुत्र नलक्ष्वर तथा मिणिग्रीव थे जो नारद के अभिशाप से उद्भिष्क योनि को प्राप्त हुए और कृष्ण के स्पर्श से शापमुक्त हुए।

देवकीनंदन-श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी है।

द्वारिकेश-मधुरा को त्याग कर कृष्ण ने द्वारका को ऋपनी राजधानी बनाया।

नंदिकशोर—ग्वालों के नायक नन्दजी गोकुल में रहते थे। इनके वहाँ कृष्ण का लालन-पालन हुआ था।

नंदन - इसका श्रर्थ श्रानन्द देनेवाला है, यह पुत्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कृष्ण का एक नाम है।

नटवर, नृत्यविहारी लाल, रंगी---नटवर का श्रय नृत्य तथा नाट्य कला में श्रत्यन्त प्रवीरा मनुष्य, रंगी का श्रमिप्रायः भी यहीं हैं।

तवनीत नारायग् — नवनीत मक्खन को कहते हैं जो कृष्ण को बहुत प्यारा था श्रीर जिसके कारण बचपन में गोपियों के उलाहने तथा यशोदा की भत्स ना सहनी पड़ी। यहाँ तक कि व्यंग्य से मनुष्य उन्हें माखन चोर भी कहने लगे।

नितवरण सिंह—काला रंग पक्का होता है इसलिए उसकी नितवरण कहा है। कृष्ण का रंग श्याम मेघ के सहरा था।

पटवर्धन नियह शब्द वस्त्र को बढ़ानेवाले कृष्ण के अर्थ में आता है। कौरवों की सभा में पुर्योधन के आदेशनुसार दुश्शासन द्रोपदी की साड़ी उतार कर उसे नग्न करने का प्रयत्न करने सगा उस समय द्रोपदी ने भगवान से प्रार्थना की तो वह वस्त्र बढ़ता ही गया और दुश्शासन खींचते-खींचते थक गया।

<sup>े</sup> एक किन ने इस घटना का बड़ा सुंदर चित्रण किया है।
पाइ अनुशासन दुशासन के कीपि धाये
मुपद सुता के गहे चीर भीर भारी है।
भीपम करण दीय बैठे तह घनुयारी
कामिनी की और काहू नेक न निहारी है।
सुनत पुकार धाये द्वारिका ते जदुराई
बादत दुक्क खेंचे अनवज हारी है।
नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है।
कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है।

पार्थेश्वर-पृथा के पुत्र पार्थ अर्थात् अर्जुन उनके ईश्वर कृष्ण । अर्जुन कृष्ण के भक्त तथा मित्र थे।

वनवारी-वनमाली-वनमाला का धारण करनेवाला वनमाली श्रर्थात् कृष्ण ।

बसदेवकी नन्दन—देव देहरी दीपक न्याय से बसुदेव तथा देवकी दोनों से सम्बन्ध रखता है। बसदेव ख्रीर देवकी के पुत्र अर्थात् कृष्ण।

मधुसूदन—मधु दानव को मारने के कारण विष्णु को मधुसूदन कहते हैं। विष्णु के अवतार होने से कृष्ण को भी लोग इसी नाम से पुकारने लगे। मधु की चरवी (मेद) से यह पृथ्वी बनी इसलिए इसको मेदिनी कहते हैं। कृष्ण विष्णु के पूर्णींश अवतार माने जाते हैं इसलिए दोनों में कोई अंतर न मानकर अनेक नाम दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं।

सधुवनधर—यमुना नदी के तट पर मथुरा के पास मधुवन नाम का एक वन था जिसमें कृष्ण विहार किया करते थे। मथुरा का नाम भी मथुवन है।

माधुरी मोहन-अत्यंत सुन्दर होने के कारण राधा को माधुरी कहा गया है, उनके मोहने वाले कृष्ण हैं।

मीराराम—भक्त मीरावाई मेवाड़ के महारागा। भोज की स्त्री थीं जो कृष्ण की ग्रनन्य उपासिका थीं। उनका यह भजन बहुत प्रसिद्ध है। ''मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई।''

मुरहू, मुराहू — मुर दैत्य को मारने वाले कृष्ण ।

रंगनाथ, रंगी—देखिये नटवर।

रख्छोर—मगध के राजा जरासंघ से युद्ध करते हुए नीतिनिपुर्ण कृष्ण रण् छोड़कर भाग गये थे। इसीलिए उनका यह व्यंग्यात्मक नाम पड़ा।

रहस्यविहारी, रास बिहारी—रहस्य या रहत, निर्जन स्थान, गुप्त मेद या हंती ठडा के श्रार्थ में आता है। यह नाम कृष्ण का इतिलए पड़ा कि वे गोपियों के साथ रात (क्रीडा या दृत्य) लीला किया करते थे।

लाल—पुत्र अथवा छोटे पिय बालक के अर्थ में आता है। यह कृष्ण के प्यार का नाम है। लाल मिर्गि—यह एक प्रकार का तोता है जिसका शरीर लाल, डेने हरे, चोंच गुलाबी और पूँछ काली होती है। कृष्ण का यह प्यार का नाम है।

लीलाधर—विविध लीलाग्रों के करने के कारण कृष्ण को लीलाधर कहते हैं। विपिन विहारी —वन में विहार करने वाले कृष्ण।

बुन्द्वहादुर-- वृत्दा राधिका जी का नाम है यह बुन्दावन का संचित रूप भी है। यह नाम कुष्ण का द्योतक है।

सखीचंद—(१) सखी संप्रदाय वाले कृष्ण को अपना प्रेमी मानकर उपासना करते हैं (२) गोपियाँ जो कृष्ण तथा राधिका की सखियाँ र थीं।

साँवलिया-श्याम वर्ण कृष्ण के लिए श्राया है।

सुदामाराम — सुदामा कृष्ण के बालसवा थे जो सादीपनि के गुरुकुल में उनके सहपार्टी है। सुनील — स्थाम वर्ण

<sup>े</sup> मेरा जन्म रावर्टगंज (मिर्जापुर) के जंगल में हुआ। बचपन में सुमें जोग जंगलिया कहते थे, बड़े होने पर मैंने जंगलिया के स्थान पर विधिनविहारी नाम रख लिया। (विधिन विहारी)

र राधा की भाट सिखयाँ—लिखाः, विशासाः, चम्पकलताः, रंग देवीः, चित्रलेखाः, इन्दुलेखाः, सुदेवी भौर तुक्रविद्याः।

हरवंश-हरिवंश पुराण महाभारत का परिशिष्ट है जिसमें कृष्णचरित का वर्णन है। कृष्ण का वंश।

हृषोकेश—यह नाम हृषीक (इंद्रियाँ) + ईश से बना है। कृष्ण को इसलिए कहते थे क्योंकि वे जितेंद्रिय योगेश्वर थे।

- (घ) गौण शब्द वर्गात्मक—(अ) जातीय—राय, शाह, साहु, सिंह, सिनहा।
- (श्रा) साम्प्रदायिक—गिरि। सम्मानार्थक:—
- (य) श्राद्र-सूचक-जी, जू, वावू,श्री, श्रीमन्, साहब I
- (आ) उपाधिसूचक-आचार्य, लाल।
- (३) भक्तिपरक ग्रखिल, भ्रचल, श्रजय, ग्रटल, ग्रतींद्र १, ग्रतुल, ग्रधीन, श्रनन्त, श्रनादि, अनुज, अनुप, अनुपी, अनीखे, अपूर्व, अभय, अमृत, अमरेंद्र, अलख, अवतार, अविनाश, असित २, ख्रादित्य, ख्राधार, ख्रानन्द, ख्रामोद, इंद्र, इकवाल, उत्तम, ख्रौतार, कन्त, कमल, कर्ता, कांत, कांति ३, कामिनी, किंकर, किरण ४, किशोर, कीर्ति, कुँवर ५, कुमार, इपाल, कृष्ण, केवल, खेलावन, गताश्रम ६, गति, गिरिराज, गीत, गीतम ७, गीता, गुणी, गुलाल ८, गो, गोधन, घन, चंद, चंदन, चंद्र, चक्रधारी ६, चतुर, चतुर्भुज १०, चरण, चरित, चरित्र, चित्र, चितरंजन ११, चूड़ामन १२, चैन, चोखे १३, छुगन १४, छुल १५, जगत् विहारी, जगदीप, जगदीश, जगदेय, जगनन्दन, जगतपाल, जगरोरान १६, जगवंश जगवंत, जदु (जदुनन्द), जयकरण, जितेंद्र १७, जीत, जीवन, ताज, तृप्ति १८, तेज, त्रिभुवन, त्रिमोहन १६, दत्त, दया, दयाल, दयावंत, दान, दाम २०, दाल, दीन, दुलार, दुलारे, इंद २१, देव, धर २२, धीरेंद्र २३, धूमविहारी २४, धेनु, ध्यान, ध्रुव २५, नन्दन, नटवर, नरेश, नवजादिक २६, नवनीत २७, नवल २८, नवीन, नाथ, नारायण, निठुर, नितर्ह २६, नित्य, निवाज (पालक), निर्भय, नीत, नील, नैनी ३०, नौनी, नौनीत, हत, हत्य, नौरंग ३१, नौरंगी, ३२, पति राखन ३३, पदारथ, परमा ३४, पाल, पावन, पीतम, पुनीत ३५, प्यारे, प्रकाश, प्रताप, प्रफुल्ल, प्रफुल्लित ३६, प्रभु, प्रमादकर, प्रमोद, प्रसाद, प्रिय, प्रेम, फूल, बंकट ३७, बंधन, वंध, बक्स, बचन, बदन, बल, बली, बहादुर ३८, बॉ के, बाल, भगवंत, भगवान्, भरोसे, भागवत ३६, भारत, भूषण, भूपाल, मंजू, मक्खन, मगन, मणि, मधुर, मन प्यारे, मनभावन, मनमोद, मनमोहन, मनराखन, मनहरख, मनहरि, मनहारी, मनहप , मनोहर, मनोहारी, मल, महाराज, माखन, मानिक, मुकुट, मुदित, मुरली, मुरलीधर, मूर्ति, मूल, यतींद्र ४०, यशर्वत, योगी, योगेंद्र, रंग ४१, रंग बहादुर, रंगी, रंगीले, रंत् , रतन, रति (प्रिय), रतन, रती ४२, रमण, रमणेत ४२, रितक, रहस्य, राज, राजेंद्र, राजेश्वर, राघा मनहर्या, राम, रूप, ललित, लक्षन, लाड़िली, लाल, लीला, वंश, वचन, वल्लभ, विजय, विनीय, विनीद, विनीद, विपिन ४४, विमल, विहारी, वीर, वीरेंद्र, वेद, व्यथित, वजवंश, श्याम, शरण, शरवती, शांति, शुभ, शेखर ४५ श्यामल, संसारी, सगुन, सत् (सद्), सत्य, सनेही, सबल, सबसुखी, सरुपी, मलोने, सर्वजीत ४६, सर्वसुख, सहाय, साँवरे, साँवल, साँवल ४७, साँवलिया, साँवली, सावले, साखी, सिद्ध, सुन्दर, सुल, सुधइ, सुदर्शन, मुद्दष्ट ४८, सुनील ४६, सुमन, मुशील, सूरत, सेन, सेवक, ध्वरूप, खाभी, इरिवंश ५०, हित, हरे ।

- (४) सम्मिश्रणः—
- (श्र) मूर्तामूर्त-ग्रोश्म् बर्धाः मूर्ते । मूर्त ।—

(आ) स्व परची यदाची शब्दों के साथ- कन्हैया, किशन, कृष्ण, वेशव, गोपाल, गोविंद, नटवर, माधव, मुरारी, मोहन, बादवेंद्र, राधेश, राधेशवर, हरि।

ख सम्बन्धियों के साथ — अनिरुद्ध, किशोरी, बल, बलदेव, वलराम, बलबंत, विंदा, माधुरी, राधा, राधिका, राधे, ललिता, लाड़िली, लीला, श्यामा।

अन्य देवों के साथ — ग्रानङ्ग, उम, उपेंद्र, कामेश्वर, गंगा, गौरी, जालपा, तारा, दिनकर, दिनेश, देवी, नागेंद्र, नैनी, भान, मदन, महेंद्र, यागेंद्र, रतीश, राम, रामेश्वर, रुद्र, लद्दमी, शङ्कर, शचींद्र, शिव, शिवेंद्र, सतीश, सूरज, सूर्य, हर, हरि, हरेश।

- (इ) व्यक्ति सम्बन्धी—उद्भव, ऋषि, कश्यप, काश्यप, गोपी, चैतन्य, ध्रुव, नन्द. मुनि, सुदामा।
- (ई) स्थान सम्बन्धी—गिरवर, गिरिराज, गोकुल, गोधन, गोवर्धन, त्रिवेशी, दुनिया, द्वारका, बरसाने, भारत, मधुरा, मधुवन, माठू, रामेश्वर, बृंदावन, व्रज, शैलेंद्र, संसारी, हरिहर।

ङ-गौगा शब्दों की विवृत्ति-ग्रंकांकित शब्दों के अर्थ-

१-इंद्रियों से परे, अगोचर, इन्द्र का उल्लंघन करने वाला, २-काला. १- शोभा. ४- प्रकाश, (कुमार), ६- कंख को मारकर कृष्ण ने जमुना के तट पर थोड़ी देर विश्राम लिया था इसी घटना की श्रोर संकेत है, ७—गीता, ५—ग्रबीर, ६— सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले. १०-चार वाँह वाले. ११-चित को प्रसन्न करने वाले, १२-किरीट. १३- उत्तम, शुद्ध, १४- छोटा प्यारा बच्चा, (कृष्ण के लिए प्यार का शब्द) १५- (छैला) बाँका, १६—जग प्रसिद्ध, १७—इन्द्रियों की जीतने वाला, १८—संतुष्ठि, १६—तीनों लोकों को मोहने वाला, २०--माला, दाता, २१--जोड़ा, रहस्य, भगड़ा, २२--धारण करने वाला, २३ - धीर पुरुषों में श्रेष्ठ, २४ - अप्रत, निश्चय, २५ - ठाट बाट, २६ - नया उत्पन्न बच्चा, २७—मक्लन, २८—नया, मुन्दर, २६—(नित्य) श्रविनाशी, ३०—(नैनू—नवनीत) मक्लन, ३१- नव रंग, विचित्र, सुन्दर ३२- स्वामी, पालक, ३३- लज्जा या प्रतिश्वा की रचा करने वाले, ३४—शोभा, ३५—पवित्र, ३६—प्रसन्न, ३७—(वंकट) छैला, ३८—छैला, सुन्दर, बीर, ३६-- त्रटारह पुराणों के अन्तर्गत एक महा पुराण, भगवत भक्त, ४०-- अंग्ट संन्यासी, ४१-- दृत, रणचेत्र प्रेम, सौंदर्य, श्रानन्द, उमङ्ग ४२-योद्धा, ४३-सन्दर, विलासी, ४४-वन, ४५-शिरोभूषणा, श्रेष्ठः, ४६-सब को जीतने वाले, ४७-स्थाम वर्षा, ४८- श्रच्छी तरह देखा हुआ, ४६-फूल, ५०-एक पुराग जिसमें कृष्ण का वर्णन है। यह महाभारत का परिशिष्ट ग्रंश समभा जाता है।

#### ३-- विशेष नामों की व्याख्या

श्रादित्य गोपाल इससे श्रामिपायः द्वादश गोपाल से हैं। श्रादित्य बारह का सूचक हैं। यह कृष्ण की द्वादश मृति की श्रोर संकेत करता है।

उप्र मोहन— उप्र से तीन श्रमियाय हैं (१) भयंकर (२) उप्रसेन (३) शिव । उपेंद्र गोपाल—उपेंद्र = विष्णु । श्रंशांशी सम्बन्धी । कश्यप कृष्ण—यह नाम श्रनेक श्रथों में लिया जा सकता है ।

- (१) कश्यं गोत्रीय कश्चित् कृष्ण नामक व्यक्ति ।
- (२) श्याम कर्गा कश्यप ऋषि ऋथवा प्रजापति ।

- (३) कणाद ऋषि
- (४) कशिपु शिव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें दो देव शिव और कृष्ण के प्रति सम भावना प्रगट होती है।
- (५) कार्यपि गरुड़ का सूचक है जब कुष्ण ने गोवर्धन पर्वत घारण किया था तब गरुड़ सेवा के लिए श्राये ये द्वादश भुजावाले गोविंद गरुड़ पर श्रासीन हैं। गरुड़ गोविंद मंदिर के बिषय में बज में एक पहेली प्रसिद्ध है।

''पाँच हाथ के मन्दिर में बारह हाथ के ठाकुर जी''

(६) काश्यपि कृष्ण ऋर्थात् श्याम वर्ण गरुड़ । गया में विष्णुपद के समीप गरुड़ की काले पत्थर की एक मृति है ।

कृष्ण मूर्तियाँ - वल्लम कुल के अनुसार कृष्ण की आठ मृर्तियाँ :-

श्रीनाथ, नवनीत प्रिय, मथुरानाथ, विडलनाथ, द्वारकानाथ, गोकुलनाथ, गोकुल चंद्रमा श्रीर मदनमोहन ।

कृष्णाराम-यह नाम अनेकार्थ वाचक है :--

- (१) प्रिय ऋथवा सर्वेच्यापी कृष्ण ।
- (२) कृष्ण तथा बलराम की युगल मृतियाँ । यहाँ पर राम शब्द बलराम का उत्तराई है।
- (३) कृष्ण तथा राम दो देवों में समभाव भक्ति।
- (४) श्याम वर्ग<sup>°</sup> राजा राम ।
- (५) श्याम वर्ण वलराम। ब्रज के वलदेव गाँव में वलदाऊ जी की एक काली प्रतिमा है। इसकी श्यामता का समाधान दो प्रकार से किया जाता है। १—काली मूर्ति में सौंदर्य सम्यक् रूप से अजकता है। २—एकदा कृष्ण ने अपना तेज बलराम में आरोपण किया था। जिससे वे (बलदेव विनुकास्तर, प्रलम्बास्तर आदि राज्सों का वध करने में समर्थ हुए थे, गोरे दाऊ जी इसलिए काले हो गये।

की वरन शाह—को बरन कुवर्ण का रूपांतर प्रतीत होता है जो श्याम वर्ण के श्रर्थ में श्राता है यह श्रीकृष्ण के रूप रंग का परिचायक है।

लानचन्द का दूषरा अर्थ होगा श्रेष्ठ लान (लान पठानों की एक उपाधि)

गगा व्रज भूषण्—व्रज में ये तीन गंगा बहती हैं। (१) कृष्ण गंगा (२) मानसी गङ्गा (३) चरण गङ्गा।

गिल्लू मल—गिली (कृष्ण) का विकृत रूप है। देखिए गोली। गीताराम—कृष्ण ने भगवत्गीता में ऋर्जुन को कर्म-योग का उपदेश दिया है। गूजर मल—गूजरों में श्रेष्ट ऋर्यात् श्री कृष्ण, मल (महा) = श्रेष्ठ।

गोक्तरणमृति — कृष्ण को गार्थे अत्यन्त प्यारी थीं और वे सर्वदा दत्तचित्त हो उनका पालन-पोषण करते ये इसलिए उन्हें गोपाल कहते थे। यहाँ पर कृष्ण की मूर्ति गाय के साथ बनाई गई है। अथवा गाय की काली मूर्ति।

गोपीशरण—गोपियों के ब्राश्रय अर्थात् श्री कृष्ण । गोपेश्वर—देखिए शिव प्रवृत्ति में । धन सिंह—मेव तथा कृष्ण में वर्ण सम्य होने से यह नाम पड़ा । धन सुन्दरलाल—धन का अर्थ मेध, देह तथा सबन होता है । अतिसुन्दर कृष्ण । चंदनगोपाल—यह कृष्ण की चंदन की मूर्ति की ओर संकेत करता है । चंद गोकुल राय—(१) चन्द्र का ऋर्थ प्रभा मय, सुंदर तथा आनन्द प्रद होता है। गोकुल राय कृष्ण के लिए आया है।

- (२) चन्द्र का अर्थ स्वर्ण भी होता है। अतः यह कृष्ण की स्वर्णभयी मृति का बोधक है।
- (३) ब्रज के चंद्रसरोवर की स्त्रोर संकेत करता है। यहाँ पर स्त्रष्टछाप के प्रसिद्ध किव सूर-दास ने स्रंतिम पद गाया था ":---

चित्र कृष्ण-यह कृष्ण की चित्रमयी मूर्ति का परिचायक है। छविनाथ, छविसागर-ये कृष्ण के त्रातिशय सींदर्य की सूचना देते हैं।

जगतनन्दन, जगदानन्द, जगनन्दन,—संसार को श्राहादित करने वाले कृष्ण। ये कृष्ण की उपाधियाँ हैं।

जगमूरत—यह नाम कृष्ण के विराट रूप का परिचय देता है। यह विराट रूप बचपन में यशोदा रानी की दिखाया था। जब उन्होंने वालक कृष्ण को मिट्टी खाने का दोषी ठहराया था। जब कृष्ण ने मुख खोला तो उसके अंदर नन्दरानी को तीनों लोक और सब देवता दिखलाई देने लगे। द्वितीय बार अर्जुन को युद्धस्थल में यह रूप प्रदर्शित किया था।

जगरदेव, जगरनाथ, जगारदेव—यह नाम जगन्नाथ के ख्यांतर हैं। कृष्ण की यह मूर्ति जगन्नाथ पुरी में है।

जदुनन्द, जदुनाथ, जदुराज, जदुलाल, जदुवीर—यह क्वन्य के नाम हैं जो उनके यदुवंश के कारण रखे गये हैं।

जनानन्द - जन का ऋर्थ मक्त ऋथवा मनुष्य होता है। मक्तों को ऋानन्द देने वाले कृष्ण की यह उपाधि है।

तृप्तमारायण्-पियासी गाँव के तृषा कुएड श्रीर विसाखा कुंड से राघा श्रीर सिखयाँ जल लाई श्रीर कृष्ण की प्यास सुकाई । इस घटना की श्रीर संकेत है ।

त्रिमोहन लाल-अपने सुन्दर रूप तथा मुरली से तीनों लोक को मोहने वाले कृष्ण '

द्धिराम— श्रीकृष्ण को दही मक्खन श्रत्यंत प्यारा था। उन्होंने दि गाँव (दहगाव) में दि लीला की। इस गाँव में दिव फुंड, दिधयारी देवी ख्रादि पिवत्र स्थान है ख्रीर भादों सुदी षश्ठी को मेला लगता है। (दिधकांदो उत्सव, उदिध या दिधवल वंदर के राम)

दानिबहारीलाल—मथुरा से डीह को जाने वाली सड़क गोवर्धन पर्वत के ऊपर होकर जहाँ पर निकलती है उसे दान घाटी कहते हैं। यहाँ कृष्ण गोपियों से दान (कर) लिया करते थे। इस घाटी पर दानराय का मंदिर भी है। काम वन में भी कृष्ण ने गोपियों से दान लिया था। र

<sup>े</sup> खंत्रम-नेन रूप रस माते । श्रतिसे चारु चपन श्रनियारे, पन पिंजरा न समाते ॥ चिल-चिन्न जात निकट स्रयनिन के उत्तर पुत्तर तार्टक फसाते । सुरदास श्रंजन गुन श्रदके नतरु श्रवहिं उद्दि जाते ॥

<sup>े</sup> इस दान खीला का उपालंभ रसखान ने बड़े सुन्दर शब्दों में वर्णान किया है। दानी भये नये माँगत दान, सुनै लुपै कंस तो बाँधिके जैही। रोकत ही वन में 'रसखानि' पसारत हाथ घनी दुख पेही॥ टूटै लुरा बल्लरा अरु गोधन, जो धन है सु सबै धरि दैही। जैहें अभूषन काह सखी को, तो मोल खुला के लुला न बिकेही॥

दिनकरगोपाल, दिनेशविहारी, दिनेशमोहन—दिनकर, दिनेश आदित्य के पर्याय-वाची हैं जो बारह संख्या के सूचक हैं। देखिए आदित्यगोपाल।

द्वंदिवहारीलाल-दंद युगल और भगड़ा के अर्थ में आता है।

भूमविहारीताल — यह नाम परिस्थित का सूचक भी है। जन्मोत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया गया प्रतीत होता है।

धेनुकृष्ण-यह कृष्ण की गोवियता का सूचक है।

ध्यानकृष्ण-(१) कृष्ण का ध्यान (२) ध्यानी कृष्ण ।

ध्रुवकृष्ण्—(२) अपने निश्चय पर अध्ल रहने वाले कृष्ण् (२) भक्त ध्रुव तथा भगवाम् कृष्ण् की और संकेत करता है।

नित्यगोपाल-नित्य का अर्थ सदा रहने वाला, यह कृष्ण के अविनाशी स्वरूप को प्रकट करता है।

नेनीगोपाल-नेनी एक देवी है।

नीरंगीलाल--नाच रंग या रसमय प्रकृति एवं प्रवृत्ति वाले कृष्ण ।

पीतांवर-पीला वस्त्र घारण करने वाले कृष्ण ।

पुलिनविहारीलाल — पुलिन का अर्थ तट होता है। श्रीकृष्ण जमुना के तट पर विहार किया करते थे।

प्रियंद्रपाल सिंह, त्रियाकांत—विया शब्द कृष्ण की प्रेयसी राधिका के लिए प्रयुक्त हुआ है।

फूलकुष्ण—(१) फूल ग्रानन्द तथा हर्ष के ग्रार्थ में ग्राता है यह कृष्ण के ग्रानन्दमय स्वरूप का परिचय देता है।

- (२) फूल के सदृश कोमल कांत प्रकृति वाले कृष्ण ।
- (३) कमल का फूल विष्णु का (कृष्ण्) श्रिभिज्ञान चिह्न है जो सदा उनके पाणि पह्नव में रहता है।
- (४) याह्य पूजा में सुंदर सुगंधित सरस तथा कोमल फूल भगवान् के चरणों में श्रार्थण किये जाते हैं किंतु श्रंतरंग श्राराधना के श्रान्ट पुष्प श्रीर हैं जो भक्त भगवान् की प्रसन्नता के लिए अर्पण करता है।
  - (५) इध्या की पुष्पमयी मृति ।

चंकटलाल — चंकट से तात्पर्य रिक्त श्राथवा छैला होता है। श्रीकृष्ण बड़े रिक्त थे इसीलिए उनके नाम रिक्तिवहारीलाल, रिक्तमोहन श्रादि हुए।

बंदी छोर—(१) यह उस घटना की सूचना देता है जब कंस ने वसुदेव तथा देवकी को वंदीग्रह में डाल दिया था। कृष्ण के जन्म लेते ही उन दोनों की हथकड़ी-वेड़ी खुल गई और वसु-देव कृष्ण को लेकर नन्द के यहाँ पहुँचा आये।

(२) संसाररूपी कारावास से मुक्त करने वाले कृष्ण ।

शहंसा प्रथमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः । सर्वभृतः द्या पुष्पं त्रमा पुष्पं निशेषतः ॥ ज्ञानं पुष्पं तपः पुष्पं ध्यानं पुष्पं तथैव च । सत्यमण्टविधं पुष्पं विष्णोः मीतिकदं भवेत ॥

'वन्दीरहा - भ्रानन्दी-बंदी यह दो देवियाँ थीं जो नन्द के यहाँ गोवर पाथा करती थीं श्रीर इसी वहाने रामकृष्ण के नित्य दर्शन करती थीं। त्रज में बन्दी-ग्रानन्दी कुंड है।

बरसाने लाल—वरसाने को वरसानु, ब्रह्मसानु श्रोर वृपमानुपुर मी कहते हैं। यह राधिका के माता-पिता वृपमानु श्रोर कीर्ति रानी की राजधानी था। यहाँ की छोटा पहाड़ी ब्रह्मा जी की रूप है। इसके चार शिखर ब्रह्मा के चार मुख हैं। नन्द गाँव की पहाड़ी शिव का तथा गोवर्धन विष्णु का रूप है भादों सुदी अप्टमी से चतुर्दशी तक यहाँ मेला लगता है। फाल्गुन सुदी अप्टमी, नवमी श्रोर दशमी को होली की दर्शनीय लीला होती है। यहाँ पर कृष्ण राधा तथा गोपियों के साथ होली खेला करते थे।

बलकांतचंद्र—बल (बलराम) के स्वामी ग्रर्थात् कृष्ण । बलबीर—बलभद्र के भाई ग्रर्थात् कृष्ण ।

वाँके विहारी—यह प्रसिद्ध स्वामी हरिदास के पूज्य देव हैं, इनकी सव बातें विलक्षण हैं। यह दस बजे के पहले नहीं उठते। वर्ष में एक ही दिन श्रव्य तृतीया को चरणों के दर्शन होते हैं। ग्राश्विन गुक्ला पूर्णमासी को मुकुट ग्रांर वंशी धारण करते हैं। एक ही दिन श्रावण शुक्ला तृतीया को हिंडोले में मूलते हैं। मिन्दर में किसी प्रकार का वाजा नहीं बजता। हरिदास स्वामी ने इन्हें पृथ्वी के नीचे से निकाल कर मिन्दर में स्थापित किया। इनका पदी च्या-च्या वदलता रहता है। इसका कारण यह है कि श्री वाँकेविहारी जी की परम मनोहर मूर्ति को एक भक्त बहुत देर तक देखता रहा। उसके प्रेम के वशीभूत होकर वह उसके साथ चल दिये। पीछे पुजारियों की बड़ी बिनती करने पर लीटे। इसीलए पदी शीघ शीघ गिरता रहता है।

बाल केश नारायण—केश विष्णु का नाम है उनके अवतार कृष्ण है। (केश-वरुण) विदेविहारी लाल—विदे बंदा (राघा) का विकृत रूप है अथवा ब्रावन का संचित रूप है। भूकरणलाल—भूकरण का अर्थ पृथ्वी का भूषण (साधन)। इससे उनका विश्व प्रेम प्रकट होता है।

भागवतलाल — भागवत में कृष्ण चरित वर्णित है। इसके अतिरिक्त महाभारत , हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण में भी इनका वर्णन है। इसका अन्यार्थ भागवत भक्त भी होता है।

भानुकृष्ण – मानु सत्यभामा तथा कृष्ण के एक पुत्र का नाम है। अथवा द्वादरा संख्या का चोतक है।

भारतकृष्ण — (१) इसका ताल्पर्य महाभारत में वर्णित कृष्ण से है। (२) इससे देश भक्ति प्रकट होती है।

भटुकधारी—महक मुकुट का वर्ग विपर्यय तथा विकृत रूप है। यहाँ पर क श्रीर र का स्थान एक दूसरे ने ले लिया है। इस प्रकार का शब्द विपर्यय प्राचीन काल के नामों में ट्री पाया जाता है। जैसे प्रयक का कश्यप, तपंजील का पतंजील हो गया है। इस प्रकार श्रद्धों का स्थान परिवर्तन श्राजकल भी प्रचलित है। जैसे श्रमरूद से श्रम्पूद श्रीर मतवल से मतलब हो गये।

मनरूप - मन को मोहने वाला सौंदर्य।

माद्ध्राम — माठ गाँव में कृष्ण ने दही मक्खन ल्ड्कर माठ (मिट्टी के वर्तन) फोड़ डाले श्रीर फिर यशोदा माँ के डर से मागकर कुंज में जा छिपे। यशोदा उन्हें दूँढ़ते-दूँढ़ते चिल्लाती हैं। माँ का हृद्य गर्मी से भुज्ञवती हुई धूल को स्मरण कर उनको दूँढ़ता फिरता है।

मुकुटेरवरीमोहनसिंह—मुकुटेश्वरी राधिका या पार्वती। शिव तथा पार्वती कृष्ण की आराधना करते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> नीतं यदि नवनीतं नीतं नीतं किमेतेन भातपतापित सूमौ माधव माधाव माधाव ।

मुरलीधर<sup>१</sup>—वंशीघर।

मोरमुकुट-कृष्ण को मोरों के पंलों का मुकुट बहुत प्रिय था।

मोहन — कृष्ण के रूप माधुर्य को देखकर ब्रजवासी ऐसे मोहित हो गये कि उनको अपने तन की कुछ मुख बुध न रही। तब उन्होंने बंशी बजाकर सब को सचेत किया। उस दिन से उनका नाम मोहन हो गया। यह घटना ब्रज में मोहनकुराड पर हुई।

मोहनी मोहनलाल-मोहनी राधिकाजी के लिए पयुक्त हुआ है।

यमलार्जुन सिंह — बज में कोविदार तथा अर्थनंतक यह दो वृत्त यमजार्जुन के नाम से प्रसिद्ध थे। ये पहले गन्धर्व थे जो अनाचार के कारण अभिशष्त हो वृत्त योनि को प्राप्त हो गये। कृष्ण की लकड़ी से उलभकर वे दोनों पेड़ उखड़ गये। (देखिए दामोदर)

यशोदानन्द् — नन्द की स्त्री यशोदा ने कृष्ण का वचपन में पालन पोषण किया था। योगेंद्र विहारीताल —विष्णु यज्ञ के स्वामी हैं और कृष्ण उनके अवतार हैं।

रतूलाल —(१) रंत् रमण से बना है जिसका ऋथं विहार करने वाला (२) रित का विकृत रूप जिसका ऋथं प्रेम होता है। (३) रंतु का विकृत रूप जो नदी के ऋथं में खाता है। नदी के तट पर बिहार करने वाले कृष्ण। (४) रंतिदेव = विष्णु, एक राजा का नाम (५) रंति = केलि, कीडा।

रतीश मोहन-रित कामदेव की स्त्री, रतीश कामदेव, उनके मोहने वाले कृष्ण ।

रत्न गोपाल-यह कृष्ण की रत्न-मूर्ति का सूचक है।

राधा कमल-कमल का अर्थ कामुक होता है। राधा को चाहने वाले कृष्ण।

राधा कुमुद, राधा गोविंद-कुमुद का ऋषी विष्णु श्रर्थात् कृष्ण भी हुआ। वृन्द्रावन का एक प्रसिद्ध मन्दिर। र

राधारमण — गोपाल भट्ट गंडकी से १२ शालमाम लाकर सेवा करने लगे। एक दिन किसी सेठ ने सभी मन्दिरों की मृतियों को वस्नामृष्य भेट किये। भट्ट जी की बड़ी प्रवल इच्छा हुई कि हमारे उपाध्य देव के ग्रंग प्रत्यंग होते तो हम भी उनका श्रंगार करते। यह चिंता करते-करते उन्हें अपकी ग्रा गई। तब भगवान ने जगाकर कहा "गोपाल उठ मेरे दर्शन कर।" उन्होंने पिटारी खोलकर देखा तो १२ शालमामों में से ११ ज्यों के त्यों रखे थे। एक शालमाम में से एक बड़ी सुन्दर अवनमोहनी प्रतिमा प्रकट हो गई।

राधावरलभ—गोस्वामी श्री हितहरिवंश जी देवबन्द से बुन्दावन आ रहे थे, रास्ते में वह एक गाँव में ठहरे वहाँ आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने श्री राधावल्लम की मूर्ति गोस्वामी जी का मेट की, उन्होंने बुन्दावन में लाकर उसकी स्थापना की।

तालितिकशोर—(१) लिलता राधा की आठ सिलयों में से एक है। लिलता पार्वती को भी कहते हैं। लिलत का अर्थ सुन्दर भी होता है।

लाड़िलीमोहन - लाड़िली राधिका जी का दुलार का नाम है।

े मैं मुरली मुरलीघर की लई मेरी लई मुरलीघर माला,

मैं मुरली अधराम धरी मुरलीधर कंठ धरी भेरी माला,
मैं मुरलीधर की मुरली दई मेरी दई मुरलीधर माला,
मैं मुरलीधर की मुरली मई मेरे मये मुरलीधर माला।

उत आवत हे नम्दलाल हते अखि जात रही वृषभानु कुमारी।
बिच प्रेम सरोवर मेट मई यह प्रेम निक्ंज नवीन निहारी॥
चित चाहत है हत ही रहिए यह कोम्ह विनय प्रियसों जब प्यारी।
तब नित्य निवास कियो इत ही मिखि राधे गुविंद निक्ंजिविहारी॥

लालधर-कौलुभ मिण को धारण करनेवाले कृष्ण ।

लीलपट--नीलांबरवारी कृष्ण (नीलपट बलदेव के लिए योग रूढ है।)लीला में पड़ (चतुर)। लीलाप्रुघोत्तम-विष्णु को पुरुघोत्तम, राम को मर्यादा पुरुघोत्तम एवं कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। इनकी श्रनेक लीलाएँ भक्तों के हितार्थ संसार में प्रसिद्ध हैं।

वनमाली - वनमाला को घारण करनेवाले कृष्ण ।

वल्लभ रिसक-(१) वल्लभ = प्रिय।

(२) वल्लभाचार्य ।

विद्वरनाथ-विदुर कृष्ण भक्त थे। इनकी विदुरनीति प्रसिद्ध है। विश्वरूप-यह कृष्ण के विराट रूप का परिचय देता है।

शरवतीलाल-- शरवर्ता रंगवाले कृप्ण । संज्ञी के रंग का सूचक है ।

श्यामाकांत-श्यामा = राधिका ।

श्रीरंगाचार्य-श्रीरंग=विष्ण या कृष्ण ।

साखीगोपाल-कृष्ण की एक प्रसिद्ध मृति । । साखी बज का एक पवित्र स्थान है इसका तत्सम रूप साची है। यहाँ पर शंखासुर का वध हुआ है। साचीगोपाल त्रिपुरी (उड़ीसा) से थोड़ी दरी पर कुष्ण की एक विशाल सुन्दर मूर्ति है।

हरिगेंद - इससे दो घटना सूचित होती हैं। (१) कृष्ण की गेंद जमुना में गिर पड़ी उस समय जब निकालने के लिए जमुना में कृदे तो काली नाग को नाथा। (२) गेंद से स्राशय गयंद (गर्जेद्र) से हैं । यहाँ गज और बाह की कथा की ओर संकेत है । मक्तजन प्राय: गुनगुनाया करते हैं-नाथ तम गज को फँद छड़ायौ।

हुएडीलाल-गुजरात के परिद्ध भक्त नरिंधी मेहता के यहाँ कुछ साध पहुँचे श्रीर उनसे हुगड़ी लिखने के लिए वड़ा आग्रह किया। उन्होंने बहुत कुछ अपनी असमर्थता प्रगट की, किन्तु साधुक्रों ने न माना । विवश हो उन्होंने सेठ साँवलगाह के नाम हुएडी काट दी । कुल्ए ने अपने भक्त की लाज रखने के लिए सेठ का रूप धारण कर उस हुएडी को चुकता कर दिया।

#### ४--समीक्षण

श्री कृष्ण लीलापर कहलाते हैं, उनका जीवन भी लीलामय है। जैसी श्रनेकरूपता उनके चरित्र में या गुजा में या कार्य में पाई जाती है वैशे ही विभिन्नता उनके नामों में भी मलकती है। ऐसे विचित्र नाम शिए के शामित किसी आय देन के नहीं पाये जाते । सम प्रवृत्ति की यह विशेषता

<sup>े &#</sup>x27;'धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली''—गीत गोविंद ५। वनमाला का वर्षात इस प्रकार है । भाजानुलंबिनी माला सर्वतुकुस्मोज्ज्वला। मध्ये स्थल भदंबाच्या वनमाखेति कीर्तिता ॥

व अनेकबाह्यदस्यक्यनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तस्यम मान्तिं न मध्यं न प्रनस्तवःदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वहव । (गीता श्रद १६ श्लों १६)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> कृष्ण की अन्य मूर्तियाँ, (१) गोकुल में गोकुलनाथ, (२) कोटा में मधुरेश, (३) नाथद्वारा में विद्वजनाथ, (४) कांकरीजीं में द्वारकाधीश, (४) कामवन में गोकृत चंद्रमा तथा (६) मदनमोहन श्रीर सुरत में (७) बाजकृष्ण । श्रंतिम ६ मृतियाँ, मुसलिम काल में अत्र से स्थानीतरित हुई ।

है कि उसके वहुसंख्यक नाम केवल राम शब्द ही से वनाये गये हैं। किन्तु कृष्णा प्रवृत्ति के अधि-कांश नाम अनेक शब्दों के योग से बने हैं। विश्लेषणा करते हुए वतलाया था कि इस प्रवृत्ति के नाम गुणा, रूप, लीला, धाम, उपाधि तथा सम्बन्धपरक हैं। उपाधि के कुछ अद्भुत् नाम व्यंग्यात्मक भी कहे जा सकते हैं।

इस संग्रह में कृष्ण के अनेक रूपों का आमास मिलता है। नवजादिक लाल कहते ही वह दश्य सम्मुख आ जाता है जब उनके माता-पिता मथुरा के वंदीग्रह में अपना जीवन व्यतित कर रहे थे, उसी कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव रात्रि में ही उनको लेकर जमुना पार कर गोकुल में नन्द के यहाँ आये और कृष्ण परिवर्तन में यशोदा की नवजात बालिका लेकर लौट गये। छगनलाल, वालकृष्ण, वाल गोविंद, वाल गोपाल, माखनलाल, मुरलीघर के नाम से उनके बचपन का चित्र नेओं के सम्मुख नृत्य करने लगता है, वाल लीलाओं का अभिनय आरम्भ हो जाता है। कदम्ब के नीचे वंशीघर की मुरली बजते ही ग्वाल वाल एकत्रित हो गये, मधुर रब से आकृष्ट वन से गौएँ भी वहीं आ गईं। घरों से निकल-निकल बज वालाएँ भी उसी आनन्दोत्सव में सम्मिलित हो गईं। रासलीला में सब तन्मय हो गये। इसी प्रकार किशोर, कुमार आदि अवस्थाओं के चित्रण भी मिलते हैं।

रासलीला से रहसविद्वारीलाल के यौवन की रहस्य लीला प्रारम्भ होती है। वीरत्य, सहस, विक्रम के लच्या कृष्या चरित में बचपन से ही प्रम्फुटित होने लगे। कंस के अतिरिक्त उन्होंने अनेक दुर्श का दलन किया। इसके अनन्तर वे समृद्धिशाली तथा शिक्तशाली द्वारिकेश के रूप में आते हैं। इनकी 'कलचौत के धाम' वाली नगरी को देखकर बिचारा युदामा चिकत हो गया था। ये सब तो मोगी कृष्या के रूप हुए, इनका एक अत्यंत विशुद्ध योगी रूप भी है। योगेश्वर कृष्य ने इसके लिए कोई वन में आकर साधना नहीं की। रयाचेश्वर में 'अर्जुन की उदासीनता वृर करने के लिए गीता में विर्यात कर्मयोग ही इनका मूल मन्त्र है। नामों से कृष्या के निर्मल चिरत का ही निदर्शन निकलता है। मनिहारिन लीला, लिलहारी लीला, चीरहर्या लीला आदि कलुधित प्रसङ्गों का कहीं पता नहीं। रयाछोर नाम उनकी नीति निपुर्यता तथा कार्यकुशलता का परिचय देता है न कि उनकी कायरता का। प्रवल शत्रु से जब विजय पाना दुष्कर हो तो उस समय तरह देना ही अयस्कर है। व्यर्थ में जान खोना उचित नहीं। ऐसा रयाविशारदों का आदेश है। कृष्य कथा का साराश नामों के आवार पर इस प्रकार है:—

वसुदेव-देवकी के पुत्र इच्छा का जन्म मथुरा के कारावास में हुआ। गोकुल के यशोदा नन्द के यहाँ इनका पालन-पोषण हुआ। श्याम वर्ण होने पर भी अर्थंत सुन्दर थे। इनके बड़े भाई का नाम बलराम था। दोनों भाइयों ने बज के ग्वाल वालों के संग खेलकर अपना बचपन विताया। लघुनगरक होते हुए भी अन्यंत दीर तथा पगकती थे। कालीनाग-मर्दन तथा अनेक दुर्दोत दैखों का दणन किया। गुरु संदीपिन की शाला में इनकी शिखादीला हुई। इनके सहपाठी विप्र सुदामा थे। कंस को भारकर मधुरा का राज अपने नाना उपसेन को लौग दिया। बुन्दावन की प्रसिद्ध गोपी राधा पर विशेष स्नेह रखते थे। किर पर मोरमुसुट, अर्थर पर पीतांवर, गले में वनमाला तथा अपने पर पुर्श्त से इनका सुन्दर स्वरूप की निकर स्वर्ण कावन हारे को चरिरतार्थ करता है। मगब के जरासंघ आदि अनेक राजाओं से बुद्ध किये। तदगनतर अपने को सुरिहत रखने के लिए समुद्र के निकर हारिका को अपनी शजवानी बनाकर रुक्मिणी के साथ राज करने लगे। इनके पुत्र प्रमुम और पीत्र अनिकद के। उद्देव इनके प्रिय मित्र थे। महामायत-बुद्ध में अर्जुन के सारिय का पर प्रस्ता किया तथा जाता का उपदेश देकर पुन: उसको समर के लिए बत्तेजित किया। राज-ऐश्वर्य में रहते हुए भी वे जितिहिय थे। मोग में गी वे योग की सावना करते थे। वे पूर्ण कर्मयोगी थे।

राम के सदृश इनके भी निराकार, सुराकार तथा नराकार तीन रूप हैं। निराकार रूप में वे सर्वव्यापक, सर्वश्च एवं सर्वशक्तिमान् ब्रह्म हैं, सुराकार रूप में साह्मात् विध्णु और नराकार रूप में विष्णु के श्रवतार हैं।

कृष्ण के नामों की प्रचुरता के निम्नलिखित मुख्य कारण हो सकते हैं।

१—शिव के सदश कृष्ण के पर्यायों में भी बहुरूपता पाई जाती है। यह विशेषता राम के प्रचलित नामो में नहीं दिखलाई देती।

२—विष्णु के नवीनतम अवतार होने के कारण कुष्ण जनता के अधिक निकटतम हैं। हरि, माधवादि विष्णु के अनेक प्रसिद्ध नाम सर्वताधारण में कृष्ण के लिए रूढ़ से हो रहे हैं।

३—लीलामय कृष्ण का स्वच्छंद जीवन मनुष्य की मनोबृत्ति के अधिक अनुकूल पड़ता है। अति मानवता के विक्रम-पराक्रम पृथक् कर देने पर उनके वचपन की शिशुक्रीड़ाएँ, यौवन की विलास-लीलाएँ एवं वार्धक्य के अनुभय तथा कार्य कौशल सामान्य मनुष्यों के जीवन से अधिक साम्य रखते हैं। इसके विपरीत राम का मर्यादा पूर्ण जीवन एक रस होने से सबके लिए उतना आकर्ष क नहीं है। "करत चरित नर, अनुहरत" के सार्थक होते हुए भी उनका जीवन अपेक्षाकृत अधिक संयत दिखलाई देता है।

४—कृष्ण के चार पर्याय—लाल, किशोर, कुमार तथा नन्दन वात्सल्य रस के भी व्यंजक होते हैं। श्रतः वे मूल तथा गौण दोनों प्रवृतियों में प्रयुक्त हो सकते हैं। इस विकल्प से भी कृष्ण के नामों में संख्या लाभ होता है। राम श्रकेला हों काम करता है।

लाल की संख्या श्राधिक होने का कारण यह प्रतीत होता है कि उसमें गौण प्रवृत्तियाँ भी मिश्रित हैं। श्रतः इनका सबसे श्राधिक प्रचलित नाम कृष्ण ही है। इस प्रवृत्ति में मूल तथा पूरक शब्दों की संख्या में श्राधिक श्रंतर नहीं है।

वासुदेव

भूतेषु वसते सोऽन्तर्वसन्त्यत्र च तानि यत् । धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः ॥ (विष्णु पुराण पृष्ठ ४२७ रलोक ८२)

केशव

यस्मात्वयेष दुष्टात्मा हतः केशी जनादेन । तस्मात्केशवनाना त्वं लोके त्यातो भनित्यसि ॥२३॥ (वही प्रष्ठ ४२१)

गोविन्द

स त्यां कृष्णाभिषेतामि गर्वा लाग्यमचोतितः वर्षनदृत्वे गदामिन्द्रो गोविन्द्रत्यं भिष्यसि ॥१९॥ (पही ४०६ पृष्ठ) दामोदर

ततश्च दाभोदातां स वयो दामबन्धनात ॥२०॥ (वही ३८८ पृष्ठ)

अ कृष्ण के नामों की पौराणिक व्याख्या के कुछ नमूने--

## छठा प्रकरण

## स्रन्य देव-देवियाँ

इस प्रकरण में इतर देव-देवियों, राम कृष्ण सम्बन्धी श्रन्यावतारों तथा पुर्य सिलला निदयों से सम्बन्ध रखने वाले नामों का श्रध्ययन किया गया है।

## इतर देव

- १ गणना क-क्रसिक गणना
- (१) नामों की संख्या--१४७
- (२) मूल शब्दों की संख्या— ६६
- (३) गौग शब्दों की संख्या-- १६

#### ख रचनात्मक गणना

|                    | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €₹          | 39          | 2            | ₹                                            | १४७           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|---------------|
| संपाति             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>    |             |              | •                                            | *             |
| शेष                | <b>6</b> ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3           | १७          | ₹            | ę                                            | इ६            |
| शुक                | A contract of the contract of | **          |             |              |                                              | ą             |
| विश्वकर्मा         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 8           |              |                                              | ঽ             |
| वसु                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹           | 902         |              |                                              | ₹             |
| राहु               | Branch Commence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹ .         |             | , ,          |                                              | **            |
| पच्                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹           |             |              | <u>,                                    </u> | 2             |
| मेघ                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠ १         |             | •            |                                              | 8             |
| मंगल               | 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,           | 8           |              | 1                                            | 8             |
| बृहस्पति           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ę           | રે          |              |                                              | 3             |
| पृथ्वी             | ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3           | 3           |              |                                              | 88            |
| नांदी              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73          |             |              |                                              | Ę             |
| दिगाज              | è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ar a        | •           |              |                                              | . 8           |
| दिक्पाल            | ą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | १           |              |                                              | ų,            |
| यच्                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ર</b>    |             |              |                                              | ₹             |
| चित्रगुप्त<br>जयंत | ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | હ<br>ક્     | १           |              |                                              | <u>=</u><br>۶ |
| चक्रसुदर्शन        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१</b> १  | Ó           |              |                                              | १३            |
| ग्रह               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27          | 8           |              |                                              | 88            |
| रांधर्व            | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | á           |             |              |                                              | પૂ            |
| किन्नर             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R           |             |              |                                              | 8             |
| कल्पड्रुम          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8           |             |              |                                              | 8             |
| कलि                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8           |             |              |                                              | 8             |
| ऋस                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹           |             |              |                                              | २             |
| জন                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u>    |             |              |                                              | \$            |
| <b>छाकाश</b>       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ę           | 8           |              | १                                            | 3             |
| <b>छारिव</b> नी    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦           |             |              |                                              | Ę             |
| प्रवृत्तियाँ       | एकपदी नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुष्पदी नाम | पंचपदी नाम                                   | योग           |
| रव                 | रचनात्मक ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •           |             |              |                                              |               |

#### २--विश्लेपण

#### क-मूल शब्द:-

- (१) त्र्यश्वनीकुमार-श्रश्वनीकुमार, त्र्रश्वनीप्रसाद।
- (२) आकाश-ग्राकाश, ग्रासमान, गगन।
- (३) ऊर्चा--ऊर्वा।
- (४) ऋम्-ऋम्।
- ( प्र ) कलि-कलि।
- (६) कल्पट्रम-कल्पह्रम।
- (७) किञ्चर-किंदर (किञ्चर), किञ्चर।
- ( ८ ) गंघरी-गंघर्व, चित्रसेन, विद्याधर ।
- ( ६ ) गरुड़ लगेश, लगेश्वर, गरुड़, द्विजराज, पन्नगेश, वाजपति, वाजिंह !
- (१०) चक्र सुदर्शन चक्कर (चक्र), चक्र, सुदर्शन !
- (११) वित्रगुप्त-चित्रगुप्त, चित्र, नित्रू (चित्र)।
- (१२) जयंत-जयंत।
- (१३) दत्त-दत्त।
- (१४) दिक्पाल-दिक्पाल, लोकपाल ।
- (१४) दिगाज -दिगाज, दिगो।
- (१६) नांदी-नन्दी।
- (१७) पृथ्वी-उर्वा, खौनी, भू, भूमिका, मही, मेदिनी, वसुषा।
- (१८) बृहस्पति देवपूजन, देवाचार्य, बृहस्पति, वागीश, वागीश्वर, वाचस्पति ।
- (१६) मंगल-कृज।
- (२०) सेघ-जलधर।
- (२१) राहु-- राहु।
- (२२) वसु—वसु ।
- (२३) विश्वकर्मी-सुकर्म पाल, विश्व रूप।
- (२४) शुक्र—ग्रुक ।
- (२४) शेष— उर्वीवर, स्माधर, घरणीघर, घराधर, नागनाथ, नागेंद्र, नागेश, नागेश्वर, पृथ्वीघर, फर्णीद्र, फर्णीश, भूघर, भूमिधर, भोगार्थण, मेदिनीधर !

टिप्पग्री—पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द—डर्वा, च्रमा, धरगी, धरा, पृथ्वी, सू, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा।

(२६) संपाती - संपाती।

ख-मृल शब्दों की निक्कि

श्रिवनीकुमार—स्वर्ग के वंदा युग्म श्रिवनीकुमार सूर्य तथा उनकी पत्नी संज्ञा के पुत्र माने जाते हैं। इन्होंने च्यवन ऋषि के बुदापे को दूरकर उन्हें युवा बना दिया। इनसे नकुल श्रोर सहदैव की उत्पत्ति मानी जाती है।

ऊर्वी-पितरों का एक गण्।

ऋभु—(१) ब्रह्मलोक में ऋभुदेव गए रहते हैं जो देवतात्रों के भी पूज्य माने जाते हैं। वदस्व, मृत्यु, सुल-दुल, रागद्वेष से रहित होते हैं। बिना व्यश्च तथा अमृत के जीवन व्यतीत करते हैं। देवता भी उनके पद को प्राप्त करने की कामना करते हैं। (२) ग्रंगिरस के वंशज सुधन्वन के पुत्र ऋसु, विभ्यन ग्रीर वाज तीनों पुत्र बड़े भाई ऋसु के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पुराय कर्म करके देवत्व पद प्राप्त किया ग्रीर ग्रातिमानव शिक्तयों के द्वारा पूज्य बन गये। ये सूर्यलोक के निवासी माने जाते हैं। इन्हीं शिल्पियों ने इंद्र के घोड़े, ग्राश्विनीकुमार का रथ ग्रीर वृहस्पित की कामधेनु का निर्माण किया। इन्होंने ग्रापने बुद्ध माता-पिता को युवा बना दिया ग्रीर त्वष्ट के एक प्यासे से इन्होंने यज्ञ के चार पात्र बना दिये। ये प्राय: सन्ध्याकालीन यज्ञ में इन्द्र के साथ ग्राते हैं।

कलि-कलियुग के देवता ।

कल्पद्रम-स्वर्ग का एक वृक्त जो सर्वकामना पूर्ण करता है।

कि सर-देवना श्रों का एक निम्नवर्ग, इनका शरीर मनुष्य के समान श्रीर मुख घोड़े के समान होता है। स्वर्ग के नर्तक।

रांधर्त-स्वर्ग के गायक।

गरुड़—विनता तथा कश्यप के पुत्र झौर ग्राहरण के भाई झौर सपीं के वैरी थे। ग्रापनी मा को मुक्त करने के लिए इन्द्र से झमृत हरण कर लिया। यह विष्णु के वाहन माने जाते हैं। इनका मुख श्वेत, नाक नुकीली, लाल पंख, सुनहरा शरीर बतलाया जाता है।

चक्र सुद्शेन—विष्णु भगवान् का सुद्र्शन चक्र नामक ग्रस्त्र जिससे वे दुष्टों का वलन करते हैं।

चित्रगुप्त-यमराज के लेखक जो मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म का लेखा रखते हैं। गुप्त सार्थक है, ब्रह्मा की काया में गुप्त होने से प्रकट हुए।

जयंत-इन्द्र का पुत्र।

जलधर-मेघ इन्द्र के श्रनुचर हैं।

द्न् — बहा के दस पुत्रों में से एक जो उनकी दाहिनी जंघा से उत्पन्न हुन्ना। इनकी गिनती प्रजापतियों में मानी जाती है। इनका बकरी का सिर है। इनकी ६० कन्यान्नों में से १२ कश्यप को, २७ चन्द्रमा को न्नौर एक शिव को ब्याही गई। एक बार इन्होंने यक में अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। यह बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ पहुँच गई। अपमानित होने पर श्रिग्निकुंड में कूदकर सती ने अपने प्राण विसर्जन कर दिये। शिव ने सूचना पाते ही यह तथा दस्त का विध्वंस कर दिया।

दिग्पात-दस ब्सािश्रों के दस स्वामी इस प्रकार हैं :--

(१) इंड, (२) अग्नि, (३) यम, (४) नैऋत (या सूर्य), (५) वरुण, (६) वायु, (७) कुवेर (८) ईशान या (चन्ड), (६) ब्रह्मा, (१०) अनन्त ।

दिगाज — ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, श्रंजनः, पुष्पदंत, सार्वभौम, सुपतीक, ये श्राठ हाथी श्राठ दिशाश्रों की रज्ञा करते हैं।

नांदी-शिवजी का वाहन नांदी नामक वृषम है।

वृह्स्पति—देवताशों के गुरु का नाम।

यदा - कुवेर के अनुचर हैं जो उसके कोष की रहा करते हैं।

राहु—एक ग्रह का नाम यह विप्रचित्ति श्रोर सिंहिका का पुत्र माना गया है। श्रमृत बटते समय यह भी देवतों की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य चन्द्र ने निष्णु से इसका संकेत कर दिया। विष्णु ने इसका सिर काट लिया किन्तु श्रमृत का कुछ श्रंश चखने के कारण उसका सिर श्रम्र हो गया। साहु इसका बदला ग्रहण के दिन सूर्य-चन्द्र से लेता है।

वसु-ग्राठ देवतात्रों का एक समुदाय, उनके नाम ये हैं :--

(१) ग्राप या त्राह, (२) प्रुच, (३) सोम, (४) घर या घव, (५) ग्रानिल, (६) श्रनल, (७) प्रत्यूष, (८) प्रभास ।

विश्वकर्मा-देवतात्रों के यह-निर्माता।

विश्वरूप—यह विश्वकर्मा का पुत्र था जिसके तीन सिर थे। एक से सोमरस, दूसरे से मदिरा ग्रौर तीसरे से मोजन करता था। प्रकट रूप से वह देवताग्रों का मित्र बनता था किन्तु छिपे-छिपे ग्रमुरों की सहायता करता था। इंद्र ने इस हैं घी भाव को जानकर उसके सिर विच्छेद कर दिये। सोमरस पीनेवाला मुख कपिंजल, मदिरावाला मुख कलविंक (गौरेवा) ग्रौर भोजन करनेवाला मुख तीतर हो गया। इंद्र के हाथ से ग्रपने पुत्र की मृत्यु जानकर उसका पिता उससे ग्रत्यन्त कुद्ध हुग्रा ग्रौर इंद्र को यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। इंद्र ने सोमरस का प्याला बलपूर्वक छीनकर पी लिया। विश्वकर्मा ने कोच में ग्राकर यज्ञ को विनष्ट कर दिया ग्रौर इंद्र को ग्रामिशाप दिया किन्तु मंत्र उच्चारण के समय दुर्भाग्यवश स्वराधात ग्रन्य शब्द पर दे दिया जिससे इन्द्र के स्थान में उसी की मृत्यु हो गई।

शुक्र—दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, बच्चे का जन्म दिन शुक्रवार प्रतीत होता है। शिवगरुड़ —इनके सम्बन्ध में यह कथा प्रसिद्ध है:—

चंद्रलोक को अमृत के लिए जाते समय मार्ग में गरुड को भूल लगी तो श्रुच पर ठहरकर इन्होंने अपने पिता कश्यप से कुछ लाने को माँगा। कश्यप ने अपने पुत्र को एक मील
दिखला दी जिसमें एक कछुआ और एक हाथी लड़ रहे थे। कछुआ = गील लम्बा था और हाथी
१६० मील। गरुड एक पंजे से हाथी और दूसरे से कछुआ पकड़कर एक पेड़ के ऊपर जा बैठे जो
= गिल ऊँचा था। वह पेड़ इस भार को सहने में असमर्थ रहा। उसकी एक शाला पर हजारों
बौने पूजा कर रहे थे। इस भय से कि कोई मर न जाय वे डाली को चांच में दबाकर हाथी
तथा कछुए को लिए एक निर्जन पर्वत पर उड़ गये जहाँ उन्होंने हाथी तथा कछुए से अपनी भूल
मिटाई! इस प्रकार अनेक पराक्रम करते हुए गरुड़ चंद्रलोक में पहुँच और उसकी पकड़कर
पंख के नीचे छिपा लिया और लौटने को उचत हुए। देवता चंद्रमा को छुड़ाने के लिए गरुड़ से अस
करने लगे। अन्ततोगत्वा उन सब में सन्धि हो गई। विष्णु ने गरुड़ को अमर बना दिया। गरुड़ ने
विष्णु के बाहन होने की स्वीकृति दे दी। उस समय से विष्णु गरुड़ पर स्वारी करते हैं और
उनके रथ के ऊपर ध्वजा पर गरुड़ का चित्र रहता है। मेचनाद से युद्ध करते समय गरुड़ ने रामलाइमण को नाग फाँस से मुक्त किया था। गरुड़ पित्यों के राजा हैं। इनके नाम से एक गरुड़ पुराण्य
भी है। शिव कदाचित कल्याग्रकारी के अर्थ में उसका विशेषण हो।

संपाती-जटायु के माई का नाम।

ग-गौरा शब्द :--

- (१) वर्गात्मक-रायः सिंह
- (२) सम्मानार्थक—(ग्र) दपाधिस्चक--श्राचार्य
- (३) भक्ति परक-कुमार, चंद्र, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, नाथ, नारायण, पति, पाल, प्रसाद, मिण, मल, मित्र, राज, राम, लाल, विहारी, वीर, शरण, शिव, सेन।

३—विशेष नामों की व्याख्या :--

आकाशभित्र—आकाश पंच तत्वों में से एक है जिसका गुण शब्द है। दिन में सूर्य के प्रकाश से और रात्रि को चंद्र तथा नव्यों के प्रकाश से चमकता रहता है। इसे विष्णुपद भी कहते हैं। व्यापकत्व तथा प्रकाश के कारण देवत्व को प्राप्त हो गया है।

कुजेंद्रदत्त—कु = पृथ्वी से उत्पन्न मंगल, मंगलवार की श्रोर संकेत है (वचा मंगल को उत्पन्न हुआ होगा)

चित्रसेन-गंधवीं के राजा।

जलधरसिंह - (१) जलधर ब्रर्थात् मेघ इंद्र के सेवक समके जाते हैं।

(२) मेघ के सदृश श्याम वर्ण कृष्ण ।

देवपूजन राथ - देवतात्रों के पूच्य गुरु बृहस्पति (जन्म दिन वृहस्पति हो सकता है)। दिजराज, पन्नगेश, वाजपति—यह तीनों पित्तियों के राजा गरुड़ के नाम हैं। दिज, पन्नग, वाज पदी के पर्यायवाचक हैं।

भोगमिशा-भोग का अर्थ सर्प और मिशा अष्ठ, सपों में अष्ठ अर्थात् शेप भगवान्।

### ४-समीक्षण

इस स्फट संग्रह में उन छोटे-छोटे देवों के नाम उल्लिखित हैं जो किसी कारण जन-विशेष के प्रिय हो गये हैं। इसमें कुछ एका की तथा कुछ गण्देवता एवं देवयोनियाँ सम्मिलित हैं। धरती माता तथा आकाश को हम तात्विक देवता कह सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति एवं देत्यगुरू शक्रान्वार्य अपने प्रकांड पांडित्य तथा श्रगाध ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। सप्ताह के दो दिन गुरुवार तथा शुक्रवार इन्हीं दोनों के नाम से अभिहित हैं। दक्त प्रजापति, यम के मन्त्री चित्रगुप्त, सृष्टिकर्ता विश्वकर्मा, स्वर्ग वैद्य अभिवनी कुमार, गन्धवराज चित्रसेन, इंद्रात्मच जयंत, चतुर्थ युग का राजा कलिदेव तथा राहु एक श्रेणी में विराजमान हैं। विष्णु तथा शिव के वाहन गरुड़ एवं नन्दिदेव देवसंसर्ग से सुर कोटि में ही गिने जाते हैं। दुष्टों का दलन करने वाला विष्ण का आयुष चक सुदर्शन भी बांछनीय है। स्वर्ग का कल्पवृत्त सब कामनात्रों को पूर्ण करता है। गण देवता तथा अन्य देव योनियों में ऊर्वा, ऋभू, किन्नर, गंघर्व, दिग्गज, दिग्गल, यत्त, लोकपाल, वसु, विद्या-धर का उल्लेख यहाँ मिलता है। इनके नाम केवल निदर्शन के रूप में ही प्रयक्त हए प्रतीत होते हैं। ऊर्वा तथा ऋभू से जनता नितांत अनिभिन्न है। शेष भौतिक देव पृथ्वी तथा आकाश एवं गुरु-इय इस संकलन के लोकप्रिय देय दिखलाई देते हैं। विष्णु के अवतार शेष भगवान के अधिकांश नाम पृथ्वी के पर्याय से बने हैं। कभी-कभी अप्रसिद्ध तथा अधुभ देवताओं के अभिधानों पर भी नाम एल लिये जाते हैं। इसका मूल हेतु यह हो सकता है कि उन देवों का सम्बंध किसी तिथि, वार, नचनादि से रहता है। जिससे बच्चे का नाम तिथि नच्चत्रादि पर न रखकर उससे सम्बंधित देवता के नाम पर रख लिया जाता है। भरणी नत्तत्र में उत्पन्न बालक का नाम यम के योग से बनाया जा सकता है। क्योंकि उस नच्च का देवता यम है । इसी प्रकार राहु, शनि, कलि स्नादि अन्य अप्रिय एवं अशुभ देवों के नाम भी हो सकते हैं। इस प्रकरण में सबसे अधिक नाम शेष पर हैं। इसका कारण यह है कि उसका सम्बंध शिव, विष्णु तथा नागपंचमी पर्व से है ।

## इतर देवियाँ

१--गणना

क-क्रिक गणना-इस प्रवृत्ति के अंतर्गत नामों की संख्या ४० है।

- (२) मूल शब्दों की संख्या—२२
- (३) गौण शब्दों की रांख्या-१३

ख--रचनात्मक गणना :--

एक पदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम योग

## २—विश्लेषण

क-मूल शब्द-ग्रंजनी, उसई, कनकलता, गो, तुलसी, नन्दिनी, परी, बेलन, बेला. बेली, भालदा, मालती, मीना, मैना, रतलू, रित, रती, लीला, शचि, सिद्धि, सिमई ।

ख-मृल शब्दों की निकृत्ति:-

अंजनी —यह हनुमान की माँ अंजना है। यह कुंजर किप की कन्या और केशरी किप की स्त्री थी। पूर्व जन्म में यह पुंजिकास्थी नामक अप्यरा थी जो एक अभिशाप के कारण वानरी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। एक दिन जब कि वह गिरि शृंग पर वैठी थी, पवनदेव उसके रूप पर मुग्ध हो गये। उनसे हनुमान की उत्पति हुई जो शक्ति, एवं तेज में महत् के सहशा हैं।

उसई — ऊपा का विकृत रूप है। यह बिल के पुत्र दैत्यराज वाणासुर की कन्या थी। जो स्नानिरुद्ध को ब्याही गई थी। ऊपा ने एक दिन स्वप्न में स्नानिरुद्ध को देखा स्नोर वह उन पर सुग्ध हो गई उसकी सखी चित्रलेखा ने सब राजकुमारों के चित्र उससे मँगवाने को कहा इस उपाय से उसने स्नानिरुद्ध को पहचान लिया। सखी ऋतिरुद्ध को द्वारका से उठाकर ले गई स्नौर ऊषा के साथ ब्याह करा दिया।

कनकलता-एक देवी।

गो—गाय भारतवर्ष का ब्रादरणीय पशु है। हिन्दू लांग इसकी गो माता कहते हैं क्योंकि खेती के लिए बैल तथा भोजन के लिए ब्रम्टत के समान दूध देती है ब्रांग उनके विश्वास के ब्रमु-सार मृत्यु के पश्चात् वैतरणी पार कराती है। इसी लिए वे मृत्यु के पहले गोदान करते हैं।

तुलसी — जलंबर दैत्य को स्त्री बंदा विष्णु के शाप से तुलसी का पोधा बन गई। प्रतिवर्ष हिन्दू इसका ब्याह शालगाम से करते हैं। यह पोधा हिन्दु श्रां में बहुत पवित्र माना जाता है। वे इसकी नित्य पूजा करते हैं।

नंदिनी-कामधेतु की कन्या नन्दिनी महिष विशिष्ठ की गाय थी जिसकी सेवा से महा-

राज दिलोप ने महा प्रतापी रघु को प्राप्त किया ।

परी—ग्राप्तरा को उर्दू में परी कहते हैं। ईरान की प्राचीन कथा के अनुसार कोह काफ पर्वत पर रहनेवाली कल्पित परम सुन्दरी स्त्रियाँ जिनके कंबों पर उड़ने के लिए पंख होते हैं। राजा इंद्र के अखाड़े की परियाँ प्रसिद्ध हैं।

बेला—पृथ्वीराज की कन्या बेला जा आल्हा-ऊदल के चचेरे भाई ब्रह्मानन्द की स्त्री थी श्रीर जो उसके साथ सती हो गई थी। बेलान गाँव में इनका एक मन्दिर है जहाँ पर भक्त लोग पूजा करने जाते हैं।

भालदा-यह भाग्य की ऋषिष्ठात देवी है।

मालती — बृंदा की भक्ष्म से तीन पोषों का पादुर्गांव हुआ (१) तुलसी, (२) मालती श्रीर (३) श्रॉवला । कदाचित् इसी कारसा प्रतिद्ध भालती पावेच गथा पूज्य मानी जाती है । पावेती का भी नाम है ।

मीना ऊषा की कन्या जिसका ज्याह कश्यप से हुआ था अथवा मैना पार्वती की माँ।

मैना-मेनका-यह हिमालय की स्त्री, पार्वती की माता का भी नाम था।

रतलू —यह रित लाल या रतन लाल का विकृत एवं ऊनवाचक रूप प्रतीत होता है। रित कामदेव की स्त्री का नाम है।

लीला—भगवान् की माया को लीला कहते हैं जो विधिव रूपों में अभिनय करती है। शाचि—इंद्र की क्षी का नाम।

सिद्धि—(१) दुर्गा —देखिए पार्वती में (२) दत्त प्रजापित की एक कन्या का नाम (३) गणेश की दो स्त्रियों में से एक (४) राजा जनक की पुत्रवधू (५) योग की आठ सिद्धियाँ —आणिमा, महिमा, लियमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, विशत्व और कामवसायिता।

ग-गौए शब्द

- (१) वर्गात्मक-सिंह।
- (२) सम्मानार्थक (ऋ) ग्रादरसूचक जी।
- (३) शक्तिवरक -कुमार, चंद, चरण, दत्त, दानी दास, प्रसाद, मा, लाल, राम, सहाय।

## ३--विशेष नामों की व्याख्या

मुखराम-त्रज में मुखरा देवी का मन्दिर मुखराम (मोव्हराज तीथी) में है।

सिमईराम—(१) सेमई सिमरी का विकृत रूप प्रतीत होता है जो श्यामला सखी का अपभंश हैं। नरी—सेमरी यह दोनों श्री राधिकाजी की सेवक सखियाँ हैं और बन की देवी हैं जिन्हें नवदुर्गा में भक्त बड़ी दूर-दूर से पूजने के लिए आते हैं।(२) समया देवी का विकृत रूप प्रतीत होता है जो भगवती पार्वती का ही रूपांतर माना जाता है।(३) सावन का सिमई पकवान।

#### ४--समीक्षण

इस समुद्यय में १८ देवियों के नाम निर्देश किये गये हैं। आराधना की दृष्टि से इनका कोई विशेष स्थान नहीं है। इनमें शिच, मीना, मैना, रित तथा सिद्धि देवांगना हैं। भालदा भाग्य की अधिक्छान देवी प्रतीत होती है। अजनी, न दिनी, ऊषा और परी देव यानि विशेष हैं। लीला भगवान की माया प्रतीत होती है, वृन्दा की भस्म से उत्पन्न तुल्ली तथा मालती विष्णु के प्रताप से देवत्व को प्राप्त हो गई हैं। बेला को अपने सतीत्व के हेतु सुरसंशा मिली प्रतीत होती है। पश्चिमी जनपदों के नर-नारी उसे पूजने बेलोन ग्राम में जाया करते हैं। कनकलता का कुछ परिचय नहीं मिलता। कृषिप्रधान देश के लिए आर्थिक दृष्टि से गाय की देव प्रतिष्ठा अत्यंत महत्त्वशाली एवं कल्याया-कारी है। वह अमृत सा दूव देकर हमारा पालन-पोषण करती है तथा वृष्य देकर हमारे धामों को धन-धान्य से परिपूर्ण करती है।

इस अत्यंत अल्पतम राशि से विदित होता है कि सरस्वती, लच्मी, पार्वती, राधा तथा सीता इन पाँच प्रमुख देवियों के समज्ञ अन्य देवियों का कार्यचीत्र नगण्य सा ही है।

## राम सम्बन्धी अवतार

#### १-गणनात्मक

- (क) क्रमिक गणना
- १--नामों की संख्या--२१०
- २-- मूल शब्दों की संख्या-- ६१
- ३ गौरा शब्दों की संख्या—३४

| <b>(ख</b> ) | रचनात्मक | - नाम  | एकपदी | नाम | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुष्पदी नाम |           | योग |   |
|-------------|----------|--------|-------|-----|-------------|-------------|--------------|-----------|-----|---|
|             |          | -धीताः | 8     | ٠,  | 17          | 3           |              | 1         | 35  |   |
|             |          | लच्मग  | Ę     | ,   | 28          | Ę           |              |           | ३६  |   |
|             |          | भरत    | 3     |     | 8.8         | 8           |              | , ,       | ₹≂  | ; |
|             |          | शत्रुव | ?     |     | ζ           | १०          | •            |           | ₹•  |   |
|             |          | हनुमान | 8     |     | પૂર         | ३२          | 9 0          |           | 23  |   |
|             |          |        | 85    |     | ويوع        | 8 8         | 9 B          | Tentral . | 220 |   |

#### २-- विश्लेषण

क-मूल शब्द

१— चीता — ग्रवधेरवरी, जनकपुता, जानकी, मिथिलेरवरी, मैथिली, रमा, रामती, (राम क्री) रामदेवी, रामप्रिया, रामवल्लमा, रामा, वैदेही, सितई (सीता), सिया (सीता), सीता।

२ — लदमण् — उर्मिलानन्दन, उर्मिलाप्रसाद, उर्मिलामोहन, रामसहोदर, रामानुज, लक्ष्ण, लद्मण्, लखन (लद्मण्), लखनियाँ (लद्मण्), लछ्मन, (लद्मण्), लख्मना (लद्मण्), लपण् (लद्मण्), लपन (लद्मण्), सुमित्रा नन्दन, सुमित्राप्रसाद।

३-भरत-केकईनन्दन, भरत, भरत्, भरतो, भरथ, भर्त (भरत)।

४—शत्रुम्न— श्रिरिमन, श्रिरिमर्दन, भरतानुज, रिपुंजय, रिपुखंडन, रिपुदमन, रिपुस्दन, शत्रुधन (शत्रुध्न), रात्रुधन, शत्रुधीन, शत्रुदमन, रात्रुस्दन, रात्रुधन (शत्रुध्न)।

४ — ह्नुमान - ग्रंजनीकिशोर, ग्रंजनीकुमार, ग्रंजनीनन्दन, ग्रंजनीवीर, ग्रनिलकुमार, ग्रमिलमोहन, केशरीकिशोर, केशरीचंद्र, केशरीनन्दन, केशरीनारायण, केशरीप्रवाद, केशरीमल, केशरीलाल, केशरीशरण, केशरीविंह, केवरीकुमार, केसरीमोहन, दुखमोचन, पवनकुमार, प्रभंजनिकशोर, बजरंग, बजरंगी, वालकेशरी, महावल, महावली, महावीर, मारुति, रामसेवक, वायुनन्दन, वीरहरि, संकटमोचन, संकटहरण, समीरकुमार, हनु, हनुमंत, हनुमत, हनुमान, हनूमान, हनू (हनुमान), हरिनाथ, हरीश।

टिप्पणी — वायु के पर्यायवाचक शब्द अनिल, पवन, प्रमंजन, मस्त, वायु, समीर । ख — मूल शब्दों की निरुक्ति

सीता—मिथिला के राजा जनक की कन्या थीं इनकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई मानी जाती है। इनका ब्याह रामचन्द्र के साथ हुआ था। वन जाते समय यह भी रामचन्द्र के साथ गई थीं। वन से रावण इनको हर ले गया और श्रशोक वाटिका में रखा। रावण की मृत्यु के बाद यह फिर रामचन्द्र के पास आ गई । यह अस्यंत सती, साध्वी तथा पतिवता थीं। लवकुश नामक दो पुत्र इनसे उत्पन्न हुए।

लद्मगा—राम के छोटे भाई थे। १४ वर्ष राम के साथ वन में रहे और दत्तचित्त होकर अपने बड़े भाई की सेवा की। मेघनाद-वध इनके हाथ से हुआ।

भरत—यह रामचन्द्र के छोटे भाई थे। राज मिलने पर भी इन्होंने स्वीकार न किया। सब प्रकार से रामायण के पात्रों में इनका आदर्श चरित्र है।

शतुम्न—यह लद्भाण के छोटे भाई उन्न स्वभाव के थे। हनुमान—रेखिए न्यांगे समीरुण ।

ग--गौए शन्द

१-वर्गात्मक-राय, वर्मी, सिंह !

२—सम्मानार्थक (अ) आदरसूचक—जी

<sup>े</sup> सिय-राम प्रेम पियूप पूरण होत जन्म न भरत को ।

मुनि सन अगम यम नियम शम दम विषमत्रत आ चरत को ।

दुख दाह दारिद दम्भ दूपण सुयश मिसु अपहरत को ।

क्षिकाल तुलसी से शठिह हठि राम सम्मुख करत को ॥

रामायण-अयोध्याकांड

३—भ क्तियरक श्रवतार, किशोर, कुमार, चन्द्र, चरण, दस, दयाल, दास, दीन, देव, नन्द, नन्दन, नारायण, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्यारे, वक्स, वली, वहादुर, मल, राम, लाल, विहारी, शरण, सहाय, स्वरूप।

४-सिमश्रग्-राम, शंकर, विया।

३ - विशेष नामों की न्याख्या

सीता:-

रामाद्या-सीता को ग्रादि शक्ति भगवती माना गया है।

लच्याः :--

उर्मिलानन्दन-उर्मिला लद्मण की स्त्री का नाम है। यह नाम लद्मण के पुत्र चित्रकेतु तथा श्रंगद की श्रोर भी संकेत करता है।

शत्रुझ:--

अरिदमन, ऋरिमर्दन, रिपुदमन, रिपुस्दन, शतुन्न, शतुन्न—यह शतुन्न के पर्यायवाची नाम हैं जो शतु तथा टमन आदि के पर्यायवाचक शब्दों से बने हैं, जिनका अर्थ शतु का जीतना, दमन करना, मारना आदि होता है। ये नाम प्रायः उपाधिसूचक हैं।

हनुमान:-

ऋंजनी किशोर, श्रंजनी वीर — श्रंजनी हनुमान की मा का नाम है। श्रंजनी वीर में वीर पुत्र का वाचक है।

अनिल कुमार — अनिल वायु के अर्थ में आता है। हनुमान वायु के अवतार समके जाते हैं।

केशरी किशोर-केशरी हनुमान के पिता का नाम है।

दुखं मोचन — यह दुख से छुड़ानेवाले हनुमान की उपाधि है ''को नहिं जानत है जग में किप संकट मोचन नाम तिहारों"।

प्रसंजन किशोर - प्रसंजन नाम वायु का है जिसके हनुमान श्रवतार वतलाये जाते हैं। बजरंग—यह बज़ांग का विकृत रूप है, वज है ग्रंग जिसका अर्थात हनुमान।

मारुति - देखिए श्रनिलकुमार।

राम हरीश सिंह - हरीश का अर्थ कियों का स्वामी अर्थात् हनुमान।

बीर हरि-हरि का अर्थ कि होता है। यह नाम हनुमान का द्योतक है।

संकट मोचन-देखिए दुख मोचन।

हरि नाध-वन्द्रों के स्वामी श्रर्थात् हनुमान ।

#### ४-समीक्षण

सीता—यह आदि शिक्ष अवध के महाराज रामचन्द्र की स्त्री तथा मिथिला के विदेहराज जनक की पुत्री हैं। खेत के कूर (सीता) में प्राप्त होने से यह नाम पड़ा। जानकी तथा वैदेही अपत्य बाचक हैं। सितई और सिया सीता के दो विकृत रूप हैं। यह राम को अत्यंत प्रिय हैं। इतना ही परिचय इस संग्रह से प्राप्त होता है।

तदमण-ये दशरय की तीसरी रानी सुमित्रा से उत्पन्न हुए । राम के अनुक तथा उर्मिला के पति हैं। अधिकांश नाम तदमण शब्द के विकृत रूप से बने हैं।

१—श्रानित कुमार के पिता ने बतलाया कि मेरे सब बच्चों के नाम 'श्र' से श्रारम्भ होते हैं। इसिलिए मैंने श्रनुपास के कारण ही यह नाम रख लिया। हनुमान से इस नाम का कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

भरत — केकई के पुत्र भरत राम के, प्रिय अनुज हैं। प्रथम नाम के अतिरिक्त सम्पूर्ण नाम भरत शब्द के योग से बने हैं। भरत के कुछ विकृत रूप भी पाये जाते हैं।

शत्रुष्ट्र—ये भरत के भाई हैं। भरतानुज दास के ग्रातिरिक्त सम्पूर्ण नाम शत्रु के पर्यायवाची शब्दों में मर्दन शब्द के पर्यायवाचक शब्द जोड़कर बनाये गये हैं। इन नामों से इनके स्वभाव की उद्धता तथा उग्रता प्रक टहोती हैं जो रामायण में,वर्णित चरित्र को चरितार्थ करती है।

हनुमान-पंच देवों के, पश्चात् हनुमान ही एक ऐसे देवता हैं जो भारत में सर्वत्र बड़ी श्रद्धा-भिक्त से पूजे जाते हैं। जिसप्रकार, वे श्रपने स्वामी के कार्य को श्रत्यंन संलग्नता से कारते हैं उसी प्रकार वे ग्रापने भक्तो की रचा में भी तत्पर रहते हैं। भक्त पर कोई कैसी ही ग्रापित हो-- ये सर्वदा उसको दूर कर देते हैं। शिक्षित हो या अशिक्षित संकट के समय इनको सभी स्मरण करते हैं। दसरा गुगा इनमें यह है आजन्म ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने के कारगा इनका ग्रंग बज़ के सहश सुहद हो गया है। बल के प्रतीक माने जाते हैं, लाखो मन्त्य बजरंग बली की जय' बोलते एनाई देते हैं। महाबीर की उपाधि से विभूषित किये जाते हैं। देश में इनके नाम पर सैकड़ों ग्राखाड़े चल रहे हैं। वीरता इनका भूपण है। इनके विषय में समुद्र पार करना, सजीवन पर्वत लाना आदि इनके वीरत्व की अनेक कहानियाँ रामायण में वर्णन की गई हैं। महाबली हनुमान पवन के अवतार हैं। मकत के सहश ही इनका अनिकद वेग तथा बल अनन्त है। इनकी माता का नाम ग्रंजना है, केशरी पिता हैं। कपियों के नायक हैं तथा राम के भ्रानन्य भक्त हैं। दास्यासक्ति का ऐसा उत्तम दृष्टान्त श्रान्यत्र नहीं मिल सकता। सेवक में जी गुरा होने चाहिए वे सब इनके चरित्र में पुंजीभूत हैं, सेवा धर्म के प्रतीक हैं। सच्चे सेवक की भाँति, 'रामकाज करिवे को आतुर' रहते हैं। दया, ज्ञमा, अनस्या, शौच, अनायास—मंगल, अकार्पश्य एवं अस्पृहा समवेत होकर इनमें मृर्तिमंत हो जाते हैं। जिसमें प्रेम, सहानुभूति तथा दयालुता है, जो दसरों के दुख से द्रवित हो सहाय के लिए सदा सन्नद्ध रहता है वही संकट-मोचन पद का श्राधिकारी है।

एक बार बचपन में गिरने के कारण इनकी ठोड़ी (हतु) में चोट थ्रा गई। इसिलए हनुमान कहलाने लगे। स्वमन है शत्रुश्रों का मान मर्दन करने से यह नाम पड़ा हो। इस नाम के हनुमंत, हनुमत, हनुमान, हन्मान रूप प्रयुक्त हुए हैं। हनू विकृत रूप है। यह समुक्त्य अल्पन्त श्रह्म होते हुए भी हनुमान के बंश, उज्ज्वल चरित्र तथा सद्गुणों का सम्यक परिचय देता है।

हिर के अतिरिक्त कोई शब्द नहीं जिससे इनके वानरत्व का बोध हो। यह शब्द अनेकार्थी होने से राम का द्योतक है। हरिनाथ या 'हरीश को बहुत्रीहि समास मानकर विमह करने से यह सुन्दर अर्थ निकलता है, हिर हैं नाथ (ईश) जिसके अर्थात् हनुमान।

# कृष्ण सम्बन्धी अवतार

१---गग्गना

क-क्रमिक गराना-(१) कृष्ण सम्बन्धी अवतार प्रवृत्तियों के अन्तर्गत नामों की संख्या २०६ है:-

२—मृल ग्रब्दों की संख्या—१२ ३—गौण शब्दों की संख्या—१२

ख-रचनात्मक गणना-

| नाम                   | एकादी नाम | द्विनदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुषदी नाम                                   | पचवदी नाम | योग |
|-----------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------------------|-----------|-----|
| गधा                   | Ē         | ₹€_         | ą           | <b>?</b>                                     |           | 38  |
| बल्दे                 | च १०      | y o         | 66          | ₹                                            | 8         | १०८ |
| प्रद्युग्न            | ? ?       | Ξ           | ۶           |                                              |           | 20  |
| ग्रनि स               | हद्व १    | 24          | ?           | 8                                            |           | ११  |
| वसुदेव                | व र       | ሄ           | ۶           |                                              |           | ૭   |
| देवक                  | 7 ?       | 3           | <b>१</b>    |                                              |           | પૂ  |
| राहिर                 | ย์เ       | ۶           |             |                                              |           | \$  |
| रवनी                  | ¥         | y           |             |                                              |           | દ્  |
| यशोद                  | रा १      | Ę           |             |                                              |           | B   |
| नन्द                  | Ţ         | ٩           |             |                                              |           | €_  |
| na "na Jeropean indoh |           | y 7 j       | y Þ         | understander im merkete demokratiker.<br>[4] | <i>y</i>  | 200 |

#### २- विश्लेपण

#### क मूल शब्द:-

- (१) राधा—किशोरी, नागरी, विंदा (वृन्दा), विंदीली (वृन्दा), बिन्द्रा, माधुरी, राधा, राधिका, राधे (राधा , तल्ली, लाङ्गिली, बृन्दा, बज नागरी, बजवाला, बजेश्वरी, स्थामा ।
- (२) बलदेव—कृष्ण्वीर. केशवीर, गौरिकशोग, गौर गोपाल, दाऊ, धेनुकराम, नीलपट, नीलांवर, वलई, बलकरण, वलकांत, वलकेश, बलकेश्वर, बलचीत, बलदाऊ, बलदी, बलदुआ, बलदेव, बलधारी, बलवादुर, बलभड़, वलराज, बलराम, बलवंव बलविहारी, वलसहाय, बलसिंह, बलम्बर्स, बल्लेश, बलेश, बलेश, बलोत्तम, वरुता, वरुतो, वरुतो, योगेशवीर, राम रेवतीकात, रेवतीरंजन, रेवतीरमण, रेवतीराम, रेवतीवरुतम, रेवनीसिंह, रोहिणीकुमार, रोहिणीनन्दन, संकर्षण, सारमद्ग, हलई, हलधर, हलवल, हलिवंत, हलीना, हरुली।

टि॰—चलदेव के विकृत रूप —वलई, बलटाऊ, बल्दी बलदुआ, बल्या, बल्या, बल्या, बल्ला, बल्ला, बल्ला, बल्ला, बल्ला,

- (३) प्रद्युम्न-प्रद्युम्न, रुक्मिणी न दन
- (४) श्यानिरुद्ध-श्रानिरुद्ध, श्रानिरुद्ध), उपाकांत उपापति, उपे इ, उसाराम
- (४) रेवती रेवती
- (६) वसुदेव—देवकीराम, बसुश्रा, वसुदेगा, वस्सू रोहिणीरमण, वसुदेव। टि०—वसुदेव के विकृत रूप—बसुश्रा, वसुदेवा, वस्सू
- (७) देवकी -देवकी।
- (८) रोहिणी--रोहिणी।
- (६) यशोदा-वशोदा (मशोदा), जसौधी (यशोदा)
- (१०) नंद-नन्द, नन्दू (नन्द)

ख-मृत शब्दों की निरुक्ति:-

राधा—गोकुल की एक गोपी जो कृष्ण को अत्यंत प्यारी थी। विशेष समीच्या में देखिए। बलदेव या बलराम—कृष्ण के बड़े भाई ने जो रोहिगी से उत्पन्न हुए ये जिनका पालन-पोपण भी कृष्ण के साथ गोकुल में नन्द के वर हुन्ना था। शेशवावस्था में ही इन्होंने वेतुक, प्रलंब आदि रात्त्सों का बध किया। यह नीलावर धारण करते थे। हल इनका न्नायुध था। इनकी न्नी का नाम रेवती था। यह शेप के त्रवतार माने जाते हैं। प्यार में इनको दाऊजी कहते थे।

प्रद्युम्न—कृष्ण स्त्रीर रुक्मिणी के पुत्र थे। यह कामदेव के स्रवतार माने जाते हैं। जब यह ६ वर्ष के ये तो संवर दैत्य इनको चुराकर ले गया स्त्रीर समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने इनको निगल लिया। उस मछली को एक कैवर्त ने पकड़ कर उमी देंत्र के घर भेज दिया। मछली का उदर चीरने पर एक सुन्दर वालक मिला जिसे रानी मायावती ने बड़े यत्न में पाला। संवर को मारकर प्रद्युग्न स्त्रपनी स्त्री मायावती के साथ स्त्रपने घर स्रायं।

श्चानिरुद्ध — प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र थे । वाणासुर की कन्या ऊषा से इनका ब्याह हुआ था।

वसुदेव-कृष्ण के पिता का नाम।

देवकी-इच्छा की माता का नाम।

रोहिंगी-बलराम की माँ वसुदेव की दूसरी स्त्री का नाम।

यशोदा-गोकुल के प्रधान गोपनन्ट की स्त्री का नाम था। इन्होंने कृष्ण का लालन-पालन किया था।

नंद-देखिए यशोदा।

ग -गौण शब्द

- (१) वर्गोस्मक-राय, सिंह, सिनहा।
- (२) सम्मानार्थ-(ग्र) श्रादरसूचक-जी।
- (३) भक्ति परक—श्रधीन श्रानन्द, किशोर, कुमार, चंद्र, चरख, दत्त, दयाल, दास, दीन, नारायखा, प्रताप, प्रसाद, बक्स, बहादुर, भवानी, मल, मूर्ति, राज, रूप, लाल, विहारी, शरख, सहाय, स्वरूप।
  - (४) सन्मिश्रण—कृष्ण, राम।

#### ३--विशेष नामों की व्याख्या

राधा:-

किशोरी-यह राधा का नाम है जो किशोरायस्था के कारल पड़ा है।

नागरीप्रसाद, व्रजनागरीप्रसाद—नागरी शब्द राषा के चातुर्थ गुण की श्रोर इंगित करता है।

प्रियादास—कृष्ण की श्रायंत प्यारी होने के कारण राधिका को प्रिया कहा गया है। विदा—यह बुन्दा का विकृत रूप है जो रामा के लिए व्यवद्वत होता है।

लल्ली, लाड़िलीप्रसाद-लल्ली, लाड़िली राघा के दुलार के नाम है।

ज्ञज्ञाला प्रसाद—राधा त्रज की स्त्रियों में कृष्ण की प्रिया होने के कारण सर्वोत्तम समभी जाती हैं।

श्यामा —यथार्थ में राधिका जी गौर वर्ण की थीं किन्तु श्याम वर्ण कृष्ण की प्रिया होने के कारण जनको श्यामा कहते हैं।

जलरामः

कृष्णाराम ---यहाँ राम शब्द कृष्ण के साहन्तर्य से बलराम का द्योतक है।

केशवीर — केशा दैत्य को मार्रन के कारण कृष्ण के लिए केश नाम प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है। उनके भाई बलराम अथवा केश विष्णु (कृष्ण) को भा कहते हैं।

गोरिकशोर, गार गोपाल—ये दोनो नाम बलराम के लिए प्रयुक्त हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि वहां गौर वर्ण थे। संभव है ये दोना कृष्ण मूर्तियां हां।

दाऊजी—वाऊ वलदेव के लिए प्यार का शब्द हैं जो बलदेव के अपभ्रंश वलदाऊ का सूदम रूप हैं। अथवा कृष्ण के दादा (बड़े भाई) होने में दाऊ कहलाये।

चेत्कराम -चेत्रागुर का मारने के कारण बलराम का यह नाम पड़ा।

नीलपट, नीलांबर—नीला वस्त्र धारण करने के कारण बलदेव के ये दोनो नाम हुए। बलकरण —वल है आभूपण जिनका अर्थात् बलराम।

वलकेश-यह नाम राम ऋ'ण दोनो भाइया की स्रोर सङ्केत करता है। वल बलदेव + केश-

अलकेरवर प्रसाद -- यह नाम सप्ट नहीं है।

कदाचित् बलकेश का अपश्रया हो अथवा वलकना (उत्तजित होना) से बलक हो गया हो। बलराम श्रीव्र ही उत्तजित हो जाते थे अथवा बलीक (त्रोलती' ख्रोरी) से इसका सम्बन्ध हो। इस अवन्धा में यह अवविश्वास के अतर्गत होना चाहिए। (वालकेश्वर महादेव ।

रेवतीकांत—रेवती बलभड़ की स्त्रा का नाम है। रोडिणीकुमार—रोहिणी उनकी माता का नाम है।

संकर्षण—यह राज्द खींचने के अर्थ में आता है। एक बार बलराम ने कोघ में आकर जमना जी का हल के द्वारा संकर्ण किया था अथवा 'संकर्णणातु गर्भन्य स हि संकर्णण युवा।'' (हरिवंश)। बलदेव को देवको का कुित्त से निकान कर रोहिणी के उदर में स्थापित किया गया इसी से उनको संकर्णण कहते हैं।

सखाचंद्र राम — राधिका जा को ब्राठ सिलयों के चद्रमा ब्रथवा सखी (राधिका) के चंद्रमा ब्रथ्यंत् श्री कृष्ण, राम बलराम का उत्तरांश है।

सारभद्रसिंह—सार वल के अर्थ मे आता है। सारभद्र का अर्थ बलभद्र हुआ।

हलाई, ह्लानालाल, हल्ली—यह हली के विकृत रूप हैं जो बलराम के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि उनका ऋायुध हल ही हैं।

प्रसुम्न :—
प्रसुम्न कृष्ण्—िपता पुत्र का सम्बंध है ।
रुक्मिग्ण् न दन—रुक्मिण्णं के पुत्र ।
अतिरुद्ध :—
उषाकांत—उषा अनिरुद्ध की स्त्री का नाम है ।
असाराम—यह जपा का विकृत रूप है ।

#### ४ — समीक्षण

राधा-इपभानु गोप को पुत्रो राघा किशोरावस्था में हैं। ग्रपने रूप माधुर्व के कारण वह

े गर्भसङ्कप जास्सोऽथ लोके सङ्कर्षयोतिवै । संज्ञामवाप्त्यते वीरश्यवेतादिशिखरोपमः । ७५ । श्रीविष्या पुरु पंत्रम श्रंश ३७७ पुरु कृष्ण की श्रात्यंत दुलारी है। गौर वर्षा होते हुए भी श्याम (कृष्ण) के कारण वह श्यामा कहलाती है। कृष्ण प्रवृत्ति में मीमाधा करते हुए यह उल्लेख किया गया था कि कृष्ण के कतियय नाम राघा से सम्बन्ध रखते हैं। इस समुच्चय में भी राघा के कुछ नाम कृष्ण से सम्बन्धित हैं। नागरी, वज्र नागरी, वजेशवरी, किशोरी, श्यामा ऐसे ही नाम हैं। यह बात उनके श्रन्योन्य प्रेम के पन्न में खिद्ध होती है। मधुरभाषिणी रावा सबकी प्यारी है तथा कृष्ण के सहश चतुर भी है।

चलदेव—वसुदेव तथा रोहिणी के पुत्र हैं, इनकी स्त्री का नाम रेवती है। वल के देवता हैं और हल इनका आयुध है। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण दाऊ जी या बलदाऊ कहलाते हैं। कंस के भय से इनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के उदर में पहुँचा दिया। इसलिये इनका सकर्पण नाम पड़ा जिसका अर्थ आकर्षण करना या हल जीतना है। इस नाम के सम्बन्ध में दूनरी घटना यह है कि स्नान के लिए जमुना से कई बार जल माँगा तो उसने इनकी बात पर कुछ ध्यान न दिया। इससे कुढ़ होकर वह उसे अपने हल से खींचकर शीघ घडीटने लगे। यमुना ने मानव रूप धारण कर बहुत प्रार्थना की तब इस घोर संकट से मुक्ति मिली। इसी प्रसंग से इनका यमुनाघर भी कहते हैं। ये अपने गौर शरीर पर नीलाबर घारण करते हैं। कृष्ण के सहश इन्होंने भी धेनुक आदि कई गन्नसों का विध्वस किया। इस अल्प संग्रह के नाम बल, हल, आदि शब्दों के योग से अथवा सम्बन्धियों के नामों के योग से बने हैं। बलदेव के अनेक विकृत रूप व्यवहृत हुए हैं। कृष्ण के सम्पर्क से राम शब्द बलराम का वाचक है।

प्रयुम्न-प्रयुम्न की पूरी कथा इन नामों से नहीं निकलती। उनके विशय में हम केवल इतना ही जान सकते हैं कि वे कृष्ण तथा चिन्मणी के पुत्र थे। चिन्मणी नन्दन के श्रांतिरिक्त शेष नाम प्रयुम्मशब्द से ही बने हें। श्रांशिक्ति तथा उर्दू पढ़ी जनता में इसका विकृत रूप परदुमन प्रचलित है।

स्थानिरुद्ध-यह कृष्ण के पौत्र थे। इनकी श्री का नाम उपा था। इसके स्रतिरिक्त इन नामों से स्थन्य कुछ पता नहीं चलता।

वसुदेव — कृष्ण के पिता वसुदेव के दो िक्स थीं। एक का नाम देवकी को मोहन की माँ थीं दूसरी रोहिणी जिनसे बलराम का जन्म हुआ। बसुआ और बस्सू दो विकृत रूप हैं जो पिता पुत्र दोनों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं।

प्रेवकी—यह कृष्ण की जननी का नाम है। भवानी शब्द इनकी महशा का सूचक है। रोहिणी—श्रकेला नाम केवल इनके नाम का निर्देश करता है (देखिए वसुदेव)।

यशोदा नंद--इनके यहाँ राम, कृष्ण का बचपन में पालन पोषण हुआ। कृष्ण के नाम से इनके विपय में कुछ परिचय मिलता है।

१—गणना क—क्रमिक गणना

- (१) नामों की संख्या--१०३
- (२) मूल शब्दों की संख्या-३२
- (३) गौरा शब्दों की इसंख्या- ३३

| नर्वदा<br>सस्यू | ş | <i>9</i><br><del>⊏</del> | 8 | द<br>१० |
|-----------------|---|--------------------------|---|---------|
| अन्य निदयाँ     | * | 88                       |   | १५      |

#### २--विश्लेपस

क - मृत शब्द

गंगा— ग्रलकनन्दा, गंग, गगवा. गगा, गंगृ, गगोली, नाहवी, ब्रह्मटव, भागीरथी, मटाकिनी, मुरसरि ।

यमुना—कालिदी, कृष्णा, अमुना. यमुना। नवदा—नर्वदा, नर्मदा, रेवा। सरयू—मरजू, मरयू।

अन्य निद्याँ — कृष्णा, गोटावरी गोमतो, फेलम, ताप्ती, पुनपुन, फलगो, फलगू, बन्ना, वितन्ता, निंधु, सिप्ता।

ख-मृत शब्दों की निरुक्ति-

अलकनंदा —वदीनाथ की ओर से विष्णु गंगा (सरस्वती) और दौण गिरि के पश्चिम से धीली गंगा की घारायें जोशीमठ के पान मिलती है। उस संगम का नाम विष्णु प्रयाग है। इसमें कुछ ही पहले नन्दादेवी से आनेवाली ऋपि गंगा धाली गंगा से मिलती हैं। विष्णु प्रयाग के बाद संयुक्त धार अलकनन्दा कहलाती है।

गंगा—गंगा हिमवत की ज्येष्टा कन्या का नाम है। ब्रह्मा के अभिशाप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा, जहाँ पर राजा शान्तनु के साथ ब्याह हुआ। इनके चाठ पुत्रा में भीष्म सबसे छोट थे। दूसरी कथा के अनुसार भगीरथ अपने पूर्वजों के तारने के निए बार तपन्या के बाद गंगा को भूतल पर लाये। गंगा की उत्पत्ति की विचित्र कथाएँ प्रमिद्ध हैं। वामनावतार में जिविक्रम के चरणोदक को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया उसी से गंगा की उत्पत्ति बतलाई जाती है। दूसरी कथा यह है कि जब शिव तृत्य कर रहे थे तो विष्णु भगवान प्रसन्न होकर पानी-पानी हो गये। ब्रह्मा ने तुरन्त अपटकर उस पानी को अपने कमंडल में भर लिया। तीसरी कथा यह है कि पार्वती की बहिन कुटिला अभिशाप के कारण जलरूप हो गई। उसको ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया। अनेक लहरियों में गंगा वर्णन किया गया है।

(पद्माकरकृत गंगालहरी)

<sup>े</sup> निषानं घर्माणां किमपि च विधानं नव मुदां।
प्रधानं तीर्धानाममल परिधानं त्रिजगतः ॥
समाधानं दुद्धं रथ खलु तिरोधानमधियां।
श्रियामाधानं नः परिहरतु तापं तव वद्धः ॥ जगन्नाथकृत गंगालहरी १८
विधि के कमंडल की सिद्ध है प्रसिद्ध मही,
हरिपद-पंकज-मताप की ठहर है।
कहें पदमाकर गिरीश शीश मण्डल के,
मुंडन की माल ततकाल श्रवहर है।
भूपति भनीरथ के १४ की सुद्रुपय पथ,
जह्नु-जप-जोग-फल फेड की फहर है।
चेम की छहर गंगा रावरी लहर,
किलाल को कहर यम जाल को जहर है॥

जाह्नवी—गंगाजी भगीग्थ का अनुसरण कग्ती हुई जब जह ऋषि के आश्रम पर पहुँची तो ऋषि ने उसे पी लिया। गजा भगीग्थ की प्रार्थना पर उन्होंने अपने कान से गंगा जी को बाहर कर दिया तभी से इनका नाम जाह्नवी हुआ।

ब्रह्मद्व — ब्रह्मा के कमण्डल में तीन प्रकार का जल था जिससे उन्होंने विष्णु के न्यरण प्रचालन किये। (१) कुटिला का जल रूप (२) विष्णु का जल रूप (३) केलि करते समय पार्वती ने शिव के तृतीय नेत्र को अपने हाथों से दक लिया। उसमें पसीना वहने लगा इस जल को भी ब्रह्मा ने कमण्डल में ले लिया — देखिए गंगा।

भागीरथी—-राजा भगीरथ अपने गुर्वजो को तारने के लिए गंगा को स्वर्ग से भूतल पर लाये। इसलिए गंगा का नाम भागीरथी पदा।

मंदाकिनी, सुरसरि-यह दोना नाम गगा के हैं। (दे॰ समीच्या)

जमुना :--

कालिंदी --कलिंट पर्वत से निकलने के कारण जमुना का नाम कालिंदी हैं।

जमुना—पौराणिक कथा के अनुसार जमुना सूर्य की कन्या तथा यम की बहिन हैं। अविवाहिता ग्हीं इसीलिए इनका पानी भारी है। कृष्ण वर्ष होने से कृष्णा भी कहलाती हैं।

गोदावरी:--

गोदावरी—गौतम ऋषि ने दण्डकारएय में घोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उन्हें किसी वस्तु की कमी न होगी। इसलिए दुर्भित्यीड़ित कुछ ऋषि-वृन्द गौतम के आश्रम में आकर रहने लगे। दुर्भित्त के छात में ऋषिगण छाने-छापने छाश्रम जाना चाहते थं। इसलिए वे कोई बहाना सोचने लगे। उन्होंने छापने योग बल से एक गाय उद्भूत की छौर उसे गौतम के आश्रम में बॉध दिया। गौतम यह बात छापने दिन्य ज्ञान से जान गये। उसके ऊपर मन्त्र पढ़ते हुए जल छिड़का। ''जहिं' कहते ही गाय गिरकर मर गई। ऋषि गौतम को हत्या का दोष लगाकर छपने छाश्रम चले गये। तदनन्तर गौतम ने घोर तपस्या आरम्भ की जिसके फलस्वरूप उद्र भगवान् प्रस्त हुए और अपनी जटाओं से कुछ बाल तोड़कर उन्हें दे दिये। एक बाल के प्रभाव से गंगा उत्त स्थान से प्रवाहित होने लगी जहाँ पर कि मृत गाय पड़ी हुई थी। गंगाजल के स्पर्श से गाय पुनर्जीवित हो गई। इसी कारण उस सरिता का नाम गोदावरी पड़ा।

नर्वदा —गंगा के सदश नर्वदा का भी बड़ा माहात्म्य है। इसके दोनों तट पवित्र माने जाते हैं, सैकड़ों साधु इसकी परिक्रमा करते हैं। महादेव की नर्ववेश्वर मूर्ति इसमें पाई जाती है। यह अप्ररक्टिक से निकल कर खंभात की खाड़ी में गिरनी है। मस्त्य पुराण में लिखा है कि नर्वदा मानस लोक निवासी सोमपा पितरों की मानस कन्या है।

सरयू -एक पवित्र नदी जिसके किनारे श्रयोध्या नगरी स्थित है।

श्रन्य नदियाँ —

कुष्णा—दिव्या की प्रसिद्ध नदी का नाम !

गोमती-इसके तट पर लखनऊ स्थित है।

भेलम - वितस्ता का नाम फेलम है जो पंजाब की प्रसिद्ध नदी है।

ताप्ती-नर्वदा के दिव्या में उसी के समानात्वर बहती है।

पुनपुन—गया पहुँचने से पहले यात्रियों को पुनपुन नदी पर श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। इस नदी का यहाँ पर बड़ा माहात्म्य है। पुनः पुनः मुझ्ने से यह नाम पड़ा।

फलगो --फलगो नदी गया के पूर्व वहती हुई दिल्या उत्तर की गई है। इस नदी में स्नान तर्पया श्राह्म तथा पिंडदान का विशेष महत्त्व है।

वन्ना-वरुणा का श्रपभंश है। यह नदी बनारस के पास बहती है।

सिधु-पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी। यमुना की एक सहायक नदी।

सित्रा—इस नदी के तट पर उज्जैन नगरी वसी हुई है। इस नदी से महाराज विक्रमादित्य अपने लिए जल भरकर लाते थे। (शिपा<शिपा-शीप<शि)

ग-गौग शब्द

- (१) वर्गात्मक-राय, सिंह
- (२) भक्तिपरक किशोर, कुमार, गुलाम, चद्र, चरण, दत्त, दयाल, दास, दीन, दुलारे, नन्द, प्रतार, प्रसाद, बक्स, बहानुर, मल, मोहन, रन्न, लहरी, लाल, बत्स, वासी, बिहारी, शरण, खहात्र, सेवक, स्वरूप।
  - (३) सिम्प्रिण्—गनपति, राम. विष्णु, हरि । ३—विशेष नामों की ज्याख्या ज्याख्या के लिए समीच्या देखिए।

#### ४-समीक्षण

स्कन्द पुराण में पांच सौ से श्रधिक सरिताश्रों का वर्णन मिलता है नदियों का सम्बन्ध नामों से दो प्रकार का दिखलाई देता है जब जातक नदी के तट पर जन्म। लेता है तो उसका नाम उस नदी के नाम पर ही रख लिया जाता है यह भौगोलिक सम्बन्ध है। परन्तु जब बालक का नाम मनौती के कारण धर्म भावना से श्रपनाया जाता है तो वह धार्मिक सम्बन्ध होता है।

इस संकलन से श्रीगंगा जी की यह पौराशिक कथा प्राप्त होती है। गंगा जी का सम्पर्क तीनों देवों से है। त्रिविकम के नखों से प्रवाहित तथा ब्रह्मा के कमंडल से उल्प्लावित हो वह शिव के बराजूर में विचरण करने लगीं। राजा भगीरथ की कठिन तपस्या के पश्चात् वह भूतल पर राजा के रथ का अनुसरण करने लगीं। मार्ग में जहु ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कोघ में आ गंगा जी को पी लिया। राजा की बहुत पार्थना पर ऋषि ने अपने कान द्वारा पुनः प्रवाहित कर दिया। भगी-रथ ने इन्हें सागर में मिला दिया और इनके स्पर्श से उनके साठ सहस्र पूर्वज तर गये।

इस प्रवृत्ति के श्रिविकांश नाम गंगा शब्द से बने हैं, कुछ नाम मगीरथ तथा जहां, से सम्बन्ध रखते हैं। उद्गम से निकलते समय पर्वतों में होकर श्रालकनन्दा के नाम से बहती हैं। समतल भू-भाग में गंगा का प्रवाह गति वेग, कलकल ध्वनि सब मंद पड़ जाते हैं। इसलिए मंदाकिनी नाम पड़ा। स्वर्ग से श्राने के कारण यह सुरसरि कहलाई।

यमुना - कृष्ण के संसर्ग से इस सरिता का महत्त्व भी श्रत्यिक हो गया है। पुरागों में इसे सूर्य की कन्या तथा यम की भिगनी माना है। इन नामों से केवल यही पता चलता है कि वह किलंद पर्यंत से निकली है श्रीर जल श्याम वर्ण है।

नर्भदा इसका मान मध्य भारत में उतना ही है जितना उत्तर में गंगा का । यह रेवा पर्वंत से निकली है। आजकल नर्वदा का तत्सम रूप नर्मदा अधिक प्रचलित हो रहा है। इस शब्द का अर्थ है सुख शांति देनेवाली।

सरयू — जिस प्रकार कृष्ण का यमुना से सम्बन्ध है उसी प्रकार सरयू का राम से । नामों से कोई परिचय नहीं मिलता ।

सिंधु-फेलम के अतिरिक्त पंचनदों में सतजल (गौरी), रावी (इरावर्ती), चंद्रभागा (चिनाव) और व्यास (विपाशा) का उल्लेख भी मिलता है। सतजल और व्यास का सम्बन्ध विसन्ठ से बतलाया जाता है।

देश की श्रानेक छोटी-छोटी निद्यों के नाम भी पाये जाते हैं जो श्रधिक प्रसिद्ध न होने से श्रान्य प्रवृतियों में चले गये हैं। पार्वती (ग्वालियर), उमा (देविका), गौरी, क्वारी, काली पार्वती प्रवृति में; नारायणी, कमला (दरभगा) लद्मी प्रवृत्ति में; सरस्वती, शारदा (उ० प्र०) सरस्वती प्रवृत्ति में; हामोदर (बिहार), रूप नारायण (बंगाल) कृष्ण प्रवृत्ति में; ईशन शिव प्रवृत्ति में; पुरंदर इंद्र प्रवृत्ति में श्रोर ज्यास सुदामा महात्मा प्रवृत्ति में सम्मिलित हैं। सोन, केन, पांच, राप्ती (गोरखपुर), पूर्णा, सहजाद (लिलतपुर), कीशिकी (कोशी) चलन, (बिहार), वैतरणी (उड़ीसा), सई, रिंद (श्रारिंद), बेलन, रोहन, भुरिया (उ० प्र०) श्रादि श्रानेक निदयों का प्रभाव नामों पर दिखलाई दे रहा है। खेरू नाम समुर खदेरी (प्रयाग) नदी की श्रोर संकेत कर रहा है।

प्रत्येक नदी के स्नान का फल पृथक्-पृथक् वतलाया गया है। सामान्यतः सन नदियाँ पाप-मोचनी, तापहारिखी, मंगलकारिखी एवं स्वर्गदायिनी मानी गई हैं। इनके तयें पर अनेक तीर्थ होते हैं जिनके दर्शनों से भी प्रचुर पुर्य लाभ कहा गया है। इन नामों से इतना ही जान सकते हैं कि मनुष्यों की इन नदियों के प्रति प्रगाद श्रद्धा-भक्ति है।

<sup>े</sup> जब चिसिष्ट के १०० पुत्र विश्वामित्र द्वारा मारे गये तो यह सत्तजत (गौरी) में इवने चि । गौरी दूर भाग कर सैकड़ों धारा वाली हो गई। इससे इं उस नदी, का नाम शतद (सतजल) हो गया। यहाँ से बचकर विस्थित अपने को रिसयों में कसकर छंथा नदी में यूद एड़े। परन्तु सरिता देवी ने यंशनों को काश्यार विस्थित को तट पर फंट दिया। इससे अत्या का नाम विपाशा (न्यास) एड़ा। अपने पौत्र पराशर को जीवित देखकर विस्थित ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया।

# सातवाँ भकरण

# तीर्थंकर

१--गण्ना

क-क्रिक गणना-(१) इसके ग्रंतर्गत नामों की संख्या-१७१

(२) मूल शब्दों की संख्या-ः १

(३) गीए शब्दों की संख्या-४०

ख-रचनात्मक गणना

|               | ₹ %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११८         | ₹४          | ų,           | 808        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| महावीर स्वामी | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ?           | 8           | Ę            | <b>१</b> 0 |
| पार्श्वनाथ    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b           | , ર         |              | १०         |
| सुपार्श्वनाथ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8           |             |              | १          |
| नेमिनाथ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4           | 8           |              | પૂ         |
| श्रमस्नाथ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *           | Ę           |              | Si.        |
| शांतिनाथ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84          | ३           |              | 25         |
| धर्मनाथ ं     | , and the second | १ंह         | . ?         | •            | १७         |
| श्रनन्तनाथ    | ş .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę           | ₹ .         |              | 200        |
| श्रेयांशनाथ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 8         |             | 6.2          | Ŗ          |
| शीतलनाथ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ę           |             |              | 8          |
| श्रमिनन्दन    | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ę           |             |              | ሄ          |
| ग्रजितनाथ     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R           | १           | 8            | ६          |
| ऋपभदेव        | ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | યૂ          |             |              | 6          |
| जिनेश्वर      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १           | પૂ          |              | Ę          |
| कृतार्थ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | হ্          | 8           |              | ą          |
| यशोधर         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8           |             |              | 2          |
| सुमति         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | યૂ          |             |              | ų          |
| स्वामी        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~           | ₹           |              | ११         |
| दामोदर        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १           | ৬           | ۶            | £.         |
| दत्त          | २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६           |             |              | =          |
| श्रीध₹        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8           |             |              | પૂ         |
| विमल          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G           |             |              | Ξ.         |
| महाराय        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १           |             |              | ۶          |
| सागर          | ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६           |             |              | G          |
| निर्वागी      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ä           | २           |              | ų          |
| केवल जानी     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ą           | ,           |              | 8          |
| प्रदृत्तियाँ  | एकपदी नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुष्पदी नाम | योग        |
| 64 6.61       | 4 10 4 25 4 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |              |            |

### २—विश्लेषण

क-मृल शब्द :--(त) गत उत्सर्पिणी के तीर्थंकर।

कंवल ज्ञानी —केवल । निर्वाणी —निर्वाण । सागर —सागर । महाशय —महाशय ।

विमल-विमल। श्रीधर-श्रीधर

दत्त् दत्ता, दत्ती, दत्तू ।

दामोदर—दामोदर । स्वामी—स्वामी । सुमति—सुमति ।

यशोधर — यशोधर, यशोराज । कृतार्थ — कृत, कृतार्थ ।

जिनेश्वर-जिनवर, जिनेन्द्र, जिनेश्वर ।

ग—गौगा शब्द वर्गात्मक—सिंह श्राजितनाथ — ग्राजित, ग्राजीत, ग्राजीते । श्राभिनंदन - श्राभिनन्दन । सुपारवनाथ — सुपार्श्व । श्रोतिलनाथ — शीतल । श्रो यांशनाथ — श्रेयांश । श्रम्ताथ — ग्रामना । धर्मनाथ — ग्रामी ।

(थ) वतमान-- ग्रवर्गिणों के तीर्थं कर ।

ऋषसदेव-शादिनाथ, ऋषम, रिखब।

शांतिनाथ-शांति । यमरनाथ-ग्रमर ।

नेमिनाथ—नेम, नेमि, नेमी । पारवेनाथ—पारस, पारवेनाथ । महाचीर स्वामी—महावीर, वर्द्धमान ।

भक्तिपरक — म्रानन्द, कांत, किशोर, कीर्ति, कुमार, चंद्र, चरण, बीत, दत्त, दयाल, दाल, कैं दीन, देव, नन्दन, नाथ, नारायख, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रपन्न, प्रसाद, प्रिय, बहादुर, भित्तु, भृपण्,। मल, मित्र, मुनि, मोहन, राज, राम, लाल, विहारी, शरण, शील, शेखर, सहाय, सेवक, स्वरूप

३-विशेष नामों की व्याख्या

देखिए मूल प्रवृत्ति (प्रथम भाग) में तीर्थ कर परिचायक सारिगी

४--समीच्य

जैनियों के दून श्राराध्य देवों में से रूद तीर्थंकरों के नाम इस संकलन में पाये जाते हैं। १३ नाम गत उत्सिपियों के श्रोर १५ नाम वर्तमान श्रावसियों के सिम्मिलित हैं। विमलनाथ तथा सुमितनाथ, उभय सिपियों में सामान्य नाम हैं। ये नाम उनके जीवन पर कुछ प्रकाश नहीं डालते हैं। कहीं-कहीं व्यक्तिगत नामों से उनकी प्रकृति का श्राभास मिलता है। किसी-किसी नाम की संख्या श्रीधक होने का हेतु यह है कि वे नाम श्रान्य हिन्दू देवों के भी हैं। कृष्ण के दामोदर नाम को तीर्थं कर दामोदर के नाम से पृथक करने का कोई साधन नहीं है। इसी प्रकार श्रमरनाथ, श्रीधर, दत्तादि नाम हैं जो हिन्दू देवों एवं जैन तीर्थं करों—दोनों के लिए व्यवहृत होते हैं। ऐसे सामान्य नाम कोई विभाजक रेखा न होने से श्रनेफ प्रवृत्तियों ने श्रा सकते हैं।

द्वार की अपेन्हा ती र्यकरों ने नामों में अधिक श्रीवृद्धि की है। पूर्व पह के केवल १७ नाम तिन्दी में अपनाय गये हैं किन्तु उत्तर पह की नाम संख्या १०१ है। (इसका कारण लाइ है। दोनों में १०६८ का अनुपात है।) जैनियों तथा हिन्दुओं में स्थावहारिक टॉट से यहत कर अंतर है। होनों की श्रापत में बहुत पृलित गये हैं, दोनों ने एक दूसरे के नामों को अपनाया है। होनों से कुछ देवों के नाम सामान्य है। इन वातों से इन गामों के प्रवार तथा प्रसार में कुछ सहायता मिली है। इन गामों से ऐसा प्रतीत होता है कि मारत में वीद्य पर्स के लोगभाया हो जाने से अन्य देवों में भी उत्तर्क प्रभाव का हात हो स्था है। विकृत सम्बद्धाली हैं। केवल उच्चारण की स्थलता के लिए पार्थ का पारत रूप पारा जाता है। विज्ञातीय प्रभाग भी केवल दो नानों में टारिगीचर हो सहा है। इससे उनकी कहर साम्प्रदायकता का पता चलता है।

# ञ्च।ठवाँ प्रकरण

# महात्माप्रवृत्ति (श्र) ऋषि-म्रनि श्रादि

१-गणना -

क -- क्रिमिक गगाना--(१) इस प्रवृत्ति में नामों की संख्या २३१ है।

(२) मूल शब्द १०६ (३) गौरा शब्द ४२

रचनात्मक गणना-

एकपदी नाम द्विपदी नाम चिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम योग ५० १४४ २६ ६ २ २३१

२--विश्लेपण:--

क—मूल शब्द — ग्रंगिश, ग्रंवरीप, श्रकलंक, ग्रगस्य, ग्रतर (ग्रिवि), ग्रिलि), ग्रल् (ग्रिवि), ग्रल्य (ग्रिवि), ग्रिविव), ज्ञध्म (ग्रिविव), ज्ञध्म (ग्रिविव), ज्ञध्म (ग्रिविव), ज्ञध्म (ग्रिविव), ग्रिविव), क्षित्व, ग्रीतम, व्यवन, जेवू, ज्ञनु (ज्ञह्न), ज्ञमदिन (यमदिनि), ज्ञलभरत (ज्ञहभरत), ज्ञावाली, जैमिनी, तोली, त्रिपान, दत्त, दत्तात्रेय, दधीच, दुर्वासा, दूना (दोस्प), देवव्रत, दौर्सा, घटलाद (प्रह्लाद), प्रह्लाद, ज्ञल्य, प्रह्लाद, प्रह्लाद, प्रह्लाद, प्रह्लाद, प्रह्लाद, प्रह्लाद, प्रह्लाद, प्रह्लाद, ज्ञल्य, प्रत्नेति, प्राचन, भाग्म, भाष्म, भाष्म, भाष्म, भाष्म, भाष्म, भाष्म, भाष्म, प्राचन, प्राचन, याजवल्क्य, रत्नाकर, लोमश, वशिष्ठ, वामदेव, वाल्पीक वाल्पीक, विश्वामित्र, विदुर, वैशंपायन, व्यास, शिलंकु, शिवि, दधीच, श्रुक, श्रुकदेव, श्रुकन (श्रुक), श्रीनक, श्रवस्त, श्रवेतकेत, संजय, सतानन्द, सत्यकाम, सत्यकेत, सत्यवान, सरमन (श्रवस्त्र), साविवी, सुकई, सुखदेव (श्रुकदेव), सुदामा, सुनीतिकुमार, सुश्रुत।

ग्व-व्यक्ति परिचय

श्रंगिरा—एक सप्त ऋषि का नाम है। ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र तथा दस प्रजापतियों में से, एक थे। इनके पुत्र बृहस्पति थे।

श्रंबरीष - सूर्यवंशी एक भक्त राजा । श्रमरिका श्रीर श्रमरीक विकृत रूप हैं।

अकलंक — अकलंक देव एक बड़े भारी नैयायिक और दार्शनिक जैन विद्वान हो गये हैं। विद्या और बुद्धि में अद्वितीय थे और शीघ ही जैन संघ के आचार्य हो गये। एक बड़े शास्त्रार्थ में बौद्धों को हराया। इनके कई अंथ प्रसिद्ध हैं।

अगस्त्य एक महिषे जो मित्रावहण के पुत्र थे। इनके विषय में अनेक कहानी प्रसिद्ध हैं। यह से उत्पन्न होने के कारण यह कुमज कहलाते हैं। एक बार इन्होंने समुद्र पी लिया था।

अत्रि—एक सप्तर्षि जो ब्रह्मा के नेत्र से उत्पन्न हुए ये। चित्रकृट के पास इनका भाश्रम है।

अनुसूया—अति मुनि की स्त्री थीं जिन्होंने सीता जी को पात्यत्रत का उपदेश दिया था। दत्तात्रेय अवतार इन्हों के यहाँ हुआ। था।

अश्वत्थामा—द्रोणाचार्य के पुत्र । यह चिरंजीवी माने जाते हैं।

उद्धव —श्री कृष्ण के वालसखा थे। यह गोपियों को निगुंग ब्रह्म का उपदेश देने के लिए गये थे परन्तु हार कर लौट श्राये।

उद्यालक - श्वंतकेतु ऋषि के पिता।

कपिल - सांख्य दर्शन के रचयिता एक ऋषि।

कश्यप—(पश्यक का शब्द विपर्यय) एक प्रजापित को ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। देव तथा दानव इनकी संतान मानी जाती है।

कात्यायन-एक ऋषि जिन्होंने पाणिनि श्रष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे हैं।

कुपाचार्य १-एक ऋषि के पुत्र जिनकी तहन कृपी द्रोणाचार्य को व्याही थी।

कौशिक-देखिए विश्वामित्र ।

गर्ग-वृहस्पति के वंश में उत्पन्न एक ऋषि।

गार्गी—(१) गर्ग गोत्र में उत्पन्न एक प्रसिद्ध ब्रह्मचादिनी स्त्री (२) यांत्रवल्क्य की स्त्री का नाम।

गालव र—एक ऋषि का नाम जो विश्वामित्र के शिष्य थे।

गौतम-न्यायदर्शनकार ऋषि।

च्यवन - एक ऋषि जिनके नाम से च्यवनप्रास श्रीषिध प्रसिद्ध है।

जम्यू—जैनियों के ब्रंतिम केवली जम्यू स्वामी राजग्रह में उत्पन्न हुए। वचपन का नाम जम्यू कुमार था। स्वामी सुधर्माचार्य के उपदेश से इन्हें वैराग्य हो गया। इन्होंने ४० वर्ष तक धर्मापदेश किया और वीर संवत् ६२ में मधुरा के चौसी नामक स्थान से मोच्च पद प्राप्त किया। वहाँ पर इनकी समाधि है।

जनु—(जहु) एक ऋषि जिन्होंने गंगा जी को पी लिया था। किंतु भगीरथ की पार्थना करने पर कान से निकाल दिया था। इसी से गंगा जी को जाह्नवी कहते हैं।

जमद्गि-(यमद्ग्नि) परशुराम के पिता।

जलभरत—(जड़ भरत) श्रंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण जो जड़वत थे। एक दिन एक मृग श्रपने बच्चे को छोड़कर इनकी कुटी के पास मर गया। यह दिन रात उसी मृग के बच्चे के ध्यान में लगे रहते थे। दूसरे जन्म में इन्हें भी मृग थोनि मिली। फिर अपने तप के कारण एक तपस्वी ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए। यद्यपि वह तत्त्वज्ञानी थे तो भी सांसारिक वस्तुश्रों से असावधान रहते थे श्रोर अस्पष्ट शब्द उच्चारण करते थे, न कोई यज्ञादि करते थे। मैले कुचैले विथड़े पहन इचर-उघर घूमा करते थे श्रीर इस तरह का व्यवहार करते थे कि मनुष्य उनको जड़भरत कहने लगे।

जावाली - कश्यप वंश के एक मुनि जो राजा दशस्य के गुरु थे।

जैभिनि - पूर्व मीगांसां दर्शन के रचिता।

सीरती—तीप का विकृत रूप है यह कृष्ण के सखा थे। उनके नाम पर तीय गाँव और तीप कुंड हैं।

त्रिपान-त्रणपाणि-एक ऋषि का नाम।

द्तात्रेय-श्रित श्रीर श्रनस्या के पुत्र को ब्रह्मा, विष्णु, महेरा, तीनों देवताश्रों के श्रवतार समक्षे जाते हैं।

<sup>े</sup> राजा शांतनु को मृतया से जौटते हुए मार्ग में परित्यक्त र सद्योजात शिशु दिखलाई पड़े। राजा कृपादश उनको पालनार्थ उठा लाये। कृपाद्वेश लाने के कारण बालक कृप और बालिका कृपी कहलाये।

२ हठ बस सब संकट सहे बाजव नहुव नरेश ॥६१॥ (श्र० का०)

द्यीच-शुकाचार्य के पुत्र जिन्होंने वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र को श्रपनी हड्डी दें दी थी। इनकी गणना बड़े दानियों में की जाती है।

दुर्वासा-ग्रित्र मुनि के पुत्र जो स्वभाव के बड़े कोधी थे।

दूना—(द्रोग्) कौरव पांडव के गुरु, इनका पुत्र अश्वत्थामा था। द्रोग् (दौना) से उत्पन्न होने से द्रोग् कहलाये।

देवव्रत-भीष्म पितामह कांनाम।

धन्वंतरि—एक वैद्य जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से अ्रमृत-घट लेकर प्रकट हुए। ध्रुव—राजा उत्तानपाद के एक पुत्र का नाम जिसने अधिक तपस्या कर देवत्व प्राप्त किया। धूम—य्धिष्टिर के पुरोहित धौम्य के पिता।

नर नारायण—ये ऋषि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनकी घोर तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्तराएँ मेजीं। नारायण ने अपनी जंघा पर रखे हुए फूल से अनुपम सुन्दरी उर्वशी को उत्पन्न कर दिया जिसके सोंदर्य को देखकर अन्य अप्तराएँ लिजित होकर लौट गईं।

पतंजिल — योग दर्शन तथा महाभाष्य के रचयिता एक ऋषि, यह तप करते हुए ऋषि की द्यांजिल में गिरने से तपंजिल तथा शब्द विपर्यय से पतंजिल हो गये।

मह्नाद-हिरएयकश्यपु के पुत्र जो ईश्वर के भक्त थे। इनकी कथाएँ प्रसिद्ध हैं।

यति—एक दानी, भक्त दानवराज जो प्रह्लाद के पात्र ये जिन्हें विष्णु ने वामनावतार लेकर छला था, श्रंत में उनको पाताल का राजा बना दिया।

भरत—(१) इस नाम के तोन व्यक्ति हैं (१) नाट्य तथा सङ्गीत शास्त्र के कर्ता एक सुनि (२) रामानुज (३) दुष्यंत के पुत्र सर्वदमन जिनके नाम से यह देश भारतवप कहलाया।

सरद्वाज — एक ऋषि जिनका स्राध्म प्रयाग में गंगाजी के किनारे था। यहाँ श्री रामचंद्र जी वनवास जाते समय ठहरे थे।

भृगुर--एक ऋषि जो अगिन ज्वाला के साथ उलन हुए थे।

भनुत्रा (मनु) — ब्रह्मा के पुत्र तथा मानव जाति के श्रादि पुरुष । चौदह मन्वंतरों के १४ मनु होते हैं।

गुढ़े भर हाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते।

याती यदुक्तवा पितरी भरद्वाजस्ततस्त्ववस् ॥ १ = ॥

(श्री विष्णु पुराण, चतुर्थ अंश, अध्याय १६)

<sup>े</sup> पुत्र का परित्याग करके जाने के लिए उद्यत ममता तथा बृहस्पति से मस्त देवताओं ने कहा कि "तुम दोनों ने ज्ञापस में एक दूसरे से द्वाज (हम दोनों से उत्पन्न शिशु) को 'भर' (पाधान पोपस करो) कहा है, इसी से इसका नाम भरदाज हुआ।

र तीनों देवों में कौन बड़ा है यह निर्णं य करने के लिए यह पहले ब्रह्मा के यहाँ गये और विना मणाम किये ही बैठ गये। इस पर ब्रह्मा अत्यन्त कुद्ध हुए। तत्यश्चात कैलास पर शिव के यहाँ पहुँचे। वहाँ भी यही व्यवहार किया। इस पर रुद्ध ने उन्न रूप धारण कर लिया। उनको अनुनय विनय से शांतकर वैक्रपठ में पहुँचे और सोते हुए विष्णु के वहत्यत्र पर एक जात मारी। भगवान ने उठका मृत के चरणों को दवाते हुए पृत्रा आपके चोट तो नहीं लगी। यह खुलात मृत की दे दवाओं के सम्मुल कहा, तब यह निर्णय हुआ कि विष्णु भगवान तीनों देवताओं में बड़े में को ते वे दशमूर्ति हैं। कहीं कहीं पर ऐसा भी जिल्ला हुआ पाया जाता है कि ब्रह्मा के सम्यक स्वागत न करने से उसे यभि हाप दिग् कि लोक में तुम्हारी पूजा नहीं होगी और शिवजी उस समय पार्वती के साथ एकांत वास कर रहे थे खता उनको अभिशाप दिया कि तुम लिंग रूप हो लाओ।

मारकंडेय — मृकंडु ऋषि के पुत्र, जो अपने तपोबल से मृत्यु को जीत कर न्यिंजीवी हो गये हैं। जन्म तिथि तथा संस्कार श्रादि कार्य में इनका पूजन किया जाता है।

मीना — ऊपा की कन्या का नाम जिसका विवाह कश्यप से हुन्ना था।

मेधातिथि-कएव मुनि के पिता।

यमदग्नि-देखिए जमदग्नि।

याज्ञवल्कय-वैशम्पायन के शिष्य थे इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति रची है।

रत्नाकर—वाल्मीकि मुनि का पहला नाम । यह पहले जंगल में लूट मार से अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक साधु के उपदेश से इनके जीवन में परिवर्तन हो गया और यह बहुत दिनी तक राम का उलटा जाप मरा मरा करते रहे।

उलटा नाम जपत जग जाना । वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना ॥

ज्ञान होने पर इन्होंने रामायण की रचना की और वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए, यह संस्कृत के आदि कवि कहलाते हैं।

लोसश-एक ब्रह्मर्षि जो अमर माने गये हैं।

वशिष्ठ एक सप्तर्षि, यह सूर्य वंश के कुलगुर माने जाते हैं। इनके तथा विश्वामित्र के चिरविद्रोह की अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। इनकी न दिनी गाय को लेने के लिए सहस्रों वर्ष युद्ध होता रहा।

वास्यायन-(१) काम सूत्र के रचयिता (२) न्याय सूत्र के एक टीकाकार।

वासदेव-राजा दशरथ के एक मंत्री का नाम ।

वाल्मीकि-देखिए रानाकर।

विदुर — यह दाली पुत्र व्यास के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए । यह वड़े विद्वान्, धार्मिक तथा नीति-निपुण थे । इनकी विदुर नीति पुस्तक प्रसिद्ध है ।

विश्वामित्र—गावि के पुत्र तथा कान्यकुब्ज के क्तिय राजा। मृगया खेलते समय विशाख के तपोवन में पहुँचे श्रीर उनकी कामवेतु न दिनी को लेने का प्रयत्न किया। युद्ध में परास्त होकर उन्होंने घोर तपस्या की तथा राजिंग, ऋषि एवं महिष की उपाधि प्राप्त की। कई सहस्रवर्ण तप करने के पश्चात् विशाख्ठ के सुख से श्रापने लिए ब्रह्मिंग, कहते हुए सुनकर इनको शांति मिली। इन्होंने राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेज दिया, इंद्र से उसकी रहा की तथा एक नई सुष्टि रचने की योजना की। रामचंद्र को अनेक दिव्यास्त्र की दीना की।

वैशंपायन—व्यास के शिष्य, इन्होंने याज्ञवलक्य से सम्पूर्ण यल्लवेंद उमलवा लिया, जिसकी इनके अन्य शिष्यों ने तीतर बनकर जिस किया। यह पुराणों की कथा कहने में वह प्रवीण थे। इन्होंने सम्पूर्ण महाभारत की कथा जनमेजय को सुनाई थी।

व्यास—पराशर ऋषि श्रीर सत्यवती के पूत्र हैं। इन्होंने महाभारत, १८ पुरास, ब्रह्म सूत्र श्रादि श्रनेक पंथों की रचना की। ये राज चिरंजीनी में ते एक हैं। वेहों को क्रमबद्ध करने से ब्यास (विब्यास वेदान वन्नास्त तस्माद ब्यास इति स्मृतः। श्रतोनेटब्बात इत्यादि तस्य नाम।) कहलाये। श्रसितवर्षा श्रीर दीप पर पैदा होने से ऋषा द्वैपयन नाम पड़ा।

शिलंक - एक राजा।

शिवि र --शिवि राजा उशीनर के धर्मात्मा तथा दानी पुत्र थे। एक बार इनकी परीचा के

टिप्पणी 1 - विदुर-सागडन्य ऋषि के शाप से यमराज को सौ वर्ष तक विदुर जी के रूप में ग्रूड़ की देह भारण करनी पत्री।

र एक घरम परमिति पहिचाने । तृपहि दोसु नहिं देहिं सवाने ॥ विवि दशीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन कहिं बसानी ॥

लिए इन्द्र श्येन बनकर कपोत रूपी अग्नि का पीछा करता हुआ इनके सम्मुख आया । इन्होंने कबूतर के बरावर अपनी देह का मांस देकर उसे श्येन से बचाया।

शुकदेच—व्यास के पुत्र। ये घृताची श्राप्सरा से जो पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी उत्पन्न हुए । जन्म से तत्त्रदर्शी तपोनिष्ट थं। इनको श्रानुरक्त करने के लिए रंभा के सब प्रयत्न विफल हुए । इन्होंने राजा परीखित को श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई।

शीनक—ऋग्वेद के प्रातिशाख्यादि के रचयिता एक ऋषि, शौनक-ग्रह्मसूत्र के रचयिता। अवसा — एक बौद्ध भिन्त ।

र्वेतकेत-उद्यालक ऋषि के पुत्र का नाम।

संजय-धृतराष्ट्र के सारिध जिन्होंने महाभारत के युद्ध का वर्धन खंबे राजा को सुनाया था। सतानंद्—(शतानन्द) गौतम ऋषि के पुत्र जो राजा जनक के पुरोहित थे।

सत्यकाम-एक ऋषि।

सत्यकेतु-एक ऋषि।

सत्यवान, सावित्री—मद्र देश के धर्मात्मा राजा अश्वपित की पुत्री सावित्री सरस्वती के वरदान से उत्पन्न हुई थी जिसका विवाह द्युमस्सेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। नारद से यह जानकर कि सत्यवान की आधु एक वर्ष और है उनके साथ वन में रहने लगे। एक दिन लकड़ी काटते समय सत्यवान की मृत्यु हो गई। जब यमराज उनके जीव को लेकर चले तो सावित्री ने भी उनका अनुसरण किया। धर्मराज के समभाने पर भी वह नहीं लाटी। यमराज ने उनकी पित-भिक्त से प्रसन्न हो अन्त में सत्यवान की आत्मा को भी लौटा दिया। सत्यवान जीवित हो गये। वे दोनों आनन्दपूर्वक रहने लगे।

सुदामा—विप्र सुदामा कृष्ण के बाल मित्र थे। श्रपनी निर्धनता की देखकर उनकी स्त्री ने उनको कृष्ण के पास द्वारका भेजा। श्रीकृष्ण के द्वारपाल ने श्रंत:पुर में जाकर सुदामा का नाम लिया।

श्री कृष्णा श्रपने वचपन के सहपाठी का नाम सुनते ही दौड़कर द्वार पर आये श्रौर सुदामा का बड़ा खागत किया: <sup>३</sup>

<sup>े</sup> अवण्डमार की दुन्टा भार्या उसके माता-पिता को बहुत दुख दिया करती थी। इस दुग्येंबहार से अपने बृद्ध माता-पिता को बहुँगी में बिठाकर वे तीर्थ-यात्रा को चल दिये। अयोध्या के पास अपने पिता के लिए नदी से लोटा भर रहे थे कि इतने में राजा दशस्य के शब्दवेधी बाग्य से भाहत हो गये। मरने के पहले उन्होंने राजा को सब कथा बतलाकर अपने माता-पिता के पास उनके द्वारा जल पीने को भेजा। उन दोनों ने अपने पुत्र-शोक में विना जल पिये ही प्राग्य त्थाग दिये। यह करण कथा आजकल भी उपाकाल में अवग्र भित्र गानर भील माँगते हैं।

सुन मेरे कुम्हरा के भाइ। इक हंडिया दुइ पेट बनाइ॥

र सीस पगा न भगा तन में, निहं जाने को आहि बसे केहि प्रामा। भोती फटी सी खटी दुपटी अरु पायँ उपानह को निहं सामा हार खट़ी दिन दुवैल, देखि रह्यों चिक सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन द्याल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। रेसे बेहाल बेवाहन ते, मग कंटक जाल लगे पुनि जोये। हाथ महा दुख पायों सखा, तुम आये हते न किते दिन खोये। देखि सुदामा की दीन दसा कहला करिके कहलानिधि रोये। पानी परात को हाथ छुओं निहं नैनन के जल सों पम धोये।

संकोची सुदामा की काँख से चावल की पोटरी छीनते हुए पूछा कि भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। श्रीरतुरंत उसमें से दो मुडी चावल फाँक लिए, इतने में किक्मणी ने हाथ पकड़कर कहा "महाराज दो लोक तो दीन बाह्मणको दे दिये कुछ श्रपने लिए भी रिलए।" बहुत श्रादर- सत्कार के बाद सुदामा श्रपने देश को लीट श्राये श्रीर श्री कृष्ण प्रवृत्त सम्पत्ति से सुखपूर्वक रहने लगे।

सुनीतिकुमार — सुनीति श्रुव की माता तथा राजा उत्तानपाद की शनी थी। श्रतः यह नाम श्रुव का वाचक है।

सुश्रुत — श्रायुर्वेद शास्त्र के प्रसिद्ध श्राचार्य जिन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की ।

ग -गौए शब्द-

१ वर्गात्मक —(अ) जातीय – राय, सिंह, सिनहा । (आ) साम्प्रदायिक - पुरी ।

२-सम्मानार्थक-

(अ) उपाधिसूचक-लाल।

(ग्रा) आदरसूचक--जी।

३—सक्तिपरक—ग्राचार्य, कांत, किशोर, कुमार, कृष्ण, चंद्र, जीत, दास, दीन, देव, नन्द, नन्दन, नाथ, नारायण, पाल, प्रकाश, प्रसाद, बल, भज, भरण, मिण, महा, माधव, मुनि, राज, राम, राय, लाल, निहारी, वीर, वेद, शरण, सत्य, सुन्दर, सेन, स्वरूप।

#### ३-विशेष नामों की व्याख्या

मूल प्रवृत्ति में प्रायः समस्त नामों पर प्रकाश डाला गया है।

#### ४-समीच्तरा-

युग युग के महात्मागण इस सत्संग में दर्शन दे रहे हैं।

यथेष्ट सामग्री के न होने से इन महात्माश्रों का कोई इतिवृत्त नहीं दे सकते। श्राप्ति तथा किएल के नाम की संख्या श्राप्तिक हो गई है। श्राप्ति का नाम शुद्ध तथा विकृत दोनों रूपों में मिलता है। कृष्ण सखा उद्धव भी कई रूपों में मिलते हैं। प्रह्लाद तथा श्रुव जनार्दन तथा जनता दोनों के ग्रिय भक्त हैं। कई प्रकार के इनके अपभ्रंश रूप प्रचलित हैं। देववत श्रापनी भीष्म प्रतिज्ञा तथा महाभारत के भयंकर संग्राम के कारण प्रसिद्ध हैं।

प्रह्लाद, अवण, भीष्म, ग्रुक देवादि के अतिरिक्त अन्य नाम अधिकांश में ग्रुढ़ तत्वम हैं क्योंकि शिच्तित जनता ही इनसे आकृष्ट हो सकती है। कुछ नामों के रूपांतर, आत्र, अतर, अत्र, इत्र। उद्भ, उद्भ, उद्भ, उद्भ, प्रें (घोंक्त)। प्रह्लाद, प्रह्लाद, प्रहलाद। भीष्म, भीष्म, भीष्म, भीषम, भीष्म, भीष्म,

# (त्रा) मत-पवर्तक

१-गण्ना-

क--क्रिक गणना--

- (१) नामों की संख्या-२०२
- (२) मूल शब्द ४४
- (३) गौण शब्द-- ४४

| खरचर            | गत्मक गणना—    |             |              |             |
|-----------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| एकपटी न         | ाम द्विपरी नाम | त्रिपदी नाम | चसुष्यदी नाम | योग         |
| कर्बार          | Ŗ              | ų,          |              | ६           |
| गरीवदास         | २              | R           |              | ų           |
| गोरखनाथ         | १              | 6           |              | en,         |
| चरग्दाम         |                | १२          | ₹            | <b>રપ્ર</b> |
| चैतन्य          |                | <b>ર</b> ધ્ | ४            | ₹€.         |
| जगजीयन          | २              | 5           | હ            | १७          |
| दयान द          |                | १           | 8            | ų           |
| दरिया           | १              | ų           |              | æ           |
| दाढूदयाल        | ٤              | ₹           |              | 8           |
| नानक            | १              | .3          | ₹            | १२          |
| पलदूदास         | ₹              | ३           |              | પૂ          |
| प्राग्नाथ       | Đ.             | 5           | १            | ११          |
| वावालाल         | १              | 8           | 8            | Ę           |
| भीला            | 8              | Ę           |              | १०          |
| मल्कदास         | ₹              | \$          |              | 8           |
| माधवाचार        | र्द            | २           |              | २           |
| रत्ता           | 8              | ę           |              | ₹           |
| रविदास          |                | 8           |              | ę           |
| रामचरण          | २              | પૂ          |              | (9          |
| राम मोहन        | राय            | १           | 2            | 8           |
| रामान द         | ·              | १           | યૂ           | ६           |
| रामानुज         |                | 8           | <i>y</i>     | ς           |
| लालदास          | 8              | ₹           |              | 8           |
| वल्लभ           | 8              | ঙ           |              | <b>50%</b>  |
| वीरभान          |                | ₹ .         |              | 34          |
| शंकर            | १              | १४          |              | શ્પૂ        |
| <u>হিল্লেখন</u> | तथा शिव नारायण | <u>.</u> ३  | ₹ ₹          | દ્          |
| सहज             |                | ą           |              | ₹           |
|                 | ६५             | १३७         | 3.5          | १ == २०४    |

## २—विश्लोषण

क—मूल शब्द—कवीर, गरीब, गरीबा, गोरख, चरण, चेतन, चैतन्य, बगजीवन, जीवन जगा, जग्न, दयान र, दरिया दरियाई, दरियाब, दादू, नानक, नानिक, पलट, पलट, पल्टन पल्टा, पिरान्, निरंती, प्राण, बाबा, भिक्क्, भिक्खन, भिक्खी, भिक्खू, भिखई, भिखारी, भीक भीका, नीके, गीखम, भीख, गल्क, मल्के, माधव, रक्ता, रची, रविदास, रामचरण, राममोहन रामान द, रामानुज, लाल, वल्लम, चीरमान, शंकर, शिवदयाल, शिवनारायण, शिव, सहज। ख-व्यक्ति परिचय-

कबीर—१४५६ विक्रमी में पैदा हुए। इस पिरत्यक्त हिन्दू बालक का नीस श्रीर नीमा जुलाहे के घर पालन-पोषण हुआ। यह श्रधिक पढ़े-लिखे न थे किन्तु सत्संग श्रीर अपनी प्रतिभा के कारण इन्होंने ज्ञान उपलब्ध किया। यह रामानंद के शिष्य थे। इनकी स्त्री का नाम लोई श्रीर पुत्र का नाम कमाल बताया जाता है। यह कबीरपंथी मत के प्रवर्त्तक हुए, सम्बन् १५५८ में मगहर में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने श्रनेक प्रन्थों की रचना की है। कहते हैं कि इनके शय पर हिन्दू सुसलमानों में भगड़ा होने लगा तो शव के स्थान पर केवल कुछ पूल रह गये जो बाँटकर यवनों ने दफन कर दिये श्रीर हिन्दुश्रों ने जला दिये।

गरोब—गरीब दासी पंथ के प्रवर्तक गरीबदास (१७१७-१७७८ ई०) सन् १७४० में रोहतक जिले में उत्पन्न हुए । यह जाट ग्रहस्थी थे । इनकी कविता में फारसी शब्द तथा सूफी कथाएँ अधिक पाई जाती हैं।

गीरख-गोरखनाथ नव नाथों में एक प्रसिद्ध योगी हुए हैं। इनके गुरु का नाम मस्त्येंद्र नाथ था। इन्होंने अपने गोरखपंथी मत का प्रचार राजपूताना और पंजाब में किया।

चरण (चरणदास)—मेवाड़ के अन्तर्गत देहरा में सन् १७०३ ई० चरणदास का जन्म हुआ यह धूसर बनिया थे। इन्होंने अपना पंथ चरणदासी मन् १७३० के लगभग देहली के आस-पास चलाया। इनकी दो शिष्पाएँ सहजो बाई तथा दया बाई थीं। इनकी शिक्षा कवीरदास से मिलती- जलती है। इनकी मृत्यु सन् १७८० में हुई।

चैतन्य —चैतन्य महाप्रभु निद्या में सन् १४८५ में उत्पन्न हुए। २५ वर्ष की श्रायु में संन्यासी हो गये। यह कृष्ण के मक्त थे। प्रम, आतृत्व के प्रचारक थे, जाति-पाँति को नहीं मानते थे। दीन दुिखयों पर द्या करते थे। कृष्ण-भक्त होने के कारण इनको कृष्ण चैतन्य तथा श्याम चैतन्य भी कहते हैं।

जगजीवन—जगजीवन दास बाराबंकी जिले में सन् १६८२ ईं॰ में पैदा हुए। यह चंदेल ठाकुर थे। इन्होंने सत्यनामी सम्प्रदाय चलाया। यह प्राय: कोटवा में रहते थे। ज्ञान प्रकाश, महा प्रत्य और प्रथम प्रन्थ में इनके उपदेश लिखे हुए हैं। इनके शिष्य ब्राह्मण, ठाकुर, चमार और मुसलमान सभी प्रकार के मनुष्य थे।

जीवनदास—यही कदाचित् सतनामी सम्प्रदाय के मूल प्रचर्तक थे जिसे जगजीवनदास ने पुनःसंगठित किया ।

द्यानंद्—स्वामी दयानन्द काठियावाड़ के टंकारा नामक स्थान में उत्पन्न हुए, इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। छोटी त्रायु में इन्होंने संन्यास प्रहण किया और मधुरा में स्वामी विरज्ञातन्द के यहाँ शिचा प्राप्त की। यह प्राचीन आदर्श के पोषक, एक ईश्वर को माननेवाले तथा वेदों के प्रचारक थे। इन्होंने समस्त देश में अमण कर वैदिक धर्म का प्रचार किया और सम्वत् १८३२ आर्थसमाज की स्थापना की और हिन्दी में सत्यार्थ प्रकाश लिखा। हिन्दूधर्म में अनेक सुधार किये।

दिरिया—दिश्या साहब का दिश्यादासी नामक निर्गुण सम्प्रदाय प्रिग्रह है।
दिया बाई —यह चरणदास की शिष्या थी इन्होंने भी अपना एक पंथ चलाया।

दादू (वादू दयाल)—यह दादू पंथ के प्रवर्तक हुए । इनका जन्म सम्वत् १६०१ में म्रह-मदाबाद (गुजरात) में बतलाया जाता है। यह १४ वर्ष तक आमेर में रहे वहाँ से अमण करते हुए नराना (जयपुर) में रहे। वहाँ उन हो मृत्यु १३६० में हुई। निर्पुण पंथियों के सदश दादू अपने को निरंजन निराकार का उपासक बनाने हैं र्स्चार सत्तनाम कहकर ग्रामियादन करते हैं।

इनका पहले का नाम महावली था।

नानक — नानक का जन्म १४६६ ई० में लाहीर जिले के तालबंदी गाँव में हुआ। वचपन से ही इनमें बड़ी भक्ति-भावना थी। इन्होंने देश भ्रमण किया और भिन्न-भिन्न मतावलंबियों से बार्तालाप किया। इन्होंने सिक्ख सम्प्रदाय चलाया। इनका सिद्धांत ऊँ सित नामु करता पुरुख निरभी निरयर अकाल मूरित अज्नि सेमं गुरु प्रसादि (ना० सा० ५० १८)। इनका देहांत सम्बत् १५६६ में हुआ।

पलदू (दास)—नागपुर जलालपुर (जिला फेजाबाद) के कंदू विनया थे। कबीर की तरह इनके विचार स्फियों से मिलते-जुलते हैं। इन्होंने हिन्दू मुखलपानी की मिलाने का प्रयत्न किया।

प्राण्ताथ—घामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक प्राण्नाथ इतिय थे। हीरे की लान का पता लगाने के कारण पन्ना के राजा ज्ञासल पर इनका बड़ा प्रभुत्व जम गया। इन्होंने भी हिन्दू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किया। मूर्ति पूजा, जाति मेद तथा ब्राह्मणों के विगेधी थे।

वाबा (वाबालाल)—बहाँगीर के शासन काल में वाबालाल मालवा के एक च्रित्रय कुल में उत्पन्न हुए । स्रहिन्द के पास एक मंदिर और मठ बनाकर वहीं रहने लगे । इनके शिष्यों में दारा शिकोह का भी नाम है।

भीखा—यह गुलाल के शिष्य थे। श्रपने गुरु की मृत्यु के बाद इन्होंने गाजीपुर में श्रपने उपदेश दिये।

मल्कदास — सम्वत् १६३१ में कड़ा जिला इलाहाबाद में उत्पन्न हुए। इनकी मृत्यु १०८ पर्य की आयु में सम्वत् १७३६ में हुई। यह निगु ग मत के नामी सन्तों में गिने जाते हैं इनकी गहियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना और काबुल में पाई जाती हैं। इनके कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। ऐसी किंवदंती है कि एक बार इन्होंने डूवते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उटाकर बचा लिया और रुपयों का तोड़ा गंगाजी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद मेज दिया। र

माधवाचार्य (मध्वाचार्य)—(सम्वत् १२५, ४-१३३३) इन्होंने गुजरात में अपना द्वैतवादी वैष्णव सम्प्रदाय चलाया।

रत्ता—रावलिपंडी जिले के सिक्ख सन्त बाबा रक्ता ने निरंकारी पंथ चलाया। रत्ता<√रम्।
रिविदास—इनकी गणाना रामानन्द के बारह शिष्यों में की जाती है। इनके ग्रानुयायी
रैदासी कहलाते हैं। यह जाति के चमार थे। यह ग्रापने निर्णुण ईश्वर को सर्वत्र ब्यापक मानते हैं।

रामचरण - जयपुर राज्य में सन् १७१८ ई॰ में रामसनेही मत के प्रवर्तक रामचरण हुए | इस मत में केवल याधु ही प्रविष्ट हो प्रकते हैं। इनका मुख्य केंद्र शाहपुर (राजस्थान) है।

गाममोहन —राजा राममोहन राय ने ब्रह्मसमाज खोला। जिसके अनुयायी एक ईश्वर को मानते हैं और प्रत्येक घर्म की पुस्तक को आदर की दृष्टि से देखते हैं। सबको भाई के समान मानते हैं। यह जात-पाँत, छ्वाछ्व को नहीं मानते हैं और ईश्वर की पूजा अपनी माथा में करते हैं। ब्रह्म-

<sup>े</sup> दादू द्विया बावरी, फिर-फिर सांगे सोन । बिखनेवाला लिख गया, मेटन बाला कौन ॥ रे अतगर करें न चांकरी, पंछी करें न काम । दास मल्का कह गये, सब के दाता राम ॥

मंदिर में सब जाति, सब धर्मों के मनुष्य जा सकते हैं। मूर्तिपृजा के स्थान में केवल निराकार ईश्वर का चिंतन थाँग प्रार्थना करते हैं।

राभानंद—रामानुवाचार्य के ब्रानुवायी होते हुए भी रामानंद ने राम का ब्राथ्य लिया। स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का हार सब जातियों के लिए खोल दिया।

रामानुज-रामानुजाचार्यं विशिष्टादेत के प्रवर्तक माने जाते हैं।

लालदास —सन् १००० के लगमग अलवर में हुए। इनके उपदेश भी कवीर के समान हैं। वल्लभाचार्य —यह दिल्ली तैलंग प्राक्षण थे। यन १४७६ ई० में पेदा हुए। इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया।

चोरसान-पद अन् १५४३ ई॰ में नारन्ज के यास विजेसर में पेटा हुए। यह ईश्वर को सतनाम से पुकारत है। इनके अनुयायी साधु वा सतनामी कहलाते हैं। वीरभान अपने को ऊषो का दास और अपने सुक ऊषो को मालिक का हुकुम कहते थे।

शंकर, (शंकराचार्य) — ७८६ ई० में पदा हुए उन्होंने उपनिषद्, भगवत गीता, तथा वैदांत पर भाष्य लिखे और भारत में अम्श करके वहे-यहे बिद्वान् पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। जगत्गुक के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने चार मट स्थापित किये और अहैत मत का प्रचार किया।

शिवद्याल — शिवद्याल रावा स्वामी मत के प्रवर्तक हुए । इनको स्वामी जी महाराज या राधात्वामा मो कहते हैं। इन्हों का मगवान् का अप्रतार मानकर रावा स्वामी नाम का स्मरण करते हैं क्लंगी लय योग का साधन करते हैं। अपनहर शब्द को सुनने हैं और रावा स्वामी को भगवान् का नाम समझते हैं।

शिवनारायण —गाजीपुर के पास सन् १७३४ ई० में स्वामी शिवनारायण सिंह ने अपना शिवनारायणी पंथ चलाया। यह कलिया जिले में स्तरा के गात चंदावर के चित्रय थे। शिव नारायणी परव्रध की पूजा करते हैं और अपनो धर्म प्रस्तक का बड़ा सम्मान करते हैं। इसमें प्रत्येक जाति के मनुष्य सम्मिलित हो सकते हैं। मुगल सम्माद मुहम्मद शाह भी उनके शिष्य थे।

सहज-( सहजो बाई) चरणदास की शिष्या थीं इन्होंने सहज पंथ चताया।

ग-नौण शब्द

(१) वर्गात्मक—राय, सिंह, सिनहा।

(२) भक्तिपरक—ग्राचार्य, ग्राधार, ग्रान द, किसोर, कुमार, कृष्ण, चंद्र, चेला, जीत, जीवन, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, घर, नारायण, पति, पाल, प्रकाश, प्रसद, वनस, बह्मचारी, बहादुर, मल, एनि, रिनक, राम लाल नल्लम, बिहारी, शंकर, शरण, शुम, सत, सहप, सहाय, साहिव, सुख, संवक, स्वरूप, स्वरूप,

६-विशपनामीं की व्याख्या

मूल प्रवृत्ति के श्रंतर्गत व्याख्या हो चुकी है।

#### ४-समीक्षण

१-वैदिक वर्ग-

कालान्तर के दूनित प्रभाव को हटाकर सनातन धर्म के गुद्ध रूप को प्रदर्शित करना ही आर्यसमाज तथा ब्रह्मसमाज का ब्वेय रहा है। आर्थ प्रन्थों का स्वाध्याय एवं उनमें प्रतिपादित धर्म का प्रचार इन दो साधनों पर ये निशेष बल देते हैं। २-पौराणिक अथवा सनाननी वर्ग-

शंकर का अहै तवाद, रामानुज का विशिष्ठ हैंत धाद, मध्या (माधवा) चार्य का हैतवाद, बल्लभ का पुष्टि मार्ग तथा रामान द का रामान दी सम्प्रदाय इस वर्ग में प्रसिद्ध हैं। ये सम्प्रदाय वैदेश कमें के ही रूपांतर हैं।

३—संत या साधक समाज—इस वर्ग के मुख्य प्रवर्गक नानक, कवीर, गीरखनाथ, गरीबदास, चरणदास, जगजीवन, दादू, पलटूदास, प्राण्नाथ, बावालाल, भीषा, मल्कदास, रेदास, लालदास, शिवदयाल, शिवनारायण ग्रादि हैं। निर्पुण ईश्वर के उपासक होते हुए भी इनके ग्रान्याय ग्रादि हैं। स्थान भी ग्राप्त को ग्राप्त को ईश्वर का प्रतिनिधि तथा उसकी पुस्तक को श्राप्ता धर्म धंय मानते हैं।

यहाँ पर ३० प्रवर्तकां के नाम संकलित हैं।

इन प्रवर्तकों का प्रभाव दोत्र जानने के लिए दो बातें आवश्यक हैं (१) प्रत्येक के मताव-लिम्बियों की जनसंख्या (२) इनसे प्रभावित हो कितने अन्य मनुष्यों ने इन नामों को अपनाया है।

## इ-साधु-संत-गुरु भनतादि

१-गग्ना-

क-क्रमिक गणना-इस प्रवृत्ति के श्रंतर्गत श्राये हुए नामों की संख्या २४० है।

- (२) मृलशब्द ८६
- (३) गीएशब्द—४८

ख-रचनात्मक गणना-

एकपदी नाम, द्विपदी नाम, त्रिपदी नाम, चतुष्पदी नाम, पंचपदी नाम, पद्पदी नाम योग २० १३५ ७१ १२ १ **१** = २४०

#### २—विश्लेषसा

क मूलशब्द - श्रंगद, अक्रूर, श्रमसेन, अमेनाथ, अजब, अमरदास, अर्जुन, अहिल्या, आनन्द, एक, एकनाथ, कोक, कोका, गहरी, गुलाल, गोपीचंद, गोविंदसिंह, चाण्य्य, छीत, जानदेव इग्नेश्वर, तुकाराम, तुलसी, तुस्सी, तेग, तेगबहादुर, त्यागराम, दीनद्याल, दूलम, दूलहे, देवेंद्र, धलन, धला, धल्च, नरसी, नरहरि, नयनाथ, नागार्जुन, नाम, नामदेव, निश्चलदास, निहाल, निहालचंद्र, पयनहारी, पीपा, पूरण, पूरण्मल, पूरन, पूर्ण, पोहारी, बंदा, वेज, बेज, भरथरी, भरदली, भर्म हरि, भिरतारी, नत्येशनाथ, महीद्र, महीपर, गोन्द्र, पीरा, मीर्क, गोरे, रंगाचारी, रंगाचार्य, रविदास, रामिससन, अस्त्रपण, रामतीर्थ, रामतान, रूप, लहती, लहनासिंह, विवेधानन्द्र, निष्णुतुस, विक्णुदिगंवर, शिवजतालाल, सदन्तु, सथना, गुन्दरहास, सूरदास, सेन, सेवरी, हरिक्शन, हरिगोविंद, हरिदास, हरिराम, हेन्संद्र।

#### ख-व्यक्ति-परिचय

अंगद — विक्लों के दूधरे गुरु, गुरु नानक के बाद उनकी गद्दी पर बैठे । इनका बचपन का नाम सहनायिह था। अक्टूर—ये कृष्ण के पितृब्ध तथा भक्त थे । इन्हें कंस ने कृष्ण को मधुरा लाने भेजा था । अप्रसेत—अप्रवाले वैश्यों के ब्राटि पुरुप ।

द्यवेनाथ—यह नाम ग्रायदास के द्याधार पर एखा गया जान पड़ता है जो भक्तमाल के रचयिता नाभा जी के गुरु थे और ललता राजपुताना में रहा करते थे।

अजव-इनका परिचय प्राप्त नहीं ।

द्यमरदास — इन्होंने १२ वर्ष सेवा कर गुरु द्यंगदा को प्रसन्न किया श्रोर द्रांत में सिक्खों के गुरु बन गये। इन्होंने सिक्खों का संगठन किया। वाईस प्रचारकों को सिक्ख धर्म प्रचार करने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों को भेजा। इनको द्याकवर ने भंडारे के लिए जागीर देना चाहा था किन्तु इन्होंने स्वीकार न किया।

अज़ न-सिक्लों के पाँचनें गुर ।

अहिं त्या—इंदौर के महाराजा हुल कर की स्त्री जो बड़ी ईश्वरभक्त थीं। इन्होंने अनेक इष्टापूर्व के कार्य किये।

श्रानंद-गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य।

एकनाथ-- एक महाराष्ट्र भक्त, जिनकी मृत्यु १६०८ ई० में हुई।

गहरी-गहरीनाथ बाबा गोरखनाथ का एक शिष्य।

गुलाल- यह बुल्ला साहव के शिष्य तथा भीखा के गुरु थे, अटारवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गा जीपुर जिले में बसारी नामक स्थान में उत्पन्न हुए। यह जाति के चित्रय थे।

गोपीचंद—राजा गोपीचंद भर्तृ हिर की करुणाजनक कहानी गाँव-गाँव में प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार एक साधु इनके पास एक अमृत फल लाया। राजा ने वह फल अपनी पार्ण प्यारी रानी को दे दिया जो नगर के कोतवाल से गुप्त प्रेम करती थी, कोतवाल एक वैर्या से अनुराग रखता था, वह वैर्या राजा पर अनुरक्त थी। इस प्रकार वह फल घूम-वामकर फिर राजा के पास आ गया। इस पर राजा को वैराग्य हुआ और यह कहते हुए छिंहासन त्याग दिया—"धिकतञ्च ताज्ञ मदनज्ञ इमाज्ञमाज्ञ"। इन्होंने दीर्घायु पाई और भारतवर्ष का प्रमण् मली गाँति किया। अजमेर के निकट नाग पहाड़ी पर भर्तृ हिर की गदी, सिंधु नदी के तट पर सहवान में भर्तृ हिर कोट, अलवर में भर्तृ हिर गुफा, आवृ तथा काशी के भर्तृ हिर थान आदि अनेक स्थान इनके नाम से सम्बंधित हैं। भर्तृ हिर ने अपने जीवन के अनुभवों को तीन शतकों (वैराग्य शतक, नीतिशतक, श्रंगार शतक) में संस्कृत में लिखा है। यह जनश्रुति है कि यह महाराज विक्रमादित्य के भाई थे।

गोविंद्सिंह—(१७२३-१७६५) यह सिक्लों के श्रंतिम महा पराक्रमी गुरु थे। हिन्दुत्व श्रोर संस्कृति के लिए इन्होंने मुगल नमार श्रोरंगतेय से बराबर युद्ध किया। इन्होंने कई पुस्तकें भी बनाई ।

चार्यक्यर--यह चन्द्रगुत मीर्थ के गुरु थे। नीति के शकांड पंडित, स्वमाय के कोबी।

<sup>े</sup> कृष्ण को रोकने के लिए प्रेम विद्वत गोपियाँ गय के नीचे मरने के लिए लेट गईं तो उन्हें हिर ने स्वकाना कि मैं शीझ परसों (शीझ परस्व) ही छोट खाऊँगा। बहुत दिन मतीचा करने पर भी वह न जीटे तो गोपियाँ कहने लगी—परसों पिया खावन कहनु गये कथ खानेगी वैरिन वह परसों। परसोली (परश्व खालि) गाँव का नाम इसी घटना की सूचना वेता है।

र वास्तायनो मत्त्व नागः कृदित्व चणकात्मनः । द्रामितः पश्चितस्वामी विष्णुगुप्तोऽङ्गुत्वश्च सः॥

इन्होंने नन्द वंश को नाश कर चन्द्रगुप्त को राजा बनाया श्रीर फौटिल्य शास्त्र की रचना की।
यह जनश्रुति है वि जब यह श्रध्ययन समाप्त कर गुनकुल में लाँट रहे थे मार्ग में इनके पैर में
कुश कंटक छिद गया। इन्होंने बुद्ध होकर यह प्रण किया कि जब तक मानत कुश धास को समूल
नए न कर दूँगा तब तक फोई श्रम्य कार्य नहीं करूँगा। इस विचार से इन्होंने कुशा को छोद खोदकर उड़ों में महा देना शायम्म किया ताकि घास की जड़ें भी जल जायें। इनको विप्णु गुप्त तथा काँटिल्य भी कहते हैं। श्रम्यंत चत्र श्रादमी को भी व्यंग्य से चाण्यय कहते हैं।

छीत स्वामी—धष्टलाव के एक किन । यह विहलनाथ जी के शिष्य तथा मथुरा के समृद्धि-शाली चौने पंडा थे। इनके यशाँ राजा नीरनल स्त्रादि यजमान स्त्राया करते थे। स्त्रमान के उद्दंख थे। कृष्ण मिक्त की रचनाएँ कीं। बज्रमूमि में इन्हें स्त्रभाव प्रेम था "हे विधना तो सीं संचरा पसारि माँगीं जनम जनम दीजो बाहि बज्ज निस्त्रो।"

हानदेव—एक महाराष्ट्र 'संत जो संबत् १३५८ में थे । यह अपने को गौरखनाथ की शिष्य परभ्परा में बतलाते थे । इन्होंने रागायण की एक कुन्दर टीका की है ।

ज्ञानेश्वर--गीता के दीकाकार एक प्रसिद्ध महाराष्ट्र सन्त ।

तुकाराम—(१६०८-४८) एक महाराष्ट्र सन्त वे जो पूना के पास देही नामक स्थान में उत्पन्न हुए । यह विठावा के अनन्य मक्ष वे । इन्होंने सहसी अयंगी की रचना की है ।

तुलसी—राभायण ग्रादि श्रनेक ग्रंथों के रचिता, भक्त प्रवर गो स्वाभी तुलसीदास हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ किन माने जाते हैं। उन्होंने श्रपना रामचितमानस ग्रवणी भाषा में लिखा है। यह राम के परम भक्त थे। चित्रकृट, श्रयोध्या श्रादि तीर्थस्थानों में बहुत दिनों तक रहे।

तेगवहादुर—सिक्लों के नवें गुरु।

त्यागराज -दित्य के एक सन्त कवि ।

दीनदयाल (१८५६-१६१५ संवत्) वावा दीनदयाल की श्रान्योक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह काशी में रहते थे।

दूलस—दूलम दास सतनामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास के शिष्य थे। यह रायवरेली के सोमवंशी च्लिय थे।

देवेंद्र—ब्रह्मसमाज के मुख्य संवालक महर्षि देवेंद्रनाथ टक्कुर महाकवि रवींद्र नाथ के विता थे । धन्नधना — रामानन्द जी के एक शिष्य।

नरसी – नरसी मेहता ज्तागढ़ (काठियावाड़) के एक निर्धन भक्त ब्राह्म थे। यह १४५०-५० के मध्य हुए होंगे। एक बार कुछ साधुक्रों ने एक हुगड़ी सेठ सांवलदास के नाम लिखने का विशेष आग्रह किया। लाचार होकर उन्होंने हुगड़ी लिख दी। श्री कृष्ण ने अपने मक्त की लाज रखने के लिए सेठ सामलदास के रूप में उस हुगड़ी का भुगतान कर दिया।

नरहरि?-गोखामी तुलसीदास के गुरु।

नवनाथ — =४ विद्धों के समान नवनाथ भी प्रसिद्ध हैं। इनके नाम हैं—नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सन्य नाथ, भीम नाथ, गोरत्त् नाथ, चर्षट, जलंबर ग्रौर मलयार्जुन।

नार्गाजुन-एक सिद्धनाथ जो संवत् ७०२ में थे।

<sup>ै</sup> तुका महत्तो नेत्रीं केबी श्रोबखत्य । तटस्थ तें ध्यान विटेवरी ॥ तुकाराम कहते हैं मेरे नेत्रों में ईंट पर खड़ी विट्टल यगवाम् की सूर्ति बस गई है । र अंदर्ज गुरु पद कंज क्रपासिंध नररूप हरि ।

नामदेव—(सम्बन् ११६६-१२७२) यह सताग जिला के दर्जी के पुत्र थे। पीछे पंदरपुर के विटोशा के मन्दिर में भगवान् की पूजा में अपना दिन विताने लगे। मराठी में इनके अभंग प्रसिद्ध हैं। हिन्दी में भी कुछ रचना मिलती है। ज्ञानदेव इनके ही समय में थे। एक बार सन्त परीज्ञा का निर्णाय हुआ। उस गाँव का कुम्हार पिटना लेकर एक-एक सन्त को पीटने लगा। अन्य सन्त जुपचाप आधात सहते रहे किन्तु जब वह नामदेव की ओर बढ़ा तो वह विगड़कर लड़ने लगे, तब उस कुम्हार ने कहा नामदेव को छोड़ और सब बड़े पक्के हैं। भक्तमाल में इनके अनेक चनकार लिखे हैं विटोबा की मृति का इनके हाय से दूच पोना, शिव मन्दर के द्वार का इनकी और घम जाना इत्यादि।

निश्चलदास—सन्त कि निश्चल दास ने विचार सागर नामक एक पांडित्य पूर्ण वैदांत का प्रंथ बनाया।

निहालचन्द्र—सिक्लां के नामवारी पंथ के वर्तमान गुरु संत निहालसिंह।

पीपा-रामान'द के एक शिष्य थे जो राजा थे।

पृरग्पसल—एक भक्त जो गुरु गोरजनाथ के शिष्य थे। इनकी कामांघ सौतेली माँ ने ग्राँखें निकलवा कर कुएँ में गिरवा दिया था। गोरखनाथ ने इनको कुएँ से निकालकर फिर ग्राँखों को ग्रन्छा किया।

पाँहारी—गाजीपुर के प्रसिद्ध पोहारी वावा बनारस के एक गाँव में पैदा हुए थे। गाजीपुर में अपने मामा के पास इन्होंने विद्या प्राप्त की। काशी के एक कंदरावार्श साधु से इन्होंने गुरु दीज्ञा ली। गाजीपुर में धरती में सुरंग बनाकर उसी में तपस्या करने लगे। यह इतने संयमी थे कि थोड़ी सी नीम की पितयाँ या एक दो मिर्च खाकर ही रह जाते थे। सुरंग में विना खाये पिये महीनों तप करते रहते थे। इसलिए यह पौहारी (पवन + आहारी) के नाम से प्रसिद्ध हुए। अंतिम समय जानकर अपना शरीर अगिन पर आहुत कर दिया। प्रसिद्ध स्वामी विवेकानन्द की इनमें बड़ी श्रद्धा थी।

वंदा—वंदा वैरागी वड़ा वीर पुरुप था। उसका अप्रली नाम माथोदास था। उसने गुरु गोविंद से अपृत छका था तब से वह गुरु का वंदा हो गया और पंजाब मेजा गया, वहाँ पर उसने मनुष्यों के दुख दूर करने ओर दुवंतों को निर्देशी मुगल स्वेदारों से रहा करने में सहायता की। उसने गुरु तेगवहातुर के हत्यारों पर आक्रमण किया और सरहिन्द के मृतेदार को लड़ाई में मार डाला, वंदा ने बहुत से मूबों को जीत लिया। बादशाह बहादुर शाह स्वयं बड़ी सेना लेकर पंजाब आया। उसने खालाता की सहायता से मुसलमानों को कई स्थानों पर परास्त किया। अंत में वह गुरुदासपुर रें पिर गया किया निरुत की निरुत है है पहींचे तक लड़ना रहां। साही नेना के अपनत ने अपनी मुन्देश किया का का वान वान विवा । परतु असेन याने वंदा के कैनिक वकड़ किये गये। बंदा असेन वो का होता को साही के साम प्रकार के साम असे साम की साम की

पंजा पाचग---- किया के एक मिल्ड मर्वया । वहाँ इनके माम एक इमली का ध्वा अस्ति है जिसकी रांचियाँ वर्ष वंता प्रमंत स्वर को सुदे जा करें। के लिए समार्थ हैं। इनके जियब में यह कहानी पिट्ट के कि एक बार जानमेंस से इनकी प्रतियंगिया हो गई। इन्होंने अपनी बीखा के स्वर से पहुंत से एमें की प्रका लिया और एक प्रय मूग के गले में प्रक्षपाला चाल दी! बाजा बंद होते ही स्वर अपने अपने प्रवास पर्व के पर्व प्रयास की प्रवास की खेला की प्रवास की किया अपनी की की अपनी की की खेलां की बहुत अपना किया किया अस्पता रहे। बीज, बायरे ने अपनी पीणा के प्रभाव से फिर डर्श मालावाले सूग की खेला लिया!

भर्न हिरि-देखिए उल्लिखित गोपीचंद । मरस्यंद्र नाथ-गुरु गोरखनाथ के गुरु थे जिनको जनता मछंदर नाथ कहती है । महीधर-एक वेदभाष्यकार।

सहें हु-सहाट् अशोक के पुत्र जो अपनी वहन के साथ वौद्ध-धर्म का प्रचार करने लंका गये थे।

मीरा —मीरा वार्ड का जन्म मंत्रत् १५७३ में हुछा था और उदयपुर के महाराणा कुमार मोजराज के साथ विवाह हुछा था, थोड़े दिनों के पश्चात इनके पति का स्वर्गवास हो गया। यह कृष्ण भक्त थीं। ''मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई।'' श्रादि श्रनेक पद इन्होंने कृष्ण-भक्ति के बनाये।

रंगाचार्य स्वामी रंगाचार्य रामानुज सम्प्रदाय के विशान् आचार्य थे। दिल्ला से आकर बृदाबन में प्रसिद्ध रंगनाय का मंदिर वनवाया। सेठ लखमीचन्द्र के छोटे भाई सेठ राधाकृष्ण जैन धर्म छोड़कर इनके हो गये।

रामकृष्ण — स्वामी रामकृष्ण परमहंस, एक उच्च कोटि के संन्यासी, स्वामी विवेकानन्द के गुरु थे !

रामतीर्थ—यह १८७३ ई० में पंजाब के गोस्वामी हीरानन्द के यहाँ उत्पन्न हुए । २१ वर्ष में एम० ए० पास कर प्रोफेसर हो गये। इन पर घन्ना भगत का विशेष प्रभाव पड़ा। संसार से विरक्त हो १८६६ ई० में संन्यासी हो गये और इनका नाम तीर्थराम से रामतीर्थ पड़ा। इनके प्रभाव-शाली व्याख्यानों ने धूम मचा दी। १६०६ में दिवाली के दिन निर्वाण प्राप्त किया।

रामदास—(१) एक महाराष्ट्र महात्मा शिवाजी के गुरु थे। (२) सिक्लों के चौथे गुरु। १५३४ ई० में पैदा हुए। बचपन में इनको जेठा कहते थे। इनके पिता वचपन में ही मर गये थे। गुरु अमरदास इनके अन और सच्चाई से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी फन्या इनको ज्याह दी। १९७४ में यह गुरु की गद्दी पर बैठें। इन्होंने एक ताल वनवाया जिसका नाम अमृतसर रखा गया और उसी नाम से आजकल वह शहर भी प्रसिद्ध है। अकबर भी इनसे भेंट करने आया था। १६८१ में इनका स्वर्गवास हो गया और इनके छोटे पुत्र अग्रु न गद्दी पर बैठें।

विवेकातन्द—एक प्रसिद्ध संन्यासी जो स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे, यह वक्तृता देने में वर्षे कृशल तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे, इन्होंने कई वार विदेश-यात्रा की।

विष्णादिगंबर--गहाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध गायनाचार्य।

विष्णास्य -- देशिए चाराक्य।

विष्णुशर्मी-दंबदंब के रचिला।

शिसन्नत्रताल-- तथा स्वार्ग। सम्प्रदान के एक गुरु जो कोपागंज (बनारस) में रहते थे।

सन्ता—एक क्याई महा को गालिनागर की बटिया से मांस तीलकर वेचता था। एक बाह्यस यह मुग्ति कर्न देखकर उसने अविशास को गाँव जाता। उस महा से वियोग होने पर समझान को गई व्याकुलना पह ग्रीर गत को उस बाधना है सान में कहा, हमको सदना के ही पर पहुँचा हो। समेरे हो बाह्यम सालिग्राम को उसके यहाँ दे ग्राचा।

सुंदरशाम-दादृश्याल के शिष्य, (जना स॰ १९५२ में देहांत संवत् १७४६ में हुआ) शिर्मुख पंथियों में केवल यही संख्यत के विषान थे। इनकी कविया साहित्यिक और सरस है।

सेन-एक भन्न नाई जो समागन्द का शिष्य था। 🗽

सेवरी—शयरी मीलनी जिलने प्रेम-भिक्त के कारण सम को जुट़े बेर खिलाये थे । हरिकिशन — सिक्खों के आटवें गुरु यह गुरु हरिराय के पुत्र थे । १६८६ ई० में कीरत-पुर में पैदा हुए, १६६४ ई० में चेचक से मृत्यु हुई।

हरिगोविंद — सिक्खों के छुटे गुर १५६५ में पैदा हुए। यह दोनों तरफ टो कृपाण रखते थे जिनका नाम निगीपीर्थ था। हरि मंदिर के सामने एक ऊँचा चब्तरा बनवाया जिनको अकाल तख्त कहते हैं। गुरु का नाम सच्चा बादशाह पड़ा। सिक्खों को हथियार चलाना सिक्याया गया। जहाँगीर और सिक्ख गुरु में भित्रता हो गई। किन्तु शाहजहाँ से लड़ाई हो गई और चार युद्धों में शाही सेना को परास्त किया। १६४४ में गुरु का देहांत हो गया।

हरिदास — स्वामी हरिदास श्रकवर के शासन काल में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हो गये हैं जिनकी तानसेन गुरुवत मानते थे। श्रकवर जिनका गाना सुनने के लिए वजा लालाधित था किन्तु इन्होंने उसके सामने गाना स्वीकार न किया। इस पर तानसेन ने जानबूफ कर गाने में एक श्रशुद्धि कर दी तो इन्होंने उस गाने को शुद्ध करके गाया। इस प्रकार श्रकवर को उनके मुख से गाना सुनने का श्रवसर मिला।

हरिराय—सिक्लों के गुरु हरिराय वि० स० १२६३ में कीरतपुर में हुए। यह वचपन से ही इतने दयालु हृदय के थे कि व्यर्थ एक फूल का तोड़ना भी नहीं सह सकते थे। आलेट में भी पशुक्रों को मारने की अपेला उनको पाल लिया करते थे। यह स० १७१८ में परलोकवारी हुए।

हेमचंद्—एक प्रसिद्ध जैनाचार्य जो गुजरात के महाराज सिद्धराज तथा उनके भतीजे कुमारपाल की सभा में रहते थे। इन्होंने कई यंथों की रचना की।

ग-गौए। शब्द

१--वर्गात्मक-राय, सिंह

२-सम्मानार्थक :--

**अ—**ञाद्रसूचक—बाबू

३—भक्तिपरक — ग्राचार्य, किशोर, कुमार, गुरु, चंद्र, चरण, जीत, दत्त, दयाल, दास, दीन, दीप, देव, घर, नाथ, नाम, नारायण, पति, पाल, प्यारा, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्रिय, वहादुर, बोध, भगत, भास्कर, भिद्ध, भूषण, मल, मान, मृति, मोहन, राम, लाल, वन, विलय, वीर, शंकर, शरण, सहाय, सागर, सिंह, सेवक, स्वरूप।

#### ४-समीक्षण

कुछ नामों में संशित्त प्रवृतियाँ दृष्टिगोचर हो ग्ही हैं जिनका विश्लेषण सम्मय नहीं। श्रगद सिक्लों के गुरु लहना तथा बालि के पुत्र का नाम है। श्रजुन पार्थ तथा सिक्लों के पाँचचें गुरु का

े बेर बेर वेर से सराहें बेर बेर बहु,
रिसक बिहारी देत बन्धु कहें फेर फेर ।
चालि चालि सालें यह बाहू तें महान मीठो,
बेहु तो लघन यों बखानत हैं हेर हेर।
बेर बेर देवें बर शवरी सुबेर बेर,
तोऊ रघुपीर बेर बेर तेहिं टेर टेर!
बेर जिन खावो बेर बेर जिन खावो,
बेर जिन खावो बेर खावो कहें बेर बेर।

नाम है। ग्रानन्द बुद्ध के शिष्य का नाम तथा ग्रातःकरण की एक इचि है। यह आशीर्याद देने में भी प्रयुक्त होता है।

देवेंद्र-कवीड रवींड़ के पिता महिंप देवेंद्रनाथ ठाकुर तथा इन्द्र का बोधक है।

धर्म - यह कबीर के शिष्य धर्मदाय तथा सात्त्रिक धर्मपत्रति के लिए मयुक्त होता है। नरहरि गोप्यामी तुलसीदास के गुरु का नाम है और नृसिंह अवतार के अर्थ में भी आता है। वैज (१) प्रसिद्ध मंगीतज्ञ वैन बाबरे (२)वैजनाथ तीर्थ । महंद्र - ख्रशोक का पुत्र, गंद्र तथा शिव के अर्थ में ख्राता है। राम क्रप्ण — खामो रामकण्ण, बलुदेव खोर क्रप्ण, राम तथा कुण्ण। इस भावता-द्वय के कारण कछ नामों की संख्या पर्यात दिखलाई देती है। भक्त पुरस्माल तथा राजा गोपीचंद भत् हिर की कहानियाँ गाँव-गाँव बहुत प्रचलित हैं। इसीलिए इनके नामों के कई विश्वत रूप मिलते हैं। सिक्ख गुक्यों का प्रभाव भी स्वष्ट है। दस गुक्यों में ने प्राय: सब के नाम इस संग्रह में या गये हैं। भारत में गुरुक्रों में विशेष क्यास्था पाई जाती है। उनके लिए काल अथया स्थान की कोई वाधा नहीं। भक्तों में ऊँच नीच का भेद भी कम माना जाता है। यहां कारण है कि दिवाण के भक्त एक-नाथ, ज्ञानेश्वर, दुकाराम, स्वागराज, नामदेव, सनर्थ गुरु रामशात; वंग देश के जयदेव, देवेंद्रनाथ; पंजाब के सन्त निहालिंग्ह; गुजरात के नरसी; महाराष्ट्र के हिरदास आदि के नाम यहाँ पाये जाते हैं। भारत का प्रत्येक देश इस सत्तंग में सहायक हो रहा है । सदना कराई, सेना नाई, नाभा भंगी, धना जाट, रेदास चमार खादि ख्रांत्यज एवं ख्राछन हरिजन है इस साधु समाज के ख्रास्यंन ख्रानार्यक ख्रांग हैं। राज-परिवार की दो महिलाएँ मीरा तथा ब्राहिल्या बाई भी ब्रापनी भक्ति का सहयोग दे रही हैं। यह संमह हमारे देश के साध-सन्त गुरु ब्राटि धार्मिक प्रतिनिधियों का सच्चा ब्राटर्श उपस्थित कर रहा है।

<sup>े</sup> कोरी कबीर चमार रैदास ही जाट धना सधना ही कसाई। गीधगुनाह भरवीई हुत्यी, भरि जन्म अजामिल कीन्ही ठगाई॥ 'दास' दई इनको गति जैसी, न तैसी जपीन्ह तपीन्ह हु पाई। साहेब साँचो न दोप गने, गुन एक लहे ख समेत-सचाई॥ (भिस्तारी दास)

# नवाँ शकरण

# नीर्थ

क्रिक गणना-(१) इस प्रवृत्ति में आये हुए नामों की संख्या ३५४ है।

(२) मृल शब्द--१८३

(३) गौगा शब्द--३६

ख-रचनात्मक गणना:-

| प्रयुत्ति का नाम   | एकपदी नाम | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुषदी नाम | योग   |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| चार धाम—जगनाथ      | 2         | ₹           |             |            | ą     |
| द्वारका            | ?         | 3           |             |            | 8     |
| बद्रीनाथ           | ŧ         | १०          | ર           |            | १५    |
| रामेश्वर           | <b>१</b>  | ₹           |             | . 8        | ñ     |
| सप्तपुरी-श्रयोध्या | B         | 8 5         |             |            | 8.8   |
| श्चवंतिका          |           | १           |             |            | 8     |
| જોવ્યાં<br>-       |           | ₹           |             |            | ą     |
| काशी               | २         | ११          | १           |            | १४    |
| द्वारिका           | 2         | २           |             |            | ş     |
| मधुरादि            | 3         | ₹?          | १२          | १          | 83    |
| मायापुरी           |           | ę           | ६           | ,          | ৬     |
| इतर तीर्थ          | 54        | १६६         | ६१          | .8.        | ই ৩ ই |
| 1                  | પૂપ્      | २ ६७        | <b>=</b> 2  | ११         | ₹८५   |

### २—विश्लेषण :--

क-मूल प्रवृत्ति द्योतक शब्द :-

(१) चार धाम-

क-जगनाथ-जगनाथ, पुरई

ख-हारका-दारका, दारिका

ग-बद्रीनाथ-बद्री, बह्, बद्री

घ—रामेश्वर—रामसेत, रामेश्वर, सेतन, सेतुबंधु, सेत् ।

पुरई<पुरी । बहू<वदी<बदरी

(२) समपुरी—

त—अयोध्या—अनुद्धी, अनुध्या, अयोध्या, श्रवध, अीधू, कौशल। अनुद्धी<अनुध्या<अयोध्या, श्रीध्<श्रवध।

थ-अवंतिका-ग्रवंती।

द-काँची-कांची, कांछी।

ध—काशी—ग्रानन्दवन, कशिया, काशी, कासी, पंचकोशी। कशिया<काशी या कुशीनार कोशी<कोशी।

न-मधुरा-कोकिला, गिरवर, गिरियाज, गिरिवर, गिर्राज, गोकुल, गोधन, गोधा, गोधू, गोरधन, गोवर्धन, बिंदावन, बिंदावन, मध्रा, मध्री, मध्रन, महावन, बन्दावन, बज ।

टिप्पणी-गोवर्द्धन के विक्रिमन रूप गोधन, गोधा, गोध, गोगधन । गिर्राज<गिरिराज ।

प—मायापुरी—हरिदार, हरिदार्श । २—इतर तीर्थ

अन्तवंड, अन्यवंट, अलैवर, अचल, अचलू, ऋपिकेश, कड़ी, कड़े. कड्डी, कढ़ा, कमतू, कमसान, कामता, कुमारी, कुढ, कुलच्चेत्र, चुंत्र, लिरोधर, गंगा सागर, गंगोत्री, गया, गयारी, गयात् गिरिनार, गिरिविंध्य, गुप्तार, गोकरण, चित्रकृट, चौहर्मा, चौहरिया, चौहारी, जगमंदर, जगेश्वर, जोगमंदर, भूँसी, तखत, तीरथ, तीर्थ, तुंगल, त्रिवेर्गा, थरिया, देव प्रथाग, धनुकचोत्र, नन्दाचल. नाथ, नाथ, पथाग, पराग, परागा, परागा, पराग, पाटन, विलक्षिन, पुष्कर, पुहकर, पाकर, पोलर, पोहकर, प्रतिष्ठान, प्रभास, प्रयाग, प्रयागी, प्राग, विसराम, वंशी, मनिकार्णका, मनिकारण, मनोकनिक, मिथिला, मेहरू, राजगिरि, राजगृही, रामसरोवर, रामसागर, लोलार्क, वंकट, विंध्य, विंध्याचल, विश्राम, वंकट, व्यंकट, शत्रुंजय, शिवकोटि, संगत, संगम, सम्मल, ऑची, सागर, सारनाथ, सिंहाचल, हरगिर, हरिहर, हिंगलाज, हिंगा, हिंगू, हिमराज, हिमाचल, हिमेंद्र ।

विकसित रूपों के तत्सम रूप-

श्रखेवर<श्रत्वयवट । कर्ड्डा<कर या कर्णिका । कमन्<कामता , कामदा । कुलत्तेत्र< कुरुच्चेत्र । खिरोधर<चीरोदर । गयार्ग, गयास् < गया । थरिया<स्थली । पयाग, परग परागी, प्राग<प्रयाग । पुहकर, पोकर, पोखर, पोहकर<पुरकर । मनोकनिक<पणि कर्णिका । मैहक<िमिटर । वंकर व्यंकर<वेंकर।

ख-मल शब्दों की निरुक्ति

फ-जगन्नाथ -यह धाम उड़ीला प्रांत में समुद्र के तट पर स्थित है। इसे पुरुषोत्तमपुरी भी कहते हैं। यहाँ पर निवास करने से सारूप्य मुक्ति भिलती है। ज्येष्ठ भास की पूर्शिमा को पुरी में स्नान करने से बड़ा पुरुष होता है क्यांकि पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदी, तालाब, बावली, कुआँ ग्रीर कंड हैं वे सब इस मास में यहाँ रायन करते हैं और ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को उठते हैं, इसीलिए दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है, यहाँ पर हिन्दू भगवान् का प्रसाद खाने में छुत्राछत का विचार नहीं करते । रथयात्रा यहाँ मुख्य उत्सव है जो खाषाढ शुक्ल द्वितीया से ख्रारम्म होता है ।

ख-द्वारका, द्वारावती-यह बढ़ादा राज्य में समुद्र के तट पर है। मथुरा से आकर श्री कृष्या ने इसे बसाया था; इसका श्रिधकांश भाग एसुद्र में डूब गया है और श्रव एक टापू पर श्री कृष्ण के महल दिखलाये जाते हैं।

ग-बद्रीनाथ - हिमालय पहाड़ में गंगोत्री के निकट समुद्र के धरातल से २३२०० फीट कँचा है यहाँ पर वर्फ जमी रहती है, केवल गिमेशों के दिनों में ही यात्री विष्णु भगवान का दर्शन कर एकते हैं। इस बदरिवन की तपीभूमि में नरनारायण, मास, कृष्ण, शङ्करादि, अनेक ऋषि मुनियों ने तप किया था। रुद्र का कपालमोचन यही हुन्ना था।

घ - सेतुबंध रामेश्वर - यह धाम धुर दिल्ला में है, श्रीरामचंद्र ने लंका जाते समय समुद्र का पुल बराया या और शिव की एक नृति स्थापित की थी। इसी लिए इस मृति का नाम रामेश्वरम् है, अब भी होना और मारत के बीन में होट होटे बपुश्चें की एक श्रेंबला है जो पुल के अवशेष भगलांचे जाते हैं। इन्हीं डीपी में ते अधम में समेहचरन का मंदिर है।

सप्तपुरी:-

<sup>े</sup> बड् सह<sub>्स्</sub>ोर्चस् ।

त—श्रयोध्या, अवध, कोंशल — भगवात् शी रामचंद्रजी की जन्मभूमि तथा इच्चाकु वंशी राजाश्रों की राजवानी श्रयोध्या सरम् (पाधरा) नदी के दिल्ला तट पर स्थित है। प्राचीन काल में यह एक विशाल नगर था। चैत्र की रामनौभी पर बड़ा भारी मेला लगता है।

थ—अवंती (उज्जैन)— अवंती मालवा प्रदेश में शिप्रा नदी पर स्थित है, यहाँ पर सांदीपित गुरु का गुरुवृल था। राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। यहाँ महाकालेश्वर शिव की मूर्ति है। १

द्—कांची — कांजीवरम् दिख्ण का मुख्य तीर्थ है। यह दो भागों में विभाजित है, शिव कांची, विष्णु कांची यहाँ पर रामानुजाचार्य सम्प्रदाय का प्रधान मठ है।

ध—काशी—गङ्गाजी के किनारे हिन्दुश्रों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान तथा संस्कृत का केंद्र है। यहाँ पर विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। वनारस के योग से वने हुए नाम स्थान प्रवृत्ति में लिखे गये हैं।

न-वज के तीर्थ:-

गिरिराज, गिरिचर, गोकुल, गोवर्धन, विंद्रावन:—ये तीर्थ ब्रज मंडल के अन्तर्गत भगवान् कृष्ण की लीलाओं के स्थल हैं। श्रीकृष्ण के सम्पर्क से ब्रज अत्यंत पुनीत एवं गौरवशाली हो गया है। इसकी व्युत्पत्ति यह है ''ब्रजित अस्मिन् जना श्रीकृष्णप्राप्त्यर्थमिति ब्रजः'' अर्थात् श्रीकृष्ण भगवान् से मिलने जीव यहाँ आते हैं। पशु जहाँ अधिक रहते हैं उसे भी ब्रज कहते हैं। मथुरा और वृन्दावन के आसपास ५४ कोस तक ब्रज का विस्तार है। इसमें बाग्ह महावन, अनेक उपवन, चार निद्याँ, पाँच सरोवर, पाँच पर्वत, अगिशत मठ, मंदिर, कुण्ड आदि हैं। यहाँ पर भगवान् कृष्ण ने अलौकिक लीलाएँ की हैं जिससे मक्त उनके दर्शनों को लालायित रहते हैं।

को किला — नन्द गाँव के पास को किला वन के सबन बुद्धों की कुजों में श्री कृष्ण कोयल की भाँति बोले थे। इसी से इनको को किलास्वरभूषण भी कहते हैं।

युन्दावन यह किंवदंती है कि वृन्दावन में मंदिर श्रीर बंदर हैं। यहाँ मंदिरों की संख्या ५००० से उपर है श्रीर बंदरों की तो कोई गणना ही नहीं। किसी ने कहा है "विंदरावन में बँदरावन। भजन करत हैं साधू जन।" यहाँ के मुख्य मंदिर युगलिकशोर का मंदिर, वाँकेविहारी का मंदिर, राधा वल्लभ का मंदिर, राधारमण का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, गोकुलानन्द का मंदिर, मदनमोहन का मंदिर, गोपेश्वर महादेव का मंदिर, लालावाबू का मंदिर, रंगनाथ का मंदिर, गोविन्ददेव का मंदिर, किशोरीरमण का मंदिर श्रादि हैं। बृंदावन में तीन ही श्री विग्रह स्वयं मकट तथा प्राचीन माने जाते हैं:—हरिदास स्वामी के वाँकेविहारी, गोपाल मह के राधाराण ग्रीर हित हरिबंश के राधावल्लभ, इनके श्रादिरिक्त यहाँ पर श्रानेक पवित्र स्थान हैं जहाँ पर प्रवासनिव्हारी श्री कृपणनम्द ने गोप-गोपियों के साथ श्रानेक श्रातीकिक लीलाएँ की हैं।

<sup>ै</sup> उन्जीन के नाम : श्रमरावती, कुमुद्रती; पशायती, कुमस्थली, श्रयंती, श्रयंतिका, विशासा, कनकश्रमा, उन्जियनी ।

र माजुष हों तो वही 'रसलानि' बसों वज गोकुल गाँव के खारन। जो पश हों तो कहा बस मेरो चरों जित नन्द की धेनु में भारत।। पाइन हों तो वही जिरि को, जो धरयो कर खूत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करों सिलि, कालिंदी कुल कदंब की डारन। (रससान) व वेदहुमे स्वाय मा सुन्दाविणिने हुमे हुमे पश्य। बन्दजनिता सूत्वा अतिभिरिहैवावलोकितंबस।।

मायापुरी (हरिद्वार) — हरिद्वार श्रीर वनलल के बीच में स्थित थी। इस पुरी में राजा वेशु का किला था, श्रव केवल खंडहर रह गये हैं। यहाँ हरि की पौटी प्रसिद्ध स्थान है। प्रति बाग्ह वर्ष में कम्म का मेला नगता है।

इतर तीर्थ - ग्रज्ञयवट, यह पवित्र ग्रज्ञयवट प्रयाग में किलो के भीतर है।

याचल-ग्रलीगढ़ का अचल तालाव प्रसिद्ध है वहाँ ग्रचलेश्वर महादेव का मन्दिर है।

ऋषिकेश—हरिद्वार से १४ मील उत्तर की श्रोर है एसको ह्पीकेश भी कहते हैं। भरतजी ने यहाँ पर तपस्या की है श्रोर उनका एक मन्दिर भी है।

कड़े—इलाहाबाट जिले में कड़ा में शीतला देनी का मन्दिर है। यहाँ सती का कर-श्राभूषण (कड़ा) गिराथा जिससे इस्थान का नाम कड़ा पड़ा।

कमसान--(उ० प्र०) गाँव में देवी का मन्दिर है।

कामता—चित्रक्ट का कामदिगिरि तीर्थ । कुमारी—भागत के दिव्य में कन्या कुमारी अन्तरीप, यहाँ पर देवी का एक विशाल मंदिर है ।

कुरू—दिल्ली के पास कुरुचेत्र में कौरव पांडवों में महाभागत का युद्ध हुत्रा था। सूर्वप्रहरण के समय यहाँ कुएड में नहाने का बड़ा माहात्म्य है।

खिरोधर-चीर सागर (मथुरा में एक ताल) ।

गङ्गासागर—वंगाल की लाड़ी में गंगा के मुहाने पर गंगासागर तीर्थ है।

गंगोत्री-हिमालय पर्वंत में गंगा जी का उद्गमस्थान है।

गया, गयारी, गयालू—गया हिन्दुक्रों क्रीर बौद्धों का तीर्थस्थान है। यहाँ पर पितरों को पिंडदान किया जाता है। गय दैत्य की देह पर वसने से गया नाम पड़ा।

गिरिनार—जैनियों का तीर्थ है। काठियावाड़ प्रान्त में एक पर्वत है। यहाँ २२ वें तीर्थ कर नैमिनाथ मोह्याम को गये। जूनागढ़ शहर के पूर्व १० मील की दूरी पर है श्रीर समुद्र के घरातल से ३६७५ भीट है, इसे हिन्दू, जैन तथा बौद्ध श्रादर से देखते हैं।

गिरिविंध्य— मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पर विंध्यवासिनी देवी का मन्दिर है यहाँ प्रायः सभी अवतारों के मन्दिर हैं।

गुप्तार - काशी से नौ मील गुप्तार घाट पर श्री हरि का मन्दिर है।

गोकरण—खीरी जिले में गोकरणनाथ का मन्दिर है। इस नाम का तीर्थ टिलिण में भी है। चित्रकृट—बाँदा जिले में चित्रकृट तीर्थ पयस्विनी के तट पर स्थित है जहाँ पर बनवास के समय सीता, राम, लद्मण ने निवास किया था। गोस्वामी तुलसीदास भी यहाँ बहुत दिनों तक रहे थे।

चौहरजा-प्रतारगढ़ के पास चौहरजा गाँव में चौहरजादेवी का मन्दिर है।

जगसंदर—जोधपुर के महाराज जगतिवह ने भील में एक सुंदरप्रयाद का निर्माण कराया जिसको जगमन्दर कहते हैं। (ईर्वरवाची भी हो सकता है।)

जागेशवर—फतहपुर चिले में एक स्थान है जहाँ पर महादेव का मन्दिर है। जोगभंदर—वह बोग नावा का मन्दिर प्रतीत होता है।

मूंसी (< / भूतसना)—यह तीर्थ इलाहाबाद के पार गंगा के दूसरे तट पर स्थित है इसका पुराना नान प्रतिष्टान पुर था "प्रधेर नगरी गबरगंड राजा, टका सेर माजी टका सेर खाजा" यह जिल इसे के लिए प्रसिद्ध है। राकराचार्थ के गुरु कुमारिल मह ने तुपानल में जलकर यहीं प्रासा विश्वन किये थे।

<sup>&</sup>quot; बरहर हे पास संगा हा समरेखा बाट हैं।

तखत- सिक्खों के तीर्थ तखत कहलाते हैं।

तुंगल (तुंग)— हिमालय पर एक तीर्थम्थान जहाँ पर तुंगनाथ महादेव का मन्दिर है।

त्रिवेसी-प्रयाग में वह स्थान जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का संगम है।

थरिया-फतेहपुर जिले के थरिया गाँव में शीतला देवी का मन्दिर है।

देवप्रयाग-टेहरी राज्य के ग्रांतर्गत एक तीर्थस्थान।

नंदाचल—दिव्यणि हिमालय की एक चोटी जो २५००० फुट ऊँची है। (कदाचित् झज का कोई पहाड़ी टीला।)

नाथ — उदयपुर राज्य के ग्रांतर्गत नाथद्वारा एक तीर्थ जहाँ वल्लभ सम्प्रदाय के वैष्णावीं का एक प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर है जिसमें श्री नाथजी की मूर्ति स्थापित है।

प्रयाग—गंगा जमुना के संगम पर प्रसिद्ध तीर्थ है। यह तीथों का राजा माना जाता है। श्राज-कल इसे इलाहाबाद कहते हैं। एक प्राचीन श्रच्यवट प्रयाग के किले के भीतर है, दूसरा गया चेत्र में है। पुराण के श्रनुसार इसका नाश प्रलयकाल में भी नहीं हुश्रा था इसी से इसका नाम श्रच्यवट पड़ा। इसके पूजन करने से श्रच्य फल मिलता है। श्रलोपीदेवी, वासुकीनाग, भरदाज श्राश्रम श्रादि दर्शनीय पुराय स्थान हैं। प्रतिवर्ष माघ मास में संगम पर एक मेला लगता है जो एक मास तक रहता है। प्रति वारहवें वर्ष कुम्म मेला होता है। यहाँ पर ब्रह्मा के श्रनेक यह (याग) करने से प्रयाग कहलाया।

पादन—गोंड़ा जिले में पाटन में देवी का एक मंदिर है। पिलखिन – यह उत्तर प्रदेश के पच्छिम में एक गाँव है जहाँ पर देवी का मंदिर है।

पुष्कर—ग्रजमेर के पास पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा की का मंदिर है। यहाँ एक ताल है जहाँ स्नान करने का बड़ा पुरुष है। पुष्कर तीर्थों का गुरु माना जाता है।

प्रभास-प्रभास चेत्र में, सोमनाथ महादेव का इतिहार-प्रसिद्ध मन्दिर है। वह काठिया-

विसराम (विश्राम)—मथुरा में जमुना के तट पर विश्राम वाट है, जहाँ पर श्री कुच्या ने कंस को मारने के बाद विश्राम लिया था श्रथवा सांसारिक पथिकों को यहाँ पर विश्रांति मिलती है। इस घाट पर दितया के महाराज ८१ मन सोने से श्रीर काशी नरेश तीन मन सोने से तले थे।

बेनी-देखिए त्रिवेणी।

मनिकर्शिका-काशी का एक तीर्थ की गंगा के किनारे है।

मिथिला--राजर्पि जनक की नगरी जिसे त्राजकल तिरहुत कहते हैं।

मैहरू—मैहर राज्य में शारदा (तुर्गा) का मन्दिर है। मैहर की देवी के आलहा बड़े उपासक थे।

राजगिरि, राजगृही—बिहार प्रांत के एक प्राचीन नगर का नाम । यह बुद्ध बिहार के लिए प्रसिद्ध है।

रामसरोवर, रामसागर—तीर्थस्थान । लोलाक-काशी में एक तीर्थ का नाम ।

<sup>ै</sup> सितासिते वय तरंग चामरे नद्यौ विभावे सुनि-भानु कन्यके। नीखातपत्रं वट एव सासात् स वीर्थराजी जयति प्रयागः॥ (रसुवंश)

वंकट, वंकट '-- वंचवरी में एक पर्वत ।

विध्या, विध्याचल-भारत के मध्य में एक पर्वत जिस पर विध्यवासिनी देवी का मन्दिर है। श्रु जय-शत्रु जय का मंदिर पालीयना राज्य में एक पहाड़ पर है। इसमें इतनी सीढ़ियाँ हैं कि यात्री चढ़ते-चढ़ते थक जाता है। यहाँ ६६ बार चढ़ने और मंदिर की परिक्रमा देकर उतरने तथा जिनदेव की पूजा करने का वड़ा माहात्म्य समभा जाता है। यहाँ के मंदिर अत्यंत सुन्दर हैं। कार्तिक पृश्मिम को शत्रुंजय की यात्रा होती है।

शिवकोटि—इलाहावाद में शिवकोटि नामक तीर्थ स्थान है। यहाँ पर एक कोटि शंकर बतलाये जाते हैं। सायन में मेला लगता है।

संगत - वह स्थान जहाँ राघा स्वामी मत के मानने वाले ग्रापने गुरु के पास एकत्रित हो सस्मा करते हैं। २--वह मठ जहाँ उदासी या निर्मले साधु रहते हैं।

संगम - गंगा-जमुना जहाँ मिलती हैं उसे संगम कहते हैं।

सम्भल-मुगदावाद में एक नगर जहाँ पर कल्कि श्रवतार होने वाला है।

साँची-मृपाल राज्य में साँची का वौद्ध स्त्प प्रिवेद हैं।

सागर-देखिये गंगा सागर।

सारनाथ—बनारस से ४ मील उत्तर-पिच्छम में एक तीर्थ स्थान जहाँ पर शिव का एक मिन्द्र तथा एक बड़ा बौद्ध रत्प है। बुद्ध का धर्म चक्रप्रवर्तन यहीं से आरम्भ हुआ था।

सिंहा चल-इस पर्वत पर नरसिंहजी का मन्दिर है जो ६८८ सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद मिलता है। मूर्ति सदा चन्दन से ढकी रहती है। यहाँ कार्तिक में बड़ा भारी मेला लगता है।

हरगिरि-कैलास में शिव निवास करते हैं।

ह्रिहर—न्तेत्र विहार प्रांत का एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर कार्तिक के महीने में एक मेला लगता है।

हिंगलाज - कराँची से ८० मील उत्तर में है। वहाँ पर श्रॅंधेरी गुफा में ज्वाला देवी के दर्शन होते हैं।

हिमाचल-भारत के उत्तर में प्रसिद्ध हिमालय पर्वत श्रेणी। श्रास्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयोनाम नगाधिराजः। (कालिदास)

ग--गौरा शब्द

१-वर्गात्मक-राय, सिंह, सिनहा ।

२ - भक्तिपाक--कुमान, कृपाल, कृष्ण, गोपाल, चंद्र, चरण, 'जित, जीत, ध्वज, दत्त, दयाल, दास, दीन, नन्द, नाथ, नारायण, निवास, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, बक्स, बहादुर, मिण, मल, माधव, रमण, राज, राय, लाल, वासी, विशाल, शंकर, शरण, श्याम, सहाय।

टिप्पणी—तीयों के साथ देववाची नाम (कृष्ण, गोपाल, शंकरादि) उस स्थान की मूर्ति-विशेषाकी श्रोर संकेत करते हैं।

पित्र तथा सुंदर वेंकटाचल की कथा इस प्रकार है। एक बार आदिशेष तथा पतन देव में यह विवाद छिड़ा कि हन दोनों में से कौन अधिक बली है। शेषनाग सुनेर पर्शत से कसकर जिपट गया। वाशु ने बसे अपने प्रथल वंग से उड़ाने का महान् प्रयास किया। इस संपर्ध में सुमेर का एक छोटा सा दुकड़ा हुटकर दक्षिण में स्वर्णमुखी नदी के तट पर आ गिरा। यही वेंकटाचल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह त्रिपती गिरिमांना का एक अंश है। इस तीर्थ के आदिवराह के संदिर में श्री निवास तथा पशावती विराजमान हैं।

## समीक्षण

हिन्दु धर्म में तीथों का महत्त्व भी ऋत्यधिक दिखलाई देता है। ये पुराय द्वेत्र पेशावर से पुरी तक एवं कश्मीर से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैले हिए हैं। प्रधान तीर्थ गंगा जस ना त्रादि नदियों के तट पर, समुद्र के पास एवं पर्वतों के पार्श्व।में त्रावस्थित हैं। प्रकृति सींदर्य, साधु महात्मात्रों का सत्संग तथा धर्मांपदेश, पुर्य सिलला सरितात्रों में स्नान, भगवान् के प्रतीक! के दर्शन न्नादि कई कारगों से तीर्थ स्थान मुक्ति के मार्ग समक्ते जाते हैं। यहाँ पर तन की न्नप्रवित्रता तथा मन की दुर्वीसना के दूर होने से मनुष्य इन्हें स्वास्थ, सुख, शांति तथा स्वर्ग की प्राप्ति के साधन मानते हैं। इसीलिए यातायात की अनेक अमुविधाएँ होते हुए भी लोग चार धाम और सप्तपुरियों की यात्रा करना आवश्यक समभते हैं। अधिकांश तीर्थ शिव के परिवार तथा विष्ण एवं उनके ग्रवतारों से सम्बंध रखते हैं। पूर्व में साकेत-सम्भवा-रामदिन चर्या स्रोतस्विनी उत्तर में मिथिला से परावर्तित हो प्रयाग, चित्रकूट, पंचवटी को स्पर्श करती हुई रामेरवर तथा घनुषकोटि के सन्निकट समुद्र से मिल जाती है। दितीय धारा कृष्णालीला के रूप में वज के मधुरा चंदावन से उद्भूत हो कुरुचेत्र ग्रादि स्थलां का पवित्र करती हुई, पश्चिम में समुद्रस्थ द्वारका तक पहुँचती है। इन दो धर्म धाराश्रों के पावन प्रभाव से अनेक स्थल पुराय तीर्थ बन गये हैं। विष्णु का सम्बंध चार धाम तथा सप्तपुरियों से माना जाता है। गंगा जी ने भी अपने तटस्थ अनेक नगरों को अपने पुनीत जल से तीर्थ बना दिया है। शिव तथा पार्वती का प्रभाव भी ग्रत्थन्त विश्तृत तथा व्यापक दिखलाई देता है। द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों के अतिरिक्त अनेक अपरिचित बन, पर्वत, टीले आदि इनके प्रमाव से तीर्थ संज्ञ हो पुजने लगे हैं। सती के ५१ सिद्ध पीठ प्रसिद्ध हैं जहाँ पर उनके शव के ५१ लंड होकर गिरे हैं। प्रयाग में कड़ा, प्रतापगढ़ में चौहरजा आदि ऐसे ही पुराय स्थल हैं। सूर्यादि अन्य देवों के भी कुछ तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त जैनियों के तीर्थ करों के, सिक्लों के गुरुस्रों तथा धर्म प्रवर्तकों के जन्म एवं निर्वाण-स्थल भी तीर्य माने जाते हैं। बौद्धों के भी कुछ प्रसिद्ध तीर्थ हैं।

तीथों में बहुधा देवताश्रों के नाम के कुगड़, ताल, सागर, घाट, मिन्दर, ठीले श्रादि तीर्थ तुल्य पवित्र स्थान होते हैं जहाँ पर प्रायः बच्चों का मुंडन कराया जाता है। बहुत से नाम उनसे सम्बद्ध देवों के नाम पर ही रख लिये जाते हैं। कभी-कभी स्थान या भक्त विशेष के नाम से भी देव प्रसिद्ध हो जाते हैं।

प्रस्तुत नामों में तत्सम तथा विकसित दोनों प्रकार के शब्द पाये जाते हैं। इससे विदित होता है कि ये नाम शिक्तित तथा अशिक्तित दोनों वर्ग के मतुष्यों में प्रचलित हैं। नदियों के सदश यहाँ पर भी वही तीन मनोवृक्तियाँ कार्य कर रही हैं। तीर्थ की पुरुष भावना से, उनकी पनौती मनाने से अथवा वहाँ पर उत्तक होने से थे नाग रखे गये हैं।

# दसवाँ प्रकरण

# धर्म-ग्रंथ

१-नगाना

क-क्रमिक गराना

१-नामों की संख्या ६५

२-- मृल् [शब्दों की संख्या २२

३--गौरा शब्दों की संख्या ३६

ख - रचनात्मक गराना

| प्रवृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | एकपदी नाम | द्धिपदी नाम | त्रिपदी नाम | योग |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| वैदिक काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २         | २०          | 5           | ३०  |
| दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १         | ६           | 8           | 25  |
| पौराणिक काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | з           | २           | 8 8 |
| ब्राधुनिक काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २         | ६           | =           | १६  |
| Millionian y rejection of the promotion of the program of the prog | ¥         | 88          | 38          | ६५  |

#### २-विश्लेषण

क-मूल प्रवृत्ति चोतक शब्द

चैदिक काल-निगम, बेदा, बेदी, बेद. श्रुति ।

वेद के विकृत रूप-वेदा, वेदी।

दशन-दर्शन, वेदांत।

पौराणिक काल-गीतम, गीता, भगवत, भागवत, हरिवंश ।

आधुनिक काल-गंगालहरी, पत्रा, पत्रिका, प्रेमसागर, भक्तमाल, रघुवंश, रामायण, रामायन, सुबसागर।

ख -मूल शब्दों की निरुक्ति

वैदिक काल

निगम—वेद (श्रुति) चार हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये अपीरकोय माने जाते हैं जो सब्दि के आदि में अपिन वासु आदित्य अंगिरत इन चार ऋषियों द्वारा आविसूर्त हुए । ज्ञान, कर्म, उपालना का प्रतिपादन करने से इनको वेदत्रयी भी कहा गया है। यह हिंदुओं के आरयंत पवित्र अंथ हैं।

स्रोम---

दर्शन--- १६ शास्त्र जितके दाग यथार्थ तत्त्व का ज्ञान होता है। सांख्य न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग ग्रीर वेदांत--- पड्दशैन कहलाते हैं।

वेदांत —उपनिषद् तथा दर्शन इन दोनों को वेदांत कहा गया है क्योंकि उपनिषद् येद के अंत में ऋषियों द्वारा स्वी गई थीं। षड् दर्शनों को वेदांत इसलिए कहा गया है कि वे वेद के अंतिम उद्देश का निकास करते हैं अथवा वेदों के अंत में रचित उपनिषद् उनका आधार है।

पौराणिक काल-

गीतम, गीता—भगवद् गीता महाभारत का एक ग्रंश है जिसमें श्रीकृष्ण ने प्रार्जुन को कर्मयोग के महत्त्व पर उपदेश दिया है। १

भागवत र - श्रीमद् भागवत अठारह पुराशों के अंतर्गत एक महापुराश जिसमें भगवान् कृष्ण की लीलाओं का वर्शन है।

हरिवंश—महाभारत का परिशिष्ट ग्रंग जिसमें कृष्ण श्रौर उनके वंश का विस्तृत वर्णन है। श्राधनिक काल—

गंगालहरी—पंडितराज जगन्नाथ ने संस्कृत में ग्रौर पद्माकर ने हिन्दी में गंगालहरी नामक काव्य की रचना की है।

पत्रा--तिथि पत्र, पंचांग जिसमें पंडित तिथि राशि स्नादि देखते हैं।

पत्रिका — इससे तुलसीकृत विनयपत्रिका से अभिप्राय प्रतीत होता है जो श्रीराम के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी।

प्रेमसागर—लल्ल्लालकृत भागवत के दशम स्कंध का व्रजभाषा में श्रानुवाद। भक्तमाल—नाभा जी रचित एक ग्रंथ जिसमें वैष्णव मक्तों के चरित्र वर्णित हैं।

रघुवंश -- कालिदास कत संस्कृत का एक महाकाव्य जिसमें राम के पूर्वजों के चरित वर्णन किये गये हैं।

रामायण<sup>3</sup>, रामायन—राम का चरित्र वर्णन करनेवाले अनेक अंथ संस्कृत तथा हिंदी में रचे गये हैं जिनमें वाल्मीकि रामायण, तथा तुलकीदास का रामचरित मानस अधिक प्रसिद्ध हैं। अंतिम अंथ भी रामायण के नाम से ही जनता में विख्यात है।

सुखसागर - यह अंथ सदासुख राय का बनाया हुआ बतलाया जाता है।

ग-गौण शब्द

१-वर्गात्मक-सिंह

२--सम्मानार्थक--जी

३ — भक्तिपरक — ग्रानन्द, इंद्र, कांत, किशोर, कुमार, चंद, चंद्र, चरण, दत्त, दयाल, वास, दीन, देव, घर, नाथ, नारायण, निधि, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्रिय, भूपण, मणि, मित्र, राज, राम, लाल, व्रत, शरण, श्री, सहाय, सेन, स्वरूप, ।

३ - विशेष नामों की व्याख्या व्याख्या के लिए कोई विशेष नाम नहीं है ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः । पायोगसः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतंमहत् ॥ <sup>२</sup> स्रादो - देवकी - देवगर्भ जननं गोपीमृहे वर्धनं,

भादा - दनका - दनगम अनव गापाशृह अवन, मायापूतनजीवताप - हरणं श्रीगोवधंनोद्धारणम् ॥ कंसोच्छेदन कीश्वादि हनमं कुंतीसुनापालनम् , एतद श्रीमजाववपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् ।

अविशासतपोवनादि गमनम् हत्वामृगं कांचनम् , वैदेही हरणं जटायु-मरणं सुत्रीव सम्भाषणं ॥ वासी निर्दंत्रनं समुद्र तरणं जंकापुरी - दाहनं, परचाद्राव्या कुम्मकरण हननं एतदि रामायणम् ।

## ४-समीक्षण

वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से देवत्व की भावना से समाहत होते हैं तथा वे निगम एवं शुित के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वेदपरक अधिकांश नाम आर्यसमाज के प्रभाव के फल-स्वरूप हैं, क्यों कि उसके प्रवर्तक स्वामी द्यानन्द ने ही वेदों की अपौरुषे यता, महत्ता आदि, का प्रचार जनता में किया। इससे पहले वे गोपनीय समक्ते जाते थे। वेद के पश्चात् उपनिषद् तथा दर्शन मान्य अंथ हैं। इन दोनों को ही वेदांत कहा गया है। दर्शन शास्त्रों में आत्मा, परमात्मा, संसारिद गहन विषयों का विवेचन किया गया है। श्रुति सम्बन्धी कुछ नाम अन्य प्रवृतियों में सम्मित्तित किये गये हैं। पौराणिक काल के तीन धर्म अंथों का इस संग्रह में उल्लेख है। नामों की दृष्टि से श्री भगवत गीता अधिक प्रसिद्ध तथा प्रिय प्रतीत होती है, तदनन्तर श्रीमद्भागवत और अंत में हरिवंश पुराण की गणना है।

त्राधुनिक काल की पुस्तकों में रामायण सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिन्दी प्रेमसागर तथा सुखसागर भागवत पुराण ही के अंश हैं। गंगा लहरी में गंगा माहात्म्य कहा गया है। कालिदास का रघुवंश एक कान्य पुस्तक है उसमें श्री राम के वंशजों का चरित-चित्रण किया है। नाभा जी के भक्तमाल में कुछ भक्तों के चरित दिये गये हैं। भक्त तथा भगवान के चरित्रों के कारण ये प्रंथ पवित्र समके जाते हैं। नित्य प्रति अनेक अद्धाल इनका पारायण करते हैं।

इन संग्रहीत नामों में वेदों का स्थान सर्वोपिर है। इसके पश्चात् गीता तथा रामायण हैं। इस प्रकार तीनों काल के तीन धर्म-मंथ प्रतिनिधि के रूप में दिखलाई दे रहे हैं।

# ग्यारहवाँ प्रकरण

# मंगल-शनुष्ठान

# धार्मिक कृत्य

१-गणना

क-क्रमिक गणना

१-नामों की संख्या ५३

२--मूल शब्दों की संख्या २६

र--गौद्य शब्दों की संख्या २२

ख-रचनात्मक गणना

एकपदी नाम ६ द्रिपदी नाम ३८ त्रिपदी नाम

चतुष्पदी नाम

योग ५३

२—विश्लेषसा

क—मूल प्रवृत्ति द्योतक शब्द—ग्यारी, जगमेव, दरह, दर्शन, देवपूजन, पूजा, भज, भजन, भजामि, भजु, भजोरी, भजौ, भज्जा, भज्जा, भल्जा, मलवा, मलोले, मनसुमिरन, मुखराम, यह, याग, लीला, विश्वजीत, सर्वजीत, सुमिरन, होम, होमा ।

ख-मूल शब्दों की निरुक्ति।

ग्यारी - अग्यारी शब्द का संज्ञित रूप। देवता के निमित्त अग्नि पर लौंग आदि चढ़ाने को अग्यारी कहते हैं। ग्यारी < अग्नारी रूपने, वस, आज्य।

जगमेध-मेब = यज्ञ।

द्रस, दर्शन-देव दर्शन को नवधा भिक्त का एक अंग है।

भज, भजन, भजामि, मज, भजोरी, भजी, भज्जा, भज्जू—देवता का गुण कीर्तन, जो नवधा भिक्त का एक ग्रंग है। स्वरणासिक । भज्जू<भज।

मखवा--- मख्।(यत्र) का विकृत रूप।

मन सुमिरन-देवता का मन से स्मरण करना ।

मुखराम राम-राम नाम जपना (मुखरा देवी) ।

यज्ञ, याग —वह वैदिक कार्य जिसमें सभी देवताओं का पूजन तथा वृतादि द्वारा हवन होता है।

लीला - प्रवतारों का अभिनय।

विश्वजीत-एक यज्ञ का नाम।

सुमिरन—देवता के नाम का स्मरण करना जो तीन प्रकार से होता है (१) जप, (२) श्रजपाजाप, (३) श्रनहृद् शब्द।

होम, होमा-किशी देवता के उद्देश्य से अग्नि में घी, तिल, जी आदि बालने की किया।

ग-गीए शब्द

१-वर्गामक-राय, सिंह।

२—भक्तिपरक—म्रानन्द, कुमार, चंद्र, दत्त, दयाल, दास, दीन, नन्दन, नारायण, निधि, प्रसाद, बहादुर, मोहन, राम, लाल, विहारी, शंकर, शरण, सहाय, स्वरूप।

३ - विशेष नामों की व्याख्या

ग्यारीलाल-इस नाम से दो भात्रनाएँ प्रतीत होती हैं:-

१-शिशु का जन्म ग्यारस (एकादशी) की हुआ।

२-- किसी देव त्रिरोप की अर्चना से पुत्रोत्पत्ति (अन्धविश्वास)

जगमेधसिंह—इस नाम में संसार को एक यज्ञशाला माना है जहाँ पर प्रकृति का नि तर यज्ञ होता है।

दरश वहादुर—दरस शब्द दर्शका विकृत रूप है जो निम्नलिखित अर्थ में प्रयुक्त होता है: -

- (१) सूर्य और चंद्रमा का संगम काल (ग्रमावस्या तिथि)
- . (२) श्रमावस्या के दिन किया जानेवाला यह ।
  - (३) देव दर्शन।
  - (४) सुन्दरता ।

दर्शन-(१) एक प्रकार की भिक्त जिसमें देव दर्शन किया जाता है!

- (२) सुन्दरता
- (३) दर्शन शास्त्र

देव पूजनराय, पूजाप्रसाद—पूजन से दो आशय प्रकट होते हैं :—(१) निराकार ईश्वर की पूजा ध्यान धारणा समाधि अथवा स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा की जाती है। इसे परा पूजा कहते हैं। (२) सकार देव की पूजा घोडशोपचार द्वारा की जाती है।

भज दत्त-भज सेवा अथवा पूजा करने के अर्थ में आता है।

भजामि शंकर—मजामि शब्द संस्कृत की मज् धातु से बना है जो सेवा या भजन करने के अर्थ में आता है। यह रूप उत्तम पुरुष के एक बचन में है जिसका अर्थ होता है ''मैं मजता (स्मरण करता) हूँ।

भज़ुराम राम — मजु भज का विकृत रूप है जो मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होता है। यह उपदेशास्मक वाक्य राम राम जपने का ब्रादेश करता है।

भजोरीलाल—इससे गोपियों के प्रति उपदेश प्रतीत होता है जिसमें कृष्ण का जप करने के लिए कहा गया है।

मजी राम राम-कोई भक्त राम का जप करने का उपदेश दे रहा है।

निश्वजीत—विश्वजित् एक यह है जिसमें यज्ञकर्ता श्रापनी गर्व रागित दूसरों के लिए त्याग देता है, वह कहा है कि "विश्वजित्ववर्धक्यां"। राजा रघु ने दिश्वज्ञ के उपरान्त विश्वजित् सभ किया था जिसमें उन्होंने श्रापना सर्वस्व राज कोष दान-दिवासा में श्रापंस कर दिया था":—

# ४-समीक्षण

इस संकलन में ३ प्रकार के घार्मिक कृत्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं (१) मिक के कुछ श्रंग (२) नित्य-नैमित्तिक कर्म (३) भगवान के चरित्र (लीला) का श्रिभनय। प्रथम शीर्ष क में दर्शन,

यार्चन एवं भजन-स्मरण मुख्य हैं जो भगवान् के प्रति अनुराग उत्पन्न करते हैं। द्वितीय में होम (ग्राग्नि होत्र) नित्य कर्म तथा यज्ञ-यागादि नैमित्तिक कर्म हैं जो विशेष मंगलोत्सवों पर किये जाते हैं। होम यज्ञादि का उद्देश्य बाह्य शुद्धि स्वास्थ्यवर्द्धन एवं अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना होता है। तृतीय में अवतारों की लीलाओं का अनुकरण द्वारा अभिनय कर उनके प्रति प्रीति सम्पादन करना होता है। इनमें दर्शन तथा भजन सरल तथा सुगम है। पूजा तथा यज्ञ में कई पदार्थ अपेन्तित रहते हैं, अतः दर्शन भजन पर अधिक नाम मिलते हैं। यज्ञ से मनुष्य इसलिए विशेष परिचित है क्योंकि प्रत्येक शुभ कर्म विशेष प्रारम्भ होता है। लीलाओं में अवतारों के चरित्र का प्रत्यचीकरण करने के लिए अनेक पुत्रपों का सहयोग आवश्यक होता है। ये हृद्य को विशेष प्रभावित करती हैं। याम-कृष्ण की लीलाएँ अधिक प्रचलित हैं। भजन शब्द के कई विकृत हम व्यवहार में आये हैं। भजामि शंकर तथा भज्ञ राम राम नाम सुन्दर सूक्तियों के सहश हैं। हरे कृष्ण, हरे राम नामों ने कृष्ण तथा राम प्रवृत्ति में स्थान पाया है वस्तुतः ये नाम भी संकीर्तन मिक्त के स्थारक स्वस्य हैं।

# व्रत, पर्व तथा उत्सव

१ - गण्ना

क-क्रमिक गण्ना

१-- नामों की संख्या ५२४

२-- मूल शब्दों की संख्या २०७

३--गौरा शब्दों की संख्या ७५

ख-रचनात्मक गराना

एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम योग ११० ू ३०८ ६६ ८ २ = ५२४

## २-विश्लेषणात्मक विवरण

<sup>े</sup> हरे शाम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृत्या हरे कृत्या कृत्या कृत्या हरे हरे। (क्रिलंसवरणोपनिपद्)

लरुतन, लरुता, लरुती, लरु तू, लिक्खा, लिक्ख, लिक्खे, लिखंडे, लिख्या, लेख, लेखा, बसंत, बसंता, वसंती, विजय, विज्जी, शिवनोधन शीतला, सकट, सकटा, सकट्ट, सकटे, सरूप, सरूपा, सुक्कत, सोमवती, स्वरुपा, हलछ्टी, होरा, होरी, होली ।

ख सूल शब्दों की निरुक्ति— चेत्र--

नव -(नव वर्ष दिवस)-यह पित्र दिन चेत्र शुल्क पत्त की प्रतिपदा को सृष्टि का ब्रारम्भ दिन है। वर्ष, संवत्, नद्वतु, महीना, पन्न इसी दिन से प्रारम्भ होते हैं। इस नये संवत्सर के दिन ब्रह्मा तथा काल भगवान की पूजा होती है जिससे दोनों लोकों में सुख पाप हो।

मतोरथ-चेत्र शुक्ला तृतीया को मनोरथ ब्रत किया जाता है। इस व्रत के करने से स्त्री पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्य होते हैं। इसमें यहले गर्याश (आशाविनायक) और गौरी की पूजा की जाती है।

राम नवमी—चैत्र शुक्ला ६ को श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ था।

मद्न (अनंग व्रत)—चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को मदन त्रयोदशी कहते हैं। यह व्रत बंगाल तथा महाराष्ट्र में विशोप मनाया जाता है। इसमें ब्रह्मा के मानस पुत्र कामदेव की पूजा की जाती है।

वैशाख-

श्रन्य (तृतीया)—यह पर्व वैशाख श्रक्ला तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन से सतयुग प्रारम्भ होता है। इस बत से ब्रच्य पुण्य मिलता है। सोमवती ब्रमावस, रविवार की सतमी, मंगलवार की चतुर्थी, और अस्वय तृतीया यह अस्वय तिथि कहलाती हैं।

परशाम जयंती-अञ्चय तृतीया परशराम का जन्मदिवस है। यह जयंती उत्तर भारत में मधुरा काशी के वीच और दक्षिण में परश्राम क्षेत्र में विशेष रूप से मनाई जाती है। परश्राम चेत्र में इनका एक मंदिर भी है।

नृसिंह चतुर्दशी-टिएंह भगवान का श्रवतार वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को हुआ या। श्राषाड--

कोकिला-यह व्रत मुख, संपत्ति, सौमाग्य तथा मंतान के लिए किया जाता है। अधिक श्राषाढ़ मार में पूर्णिमा को इस व्रत का विधान है। इसमें कोकिला रूप गौरी का पूजन होता है।

गुरुपूजा-इसे व्यास पूजा भी कहते हैं। यहाँ व्यास का ग्रर्थ मंत्र दीचा देनेवाला गुर है। श्राषाद पूर्णिमा को घर-घर पूजा होती है। भारतवर्ष में गुरु का महत्व विशेष माना जाता है। श्रावसा--

े शीरामरचैत्रमासे दिनदलसमये पुष्यभे कर्कलाने जीवेन्दो: कीट रागौ मुगमगत कुजे हो ऋषे मेपनेऽकें मंदे जुके Sक्षनायां तमसि शफरिंगे भार्गवेथे नवग्यां पंचोरचे वावतीर्गो दशस्थतनयः मादुरासीत् स्वयंभूः।

(रामचन्द्रजनमपत्री)

कोकिला (गौरी)

े तिल रनेहे तिलसौख्ये तिलवर्णे तिलामये सौभाग्यधनपुत्रारच देहि में को किन्ने नमः।

(सविष्योत्तर पु०)

संकट (संकष्टहर चतुर्थी)—यह बत आवगा कृष्णा चतुर्थी को संकट दूर करने के लिए मनाया जाता है। इसमें गर्णेशपूजा होती है।

दशा (दशफल वत)-इसे दशा रानी का वत भी कहते हैं। यह आवण कृष्ण अप्रभी से अपरम्भ होता है। इसमें श्री नारायण का पूजन होता है। बाद में भ्रम के कारण मनुष्य दशा को एक देवी या रानी मानकर उसी का पूजन करने लगे।

सुकृततृतीया व्रत-यह व्रत मुक्ति, सौभाग्य तथा सर्वपापनाश के लिए स्वियाँ श्रावण शुक्ला तीज को रखती हैं। वर्ष को एक इन्न, वारह महीनों को शाखाएँ, दिनों को फल श्रीर घड़ियों को परे मानकर इसे काल का रूप समका जाता है।

नाग-पंचमी--श्रावण शुक्ला पंचमी को यह बत मनाया जाता है। इसमें सपीं की पूजा

शीतला- सौभाग्यवर्ती स्त्रियाँ धन तथा संतान के लिए श्रावण शुक्ला सप्तमी को शीतला वत रखती हैं। इसमें वासी भोजन किया जाता है। इसीलिए इसको बसौरा या वसावन भी कहते है।

रचा बंधन-रह्मा बंधन, श्रावणी, राखी या सलूना हिन्दुश्रों के चार मुख्य त्योहारों में से एक है। यह श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी दिन बहन भाई के हाथ में राखी बॉबती है। किन्तु आजकल अधिकतर ब्राह्मण ही श्लोक को पढते हुए रह्मा बॉबते हैं।

भाइपद --

हल छठी - यह बत पुत्रवती स्त्रियां भाइपद कृष्णा षष्ठी को संतान के हेत् रखती हैं। इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। उनका आयुध हल होने से इसका नाम हलपण्ठी पड़ा जिसको श्रव हरछठ या ललही छठ कहते हैं। इसका विधान इस प्रकार है। पृथ्वी को लोर आर चौक प्रकर छोटा सा तालाब बना उसी में हरछठ (जिसमें मरवेरी, कास, दाक का एक-एक इंटल वॅथा रहता है) किसी वस्तु में गाइकर उसी का पूजन किया जाता है। हैं प्रकार के श्रन और मेवे का नैवेद्य कुल्हड़ या दोनों में रखा जाता है श्रीर विना बोये हुए तिन्नी का चावल श्रादि, मैंस का दूँच दही, पोई का साग श्रीर परवर खाया जाता है गाय के दूध का निषेध है। चौबीस घंटे में एक बार खाना चाहिए। पुत्र उत्पन्न होने के परचात् पहली हल छठी को यह व्रत किया जाता है।

#### सकट-स्तोन्न

व वंदेऽहं शीतला देवीं।रासभस्थां दिगम्बराम् मार्जनी कजशोपेतां शूर्पालंकतमस्तकाम्।

व येन बस्रो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल: |

<sup>े</sup> संसारपीडा व्यथितं हि मां सदा संकष्ट भूतं सुमुख प्रसीद्! रवं त्राहि मां नाशय कष्टसंचान् नमो नमः कष्ट विनाशनाय । (संकष्टचतुर्थी वत कथा)

तेन स्वामनुबन्नामि रचे माचल माचल । (रचा वंधन मंत्र)

कथा इलजुठी के दिन प्क गर्भवती खालिन गाय भैंस का तूच दही मिलाकर वेचने चली। मार्ग में उसके पीड़ा उठी, खेत के पास करवेरी की काड़ी में उसने अपने नवजात शिशु की करहे में लपेट कर रख दिया। गाँच में अपने दूध दही को भैंस का कहकर येचा। जब वह वेचकर खौटी तो देखा कि उसका बच्चा मरा पहा है । खेत जीतते समय बैल के बिगड़ जाने से हल की मोक से बच्चे का पेट फट गया | किसान ने उसका पेट मार्बेरी के कांटों से सीकर उसी भाड़ी में रख दिया । जब खालिन ने जाना कि मैंने मूठ बोलकर नत रखनेवाली छियों का नत खंडित कर दिया है तो वह तुरन्त उसी गाँव में पहुँची और सब को सच सच बता दिया कि उसमें गाय भैंस का तथ दही मिला हुआ है। तब प्रतन्न होकर सब खियों ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरा बच चा सुख से रहे । अपना क्रुठ का प्रायश्चित्त करके वह बोटी तो बच्चा उसे जीता मिला । तत्र से उसने यह संकल्य कर जिया कि अब कभी मूठ न बोर्जुगी [

गरोश चतुर्थी—भाइपद शुक्ल चतुर्थी को सन्तान धन श्रादि के लिए गरोश चतुर्थी बत मनाया जाता है। इसमें विष्नहर गरोश की पूजा होती है। चंद्र दर्शन का मिथ्या कलंक भी इससे दूर हो जाता है।

ऋषि पंचमी — ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है। इसके प्रभाव से संपूर्ण पाप नध्ट हो जाते हैं। इस वत को स्त्री पुरुप दोनों ही कर सकते हैं। स्त्रियाँ विशेष रखती हैं।

श्रवतार—भाइपद शुक्ला दशमी को दशावतार अत मनाया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह बुद्ध, परशुराम श्रादि की जयंतियाँ मनाई जाती हैं। कृष्णाप्टमी को कृष्ण की जयंती मनाई जाती है। बामन द्वादशी—भाइपद शुक्ला द्वादशी को वामन भगवान के अवतार की जयंती मनाई

जाती है।

अस्य लिता - भाइपद मास की सन्तमी को खियाँ शिव दुर्गा का पूजन करती हैं।

श्चनंत चतुर्देशी—भादपद गुक्ल १४ को मनाई जाती है। इसमें १४ ग्रंथियों के अनन्त की पूजा होती है और श्चनन्त भगवान् का ध्यान किया जाता है। अनन्त को पुरुष दाहिनी सुजा में श्रीर स्त्रियाँ वाई सुजा में वॉधते हैं।

तीज या हरतालिका वजत —यह बत सबवा श्वियाँ ग्रपने सीभाग्य के लिए भाइपद शुक्ल तृतीया को मनाती हैं इसमें शिव पार्वती का पूजन होता है।

भूला—(हिंडोला) यह उत्सव वर्षा ऋतु में श्रावण शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इसमें देव मूर्तियाँ भूलें पर भुलाई जाती हैं।

च्याश्वित-कार-

जिउतिया -(जीवित्पुत्रिका वत )---यह वत आरियन कुप्णा श्रष्टमी की पुत्रस्ता के लिए स्त्रियां मनाती हैं। पूजा का डोरा बच्चों के गले में बाँधा जाता है। ४

नवरात्र—यह त्रत चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से नविमी त्रीर त्राश्विन प्रतिपदा से नविमी तक वर्ष में दो बार मनाया जाता है। इसमें नव दुर्गा का पूजन होता है। बंगाल में आश्विन के नव-

<sup>े</sup> कश्यपोऽत्रिभरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जसद्गिर्वसिष्ठश्चसग्तैतेऋषयः स्मृताः दहंतु पापं मे सर्वे गृह्णस्वर्धः नमो नमः।

र अनंत संसार महासमुद्रमानं समभ्युद्धर ्वासुदेवः अनंतरूपे विनियोजयस्य अनंतरूपाय नमो नमस्ते । (अनंत मंत्र)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्रानिभिद्दंरिता यस्मात् तस्मात् सा हरितानिका ।

सखी से हरी जाने के कारण पार्वती का नाम हरितालिक हुआ (नारद के कहने से हिमवान् ने अपनी कन्या पार्वती का क्याह विष्णु के साथ करने का निश्चय किया। परन्तु पार्वती ने शिव के साथ क्याह करने का संकल्प कर लिया था। इस संकट से बचने के लिये एक सखी ने गिरिजा को किसी एकान्त बन में जाकर तप करने के लिए अनुमति दी। हिमवान् को बहुत खोज करने पर अपनी कन्या का पता लगा। पार्वती की घोर तपस्या देखकर पिता शिव के साथ ब्याह करने को सहमत हो गये)।

४ दुर्गा या सूर्तिभेदेन स्थाता जैलोक्य प्रिता अमृताहरणे क्ल स्मृता सा जीवस्य क्रिका जीवस्य जिल्ला महाभागे जोवन्तु सम युत्रकाः आयुर्वेद्ध य युत्रास्यां पश्युरच सस सर्वेदा । (संत्र)

रात्र का उत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है। इसमें भगवती दुर्गा का माहारम्य वर्गान किया जाता है।

आश्चिन की अमावास्या—पितृपच् का श्रंतिम दिन है। इसमें सब पितरों को एक साथ जल दिया जाता है। पितृश्राद्ध के लिए गया और मातृ श्राद्ध के लिए काठियाबाड़ का सिद्धपुर प्रसिद्ध स्थान हैं।

विजयादशमी (दशहरा)—हिन्दुओं के चार मुख्य त्योहारों में से एक है। क्षित्रों में यह विशेष समारोह के साथ मनाया जाता है। इसमें राम लीला का ऋभिनय किया जाता है।

कार्तिक-

श्रहोई—इसको श्रशोकाष्टमी भी कहते हैं। पुत्रवती स्त्रियाँ कार्तिक कृष्णाष्टमी को यह त्रत मनाती हैं।

धनतेरस — यह उत्सव कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसमें यमराज के नाम पर एक दीपक जलाकर घर-द्वार पर रख दिया जाता है। इस दिन धन्वंतरि-जयंती भी मनाई जाती है।

दिवाली या दीपावली का उत्सव बड़े समारोह के साथ कार्तिकी स्रमावस्या को मनाया जाता है। यह हिन्दु स्रों का तीसरा मुख्य त्योहार है इसमें लद्मीपूजन होता है स्रौर दिये जलाये जाते हैं।

गोवर्धन—कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अलक्ट भी कहते हैं।

दौज-मेया दुइज या यम द्वितीया कार्तिक शुक्ला द्वितीया को मनाई जाती है। इसमें बहन भाई का टीका करती है।

डला छट्ट या सूर्य षष्ठी—कार्तिक शुक्ला पष्ठी को मनाई जाती है। इसमें सूर्यदेव का पूजन किया जाता है। स्त्रियाँ इस वत को पति-पुत्र तथा सुख-ऐश्वर्य की इच्छा से रखती हैं।

त्रात्य नोंभी —यह कार्तिक शुक्ला नवमी को मनाई जाती है। इस दिन त्रेता युग का श्रारम्भ होता है।

वैकुंठ चतुर्दशी—यह व्रत कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को किया जाता है। हरि-हर पूजन का साथ-साथ विचान है।

न्यारसी एकादशी—वर्ष में २४ एकादशी होती हैं और मलमाय में दो और बढ़ जाती हैं। एकादशी का व्रत बहुत प्रचलित है। भिन-भिन्न एकादशियों के नान भिन्न भिन्न होते हैं। कार्तिक ग्रुक्ता एकादशी को प्रवीधनी या देव खडान एकादशी कहते हैं। क्योंकि विष्णु भगनान् इसी दिन जाने थे।

पूर्णिमा—पूर्णमारी मार्स की अंतिम तिथि है। इस दिन आकाश में पूर्ण चंद्र अत्यंत सुन्दर मालूम पड़ता है। वर्ष में १२ पूर्णिमा आती हैं किन्तु सरद की पूर्णिमा अत्यंत सुहावनी तथा पुनीत मानी गई है। यही कौ भुदी महोत्सव का दिन है। यह पहले आश्विन में माना जाता था। अब कार्तिक में माना जाता है। पूर्णमासी नन्द की पुरोहितानी का नाम भी है।

अगहन—

द्तात्रेय जयंती —यह जयंती श्रगहन कृष्ण दशमी को मगवान् के श्रयतार दत्तात्रेय की स्मृति में मनाई जाती है।

पौष--

सुरूपा व्रत — पीय ऋष्णा द्वादशी को सोंदर्य, सुख, सौभाग्य के लिए गुजरात में यह व्रत विशेष रूप से मनाया जाता है।

साघ--

माघ कुम्म चतुर्थी को संकट हरमा गर्मेश की पूजा की जाती है।

वसंत—माघ शुक्ल पंचमी को बसंत का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि यही तिथि बसंत के श्रारम्भ की सूचना देती है। इसी को श्री पंचमी भी कहते हैं। इसी दिन नवशस्येष्टि या नवाकेष्टि भी होती है। वसन्त को श्रव्युराज माना गया है। यह कामदेव का सवा है। वंग देश में सरस्वती पूजन का विशेष महत्त्व है।

श्रचल-माघ शुक्ल सप्तमी या श्रचला सप्तमी (भानु सप्तमी) को सूर्य का पूजन किया जाता है।

मकर संक्रांति या खिचड़ी के दिन सूर्य दिल्ला सीमा को पहुँचकर उत्तर की श्रोर घूम जाता है श्रीर इसी दिन मकर राशि में प्रवेश करता है। यह संक्रांति प्रायः माप मास में पड़ती है। किंतु मलमास के वर्ष में यह पौष के श्रंत में पड़ती है। इसमें खिचड़ी, तिल का लड्डू आदि का विधान है। गंगा स्नान का वड़ा माहात्म्य है।

फाल्गुन-

शिवरात्रि—फाल्गुन कृष्ण पत्त की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। इसमें शिवजी का पूजन रात भर जागकर होता है। यह बत पापों के नाश के लिए तथा मुक्ति कामना से किया जाता है।

होली—फाल्गुन पूर्णमासी को होली जलाई जाती है। रंग के स्थान में कुछ लोग धूल फेकते हैं, इससे इसका नाम धुरेटी हो गया।

अधिक, पुरुषोत्तम— प्रति तीसरे वर्ष एक मास अधिक होता है। इसे अधिक मास, मलमास मलिम्छुच या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। रावा कृष्ण की पूजा और श्रीमद्भागवत की कथा होती है।

इंद्र दमन—वर्षा ऋतु में जल किशी नियत सीमा के आगे बढ़ जाता है उस दिन इंद्र दमन का पर्व मनाया जाता है। प्रयाग में सङ्गम पर वर्षा जल जब पीपल की डाली से छू जाता है तब इंद्र दमन या देव दमन का पर्व मनाया जाता है।

कल्प, कल्पू-माध के महीने में कुछ लोग कुटी बनाकर त्रिवेणी के तट पर निवास करते हैं। उसे कहण्यार कहते हैं।

गहन, गहनी—चंद्र या सूर्य ग्रहण का पर्व माना जाता है। उस दिन नदी स्नान का महत्त्व है।

सोमयती--जब सोमवार को श्रमावस्था होती है तो सोमवती श्रमावस्था कहलाती है। इसके वत से पापा का नारा, सन्तान-सम्वत्ति-सीभाग्य की प्राप्ति होती है।

ग-गौग शब्द

- (१) वर्गात्मक-राय, तिह, छिनहा ।
- (२) सम्मानार्थक (अ) आदरसूचक जी, बाजू ।
- (आ) उपाधिसूचक-- सरदार ।
- (३) भक्तिपरक आनंद, इंद्र, करण, किशोर, कुमार, कृष्ण, कृपाल, चंद, चरण; जस, जीत, दत, दयाल, दर्शन, दास, दीन, दीप, धन, धारी, नंद, नंदन, नाथ, नाम, नारायण, निवास,

पति, पाल, पूजन, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्यारे, बंघन, बक्स, बचन, बच्चन, बसी, वहादुर, बालक, भक्त. भगवान्, मंगल, मिश, मन, मल, मित्र, मुख, मुनि, मूर्ति, मौज, रत्न, राज, राम, लाल, लिंग, वंश, वल्लम, विनोद, विहारी, शंकर, शर्या, सहाय, सुल, सुचित, सुमिरन, सेव, सेवक, सृष्टि, स्वरूप।

### ३-विशेष नामों की व्याख्या

ऋषिकुमार—सनक, सनंदन, सनातन श्रीर सनत्कुमार को ऋषिकुमार कहते हैं। गुरु लिंग देव—लिंग का श्रर्थ है चिह्न, प्रतिमा, सामर्थ्य तथा साधक। गुरु प्रतिमा ही जिसके लिए देव तुल्य है (शिव)।

## ४ -- समीक्षण

द्वतपर्वोत्सव—ये शब्द विभिन्न द्रार्थी होते हुए भी प्रायः समानार्थं क ही समके जाते हैं। पुग्य तिथियाँ पर्व कहलाती हैं जिनमें मनुष्य प्रायः सितास्नान, वत पूजा, पाठ, दान द्रादि अनेक विधान करते हैं। चंद्रकला के विचार से अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्यिमा पर्व तिथियाँ समभी जाती हैं। सूर्य तथा चंद्रपहण भी पर्व माने जाते हैं। महापुरूपों की जयंतियाँ उनके जन्मदिवस पर मनाई जाती हैं। ग्रावतारों की भी जयंतियाँ उनके जन्मदिवस पर मनाई जाती हैं। ग्रावतारों की भी जयंतियाँ उनके जन्मदिवस पर मनाई जाती हैं। 'में चरखा कैसे कार्तृ''— यह गीत बहुधा ग्रामीण स्त्रियों के सुख से सुनाई देता है। इसमें एक काम चोर, त्रालसी स्त्री अपने पित को प्रति दिन के वत-पर्वों के नाम गिना देती हैं। ग्राज यह पर्व है, कल श्रमुक वत होगा, परसं वह त्योहार मनाया जायगा। इन पुष्य तिथियों में मैं। यह काम कैसे कर सकती हूँ।'' इस दृष्टान्त से यह परिणाम निकलता है कि हिन्दू धर्म में प्रत्येक दिन कोई न कोई पुष्य तिथि मानी जाती हैं।

इस अभिघान संग्रह में १२ महीने के मुख्य-मुख्य सभी व्रत पर्यों का उल्लेख मिलता है। ये निश्चित तिथि को ही मनाये जाते हैं। इन्द्र दमन, ग्रहण आदि कुछ ऐसे पर्व हैं जिनकी कोई एक तिथि निश्चित नहीं। कुम्भ मेला स्थान परिवर्तन करता रहता है वह नारह वर्ष उपरांत फिर उसी स्थान पर मनाया जाता है। इसके लिए प्रयाग, हरिद्वार, नासिक तथा उज्जैन मुख्य केन्द्र हैं। कुछ, त्योहार स्थानिक भी होते हैं।

इन नामों में तीन प्रकार के पव<sup>8</sup> इध्योचर होते हैं (१) वैयक्तिक (२) सामाजिक (३) नैमित्तिक।

- (१) शितराति, श्रनन्त चतुर्वशी, एकादशी आदि प्रथम श्रेणी के वत हैं। ये व्यक्तिगत आव्यास्मिय उन्नति के लिए किये जाते हैं। वत सामान्य रूप से किसी शुप कार्य के करने या अशुभ कार्य के न जरने का इट् न करने के अर्थ में आता है। अस संतति, सीमान्य, सम्पत्ति, सुवश, सुकृत तथा स्वर्ग की सिद्धि के उद्देश्य से वत का अनुष्ठान किया जाता है। वतों में ब्रह्मचर्य, सत्य-वादिता, श्रहिंसा एवं श्राभिष का त्याग, ये चार वार्ते अवश्य होना चाहिए। उपवास करने से स्वास्थ्य तथा आगुष्य में वृद्धि होती है।
- (२) मुख्य सामाजिक पर्व रत्नावंधन, दिवाली, विजया दशामी श्रीर होली हैं। इनमें भी धार्मिक पुट रहता है।
- (३) नैभित्तिक पर्व इनका किसी तिथि विशेष से सम्बन्ध नहीं। जिस दिन वर्षा का जल सीमा विशेष से बढ़ जायगा उस दिन इन्द्र दमन लग जायगा।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वियते स्वर्गं वजंति स्वर्गमनेन वा |

श्रिधिकांश पर्व विष्णु तथा उनके मुख्य श्रवतार राम कृष्ण श्रथवा शिव एवं उनके परिवार से ही सम्बंध रखते हैं। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष में वैष्ण्व, शैव तथा शाक्त धर्मों का ही प्राबल्य रहा है। श्रन्य देवों के पर्व बहुत कम हैं।

पर्व-सम्बन्धी नामों से दो परिणाम निकाले जा सकते हैं। प्रथम यह है कि संज्ञी उस पुण्य पर्व में उत्पन्न हुन्ना है ज्ञौर दूसरा यह है कि उस जत अनुष्ठान के प्रभाव से वह इस संसार में आया है। हलकुठ, जीवित्युविका, सूर्य षष्ठी, पुत्रदा एकादशी आदि अनेक जत संतान के जन्म तथा जीवन के उदेश्य से ही कियाँ रखती हैं। जिउत, जित्ता, जितार, आदि जीवत्युविका के स्मारक स्वरूप हैं। विकृत रूपों का बाहुल्य प्रकट करता है कि श्रिशिच्ति स्त्री पुरुषों में इनका अधिक प्रचार है।

ये संग्रहीत अभिधान पर्वों का केवल नाम निर्देश ही करते हैं। उनके विचित्र विधि-विधान तथा तत्या तत्या क्षा अद्भुद आख्यायिका पर कुछ प्रकाश नहीं डालते। हाँ साध्य की साधना का उद्देश्य उनके कथानक से अवश्य स्पष्ट हो जाता है। पौप में गुजरात में सुरूपा वत मनाया जाता है। अधिकांश पर्व इस संग्रह में नामों में आ गये हैं। इससे उनकी लोकप्रियता तथा महत्ता का परिचय मिलता है। काल भैरव अष्टमी, ज्येष्टाप्टमी, मुक्ताभरण वत (सन्तान सप्तमी वत) आदि कई वत-पर्वों से संम्वन्ध रखनेवाले नाम यहाँ स्थान नहीं पा सके। डोरीलाल, सुक्ताग्रसाद, जेटामल, भैरोंप्रसाद सहश नामों में भी यही वत भावना काम कर रही है। हिन्दुओं के चार प्रमुख त्योहारों के आनन्दोत्सव चारों वर्णों के अभिधान अत्यंत समारोह से मना रहे हैं, अधिकांश वत संतान से ही सम्बन्ध रखते हैं।

### षोडशोपचार

#### १-गणना

क-कामिक गणना-(१) इस प्रवृत्ति के त्रांतर्गत नामों की संख्या १६३ है। (२) मूल शब्द ६१ (३) गीण शब्द ३३

#### ख-रचनात्मक

| 1            |           |             |             |                  |          |
|--------------|-----------|-------------|-------------|------------------|----------|
| मबृत्ति      | एकपदी नाम | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुष्पदी नाम     | योग      |
| आखन          | 8         | ₹           | ₹           |                  | પૂ       |
| चल           | २         | ર           |             |                  | 8        |
| श्राभूषण     | \$        | Ä           |             |                  | દ્       |
| श्टंगार      | ₹         | *           |             |                  | ¥        |
| सुगंच        | પૂ        | ৬           |             |                  | 99       |
| तैश्व        | ₹ ₹,      | २१          | ٤           |                  | 88       |
| दीप          | . 🛠       | ₹₹ .        | 8           | <b>. . . .</b> . | २१       |
| नैवेद्य      | 異 .       | . 6         | •           | *                | १०       |
| तांबूल       | ₹ .       | ą           |             |                  | પૂ       |
| कलश          | ę         | 8           | 8           |                  | *        |
| पंखा         | 8         |             | 1           |                  | <b>8</b> |
| माला         | 8         | TH.         |             |                  | ×        |
| वाद्य        | . 8       | <b>પ</b> ્  |             |                  | . 3      |
| शंख          |           | ₹           |             |                  | ₹        |
| तिल          | ₹         | 2           |             |                  | 8        |
| <b>भ</b> च्त | ξ         |             |             |                  | \$       |
|              |           |             |             |                  |          |

|             | RX | ٤٣ | <b>१</b> ٩ | ¥ | £ 39 mm                                     |
|-------------|----|----|------------|---|---------------------------------------------|
| चमर         | Ę  | २  |            |   | Karana mananananananananananananananananana |
| शमी         | १  | ₹  |            |   | ₹                                           |
| मंगलसूत्र   |    | ₹  |            |   | ষ্                                          |
| <b>ढू</b> ब |    | ₹  |            |   | 8                                           |
| नारियल      | ?  | 2  |            |   | २                                           |
| सुपारी      | ₹  |    |            |   | 8                                           |
| रोगी        | १  | ₹  |            |   | *                                           |
| चंदन        | 8  | 5  | 8          |   | ţ o                                         |
| कपूर        |    | ¥  |            |   | X                                           |
|             |    |    |            |   |                                             |

# २—विश्लेषग्र

क-मृल शब्द :-

आसन—ग्रासन, ग्रासनी, तखत, सिंहासन । श्रम्ये—जलई, (जल), जलुश्रा (जल), जल्लू (जल), नीर । श्रङ्गार—भूषण, श्रंगार, संभी, सिंगार, सिंगार (श्रंगार) । सुर्गध—ग्रंगर, चोई, चोया, धुवई, धूव, धूवी, वास, वासी, सुर्गन । वास = सुर्गन । चोई, चोया<रच्यु ।

पुष्प—कुद्धम, गुल, गुलई (गुल), पहुप, पहुपी, पुष्प, पुष्पी, पोप, गोपी । फुलई, कुलाबन फुलेना, फुल्लर, फुल्ली, फुल्लू, फूल, फूला, फूल्, कुमन ।

टिप्पणी - (१) पुष्प के विकृत रूप-पहुप, पहुपी, पुष्पी, पोपी ।
फूल के विकृत रूप-फुलई, फुलायन, फुलेना, फुल्स, फुल्सी, फुल्स, फुला, फुल्स, पुला, फुल्स, फुल्स, फुला, फुल्स, फुला, फुल्स, फुला के पर्यायवाची-कुसम, गुल, पुष्प, सुमन । (गुल फारसी शम्द है) ।
दीप-दिपई (दीप), दियाली (दीपाली), दीप, दीपक, दीपन, मदीप ।
नैवेदा-परसादी, प्रसाद, प्रसादी, भोग, भोगी, महाप्रसाद ।
तांबूल-गिलोरी, पनाल, पनुष्या, पान ,
टि०-गिलोरी=पान का बीजा।

कतारा—कतारा, घल्ता, सैक् । टि०—घल्ला<घड़ा<घट ।

पंखा-बिजन् । बिजन् < व्यजन-पंखा ।

माला--मनकी, माल, माला, माल् ।

बाद्य-धंटा, धंटोली, नीवत । घंटर, घंटोली<धंटा<घटिका ।

शंख-शंख, संबू (शंख)।

तिल-तिल, तिलाई, तिलो, तिल्ला (तिल)।

अत्त-अत्त = चावल ।

कपूर-कपूर, कपूरी, कपूर ।

चंदन - चंदन, संदल, हिन्चंदन ।

संदल (फारसी) = चंदन, हिन्चंदन = एक प्रकार का चंदन ।

रोरी - ईगुर, रोरी ।

ईगुर - सिंदूर ।

सुपारी - सुपारी - सुपारी - सुपारी - नारियल - निर्मल ।

सदाफल - नारियल ।

दूष - दुर्मा ।

दूषको - यज्ञभूषण कहा गया है ।

संगल सूत्र - नारा

नारा - कलावन् ।

शुमी - छोंकर, शमी वृज्ञ ।

चमर - चॅवर, चमरी, चमरू, चौरी ।

चमर - सुरागय की पूँछ का बना हुआ चॅवर ।

स्व - मृत शब्दों की निरुक्ति -

आसन, आसनी, तखत, सिंहासन—इन शब्दों का अर्थ यहाँ पर देव अथवा पूज्य व्यक्ति के वेठने के लिए सिंहासन से है। तखा उर्दू शब्द है जो सिक्खों में तीर्थ के लिए प्रचलित है।

सांकी —देव मंदिरों में देवता के आगे नूमि पर फूल पत्तियों की सजावट । सांकी < सज्जा । अगर—श्रगर वृत्त की सुगंधित लकड़ी ।

चोई, चोया—एक सुगंधित द्रव पदार्थ जो चंदन और देवदार के बुरादे तथा मरसे के फूलों को मिलाकर और गरम करके टपकाने से बनता है।

महाप्रसाद—फल मिष्ठाच आदि मीठे पदार्थ जो देवता पर चढ़ाये जाते हैं नैवेदा कहलाते हैं। घल्ला, सैक्-चड़ा जो अष्ट भंगल द्रव्यों में गिना जाता है।

अन्तत - विष्णु पूजा में श्रवत निपिद्ध हैं। उनके स्थान में सफेद तिल श्रीर जी या केवल फूल चढाये जाते हैं।

नारियल 🚰 -

ग--गौरा शब्द

- (१) वर्गात्मक-गिरि, राय, शाह, खिंह, सिनहा ।
- (२) भक्तिपरक—ग्रानन्द, ईश्वर, कांत, कुमार, गोपाल, चंद, कंद, दत्त, दयाल, दास देव, नन्दन, नाथ, नारायण, पाल, प्रसाद, वक्स, मिण, मिन, मल, महा, राज, राम, लाल, शंकर, शरण, ककल, सहाय।

३-विशेष नामों की व्याख्या

कलश नारायण घल्ला, सेकू लाल—प्रकृति के पंच भूतों में से जल भी एक तत्त्व माना गया है। इसका सम्बंध वरुण देव से रहता है। जल पूर्ण घट इसी देव का प्रतीक है, जिस प्रकार दीवक सूर्य नारायण का। कलश में सब देवों का बास<sup>र</sup> होने से वह अत्यंत पवित्र तथा पूजनीय होगया है।

पुत्र हीनस्तु या नारी नारिकेलं प्रयच्छति । पुत्रं सा तभते शीघं सगलं लवणान्वितम् ॥२४॥ (स्वंद पु॰ प्रभास, श्र॰ ६६ पृ॰ ३४४)

र कलगस्य सुखे विष्णुः कग्छे रुद्रः समाश्रितः । भूजे तस्य स्थितो बक्का मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥

चंदन गोपाल — चंदन की कृष्ण मूर्ति ।

दीप नारायण — हिन्दुओं के पूजा विधान में दीप के द्वारा अनेक देवां का आवाहन कियां जाता है। इस दिद से यह सूर्य देव का प्रतीक तथा यज्ञ का सूक्ष्म रूप सम्भा जाता है, वायु सोधन करने के अतिरिक्त यह अपने आलोक से इष्टदेव के सौंदर्य का प्रकाशन करता है। नीराजना दीपाराधना ही है। कार मास में धनिकों के यहाँ आकाश द्वीप प्रज्वलित किया जाता है। महात्माओं तथा महापुरुषों के स्वर्गारोहण पर मोद्धादीप भी प्रदीप्त किये जाते हैं। महुरा की मीनाची देवी के मंदिर में ७ फरवरी १८४८ ई० को महात्मा गांधी के लिए मोद्धादीप रखे गये थें और १२ जनवरी सन् १८४६ को उनके आद्ध के दिवस लच्च दीप प्रकाशित करने की आयोजना की गई थी। मार्ग प्रदर्शन तथा वैतरणी-संतरण के लिए दीपक जलाकर निदयों और अन्य जलाशयों में तैराये जाते हैं। पाप नाश तथा मुक्ति के लिए धरों और मंदिरों में लोग दिन रात संध्या को दीपक जलाते हैं।

फूलदेव—सपर्या की समग्र सामग्री देवमग्री मानी जाती है। इस भावना से दो बातें प्रकट होती हैं (१) भगवान् का व्यापकत्व तथा (२) देवांश होने से द्रव्य की पवित्रता। पूजा में फूलों का भी विशेष स्थान है, इनसे देवता का श्रृङ्गार किया जाता है। मन्दिरों को अलंकृत किया जाता है। उन्हें भगवान् के श्री चरणों में समर्पण करते हैं। आनन्दोत्सवों में भी पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। किसी हर्ष विशेष पर देवता भी पुष्प वर्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त कुषुमों का प्राय: सब देवों से सम्बन्ध है। चुतुर्मु जी विष्णु पद्मपाणि हैं,। ब्रह्मा कमल किशोर हैं, लच्मी का कमल निवास है, कामदेव का पुष्प घन्वा प्रसिद्ध ही है। शिव, दुर्गा इन्द्रादि देवों को भी पुष्प प्रिय हैं। विष्णु पर आकथत्रा के गंधहीन पुष्प, शिव पर कुंद, देवी पर मदार पुष्प और सूर्य पर तगर पुष्प न चढ़ाने का आदेश हैं।

शमीचंद—शमी बुद्ध पवित्र माना गया है। इसके अन्दर अग्नि वास करती है। यह के लिए. इसकी समिधा काम में आती है। अज्ञात बास में राजा विराट के यहाँ नौकरी करने से पहले ऋर्षुन ने अपने अस्त-शस्त्र शमी को ही सोंपे थे।

## ४- समीक्षण

हिन्दुश्रों में श्रितिथि स्तार एक विशेष स्थान रखता है। श्रतएव जब किसी देवता का श्रामा-हन किया जाता है तो श्रितिथि के सहश ही सम्पूर्ण श्रातिथ्य सामग्री उसके श्रर्चन में प्रयुक्त की जाती है। निमंत्रित देव को सर्वप्रथम श्रासन देकर पाद प्रचालन, श्राचमन तथा स्नान के लिए जल दिया जाता है। इससे मार्ग का अम दूर हो जाता है तथा शारीरिक शुद्धिहो जाती है। इसके पश्चात् बस्नामूष्या से श्रलंकृत कर मंगल सूत्रादि धारण कराया जाता है तथा इत्रादि सुगंधित वस्तुश्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके श्रनंतर प्रध्यों की सुंदर माला धारण की जाती है। दूषित वायु को पित्रत्र करने के लिए श्रागर श्रथवा धूप वत्ती जलाई जाती है। नौवत, धंश, शंखादि बाद्य बजाकर दीपक से श्रास्ती उतारते हैं। नीराजना के पश्चात् फल, मेवे तथा निष्टान्न का भोग लगाया जाता है, प्रसाद के पश्चात् ताम्बूल देकर प्रदक्षिणा करते हुए बंदना के साथ श्रितिथ विदा

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मंत्र----

धतेन दीर्प कर्तन्यं पापनाशन हेतवे । यतो दीपस्य माहात्म्यं विज्ञेयं मुक्तिदायकम् स्कंद पुराणा ॥ प्रमास श्रव ३२ फ० ३०४२ ।

र सभी समयते पापं शमी शत्रु विनाशिनी । सर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य त्रियवादिनी ॥

किया बाता है। स्वागत शिष्टाचार की सब सामग्री चंदन, कपूर, रोरी, दूब, शमी, तिल, श्रच्त, पूल, सुरारी, नारियल, कलश, पंखा, चमर यहाँ संचित हैं।

श्रतिथि-श्रभिनंदन के श्रादि से श्रंत तक प्रायः समस्त साधन इन नामों में पाये जाते हैं। इस संग्रह में पुष्प, नैवेश तथा दीपक के श्रंतर्गत नामों की संख्याश्रधिक है।

<sup>े</sup> स्वयंग कर्प्र समामुकाणि साम्बून पर्यानि फलानि दस्ता । पुण्याखि वस्त्राखि सुसीन याति।सार्क शर्माकं दिविवेववृन्दै : ॥६८॥ स्कंद पुण प्रभास स्वर्ण ३२१ पुण १००८

# बारहवाँ प्रकरण

## ज्योतिष

# राशि-नक्षत्रादि

#### १--गणना

क-क्रिक गणना

- (१) नामों की संख्या-६१
- (२) मूल शब्दों की संख्या-३६
- (३) गोंग शब्दों की संख्या-१६

#### ख-रचनात्मक गण्ना

एक पदी नाम द्विपदी नाम योग १७ ३६ ५ **६**१

### २--विश्लेषण

क—मूल शब्द—म्रिरिवनी, म्रार्डा, कुंभ, चितिज, चित्तर, तुला, तुल्ला, धनुम्रा, धनुक, पुक्ख, पुक्खन, पुक्ख, पुक्ख, पुख, पुष्य, पोख, मघराज, मिश्रुन, मीना, सुरहू, मुलई, मुलहू, मुलुम्रा, मुल्ला, मुल्ल, मूल, मूला, मूल्ल, मूले, मेख, मोला, राहु, रेवती, रोहिग्री, भ्रवण, सिंह, हत्ती, हत्थी, हस्ती।

ख-मूल शब्दों की निरुक्ति:-

श्राद्री-सताइस नज्ञां में छठा नज्ञ जिसमें सूर्य के आने से वर्षा का आरम्भ होता है। कुंभ-रयारहवीं राशि।

तुला—सतवीं राशि का नाम जिसकी श्राकृति तराज् के सदश होती है।

पुक्ख, पुक्खन, पुक्ख, पुख - यह पुष्य के विकृत रूप हैं। यह आटवाँ नच्न है जिसकी आकृति बाग के सदश होती है।

मिधुन—(१) तीसरी राशि (२) दो बच्चों के एक साथ उत्पन्न होने की स्रोर भी संकेत है। भीना —(मीन) बारहवीं राशि ।

सुरहू—मुराहू, मुलई, मुलहू, मुलुश्रा, मुल्ला, मुल्ल, मूला, मूल, मूले, मौला - यह सब मूल के विकृत रूप हैं जो उत्रीक्ष नच्च का नाम है। इसमें बालक का जन्म श्राष्ट्रम समक्ता जाता है श्रीर माता-पिता की मृत्यु की श्राशंका तक रहती है। इसी कारण प्रायः उत्ते व्याग भी दिया जाथा है। मूल शांति भी की जाती है।

मेख (मेप)-प्रथम राशि का नाग, सूर्प वेशाख में इस राशि पर श्राता है।

राहु - नव अहों में से एक करू अह।

रेवती- २२ तारों का सताईसवाँ नसत्र।

रोहिएी-चतुर्थं नवत्र ।

श्रवग्--२२वाँ नद्यत्र ।

हत्ती, हत्यी, इस्ती-हस्ति नज्ज जिसमें पाँच तारे होते हैं।

<sup>े</sup> श्राधिकांश नाम अन्य प्रवृत्तियों में संगृहीत हैं जहाँ इनकी विशेष व्याख्या की गई है।

# ग-गौण प्रवृत्ति चोतक शब्द-

- (१) चर्गात्मक-राय, सिंह ।
- (२) भक्तिपरक —कृष्ण, चंद, चंद्र, दत्त, नाथ, नारायण, प्रकाश, प्रसाद, वस्ती, वहादुर, भूषण, मल, राज, राम, लाल, शङ्कर, शरण।

### ३-विशेष नामों की व्याख्या -

मूल नारायण—ग्रिश्वनी ग्रादि नच्चत्रों में से उन्नीसवाँ नच्चत्र मूल कहलाता है। इसमें उपनन बालक माता-पिता तथा ग्रन्य सम्बन्धियों के लिए ग्रिशुभ तथा कष्टदायक समभा जाता है। इस भय से माता-पिता बहुचा ऐसे बालकों को परित्याग कर देते हैं। तुलसीदास इसके उदाहरण हैं, टिप्पणी की तालिका से इसका फल स्पष्ट हो जाता है।

# ४-समीक्षरा

इस ज्योतिष सम्बन्धी लघु संग्रह में २ ग्रह, द्राशि तथा ११ नज्ञत्र सम्मिलित हैं, श्रिधिकतर ग्रुम ग्रह देव श्रेशि में स्थान पा चुके हैं। राहु कर ग्रह है। मंगल के नाम श्राशीर्बाद प्रवृत्ति में लिखे गये हैं। यद्यपि १२ राशियाँ नाम रखने में सबसे श्रिधिक साधक तथा सहायक होती हैं क्योंकि बच्चे का इप्र नाम उनके ही श्रमुसार रखा जाता है परन्तु उनके नाम पर रखे हुए नाम बहुत ही कम हिंगोचिर होते हैं। सर्व साधरण २७ नज्ञ्ञों के क्लिष्ट तथा श्ररीचक नामों से विशेष परिचित नहीं हैं। पौराणिक श्राख्यानों में इन नज्ञ्ञों को दज्ञ प्रजापित की कन्या एवं चंद्रमा की पित्नयाँ माना गया है। श्रुद्ध तथा विकृत दोनों रूपों में मूल का प्रयोग हुश्रा है। तांत्रिक उपचारों में प्रयुक्त होने के कारण पुष्य (विकृत रूप पुख्य या पुख) पर भी कुछ नाम पाये जाते हैं। कृषिप्रधान देश होने से वरसने वाले श्रार्द्रा तथा हस्ति नज्ज्ञ भी कृषकों को स्मरण रहते हैं। रोहिणी तथा रेवती बलराम की माता तथा पत्नी के नाम भी हैं श्रतएव उनके नाम देव देवियों में उल्लिखित हैं। ज्योतिष का विषय फेवल पंडितों के लिए ही गम्य हैं श्रतः नामों की संख्या वहुत ही श्रल्प हैं। मूल एवं गौण प्रवृत्तियों में भी कोई विशेषता नहीं है। ये नाम सीधे-साद साधारण श्रेणी के मनुष्यों के प्रतीत होते हैं।

<sup>े</sup> अन्य ज्ञातव्य बातों के जिए समीच्या देखिए।

| ٠, |           |      |            | 80 84       | 1-04      |            |        |         |
|----|-----------|------|------------|-------------|-----------|------------|--------|---------|
|    | शिखा      | দল   | फूल        | पत्र        | शाखाः     | त्वचा      | स्तम्भ | मृल     |
|    | ₩.        | 8    | . પૂ       | <b>\$</b> 8 | 3         | ११         | દ્ય    | 5       |
|    | ग्रल्पायु | राजा | राज मंत्री | कुलद्गय     | माता कष्ट | भ्रा॰ ना ॰ | वनहानि | मू॰ नाश |

मुल युच फल

ज्योतिष सर्व संबद्ध जातक प्रकरण पुष्ठ १७

# सिद्ध योग

#### १--गराना

#### क-क्रमिक गणना

(१) इस प्रवृत्ति के श्रांतर्गत नामों की संख्या २७१ (२) मूल शब्दों की संख्या १०० (३) गौरा शब्दों की संख्या ५३

#### ख-रचनात्मक गणना

| प्रवृत्ति  | एकपदी नाम | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुष्पदी नाम | योग        |
|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------|
| धर्म       | ₹         | 2           | ą           |              | L          |
| ग्रर्थ     | १०        | ३५          | Ę           | ٤            | ४२         |
| काम        | १४        | ५७          | <b>ই</b> ছ  | પ્ર          | १२७        |
| लोकेषणा    | ×         | ६०          | 38          | ₹            | <b>=</b> ξ |
| चार पदार्थ |           | १           |             |              | ę          |
|            | ₹ 0       | १६६         | ६४          | =            | २७१        |

#### २--विश्लेपण

छ—स्रर्थ दौलत, दौली, दौलू, द्रव्य, घन, धनई, घनक, धनक्, घनिया, घनी, नवनिधि, निद्धा, निद्धा, निद्धा, निधा, पूँजी, मिलखी, विभव, विभृति, सम्पत्ति ।

ज—काम—आराम, आरामी, इकबाल, इकवाली, ऐरवर्थ, खुरावस्त, खुराहाल. खुराहाली, खुराल, खुरालो, नधीवघारी, नधीवधिह, भाग, भागवंत, भागी, भागू, भोगी, विकास, विलास, सुक्लन, सुक्ला, सुक्ली, सुक्लू, सुल, दुलई, सुलन, सुलना, सुलमंगल, सुलमय, सुलवंत, सुलस्पित, सुलारी, सुली, सुलुआ, सुलू, मुलेंद्र, सुमाग, सूला, सेहत, सीभाग।

भ — लोकेषणा — झजमत, झाजा, इसम, उदित, कीरत, कीर्ति, कृतराज, कृतराम, ख्यात, जगरोशन, जयवंत, जस, जसहै, तारीफ, नामवर, परमकीर्ति, प्रसिद्ध, महिमा, यश, वशोधर, यशो, विमलानन्द, रोशन, वरनाम, शोहरत, श्लोक, सजा, सलू, सरनाम, सुकीर्ति, सुनाम, हस्मत, हुकुम।

अ-चार पदार्थ-पदारथ (पदार्थ) ।

ख-मूल शब्दों पर टिप्पशियाँ--

१-शब्दों के विकृत रूग :-धा-धर्मी, धर्मी।

दौलत—दौली, दौलू। धन—धनई, धनक, धनक्, धनिया, धनी।

निधि--निदा, निदी, निद् , निधी । खुशहाल, खुशाल, खुशाली ।

भाग—भागी, भाग्। मुख-मुक्लन, मुक्ला, सुक्ली, गुक्ल्यू, पुलई, मुखन, मुखना, मुखारी, युखुन्ना, सूख्, सूखा। यरनाम—सन्ना, सन्न्।

## २-विजातीय प्रभाव-

| शब्द              |   | भाषा  | शब्द          | भाषा   |
|-------------------|---|-------|---------------|--------|
| श्राराम, खुशबस्त, |   | फारसी |               |        |
| खुशहाल, रोशन,     |   | 33    | हसमत (हरामत)  | श्राची |
| नामवर, सरनाम,     | · | 72    | हुकुम (हुक्म) | #2     |

क-मूल शब्द :--

च-धर्म-वर्मात्मा, वर्मी, धर्मी, धर्मीष्ट ।

दौलत, मिलखी, श्चरबी इकबाल, नसीव 95 ग्रजमत, इसमत, तारीफ, शोहरत, सेहत 72 ग-मृत शब्दों की निरुक्ति-धर्म-धर्मेष्टी। नवनिधि -वह कुबेर की १ निधि हैं। मिलखी--ग्रमीर। काम-इकबाल-भाग्य-प्रताप । खुशवख्त-भाग्यशाली । खुशहाल-स् ली । नसीवधारी-भाग्यवान् । भोगी-सुली । विकाश-वृद्धि, उन्नति । विलास-भोग । सुभाग-श्रन्छा भाग्य। सेहत-स्वास्थ्य, सुख। लोकेषणा-अजमत-प्रताप । इसम-नाम । उदित-प्रतिद्ध । ख्यात-प्रसिद्ध । जगरोशन-जगविख्यात । नामवर-प्रसिद्ध । परमकीर्ति-श्रत्यन्त प्रसिद्ध । यशोविमलानन्द - विमल यश् में ग्रानन्द लेनेवाला । रोशन - प्रसिद्ध । वरनाम-प्रसिद्ध । शोहरत-प्रसिद्धि । श्लोक-यश । सरनाम-विख्यात । इसमत-ऐश्वर्य । हुक्म--ग्राज्ञा, ग्रादेश, उपदेश । पदारथ (पदार्थ) -- चार पदार्थ हैं -- धर्म, ऋर्थ काम, मोच्च ।

### घ-गौरा शब्द

- (१) वगीरमक-राय, सिंह।
- (२) सम्मानार्थक—(अ) आदरसूचक—जी।
- (३) भक्तिपरक—ग्रानं द, करण, किशोर, कुमार, कृष्ण, गोपाल, चंद, चंद्र, चरण, जीत, दशल, दर्शन, दास, दीन, देव, ध्यान, नंदन, नाथ, नारायण, निधान, पाल, प्रकाश, प्रसाद, फल, बक्स, बहादुर, भान, भावन, भूषण, मंगल, मिण, मन, मल, राज, राजध्वज, राम, रूप, लिलित, लाल, वल्लभ विमल, विलास, विहारी, वीर, शंकर, शरण, शुभ, सहाय, सुख, ध्वरूप

# ३—विशेष नामों की व्याख्या

यशोविमलानंद—देहरीदीपक न्याय से विमल शब्द दोनों श्रोर सार्थक है। पवित्र यश ही जिसका विश्रुद्ध श्रानंद है।

# ४-समीक्षण

प्रत्येक प्राची सुल, सुयश, सम्पति, संतित, सौभाग्य स्वास्थ्य ह्यादि का स्राभिलाषी है तथा स्रतं में स्वर्ग का स्रानंद स्रनुभव करना चाहता है। दो शब्दों में इन्हें स्रभ्युदय तथा निःश्रेयस स्रथना प्रेय तथा श्रेय कह सकते हैं। स्रभ्युदय में सब पूर्वोक्त गुण सम्मिलित हैं स्रोर निश्रेयस मुक्ति के स्रानंद को कहते हैं। इनका एक स्रन्य वर्गीकरण भी चार पदार्थ या चतुष्पल नाम से किया गया

भहापवारच, पवारच, शंखो मकरकच्छपी। सुकंद कुन्दनीलारच खर्वरच निधयो नव ॥

है। धर्म, श्रर्थ, काम, मोल यहा जीवन के चार फल हैं जिनकी प्राप्त के लिए प्रत्येक मनुष्य प्रयत्न-शील रहता है। धर्म सदाचार मूलकसात्विक मनोवृत्तियों का श्राधार है। धर्म की सहायता से श्राजित श्र्य सांचारिक कामनाश्रों की सिद्धि का साधक वन जाता है। एवं वर्मार्थ काम के सोपान द्वारा साधक को मोल्ल का परम पद प्राप्त हो जाता है—मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांसारिक मुखसमृद्धि का नाम ही श्रम्युदय बतलाया गया है। किशी-किसी ने इनके एपणा के श्रनुसार वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेपणा नामक तीन विभाजन किये हैं। लोकेपणा में दो भावनाएँ सिन्नहित हैं। इस लोक में यश एवं परलोक में परमानंद।

इस सिद्ध योग प्रवृत्ति में नामों को धर्म द्रार्थ, काम, (भोग विलासादि सुख) तथा लोकेपणा के द्रांतर्गत (द्रा) इह लोकेषणा—यश (त्रा) परलोकंपणा—मुक्ति इन चार भागों में विभक्त किया है। जन्म पत्रिका बनाते समय इस बात का विचार रखा जाता है कि बालक की कुंडली में शिश के अमुसार किन शुभ नच्चत्रों का योग हुआ है तथा उनका क्या फल होगा। किसी के भाग्य में एक, किसी के दो, किसी के तीन एवं किसी-किसी भाग्यशाली का ऐसा फल योग होता है कि "चार पदारथ करतल ताके" हो जाते हैं।

इस प्रवृत्ति में विकृत रूपों का पर्याप्त समावेश हैं। इससे यह जान पड़ता है कि शिद्धित तथा अशिद्धित दोनों ही प्रकार के मनुष्यों में यह एपणा पाई जाती है। इनमें से अनेक नाम आशीर्वाद के समृह में भी जा सकते हैं। क्योंकि फल योग में होने पर भी इन चार पदार्थों के लिए वयोंबृद्ध अपनी शुभेच्छा प्रकट किया ही करते हैं। पुरुषार्थ-चतुष्ट्य का अधिकारी केवल एक हि सुमुद्ध प्रतीत होता है।

काम के ग्रंतर्गत श्रधिक नाम संचित है। काम में भी छुलमूलक नामों का वाहुल्य यह सिद्ध करता है कि प्राणी मात्र उसका श्राकांची है। छुल एक ऐसा व्यापक गुण है जिसमें सर्व सिद्धियों पुंजीभूत समभी जाती हैं। श्रानन्द का श्रानुभव श्रथवा स्थिति ही सुख है। लोकैपणा भी वस्तुतः काम का ही एक ग्रंग है। श्रानेक कामनाश्रों में यह भी एक महत्त्वाकांचा है। श्रातएव इस शीर्पक में भी पर्याप्त नाम हैं। श्राधिक तथा श्रान्य दृष्टियों से श्रर्थ भी श्रात्यंत वांछुनीय तथा श्रावस्यक होता है। इससे एक श्रन्य विलक्षण निष्कर्ष यह भी निकलता है कि मानव जीवन भौतिकता की श्रोर सुका हुश्रा है। इसमें विजातीय प्रभाव बहु मात्रा में परिलक्षित होता है। सम्भव है इसमें श्रिषकतर नाम उर्द् कारसी पठित कायस्थादि किसी वर्ष विशेष से सम्बन्ध रखते हों। नामों की संख्या से इनका कम है (१) काम (२) लोकेषणा (३) श्रर्थ (४) धर्म (५) पदार्थ।

# तेरहवाँ प्रकरण

#### सम्पदाय

१-गरानाः -

इस प्रवृत्ति के ग्रंतर्गत श्राये हुए नामों की संख्या २४५ है :— (१) मूल शब्द =४ (२) गोण शब्द ४२

ख-रचनात्मक गणना-

एकपदी नाम, द्विपदी नाम, त्रिपदी नाम, चोग १६ १६१ ५६ ६ २४५

#### २-विश्लेषण

क — मृत प्रयृत्ति द्योत्तक शब्द : — अदंडी, अनहद शब्द, श्रमृत, अलखधारी, अर्ह, अवधू, अवधूत, आर्य, उदासी, ओंकार, केवल, कौलधारी, कोली, गिरि, गुरु, गुस्कुल, गुस्मुल, गुसाई, चरण, अपन, जैन. जैनू, तपसी, तपस्वी, तपोंनिधि, तपोराज, तिलक, थावर, दयाल, दयाल, दिगंबर, देव, देवलवारी, नाथ, नाथ, नाम, नेति, परमहंस, पुष्टि, प्यारे, प्रवन्न, ब्रह्ममुनि, भक्त, भिचु, महं, महाप्रसाद, महात्मा, मुनि, सुनई, मृरत, मृति, रहनू, रामसनेही, रेख, वैध्एव, विश्लुधारी, शब्द, शब्दल, शरण, संबी, संत, संता, संतान, संनू, सफल, सतगुरु, सध्या, साध्य, साध्य, साधी, सिद्ध, सुरति, सेचन, सोहम्म, स्वामी, हंस, हजूरी, हाकिम, हुकुम, हुक्मी, होतम, होती, होतृ ।

ख-मूल शब्दों को निरुक्ति-

श्रदंडी-एक प्रकार के संन्यासी जो दंड नहीं घारण करते !

श्रनहर सब्द—योगी जब समाधिस्थ होता है तो उसके शूत्य अथवा आकाश (ब्रह्मसंघ के समीप के वाताबरण) में एक प्रकार का संगीत होता है जिससे वह मस्त होकर ईश्वर की क्रोर ध्यान लगाये रहता है। इस शब्द का शुद्ध रूप अनाहत है। यह ब्रह्मसंघ में निरंतर होता रहता है।

अमृत — अमृत छकना अर्थात् पाहुल — यह सिक्ख धर्म की अत्यंत आवश्यक प्रथा है।
गुरुद्वारा या किसी अन्य शुद्ध निभृत स्थान में साधु संगति के सम्मुख ग्रंथ साहब का प्रकाश किया
जाता है। तत्पश्चात् पंच प्यारे या सिंह अमृत छकने वाले के साथ केशों सिहत नहाकर शुद्ध वस्त
पहन पांचों ककारों को घारण किये हुए आते हैं। प्रार्था को सिक्ख धर्म के मुख्य सिद्धांत बताकर
अरदास की जाती है। एक लोहे के कटोरे में खांडे (तलवार) की नोंक से बतासे पानी में घोलते हैं।
उस समय अपजी, जापजी, दस सबैया, चौपाई, आनन्द साहब का पाठ करते जाते हैं। एक-एक
प्यारा एक एक वाणी का पाठ करता है। इस प्रकार अमृत तैयार हो जाता है। तब अमृत छकने
वाला चारों नियमों की पालन करने और पंच ककारों को धारण करके धर्म पर चलने का रहत अर्थात्
प्रतिज्ञा करता है। उस समय बाह गुरु का खालसा, बाह गुरु की फतह बोलकर पांच बार उसे वह
अपत विलाया जाता है। इर बार वही
शब्द दोहराये जाते हैं, तत्पश्चात् उसको सिक्ख धर्म का अपदेश दिया जाता है। इसके बाद गुरु ग्रंथ
हो गया और पंथ का सदस्य होकर सिंह कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद गुरु ग्रंथ

<sup>&#</sup>x27; कवीर का रहस्यवाद, पृ० १७४ ।

साहब की हजूरी में अरदास करके कड़ा प्रसाद साधु सङ्गत में बाँटा जाता है और तब प्रथा समाप्त हो जाती है।

अलखधारी—अलखिया सम्प्रदाय का अनुयायी । देखिए अलख ईश्वर प्रवृत्ति में । अर्हन्—यह शब्द पूजनीय के।अर्थ में आता है । अर्हत जैनियों के देवता हैं।

जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया हो परंतु श्राभी शरीर छोड़कर मुक्त न हुए हो उनको श्रार्हन् कहते हैं।

अवधू<अवधूत—वे संन्यासी जो संसार से विरक्त हो गये हों ।2

श्रार्ये—श्रार्याः श्रेष्ठगुण्कर्मस्वभावयुक्ता मनुष्याः श्रर्थात् जो शेष्ठ गुण, कर्म स्वभाव वाले मनुष्य हैं वे ही आर्य संज्ञा के संज्ञी हैं (स्वामी द्यानंद)। मान्यः, उदारचरितः, शान्तः चित्तः, न्यायपथावलम्बी, प्रकृताचारशील, सतत् कर्तव्यकर्मानुष्ठ।तायदुक्तम् कर्राव्यमाचरन् कार्यम् अकर्त्तव्यमनाचरन् तिष्ठति प्रकृताचारे सतु आर्य इति स्मृतः। धार्मिकः धर्मशीलः। यथाह मनुः, आर्येष्पिवानार्यकर्मभिः स्वैतिंवयेत । १०।५७ शब्द कल्पद् म।

माहाकुल कुलीनार्थ सम्य सज्जन साधवः (श्रमर कोश)। जो आकृति अकृति, सभ्यता, शिष्टता, धर्म कर्म, ज्ञान, विज्ञान, श्राचार विचार तथा शील स्वभाव में सर्वश्रे छ हो उसे आर्थ कहते हैं।

उदासी — गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद के शिष्य उदासी कहलाते हैं। यह साधु होते हैं किन्तु सिक्ख धर्म के स्नम्य सब सिद्धांतों को मानते हैं।

श्रोंकार-देखिए श्रोम् ईश्वर प्रवृत्ति में ।

केवल का ग्रर्थ शुद्ध अथवा भ्रांतिशून्य ज्ञान है। इंद्रियों की सहायता के बिना केवल ग्रात्मा से तीनों काल तथा तीनों लोक के पदार्थों का प्रत्यत्त होनेवाला ज्ञान केवल ज्ञान कहा जाता है।

कौलधारी—शक्ति के उपारक वाममार्गी सम्प्रदाय के अनुयायी। गिरि—शंकराचार्य के दश नामी साधुश्रों का एक वर्ग।

गुरु—हिन्दुश्रों में गुरु को अत्यंत उच्च माना गया है। अतंत सम्प्रदाय ने भी गुरु की बड़ी मिहमा गाई है। न केवल मनुष्यों में अपितु देव, दैत्यों में भी उनका बड़ा मान होता है। अशिक्तितों के भी कनफ़कवे गुरु होते हैं को उनको कान में गुरुमंत्र की दीक्षा देते हैं। अनेक मतों के प्रवर्त्तक तथा उनके विशेष शिष्य गुरु कहलाते हैं। अगाय पोडित्य, उदाक्त चित्र एवं गौरवशाली गुगों के कारण हिन्दुश्रों में गुरुपूजा आरम्म हुई।

गुरुकुल-प्राचीन काल में विश्वविद्यायल गुरुकुल कहलाते थे बहाँ पर सहस्रों निधार्थी

(क्बीर)

<sup>े</sup> सर्वज्ञोजितरागाविदोषस्त्रैजोक्य पूजितः । यथास्थितार्थवादी च वेबोर्हन् परमेश्वरः ॥

च यो विजंक्याश्रमान्वर्णानाहमन्येव स्थितःपुमान् ।

स्रतिवर्णाश्रमी योगी श्रवधृतः स उच्यते ॥

श्रथवा—श्रक्तत्वात् वरेययवात् पृत संसार वंधनात् ।

तत्वमस्यार्थसिद्धावादवधृतोऽभिधीयते ॥

<sup>ै</sup> गुरु हैं बढ़े गोविंद से मन में देखु विचार। इसि सुमिरै सो बार है गुरु सुमिरै सो पार॥

एक कुलपति के संरक्षणं में विद्याध्ययन करते थे। सम्प्रति स्वामी दयानंद ने गुरुकुल खोलकर प्राचीन प्रथा को प्रचलित किया है।

गुरुमुख—यह दीचित के श्रर्थ में श्राता है जिसने गुरु से नियम पूर्वक मंत्र की शिचा दीचा ली हो।

गुसाई — पूर्वकाल के यित जो अपनी इंदियों को वश में कर लेते ये गोखामी कहलाते थे। वैध्याव सम्प्रदाय के आचार्य को भी गोस्वामी कहते हैं।

चरण — गया, लंका आदि तीर्थस्थानों में देवचरण चिह्न मिलते हैं जिनकी भक्तगण बड़ी अदा से पूजा करने हैं। गया में चरणचिह्नों को हिन्दू हीरपद और बौद्ध बुद्ध पद मानते हैं। लंका में हिन्दू उन चरणचिह्नों को रामपद, बौद्ध लोग बुद्ध पद और मुसलमान-ईसाई आदम के पैर का चिह्न कहते हैं।

जैन—स्याद्वाद (जैन दर्शन) और श्रिहिंसा इस धर्म की दो मुख्य वातें हैं। जैन धर्म की नींब पार्श्व नाथ तीर्थ कर ने श्राठशीं शताब्दी में डाली थी, किन्तु महावीर वर्धमान ने उसको इद तथा मुसंगठित किया। महावीर श्रोतिम तोर्थ कर थे जो श्रोतिम दिनों में जिनपद को प्राप्त हुए। इस धर्म को जैन धर्म कहते हैं। श्रिहिंसा, सून्त, श्रस्तेय, बहान्वर्य, श्रपरियह यह जैनियों के पंच महावत हैं। इनके दो भेद दिगंवर तथा श्वेतांबर प्रसिद्ध हैं।

छ्प्पन-यह छाप का विकृत रूप हैं, जो मुद्रा के अर्थ में आता है। मुद्राएँ वे चित्र हैं जिनको वैष्णव अपने रारीर पर अंकित करते हैं ( ५६ सम्बत् )।

तपसी, तपस्वी—शरीर को कष्ट देकर मन को एकाग्रकरनेवाला व्यावित तिलक—नाना प्रकार के सम्प्रदायिक चिह्न जो मस्तक पर चंदन से बनाये जाते हैं। शावर—स्थावर का विक्रत रूप है। साधु दो प्रकार होते हैं एक जंगम दृसरे स्थावर। एक ही स्थान पर रहने के कारण इनका यह नाम पड़ा।

दयाल-राधा खामी मत के प्रवर्तक शिव दयाल को दयाल भी कहते हैं।

देव—यह राज्द दिन् घातु से बना है जिसका अर्थ प्रकाशित होना है। आरम्भ में यह ईश्वर तथा प्राकृतिक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता था। शनैः शनैः यह स्वर्ग क योनि-विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। विदेव, पंचदेव, तथा आजकल यह संख्या ३३ करोड़ से भी अपर पहुँच गई है।

देवलधारी-पुजारी।

नाथ, नाथू—गुरु गोरखनाथ ने अपना एक नया मत चलाया जिसको नाथ पंथ कहते हैं। यह बौदों की वज्रयान शाखा पर अवलंबित है। इसमें हठ योग का अधिक महत्व है। इस मत का प्रचार राजपुताना और पंजाब में अधिक हुआ। इस सम्प्रदाय में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों की ओर उपेत्वा दिखलाकर ईश्वर को हृदय में प्राप्त करने का उपदेश दिया है।

नाम — कुछ सन्तों ने भगवान् के नाम की महिमा भगवान से भी बढ़कर बतलाई है। र

नेति—(म + इति) इतना ही नहीं है—-ईश्वर के गुणों का वर्णन करते-करते जब पार नहीं पाते तो श्रंत में नेति नेति कहकर रामास कर देते हैं । बृहदारएयक उपनिषद् में लिखा है कि ''नेहना-नास्तिकञ्चनः।''

<sup>े</sup> स्याद्वादो वर्तते वस्मिन् पचपातो न विद्योते । मास्त्रन्यपीडनं किञ्चित् जैन धर्मः स रुच्यते ॥ र भक्त राम से नाम बढ़ बरहायक बरदानि ।

परमहंस-ज्ञान की परमावस्था को पहुँचा हुआ साधु जिसको यह पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि मैं ही बहा हूँ।

पुष्टि--वल्लभाचार्य के मत के अनुसार वृष्णवों का मिक्तमार्ग पुध्यमार्ग कहलाता है। चार प्रकार की पुष्टि है-प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, और शुद्ध पुष्टि।

अपन -(शरणागत) एक प्रकार की नवधा भक्ति।

प्यारे—गुरु गोविन्दिसंह के पाँच प्यारे भक्त जो गुरु के द्यादेशानुसार सबसे पहले द्यपने प्राख देने को उद्यत हो गये थे। (१) लाहोर का द्याराम खत्री (२) घरमा जाट (३) साहित्र नाई (४) मोह-कम घोबी (५) हिम्मत सक्का।

ब्रह्ममुनि—ब्रह्म (ईश्वर) का मनन करने वाले जो दु:ल में नहीं ववड़ात, सुल में जिनको स्पृहा नहीं रहती तथा जिनको अनुराग, भय अथवा क्रीव का लेशनाव नहीं रहता।

भक्त-(भक्त) भक्त चार प्रकार के होते हैं-ग्रार्च, जिज्ञास, ग्रथींथीं, मुसुद्ध ।

भिज्ज-बौद्ध संन्यासी।

महंत-किसी मठ का ग्राविप्ठाता।

महा प्रसाद—(१) नैवेदा (२) पुरो में जगनाथ की का भात (३) सिक्खों का कड़ाह प्रसाद (हलुआ)।

महात्मा र-बहुत वड़ा साधु संन्यासी या विरक्त ।

मुनि—देखिए ब्रह्म मुनि । जैनियों में धर्मात्मा आवक से ऋषिक उन्नत द्या को प्राप्त सर्वस्व स्यागी जैन मुनि माना जाता है।

मूर्ति—किसी देवी-देवता के रूप या आकृति के समान पत्थर, धातु आदि की चनाई हुई प्रतिमा जिसका भक्त पूजन करते हैं। भागवत में ग्राठ प्रकार की मूर्तियाँ वतलाई गई हैं। इ

इन सब में पत्थर की मृतिं सर्व धाधारण के लिए अधिक उपयोगी है, विष्णु की शैली मृतिं शाल आम आरे शिव की नर्मदेश्वर कहलाती है। शिव की पार्थिय मृतिं भी अपना विशेष स्थान रखती है।

रहत्—सिक्ल सम्प्रदाय में अमृत छकने वाला चारों नियमों को पालन करने और पंच ककारों को धारण करके धर्म पर चलने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिज्ञा को ''रहत' अर्थात् रहन-सहन के नियम कहते हैं। इसी रहत से रहत् हुआ। (व्यंग्यात्मक नामों में रहत् देखिए) पाली की भाँति रहत् है। अंधविश्वास में देखिए।

राम सनेही—एक वैष्णव सम्प्रदाय जो रामचरण द्वारा १७५० के लगभग शाहपुरा (राजपुताना) में प्रचलित हुआ ।

(स्कंद पुर माहेर खंट कीर ४४/१४०)

¹ दु:खेब्बनुद्विसमनाःसु खेषु विगत स्पृद्वः । बीतरागभवकोषः स्थिरघीर्सुविद्यस्यते ॥ सगवद्वगीता २,४२

३ कुलं पित्रं जननी कृतार्था वसुंबरा पुण्यवती च तन श्रापार संवित्सुखसागरेऽस्मिंत्लीनं परे महाणि यस्यचेतः ।

शैली दारुमयी खौही लेप्या खेख्या च सैकती।
 मनोमयी मिखमयी प्रतिमाष्टिविधा स्मृता।। भागवत ११। २७। १३
 ३१

रेख--भाग्य के चिह्न जो ब्रह्मा मनुष्य के मस्तिष्क पर श्रंकित करते हैं। बक्सर के पास गंगा का राम रेखा घाट है।

वैष्णच भ—एक प्रसिद्ध धार्मिक सम्प्रदाय जिसमें विष्णु-पूजा की जाती है। विष्णुप्रारी—(वैष्णुव) विष्णु भक्त।

शब्द, शब्दल-(१) गुरु की शिक्षा (२) ईश्वर (३) त्राकाश का गुर्थ (४) वाणी, वचन (५) धर्म ग्रंथ।

शरण--भक्ति की श्रात्म निवेदनासक्ति । बौद्ध धर्म के तीन शरण (बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्म' शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि) ।

संघी-नौद्ध संव (सभा)।

संत<sup>२</sup>—साधु संन्यासी, कवीर आदि निर्गुणी और गोस्वामी तुलसीदास आदि सगुण सन्त कहलाते हैं। हिन्दू धर्म में सन्तों की बड़ी महिमा गाई गई है।

सकल—(१) कलाधारी (२) केवल ज्ञान को सकल कहते हैं, देखिए ऊपर केवल । सत्गुरु<sup>3</sup>, सद्गुरु—यह राज्द अच्छा गुरु तथा ईश्वर के अर्थ में आता है। गुरु के सहश सतगुरु की महिमा कबीरादि ने वर्णन की है। संत मत के तीन प्रतीक—सतनाम, सतगुरु, सत्संग।

सिद्ध—जिनको श्राठ सिद्धियाँ प्राप्त हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। बौद्ध धर्म की बज्रयान शाखा के श्रन्तर्गत तांत्रिक योगी सिद्ध कहलाते थे। यह बिहार से श्रासाम तक फैले थे। नालंदा श्रौर विक्रम शिला की बिद्यापीठ इनके मुख्य स्थान थे। इनमें चौरासी सिद्ध प्रसिद्ध हैं।

सेंचन-देवता को जल से स्नान कराना।

सोहम — वेदांतियों का संस्कृत वाक्य ''सोऽहमिस्म'' जिसका अर्थ मैं हूँ । इनके सिद्धांत के अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है ।

स्वामी—राधा स्वामी पंथ में ईश्वर के लिए स्वामी अथवा राधा स्वामी प्रयुक्त होता है। हंस—अजपा मंत्र—स्वामाविक श्वासोच्छवास को अजपाजप अथवा हंस मंत्रकहते हैं (हं—श्वास खींचना, स—श्वास छोड़ना)।

हजूर, हजूरी -- सन्प्रदाय वाले ईश्वर के अर्थ में हजूर का प्रयोग करते हैं और अपने को हुजूर के सदा पास रहनेवाला सेवक (हजूरी) समभते हैं।

<sup>े</sup> काम कुरंग औं क्रोध कबूतर ज्ञान के बानसों मारि गिराये । नेह को नोन लगाइ भली विधि सत्य की सींक में ग्रानि प्रवाये ॥ पंचक मारि करे कोइला फिर योग की श्रांचसों श्रानि तपाये । या विधि लाइ बनाइ के खाइ तो वैष्ण्व होत कवाब के खाये ॥

र श्रहंबाद 'में' 'तें' नहीं, दुष्ट संग नहिं कोह । दुखते दुख नहिं ऊपजै, सुख तें सुख नहिं होई ॥३०॥ सम कंचन काँचै गिनत, सत्रुमित्र सम।दोह । तुलसी या संसार में, कहत संत जन सोह ॥३१॥ (वैराग्य संदीपनी)

<sup>3</sup> सतगुरु सत्य पुरुष है अनेला, पिंड ब्रह्म ंड ते बाहर मेला, दृश्ति दृश्ति, ऊँच से ऊँचा, बाट न घाट गली नहिं कृचा।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> छुटी मलूरी, भये हजूरी, साहब के मन माना।

हािकम—हजुर की तरह यह भी ईर्चर के लिए प्रयोग किया जाता है। उचपदािघकारी। हुकुम—इसका अर्थ शब्द, वचन, शिन्हा, आदेश या उपदेश है हािकम (ईर्चर) के अर्थ में भी आता है।

होतम—यह शब्द होतृ से बना हुन्ना प्रतीत होता है जिसका ऋर्थ यज्ञकर्ता। होती<होतृ—यज्ञकर्ता। ग—गौगा प्रयुत्ति होतक शब्द—

- (१) वर्गात्मकं –दीव्ति, राय, सागर, सिंह, सिनहा ।
- (२) भक्तिषरक—ग्रमूल्य, ग्राचार्य, ग्रानन्द, इंद्र, कांत, किशोर. कुमार, गोपाल, चंद, चरण, दत्त, दयाल, दर्शन, दास, दीन, देव, नन्द, नन्दन, नाथ, नारायण, पित, प्यारा, प्रकाश, प्रसाद, प्रिय, वक्स, बहादुर, भूषण, मल, महा, मिलन, मोहन, रत्न, राज, राम, लाल, बत्सल, वल्लभ, विलास, विहारी, शरण, शिरोमणि, सज्जन, सहाय, सेवक, स्वरूप।

दीचित-(१) बाह्यकों की एक उपाधि। (२) विधिवत् आचार्य से दीना खेनेवाला, (३) स्रोम यज्ञादि का संकल्प पूर्वक अनुष्ठान करनेवाला।

३-विशेष नामों की व्याख्या-

संतलाल— छन्त शब्द के दो उद्गम हो सकते हैं (१) शांत जो छन्त के शांत चित्त की श्रोर संकेत करता है। (२) सत् का बहुवचन सन्त एक वचन के अर्थ में जो सत् अर्थात् साधुत्व लिये हो अर्थवा जिसने सत् (ब्रह्म के अस्तित्व) की अनुभूति प्राप्त कर ली हो।

सुरतिकुमार—सुरित की न्युत्पत्ति स्रोत (सम्पूर्णानन्द) ध्मृति (बङ्थ्वाल), स्वरत— (माधवप्रसाद) अथवा सु + रित से मानते हैं। यह चितवृत्ति-प्रवाह अनुभूति की चेतनता, तन्मयता, आदि-ध्वनि, प्रेम, मन, आत्मादि अनेक अर्थो में प्रयुक्त होता है। कुछ इसे सूरत-इ इलिमया का स्पांतर समभते हैं।

# ४-समीक्षण

कतिपय साम्प्रदायिक परिभाषा के शब्द जिनका किसी अन्य प्रवृत्ति में समावेश नहीं हो पाया, यहाँ स्पृष्टीत किये गये हैं। इस समुच्चय के शब्द तीन विभागों में विभाजित किये जा सकते हैं—(१) साधक (२) साधन और (३) साध्य! यहाँ सन्त साधक है, अनहद शब्द साधन है और ओंकार साध्य है। अन्य प्रकार से भी इन शब्दों का विभाजन हो सकता है। (१) वैदिक तथा पौराणिक शब्द— अदंडी अवधूत, आर्थ, ओंकार, कौल, गिरि, गुसाई, चरण, तपस्वी, देवनाम, परमहंत, पुष्टि, भक्त, महंत, सुनि, मूर्ति, वैष्ण्य, सोहम, हंस, होतु।

- (२) जैन तथा बौद्ध शब्द- ऋई, केवल, जैन, थावर, भिचु, मुनि, शरण, संघ, सकल।
- (३) संत सम्प्रदाय के शब्द -- अनहर, शब्द, अलखधारी, उदाची, दयालु, नाथ, नाम,

ै संतमत का श्राध्यात्मिक दृष्टि-कोशप्रीति सी न पाती कोंक, भेम से न फूल श्रीर
चित्त सों न चन्द्रन, सनेह सों न सेहरा।
हृद्रय सों न श्रासन, सहज सों न सिंहासन,
भाव सों न सेज और सून्य सों न गेहरा।
सीख सों न न्हान श्रक ध्यान सों न धूप श्रीर
ज्ञान सों न दीपक, श्रज्ञान तम के हरा।
मन सी न माला कोऊ सोंह सो न जाप श्रीर
श्रातम सो देव नहीं, देह सो न देहरा॥

(सुंदरदास)

पंथ, महाप्रसाद, रामसनेही, शब्द, सन्त, सतगुरु, साधु, सुरति, सोहम्, भामी, हंस, हजूर, हाकिम, हुकुम ।

इन शन्दों की विशद विवृत्ति यथाम्थान कर दी गई है। पारिभापिक शब्द होने के कारण नामों में इनका प्रयोग कम है, इसलिए विकृत रूप भी अल्प हैं। इनमें गुरुदेव, सन्त तथा साधु शब्द जन साधारण में भी प्रचलित है।

ये नाम अधिकांश उन्हीं भनुष्यों के हैं जिनकी अभिष्वि साम्प्रदायिकता की स्रोर स्नारपधिक हैं।

# चौदहवाँ प्रकरण अन्य विख्वास

गराना-

क्रमिक गणना-

- (१) नामों की संख्या- ६५१
- (२) मूल शब्दों की संख्या-४७६
- (३) गौए। शब्दों की संख्या-३६

|                      |              | २७५         | ६४८         | २७          | १५३        |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| भ्रममूलक             | , उपपत्तियाँ | <b>યુક્</b> | २०४         | १:४         | २७४        |
|                      | मोल लेना     | & .         | १८          | •           | 2,8        |
|                      | मॉगना        | ?           | 38          | 7           | २३         |
|                      | मनौती मानना  | · ·         | <b>१</b> ७  |             | २४         |
|                      | बेचना        | 8           | १७          | 8           | २२         |
|                      | बदलना        | Х,          | હ           |             | \$ \$      |
|                      | फेरना        | . 6         | <b>१</b> ७  | ?           | સ્પ        |
|                      | तौलना        | .११         | <b>\$</b> 8 |             | રય         |
| (कान या नाक)         | छेदना        | ११          | 3.5         | 2           | પૂર        |
|                      | खींचना       | ११          | <b>२</b> ६  | 8           | ₹==        |
| श्चन्ध रूढ़ियाँ      | अलग करना     | २१          | ३्७         |             | ሂ덕         |
| (ग्रा)               | श्रन मुदा    | २⊏          | ६ १         | 4,          | १३         |
| विनिमय साधन (ग्र)    |              | १४          | 72          |             | <b>६</b> २ |
| निकृष्ट तथा नगएय नाम | ī            | Ę⊏          | 32          | ę           | १५⊏        |
| श्रशुभ नाम           |              | २५          | રૂપૂ        | <b>१</b>    | ६१         |
| प्रवृक्ति            |              | एकपदी नाम   | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | योग        |
|                      |              |             |             |             |            |

## २-विश्लेषस

# क-मूल शब्द-

(१) श्रशुभ नाम — ग्रजामिल, श्रनस्य, श्रनेया, श्रपस्य, इंडजीत, श्रोछे, करलू, करिया, कलंक, कल्टी, कस्र, कुंमकरण, कुमनी, कुरांक, कोबरन, खरदूपण, खोट, खोटे, ग्रलाभी, गैरी,

<sup>ै</sup> राज्यपाल श्री कें ० एम ॰ मुंशी ने गुजरात की एक ऐसी उपजाति की और संकेत किया जिसमें केंग्रल अशुभ या कुत्सित नाम ही रखे जाते हैं। इसका सम्बन्ध किसी घटना-विशेष से प्रतीत होता है जो उस जाति में घटित हुई होगी, जिससे मिथ्या मतीति तथा भ्रज्ञान के कारण अब भी लोग अच्छा नाम रखने में भय साते हैं। उनकी यह प्रवत्न धारणा है कि शुभ नाम उनके कुल में सजता (फलता) नहीं है।

घरभारी, विनर्द, सृहह, स्टर, सृहरा, सृहरी, जालिम, दसेया, दस्सू, दास, दुर्जन, दुर्जन, दुर्वचन, घिक्की, नंगा, नंग, नंगे, निर्मिद्दा पनारू, मकत्ल, लुचई, लौघर, सिरिया।

(२) तिकृष्ट तथा नगण्य नाम— ग्रालियावन, कचरू, कजोरी; कतवारू, कचू, किरही, कुकरिया, कुककृर, कुनाई, कुरकृर, कड़ा, कुड़े, कुडी, क्र्री, क्रेर, खतुग्रा, खचू, खरपचू, खुदी, खेखरू, गांधी, गिजुग्रा, गुददी, गुदरी, गृदह, गृदिहया, गोजर, गोवर, गोवरू, घिष्या, घस्या, घासी, धुन, धुनक, धुनन, धुनी, चिथरू, चिरकेट, चिरकुट चिरकु, चिलरू, चिल्लर, चीथर, चीलर, चीलर, चृलर, चृहा, चोकर, छिलकु, जीमिटी, जुठई, जुठन, सन्नू, समई, सम्मन, सम्मा, साऊ, साम्, साङ्, किंगई; सिंगन, सिंगुरी, सिलंगी, सींगुर, सीगुरी, सुंडी, सेंगई, सेंगन, टिड्डी, डढ़ोरे, डीगुर, तिनकु, तुन, दले, कृता, पुरह, धुरी, धूरे, धृल, पत्तर, पाती, पुचई, फितंगन, फुनई, फुसन, फूसी, फुसे, फोगल, वाल्, अस्सू, भूजा, पूर्वी, भून्सू, मटह्या, मटोला, महन, मनकी, मल, मलई, मिटी, रेत, रोड़ा, छुलई, सगवा, सगल, सग्यू, सरपत, सहिजन।

#### ३-वितिसय साधन :--

श्य--श्रश्न--श्रंडी, कदन, कुदई, कुदी, कुदू, कूदन, केराव, कोदई, कोदू, खेसरी, गुच्चन, गुच्चा, गुजई, चन्ने, खुनकई, चुनकू, चुनी, चैना, जुश्चार तंदू, तिल, तिलई, तुश्चर, त्री, दौली, दौलू, धान, पसई, बीजा, वृटे, भुटा, भुट, मका, मक्टू, मटरा, मटर, मटरे, मटरे, सच्चू, समई, समा, सम्मा, होरा।

(आ)—मुद्रा—श्रद् , अराफीं, कंचन, कनक, किनक, कुन्दन, कौड़ी, गिन्नी, चंदगी, चवसी, चाँदी, चाँछाबी, छकौड़ी, छक्कन, छक्की, छक्क़, छदम्मी, छदामी, तिनकौड़ी, दमड़ी, दम्मा, दम्मी, दाम, दायन, दुवन्नी, पंचकौड़ी, बिसई, बीसी, बोड़ई, वोड़ी, मुहर, मोहर, सरिया, मुनई, सुनकी, सुनहरी, मुन्नी, सुनर्थ, सोनई, सोनई, सोनिया, सोनी, सोने, सोवरण, सौनी, सोन्, स्वर्ण, हेम, हेमन, हेमा।

## ४-- इंध रुढ़ियाँ

य— अलग करना— अर्पणी, अर्पित, अलगू, खदेरन, खदेरू, खुदागी, डरी, डरू, डरे, डरेले, डलई, डल्लन, डल्ला, डल्ल्, डाल, डालिम, डाली, डाल्, पटकन, पड़रू, पड़े, पवारू, पब्बार, परहू, पगेही, फेंक्न, खुटई, लुटावन, लुही, लुहू, लोटन, लोटना, विसर्जन, सोंप, सोंपी, सोपन।

(र) खांचना—कढ़ा, कढ़ीले, कढ़ेर, कढ़ेरा, कढ़ोर, काढ़े, खचेड़, खचेरन, खचेरा, खचेरू, खचेड़, खच्चू, प्रसीटा, पसीटे, बिराऊ, बिरावन, बिराहू, बिर्फे, बिसई, बिसलाई, बिरियावन, बिरसू, बीसम, बीसा, बीसू, बेराऊ।

- (त) कान या नाक छेदना—कंछी, कंछेद, कंछेदी, कनछिद, कनछेद, छिद्दा, छिद्दा, छिद्दा, छेदी, छेदुग्रा, छेदू, नकछेद, नकछेदी, नत्था, नत्थ्, नत्थोला, नथ, नथर्द, नथवा, नथा, नथुग्रा, नधुन, नधुनी, नथोला, नथोलिया।
- (व) तोताना—जुक्खा, जुखई, जुखतार, जोखन, जोखी, जोखू, तुलई, तुला, तुल्ला, तुल्ला, तोला, तौले ।
- (श) फेरना—ग्रहोरवा, ग्रहोरे, फिर्फ, फेरऊ, फेरन, फेरू, वमदू, वसावन, वहोरन, बहोरी, लूट, लूटन, लौटी, लौट, सुफेर।
  - (थ) चद्रलना—केन्, नगद, बदल, वदलन्, बदली, बदल् , बदले ।
- (स) वेचना-विकाक, विकान, विकान, विगा, वेचई, वेचन, वेचा, वेची, वेचू, वेचे, धुवेचन, सौदू।

- (ह) मनोती, मानना—निहार, मंतृ, मनतोले, मनाऊ, मन्ना, मन्ना,
- (ज) माँगना—मंगत, मंगती, मंगन्, मंगन, मंगनी, मंगन्, मंगा, मं
- (त्र) मोल लेना—किनयान, किनवन, किन्नू, कीना, बिसई, विसार, विसाहन, विसाह, सुलई, सुलहू, सुलुक्षा, मोलक, मोलहर, मोलहू, मोलहा, मोलहा

४—असमूलक उपपत्तियाँ—श्रालयार, श्रामिला, इंधारी, श्रोडी, श्रोरी, श्रोघड, कवृल, कलंदर, कुरबान, खलीफा, खाकन, खाकी, खरातो खोयो, गंडा, गाजी, पुई, घुरंऊ, घुरम्, घुरमल, घुरहू, पुराऊ, घुरी, घूर्ल, घूरे, घूरन, घूरा, पूरे चारा, छउग्रा, छान्, छन्, छिनना, छितरिया, छितानी, छित्ता, छीत, छीतर, छीतरिया, छीता, छीत्, जंशी, जलई, जतन, जरयंधन, जहरी, कहरू, जाहर, जाहरिया, जाहरी, जाहरि, जारत, जोगरा, जोगिया, जोगी, जोती, जोन, मंडा, मंड्, मंड्ल, मंडे, मब्बा, मन्ब्, मान्, टहल, टहलू, डूँगरा, डोरी, तिकया, तक्कृ, तखत, धनई, थघ, थममन, थान, थानो, थान्, दरगाही, दिहल, घन्जू, धूनी, ध्यजा, ध्वजाधारी, नगरसेन, नागा, नागृ, निशान, परसादी, पाली, पीर, पीरी, पीर, पुडिया, फकीर, फकीरा, फकीरे, वक्स, वचन, वम्नी, वलका, बिल, बिल्टू, वलकन, बहराहचो, वाय, विरागो, बैताल, बैरंगी, वैरागी, भगत, भम्नी, मुदंयां, मुख्यां, सूडदेव, भोषा, भोषी, भन्नी, मंत्री, मखद्म, सदार, मदारी, मसानी, मिहई, सुगल, सुल्ला, सुल्ल, मूहन, मेड्दी, मेड्ना, मेडू, मेद्रा, मेद्री, मेद, मौलवी, यंत्री, रक्ला, सङ्कृ, सगुन, सतीले, सती, सत्तू, स्ववा, सारी, सारी, सारी, सारी, सारी, सही, सेत्रन, सेत्रन, सेत्रन, स्वानी, हरदिया, हरस् ।

विकसित शब्दों के तल्समरूप तथा अर्थ:---

# अशुभ नाम-

श्रजामिल (सं०) एक पापी । अनरूप< श्रत + रूप - कुरूप । अनेक< अ×नेक (फा॰) नुरा । अपरूप (सं॰) महा । इंद्रजीत< इंद्रजित मेघनाद । ओछे< तुच्छ-चृद्र । करख़्<कालिल< कालिमा-कलंक । करिया< काला-काल । कलंक (सं॰) दोष । कलुआ, कल्टी (दे॰ करिया) । कसूर-(अ०) दोप, कुम्मकरण्< कुंमकरण्< कुंमकरण्< कुंमकरण्< कुंमकर्थ । कुमनी ८ कुं + मन — नुरे मनवाला । कोघरन — कुं + वर्ण-काला खोद्द खोटे< चुद्र । गुलामी (अ०) दासत्व । गैरी (अ०) — पराया । घरमारी< एह + मार । विनई< धृणा । चृहइ, चृहरा, चृहरी< च्युत + हर मंगी । दसेया दस्स्< दस्यु-अनार्थ; < दास- सेवक । दास्< दास । दुर्जा, दुर्जी< तुर्जन । धिक्की< धिक्-धिक्नार । नंगा, नंगू नंगे< नगन । निलिही< निषद्ध । पनारू< प्रणाली-परनाला । मिखारी< मिखुक । मकत्ल (अ०) मारा गया । जुनई< जुन्चा< जुनका। (अनु॰) दुष्ट । लोधर< लढ़इ ८ लब्ध — मोटा और छुला । लिरिया < सिझी< श्रणीक — पागल ।

## निकुष्ट तथा नगएय नाम-

श्रीयावन ८ (देशन) कृहा. करकेट । केनक ८ करना ८ क्यम । किनीर ८ केवर <कारण ८ कनाता । कतवाह, कन् ८ कर्तन—कृत । किन्छो <कीवा <किट । कुर्कारवा < कुनाई ८ सुनना ८ बुसन - वुसदा । खुरकुर ८ कीर (कनम) + एट - रोधे का दोन इकहा । कुनाई ८ सुनना ८ बुसन - वुसदा । खुरकुर ८ कीर (कनम) + एट - रोधे का दोन इकहा । खुरों , कुरें , कुरें ८ कुट - कतवार । खुश्चा, लव् < खात (बहा)—प्रा, ताहः ८ नेप - रोत । खर प्रा, वहर + प्रा - कुटा करकट । खुरीं ८ खुद - क्या, विनकी । खेलक ८ तीलर (अन्०) वन-विलाव, लोनडी । खोभारी ८ खोमार (कमा) ८ खम्मा । वृश्च ८ कुट - कुमकरफट । माली ८ मास ८

ग्रंथन -तीर की नोक या फल, द्वेप;<गवास - गयासुदीन । गिनुत्रा ८ गिनिगिनाना (अनु०) -गिजाई । गुदड़ी ८ च्द्र - गृदड़ी । गुबरी ८ गोमय - गोवर । गुहरी ८ गोहरी ८ गो + ईल्ल या गोहल्ल - मुखा गोवर - उपला। गृदङ, गृद्दिया (दे॰ गुदङी)ी गोजर ८ खर्जु-कनखजूरा, कांतर। गोवर गोवरी, गोबह (दे॰ गुवरी)। प्रतिया, घःसा, धासी ८ घास - तृरा । धुन, धुनऊ, धुनन, घुनी ८ घर्ष । ८ घरामल ८ घरा (कृट) + मल-चूरे पर की विष्ठा । चिथरू ८ चीर्रा; ८ चीर -चिथड़ा। चिरिकट, चिरकुट, चिरकृ (दे॰ चिथरू) चिलरू, चिल्लर ८ चिल्लड़ ८ चिल - जूँ। चीथर - (दे॰ चिथरू) चिखुरी<चिखुर ८ चिखुर - गिलहरी। चोकर ८ चूर्ण - भूसो छिलकू ८ छल्ल - छिल्का । जो मिट्टो ८ जीव + मृतिका । जुठई, जुउन < जुर = जुरा । भंजी, भंजू ८ भंभी (श्रनु॰) - कानी या फूर्य कोड़ी। भमई, भन्मन, भन्मा ८ भामी (देश॰) = धूर्त, छली। भाऊ ८ भानुक - एक वृत्त्। भागू ८ गाज (अनु०)फेन। भाड़् ८ चरण - वृहारी। सिंगई, किंगन, मिंगुरी < भीगर < फिल्जी । फिलंगी ८ शिथल + ग्रंग - ढीला - ग्रालसी । भीगुर, भीगुरी, भेगई, भेगन ८ (दे॰ सिंगई) । मुंडां ८ मंडा ८ जयंत । टिड्डी ८ टिट्टम । डढ़ोरे ८ डढ़ना ८ दण्य — जलना । डोंगुर<डिंगर - दास, दृष्ट, जूँ। तिनकृ<तृग - तिनका<तीन कोड़ी। तुजू ८ तुनक (फा०) दुवेल। दले<दल—बुरी वस्तुः ∠दलन—नाश । दूना ८ दोना ८ द्रोणि । धुरई, धुरी, धूरे, धूल ८ धूलि । पत्तर, पाती ८ पत्र-पत्ता । पुचई ८ पोच<पूच (फा०)—कमनोर । फतिंगन ८ पतंग-पतंगा । फुनई ८ भुनगा (ग्रनु॰)। फूचो ८ फुचड़ा (ग्रनु॰)। फूसन, फूसी, फूसे ८ पूस तुप-वास फूस; फुसड़ा ८ फुचड़ा। फोगल ८ फोकला ८ वल्कल —फोक । वालू <वालुका । सुस्सू < मूसा ८ तुष । भूआ (देश०) कास-कपास सेमल ख्रादि के पूज का रेशा। भूसी, भूसू दे॰ भुःसू । मञ्ड्यां, मशेला, महन ८ मृतिका-निर्हा। मनकी ८ मिर्शका-मनका । मल, मलई ८ मल-मैला, विष्ठा । मिही (दे॰ मटइयां) । रेत<रेतस-बाल । रोड़ा ८ लोष्ट-ईंट, पत्थर का दुकड़ा । लुलईं ८ लोमश- लोमड़ी । सगवा, सगाल, सगा ८ साग ८ शाक । सरपत ८ शरपत्र-सरकंड़ा । सहिजन ८ शोमांजन सुनगा ।

#### विनिमय साधन

श्रंडी ८ एरंड — श्रंडी रेशम | कदन ८ कदन्न-मोटा श्रन्न | कनिक ८ किएक — श्राटा (गेहूँ) | कुद्ई, कुदी, कुदू, कृदन < कोदक — कोदों चावल | केराव ८ कलाय — मरर | कोदई, कोदू (दे॰ कुदई) | खेसरी ८ कुसर-खेसारी, मरर | गुच्चन, गुच्चा ८ गुचैनी ८ गेहूँ (गोधूम) + चना (चर्णक) | गुनई ८ गोजर ८ गेहूँ + जौ (यव) | चने <चर्णक-चना <चरण्ण — पद | चुनकई, चुनकू, चुनिया, चुनी <चून <चूर्ण — श्राटा | चैना ८ चयन - सांघा जाति का एक श्रन्न | जिनसी < जिन्स (फा॰) श्रनाज | जुश्रार ८ ज्वार ८ यननाल | तंद् ८ तंदुल ८ तंदुल -चांचल | तिलई - तिल | तुश्र्री, त्री ८ त्रश्र <तृनरी — श्ररहर, त्र | दौली, दौलू ८ दौल ८ दाल <दालि-चना की दाल, दौलत — पद | धानजू, धानू ८ घान्य + जू (युक्त) — श्रनाज, चांचल | पसई <प्रसातिका — पसही, तिन्नी के चांचल | बीला ८ बीज । बूटे ८ विटप-हरा चना, चूट वेमू ८ वेमर (देश०) गेहूँ, चना, जौ, मटर श्रादि में से दो या तीन मिले हुए श्रन्न । सुट ८ मुख्य-मक्का का सुट्टा । मक्का, मक्कू (देश०)-मकई । मटरा, मटरू, मटरे ८ मधुर — मटर । सुर् ८ सक्तु — सतुश्रा । समई, समा, सम्मा ८ श्यामक — सांचा । होरा ८ होलक — होरहा ।

#### मुद्रा

श्रद् ्श्रर्द — दमड़ी का आधा। श्रशर्फी < श्रश्रर्भी (फा०) मुहर — सोने का सिक्का। इकन्नी <एक ो शाणक — एक श्राना। कंचन ८ कांचन। कनिक ८ कनकर — वर्ष। कुंदन < कुंद — बढ़िया सोना। कौड़ा, कोड़ी ८ कार्दक। मिन्नो ८ मिनो (श्रं०) — सोने का सिक्का। चंदगी ८ चांदी ८ चंद —

रजत । चवर्जा ८ चतुः + श्रास्क — चार ग्राने का िक्का । चांदी ८ चंट । चौंग्रजी (दें॰ चवकी) । छक्ती ही ८ पर् + कपिदिका । छक्का, छक्की, छक्का ८ पर् — छः का समृह । छदम्मी, छदामी ८ छः + दाम ८ पर् + दम्म — पैसे का चौंथाई । तिनकों ही ८ जिक्कपर्दक । दम्ही ८ दिवस्मी, दम्मी, दम्मी का चौंथाई । तिनकों ही ८ जिक्कपर्दक । दम्ही ८ दिवस्मी, दम्मी, दाम, दामन ८ दम्म-बहुत छोटा पुराना सिक्का । दुश्रजी ८ दि + ग्रास्का । नगद ८ नकद (ग्र०) । पचकां ही ८ पंचकपर्दक । विख्ये, बीसी ८ विश्वति-वीस । बोइडे, बोईा ८ बोंही ८ इत्त-दम्झी, छदाम । मुहर, मोहर ८ मोहर (फा॰) – ग्रशस्का । सरिया ८ श्री — छोटी मुद्रा । सुनई, मुनकी, मुनहरी, सुन्नी ८ स्वर्ण, सुवर्ण — (सं०) । सोनई, सोना, सोनिया, सोनी, सोने (दें० सुनई) । सोवरन ८ सुवर्ण, ८ सीवरन (ग्रं०) सोने का सिका । सोनी, मौनू ८ स्वर्ण । हमन, हमा ८ हमन, स्वर्ण ।

#### छांप रुहियाँ

श्रलग करने का भाव—श्रर्षणी, श्रार्थत (सं॰)। श्रलग्  $\angle$  श्रलग्न । स्वदेरन, खदेरू  $\angle$  खोदना  $\angle$   $\sqrt$  खुद्—दूर करना । खुदार्गा  $\angle$  खुदा (का॰, पृथक् करना । खरी, डरु, डरेल, डरले, डरलेन, डरुला, डरुला, डरुला, डाल, डालिम, डार्ला, डाल् $\angle$  श्रलना  $\angle$  तलन—गिराना । पटकन  $\angle$  पटकमा  $\angle$  पतन + करण्—गिराना । पड़रू, पड़े  $\angle$  पड़ना  $\angle$  पतन—गिर पड़ना । पवारू, पट्चर, पट्चर  $\angle$  पयारना  $\angle$  प्रेपण्—फेंकना । परहू, परोही  $\angle$  परधना  $\angle$  प्र +  $\sqrt$  हु-त्यागना । फेंक्  $\angle$  प्रेपण्—फेंकना । विशेश  $\angle$  विशेशा  $\angle$  विशेशा  $\angle$  विशेशा  $\angle$  खिल्याना । किंक  $\angle$  शिर्यं लेटन  $\angle$  खिल्याना । सिंकर्जन (सं॰)  $\angle$  विशेशा  $\angle$  खिल्याना । सिंकर्जन (सं॰)  $\angle$  विशेशा  $\angle$  शिर्यं निर्माण्याना । सिंकर्जन (सं॰)  $\angle$  विशेषा  $\angle$  सिंपर्गं सिंपर्गं, सिंपन  $\angle$  सिंपर्गं  $\angle$  सिंपर्प्यं  $\angle$  सिंपर्गं  $\angle$  सिंपर्प्यं  $\angle$  सिंपर्गं  $\angle$  सिंपर्

#### बीचना

कहा, कहीले, कहर, कहरा, कहोर, काइं, ८ कर्षण—कहोरना, खीचना। खचेड, खचेरा, खचेर, खचेर, खचेर, खचेर, खचेर, खच्चेर, खच्च् ८ खीचना ८ कर्षण। वसीटा, वसीटे, ८ वृष्ट—घसीटना। विराक, विरावन, विराह् <विर्मान (अनु०) <विर्दे २ वृष्ट—घसीटना। विश्वई, विसलाई, विसियावन, विस्ती, वीसम, वीसा, वीस, ८ वृष्ट—वसीटना। वेराऊ ८ वृष्ट—वसीटना।

#### छेदना

कंछी, कंछेद, कंछेदी, कनछिद, कनछेद ८ कर्ण + √छिद्—कान छेदना। छिद्दन, छिद्दा, छिद्दा, छेदी, छेदुछा, छेदू ८ √छिद्—छेदना। नकछेद, नकछेदी ८ नाक (नक्ष) + छेदन (√छिद्)। नत्था, नत्थु, नत्थोला, नथ, नथई, नथना, नथा, नथुछा, नथुन, नथुनी, नथोला, नथोलिया ८ √नाथ्—नाथना या नथ (नाक का गहना)।

#### संस्थित

जुक्खा, जुलई, जुलतार, कोलन, जोलं, जोलं,८कोरमः,<√अप्—तौलना । तुलई, तका, तुलिया, तुल्ला, तुल्ला, तोला, तौले ८तोलन<√उल् ।

#### **फेरना**

श्रहोरवा, श्रहोरे  $\angle$  श्राहरण । फिर्व्ह, फिरक, फेरन, फेल  $\angle$  प्रेरण—फेरना । बगढु  $\angle$  वगदान, (देशः) लीटाना । वहोरन, बहोरी  $\angle$  वाहुङ  $\angle$  व्यानुङ-बहोरना, लीटाना । लूटन, लूट, लीटी, लीट्स  $\triangle$  उएलोटन—लीटाना । सुफेर  $\angle$  सु + प्रेरण-फेरना ।

#### बदलना

बदलन्, बदली, बदल्, बदले<बदल (अ०) —बदलना । ३२

#### ये विचा

विकास, विकास, विकास ८ विकसा ८ विकसा ८ विकसा । वेचई, वेचन, वेचा, वेची, वेच, वेचे<्रेचना<विकस । सुवेचन<सु + विकस । सोबू<सौदा (ख०)—वेचना, सरीदना ।

# सनोती

निहोर<मनोहार-मनाना । मंतू , मनतोले, मनाऊ, मन्नन, मन्नी, मन्नी, मन्नी, मन्होती, मानता, माना, मानो ८ मान्यता—मनौती ।

#### भौगना

मंगतः मंगतो, मंगतूः मंगन, मंगनी, मंगनू, मंगाः मंगीः, मंग्, मंगे, मांगी, मांगू, मांगे <मार्गिण्<्रमार्गे ।

## मोल लेना

किनयान, किनयन, किन्तू, कीना  $\angle$  कीनना<कीण्न—मोल लेना । विसई, विसऊ, विसार, विसाहन, विसाहन<िवसाहना<िवश्यास—मोल लेना । मुलई, मुलहू, मुलुग्रा, मोलक, मोलहर मोलहू, मोलू, मोल्हा, मौलिया<्मूल्य—मोल लेना ।

# चम मूलक उपवत्तियाँ

ग्रालियार श्राली (ग्रा॰) + यार (फा॰) — एक पीर । ग्रामिला < ग्रामिला (ग्र॰) — ग्रोम्हा, स्याना । इंघारी<इंदारा ८ इंद—इनारा, कृप । ख्रोडी, ख्रोरी<छोल;<कोड-ख्रोलती । ख्रीघड<ख्रव + घट-ग्रनोखा । कवूल (ग्र॰)-स्वीकार । कलंदर <कलंदूर (ग्र॰) फकीर । कुरबान (ग्र॰)-बलिदान । खलीका (अ०) मुक्लमानों का खबसे बड़ा धर्माध्यच् । खाकन, खाकी < खाक (फा०) साधू । खैराती < खैरात (ग्र०) दान । खोपी< खर्पर-- छप्पर का कोना । गंडा< गंडक तावीज । गाजी (ग्र०)-बहराइच का गाजीगियाँ । घुरई  $\angle$  घूर< कूर-घूरा । घुरवंगेर<घुर+ वंगेरना (वर्त्तुल) । घुरविन<घुर+ विन (चयन) । घुरभरी (भरण) । घुरहू, घुराऊ, घुरी, घुर्र (दे०चुरई) । घूये < घूया (देश०) कपाल आदि के फूल का रशा, कांस का फूल । घूरन, घूरा, घूर-(दे० पुरई)। चौरी ८ चतुर, देव-स्थान, वेदी। छुरुया, ८ छुज्जू ८ छुज्जा ८ छु। जन ८ छु। दन — स्रोलती. श्रोपी । छन्नू ८ छान ८ छादन-छप्पर । धितना, छितरिया, छितानी, छिता, छीत, छीतर, छीतरिया, छीता, छीतू ८ चिति — छोटी छिछली टोकरी । जंत्री ८ यंत्र-जंतर । जखई ८ यद्य-जखैया देवता । जतन ८ यस्त-उपाय, उपचार । जरबंधन ८ जड़ + वंधन । जहरी, जहरू, जाहर, जाहरिया, जाहरी, जाहिर ८ जाहिर (छ०)-जाहर पीर । जिंदा (फा०)-जीवित, जिंदा पीर । जुगत ८ युक्ति-डपाय, उपचार । जोगरा, जोगिया, जोगी ८ योगी । जोती ८ ज्योति—देवताश्रों के श्रागे घी का दीपक जलाना। जोन ८ यवन। भंडा, भंडू, भंडूल, भंडे, ८ जयंत-देवता का भंडा। भन्ना८ भाइना८ चरण। भव्बा, भव्यू,८ भाषना८ उत्थापन-टोकरी । भाड़े ८ चरण-माड़फ्ँक । भावू (दे॰ भज्यू)। टहल, टहलू ८ तत् + चलन-सेवा । डूंगरा ८. तुंग-डीला। टोरी ८ तीरक-देनदा का गंडा। तकिया (फा॰) फकीर या पीर का निवास स्थान, ुरई! । तसत ८ तन्त्र (फा०)--देवस्थान । धनई, धन्तू∠ स्थान-थान, चौरी । यमान ८ स्तंभन\* गारख, मोहन आदि पह् काचार । यान, यानी, धान् ८ (दे० थनई) । दरमाही ८ दरमाए (फा०)-लिंद्र प्रकप का मनावि त्यान ! दिहल (पूर्वी किन्दी) दिया । घटजू ८ खडा---फीडा । धूनी ८ घूम-साधु की पूनी । व्यक्ता-(देर १८६) । धार्म धार्य (उर्र) । नागा, नागृ ८ गरन-नागा धार्म । निसास 🗸 : निशान (का॰)--नंडा । परआदी ८ पनाद नैनेच । पाली ८ पालित नृसर्वे से पाला हुआ । पीर, पीरी, पीरू (फा॰)-विद्व । पुड़ियाँ ८पुटिका-यस्मादि की पुड़िया। फर्कर, फरूरा, फर्करे (अ॰)। जुक्त ८ वस्ता (फा०) दान । वसन ८ वयन-ग्राणीयाँव । वस्ति ८ तिस्ति इती की सम्म, मस्त । वलकेश ८ वलीक (ग्रोम) + ईश । विलिक्षा, विलिक्ष्ट विलिशन-विलि देना । वलका, वल्यन ८ विलिक ग्रोलिती, ग्रोमे । वाय ८ व्याप्त वैदाली । विरामी । विराम-वैदानी सामु । विनाद ८ वेतालिशिव का एक गर्मा । वेरेमी, वैदानी ८ वेराव्य वैदानी । समत ८ मक । समृती सम्ती-(दे विस्ति) भुइयां, भुव्यां ८ स्मिया ८ स्मिनाम-वेवता । भृड्वेव ८ स्र + देव-वलुई मिट्टी । भेया ८ प्रातृ-एक प्रेत । भोषा, भोषू ८ मोभो (ग्रातृ-)-भोषू वजानेवाला भेरव का भक्त । संत्री ८ मंत्र । मस्तृम (फा०) वंगाल का पीर मकद्म साह । मनार, मदारी (ग्रा०) नक्त प्रात् प्रात् । मस्तृम (फा०) वंगाल का पीर मकद्म साह । मनार, मदारी (ग्रा०) नक पीर । प्रात्न (फा०) । स्ता, मुल्लू ८ मुल्ला (ग्रा०) । मृइन ८ गुंडन । मेडई, मेटू, मेटूा, मेटूी, मेटू<मंडल-मेट्ट । मीलवी (ग्रा०) । यंत्री (वे० जंत्री) । स्वार ८ स्वार-भस्म, राखी । वहा ८ सक्ता (फा०) । स्तृन ८ सक्ता ८ स्वार-भस्म, राखी । वहा ८ सक्ता (फा०) । साई ८ स्वामी-फकीर । साधन ८ साधना-मंत्र-लिद्धि-उपकरम् । सुवई ८ सीपना ८ समर्थम् । सेचन (सं०) ८ जल देना । सेवन ८ सेचा । सेक्स ८ सेचन-जलवरः ८ मक्ता (पा०)ः ८ सिक्का (ग्रा०) । स्थान ८ समान ८ समान महान । स्वार ८ स्वार ८ स्वार ८ स्वार ८ सेचन-जलवरः ८ मक्ता (पा०)ः ८ सिक्का (ग्रा०) । स्थान ८ समान ८ समान ८ स्वार ८ सेचन-जलवरः ८ मक्ता (पा०)ः ८ सिक्का (ग्रा०) । स्थान ८ समान ८ समान ८ स्वार ८ सेचन-जलवरः ८ मक्ता (पा०)ः ८ सिक्का (ग्रा०) । स्थान ८ समान ८ समान ८ स्वार ८ स्व

ग-गोण प्रवृत्ति द्यो तक शब्द-

- (१) वर्गीत्मक-राय, शाह, खिह, साह ।
- (२) सम्मानार्थक यादरसूचक-र्जा, ज् ।
- (३) भक्तिपरक—ग्रानन्द, ईश, ईश्वर, कुमार, कृष्ण, चंद्र, चरण, जीत, दयाल, दान, दास, देव, धन, नन्दन, नाथ, नारायण, पास, प्रकाश, प्रसाद, वक्ष, बहातुर, धरान, मिल, मल, राज, राम, लाल, विहारी, शंकर, शरण, सेन, सेवक, खब्प।

३-विशेष नाभों की व्याख्या-

१—श्रजाभिल—काशी का एक पानी बाह्यगा जो मस्ते समय अपने पुत्र नारायगा का नाम लेने से मुक्त हो गया। "पापी अजानिल पार कियो जिन नाम लियो गुन ही को नराइन"।

खरदृष्ण- खर श्रीर दृष्ण रावण के चचेरे भाई थे की राम के द्वारा मारे गये थे।

श्रतियारसिंह—सन् १०५०ई० में मिलकुलमुल्क के नेतृत्व में गुश्तमानी का एक तल महुरा में श्राया जिनके साथ एक सिद्ध प्रकीर श्रातियारशाह भी था कुन्यी कामें हुई है।

धी शिखिह---जिन्हे पर्याः स्थित प्रति हो। वे उर्गक्षे मैस होते ही जोती (योगडी) के नीचे केंद्रार के आने हैं, और श्रुप्त है उन कर जात शिक्षु पर दानी शासत है। ऐसे मानवर्ध का मान खीरी, श्रुप्त, स्वत्, होहर, बलिका, सारव उनिद् पन केंद्रे हैं। इस पना विलोग सम्बद्धे हैं कि परमा निर्मान होगा।

क्षपुता (सिंह--किमी हैवी-वेदधा की समाना के पञ्चान कपन्न होने हैं। वस्त्र का यह साम रहा गया है।

ुरायान सिंह--प्राचनन तथा रहा है, दिए किसी वेदी देवता पर वयर्थ वाहि की मेर नाइक्ते हैं। परिचान सिंद में थी पही नावना है।

स्टलीका--मुनवभावी राज्य की करने वर्षा पदयी। इक आदम्बन्क नाम है वर्षान्यमी इतन अपित को भी मुकास जाता है, इसके आसीर्वाद से बच्चा दिश हुआ समाक जाता है। गंदा सिह— मन गढ़कर गाँउ तथाया हुन्या भागा गंदा कहलाता है जिसे लोग रोग, श्रोर भूत-प्रेत की बाधा दूर करने तथा बच्चा भी यहा के लिए गले से बॉबते हैं। बच्चे का जन्म गंदा ताबीज के श्रयोग से समक्ता जाता है।

तुरुला—वच्चे को तराज् के पलड़े में एखकर, कुटई शादि विना वोथे हुए स्रन्न से तौलते हैं।

नक छेदी लाला—बच्चे के जनमते ही जिस करवर से वालक पैदा होता है उसी ग्रोर के नाक या कान छेद दिये जाते हैं। व्याह के समय सम नथ या वाली को उस बालक की ससुगल भेज देते हैं, जिसके बदले में वहाँ से वार्ट के लिए होने या चौंनी की नहीं नथ या वाली ग्रा जाती है।

छीतिरिया— छीतर वाँस की छिछकी टोकरी (डिलिया) को यहते हैं। वच्चा पैदा होते ही उस छितली में रलकर थोड़ी दुर तक वसीटा जाता है जिससे वह चिरंजीव हो। व्याह के समय वह डिलिया उसकी समुगल भेजी जाती है जिससे वटले में एक नई डिलिया में पुए भर कर छाते हैं छूरों साथ में दाई के लिये कपड़े छादि भी छाते हैं। छापछाप के कवियों में भी एक छीत स्वामी का नाम है।

जाहरलाल — पुत्र का जन्म जाहर-पीर भी जारत से समका जाता है। चामुंडा से मधुरा आते हुए अपन्वरीप टीला के नीचे जाहर पीर का मट है और ऊपर हनुमान का मिट्र है। जाहर पीर पहले हिन्दू था जो बाद को मुसलमान हो गया। आसपास के गाँवों में हिन्दुओं के घर इसकी पूजा होती है।

मंडा सिंह—पुत्र की कामना से कुछ मनुष्य देवी पर भंडा या निशान चढ़ाने का बत लेते हैं।

ुकई, पाली, रहत्—वृसरों के इकड़ों से पला हुन्ना इकई, दूसरों से पाला गया पाली, दूसरों के यहाँ रहने से रहत् नाम हुए।

तखत—सिक्खों के चार मुख्य गुरुद्वारे तख्त के नाम से प्रसिद्ध हैं (१) अमृतसर का श्री अन्नात तख्त—यहाँ विक्खों का विश्वविख्यात हिर मन्दिर हैं (२) पटना में पटना साहव जहाँ गुरु गोबिन्द सिंह का जन्म हुआ था (३) पंजाब में आनन्दपुर साहव जहाँ गुरु गोबिन्दिस रहते थे (४) हैदराबाद (दिल्ला) के निद्धा हैं में हुजूर साहव जहाँ गुरु गोबिन्दिस ने अपने जीवन के अन्तिम दिन बिताये थे। इसमें तीर्थ या मनौती की भावना हो सकती है।

थम्मन लाल-तंत्र के ६ प्रयोगों में से एक स्तम्भन भी है जो संतित की रच्चा के लिए किया जाता है।

नगर सेन-पश्चिम के गाँवां में नगर सेन घोवी की पूजा की जाती है।

चदल् चदलना दो प्रकार से सम्भव हो सकता है—श्रक्षादि किसी वस्तु से या किसी दूसरे बच्चे से । दो मृतवत्सा माताएँ श्रापस में श्रपने बच्चों को बदल लेती हैं । इस विनिमय में बच्चों की माताएँ भी बदल जाती हैं । मातावदल नाम में भी यही भावना हो सकती हैं । दूसरी भावना यह होती है कि पहले वच्चे की मृत्यु के बाद माता (देवी) ने यदले में वैसे ही रूप रंग का दूसरा बच्चा दे दिया है । एवज सिंह में भी वदल् की ही भावना है ।

वहराइची—बदनरच में साकी निगाँ की दरणह है। बाघ सिंह—हुशंयाना १ किंद्रे के चूनिका पुआर्य वायंच्य की पूजा किया करते हैं। मखदूमसिंह—बंगाल ने नाअशाही जिते में पीर मखदूमशाह की एक दरगाह है। मत्रिताल--कानपुर के पास मकनपुर में मदारशाह की एक बड़ी दरगाह है जहाँ पर पुत्रकामा स्त्रियाँ मनौती मनाया करती हैं। १

मियांलाल अपरोहा ग्राँर जलेसर में जैन खाँ की दरगाह है। वह मियां के नाम से प्रसिद्ध हैं। पश्चिम के गाँवों में उसकी पूजा होती है।

मृड्नदेव— दीर्घायु के लिए जन्म लेते ही बच्चे का मुंडन करा दिया जाता है।
सधारीलाल — इस नाम का सम्बन्ध साध, सिद्ध या दिच्छा सिद्धार साधुओं से हो सकता है।
सेंक्— घड़े के आकार का मिटी का बड़ा बर्तन सेका कहलाता है, कदाचित् उसमें जल
भरकर पीपल आदि पर लटकाने का कोई उपचार हो अथवा मेंकू की तुक (ससुराल में उत्पन्न सेंकू)
हो। व्यंग्य प्रकरण में इसकी विशेष व्याख्या की गई है।

हरिदया—हुशंगाबाद के जुभारितिह के भाई हरदौल लाला की पूजा की जाती है। हरस् —चैनपुर का हरसू पाँडे (१४२७) एक ध्यानीय ब्रह्स राज्ञ्च है। इसकी पृजा के लिए हर्-दूर के मनुष्य स्राते हैं।

#### समीक्षण

अनेक ग्रंव रुढ़ियाँ हिन्दू-समाज का ग्रंग वन गई हैं। कुछ जनता का जंतर-मंतर, जादू-टोना ग्रादि में इतना गहन विश्वास दिखलाई देता है जितना शिचित तथा सम्य मनुष्यों का यज्ञ-याग, तप-नतादि में नहीं देखा जाता। उनके ध्याने-दिवाने, साधु-संत से विशेष मान एवं महत्त्व रखते हैं। उनके बचन, उनके श्रादेश ग्राटल होते हैं। पुराण तथा अन्य धर्म-प्रंथों की श्रपेचा यह बुढ़िया पुराण श्रिक प्रसिद्ध एवं प्रचलित है। इस बात का प्रमाण इस प्रवृत्ति के बहत् श्रमिधान संकलन से मिलता है,। विश्वास की गहरी जड़ पर टिका होने से मनुष्यों के हृदय पर इसका श्रमिट प्रभाव है। श्रवलाशों का तो यह सर्वस्व ही है।

माता की ममता संसार में प्रसिद्ध है, श्रजातपुत्रा अपने लाल का मुख देखने के लिए लाला-यित रहती हैं; मृतवस्था अपनी रिक्त गोदी को पुन: भरने के लिए प्रवल उत्कंठा रखती है तथा पुत्रवती अपनी दुलारी सन्तित के लिए दीर्घायु की कामना करती है, वह मनाती है कि मेरा पुत्र चिरंजीवी हो, फले-फूले, मुक्ते कभी पुत्र विछोह न हो। इस भावना को सफल बनाने के लिए वह नाना प्रकार के उपचार एवं उपाय फरती रहती है। सन्तित के कल्याणार्थ पुराखों में नाना वत-पवों का उल्लेख किया गया है। लोकाचार में भी अनेक मंत्र-यंत्र, भाइ-फूँक, जादू-टोना, पूजा-

ेबचवन में मुक्ते और मेरे होटे शाई तो होता नेरी माँ मकनपुर में मदार पूजने गईं। वहाँ दरगाह के पुजारियों ने मेरा नाम सदारी जाल रहा और मेरे छोटे भाई का नाम सवारी जाल। (मदारी जाल)

#### इक्क्षीलाल की कहानी

प्रयाग विश्वित्वालय के ढा॰ रामकुमार वर्मों ने यह कहानी इस प्रकार सुनाई थी—मध्य-प्रदेश में मेरे घर के पास एक सज्जन रहा करते थे जिनके बच्चे जीवित नहीं रहते थे। जनकी धर्म परनी बहुधा में। माताजी से मिलने आया करती थीं। बातचीत में कई बार उन्होंने माता जी से इच्छा प्रकट की कि आप मेरे बच्चे को मोख ले लें। कदाचित वह आपके आशीर्वाद से ही जीवित रहे। बहुत आग्रह करने पर भाता जी को उन पर दया था गई और उस शिशु को एक इक्जी में मोल ले लिया। यन्चे का नाम इक्जीलाल हो गया। ईश्वर की लीला, वह इक्जीलाल जीवित है और आजकल अपने बदले हुए नये नाम से मध्य-प्रदेश में एक उन्च पदाधिकारी है। पाठ जवादि प्रचलित हैं । इस उद्देश्य की लिद्धि के लिए धर्मान्छान के नाम पर श्रानेक श्राडम्बर रचे जाते हैं, विलिदान दिये जाते हैं । संतान के सुख के लिए - उसे आयुष्मान बनाने के लिये घृणित तथा गर्हित प्रयोग तक करने पड़ने हैं। पर्व के प्रसङ्ग में बतलाया गया था कि स्त्रियाँ पुत्र कामना से जीवित्पृत्रिका, हजपाठी ज्यादि अनेक वत रखती हैं। इस प्रकरण के निरूपण से भी अद्भत भावनात्रों का प्रत्यचीकरण होता है, विलक्षण प्रथात्रों का उद्घाटन होता है। जन-साधारण की यह घारणा है कि वच्चे का कोई अशुभ नाम रखने से वह जीवित रहना है। इसीलिए पापी अजामिल या देख व्यरद्वाल् आदि के नाम इस सङ्खलन में पाये जाते हैं। इसी विचार से अनेक मनुष्य अपने पुत्रों के जालिमितिह, दुर्जनिष्ठिह, विनाक श्रादि दृषित नाम रख लेते हैं। बहुत से माता-पिता अपरिचित तथा दुर्विकियों का कुटिएट से सुरिच्चत रखने के लिए विरोधीगुरुवाची दुर्नीम रख लेते हैं। इसके फल जरूप सुन्दर रूपनान वालक भी करिया, कलंक, ग्रांछे ग्रादि नाम से सम्वोधित होते हैं। रहा का उसरा उपाय यह विश्वात पतीत होता है कि वच्चे को एक ऐसा निकृष्ट तथा नगएय वन्तु का नाम दे दिया जाय जिससे उसके प्रति माता-पिता की उपेस्ता तथा अवज्ञावृत्ति का बोध हो । बूरे, क्रे, कतबारू आदि नाम इसी मनोष्ट्रित के परिचान हैं । इस विरति भाव को प्रदर्शित काने का एक अन्य साधन यह है कि बच्चे की घूरे, टीले, कुएँ, खेत की मेड़ पर या छुपर के नीचे रख देते हैं। छोसे, छुन्न, जलका, टोडर, छुनू, मिड़ई, डोसी शादि नाम इसी घटना की मुचना देते हैं। प्रथायों के नाम से भी अलग्, फेंकू, डरे बादि नाम रखे जाते हैं। जिनके बच्चे उत्पन्न होकर मर जाते हैं ने छएने बालक के नाक या कान छिदा देते हैं इस प्रकार छेदालाल, छिद् छादि नाम पड़ गये हैं। इस प्रथा से नामों की दो भिन्न शाखाएँ हो गई हैं। कान छिदा हुआ वच्चा कन्छिरलाल, कंश्रीलाल खादि नामों से नथा नाक छिरा हुआ नकछंदी, नत्थी खादि नामों से पुकारे जाते हैं। कभी-कभी माँ अपने बच्चे को किशी कदब से तीलकर उस अब को भंगिन को दे देती हैं। इस प्रथा से भी दो प्रकार के नाम प्रारम्भ हुए हैं -(१) क़ुदई श्रादि श्रन सम्दन्धी या (२) तुलाराम, तुल्ला, जुलई खादि तौलने की प्रथा सम्बन्धी। कभी-कभी बालक को दूसरे के हाथ बेच दिया जाता है, इसलिए उसे बेचू या बेचन कहते हैं। फिर उसे छुदाम, दमही छादि नाम मात्र का मुख्य ख़काकर मोल ले लेते हैं। इस विनिमय में कीड़ी से खेकर स्वर्ण तक काम में लाते हैं. दमड़ी, छदम्भी, कंचनलाल, मोलकचंद्र. इस प्रकार के नाम हैं। किसी वस्तु से बदलने से बालक का नाम बदल और फेरने या लौटाने से लौटुसिंह, फेरन आदि नाम पड़ गये हैं। किसी देवमूर्तिं या वयोवृद्ध व्यक्ति के चरणीं में अर्थित कर पालनार्थ बच्चे को फिर माँग लिया जाता है। इससे माँगी-लाल, मंगू, भीलू, मंगन आदि नामों की परम्परा प्रारंभ होती है। कभी-कभी इसी घावना से प्रेरित हो माँ श्रपने बच्च को पालने के लिए दूसरे व्यक्तियों श्रथना सम्बन्धियों को दे देती है। पाली, रहतू म्रादि नामों में यही भान व्यंजना है। कहीं-कहीं जन्मते ही बच्चे को दीर्घजीयी बनाने के लिए छितनी (उथली डलिया) में रखकर खींचते हैं। ऐसे बालकों को खचेरू, खदेरन, कड़ेरू ब्रादि नाम दिये जाते हैं। माताएँ प्रायः अपने बच्चे के जन्म तथा जीवन के लिए विविध प्रकार की मनौती मनाती हैं और इक्ष मनौती से शिशु के मनालाल, माना ग्रादि नामकरण हो जाते हैं। इस मकार इस अरोगण में ये दश कियाएँ दग प्रवाकों की जनती तथा राग पाएरव की उत्पादिका हैं। उनके विवार से पर प्रथाएँ वर्त्य के अमक्तान तथा जीवनदार प्रवान करती हैं।

इन रीतियों के अधिरिक कुछ अगविषक रूप्यतियों भी जगन्तमाश में प्रचितित दिसाताई देती हैं, जिनके कारस बहुत के गामी का अगविश हो गया है। हिन्दू धर्म की यह जिथेशता में कि यह अस्विक वस्तु में चेवला भी प्रान्त-प्रतिष्य कर लेका है और उभी सिक्त भावता से उसका माद्मान्यर परका है। प्रान्त प्रतिष्या ने पश्चान उसके लिए अगवित्र ध्या पृथा गड़ी सहवा प्रस्तुन प्रा भगवान हो जाता है। अब उत्तर्का द्यार्चना तथा बंदना इर्गा मानना से आरंग होती है। उस समय वह चूरे का सर्वध्यापक भगवान का धांक अथवा धितम कल्यित कर लेता है। यह धात अन्य वन्तुओं के सम्बन्ध में भी घटिन होती है। उन्ति की उपित तथा आयु के सम्बन्ध में किन्ने अन्वार यहाँ हिध्योचर होते हैं वे इन चार वर्ग में विभक्ष किये जा सकते हैं (१) वन्तु सम्पन्धी, (२) व्यक्ति सम्बन्धी, (३) स्थान सम्बन्धी, (४) और प्रथा सम्बन्धी। प्रथम उपचार में गंडा, स्टेडा, छितानी, कावा, यंत्र मंत्र, प्रसाद, भमृति, पुड़िया आदि बन्तुआं का प्रयोग किया जाता है। दितीय में देवयोनि, साधु, वैरागी, जोगी भगत, ओका, पीर, फर्कार, मुल्ला, आदि की गण्ना आती है। तृतीय में खोरी-छुड़जा के तले, डोरा (मेड),तिक्या, तलव-थान, द्रमाह, बिलका, बेदी, मदार, प्रधान, मेड, सत्ती चौरा आदि स्थान सम्मिलित हैं। चतुर्थ उपचार के अंतर्गत, अनेक प्रथाओं का विधान एवं आनुष्ठान किया जाता है। उपर्धुकत दन कियाओं के आतिरिक्त सिर का जन्मने ही नुड़बाना, बिल चढ़ाना, ज्योति जगाना, साधु-सन्तों की सेवा या टहल करना आदि अनेक अन्य विधान भी हिस्ट-गोचर हो रहे हैं।

मुसलिम संसर्ग के कारण बहुत से विदेशी नाम इस प्रवृत्ति में दिललाई देते हैं। ग्रंथविश्वा-साविष्ट निग्नस्तर की हिन्दू जनता सांत्वना एयं सन्तुष्टि के लिए मदार, गाजी, दरगाह, पीर, फकीर आदि अन्य विजातीय संस्कृति-मूलक सृतकों तथा समाधि-स्थानी को पूजने में संलग्न मालून देती है।

इस प्रश्नृत्ति के नामों में यह विशेषता है कि प्रायः समस्त संग्रह विकृत रूपों से बना है।
गौण प्रश्नृत्तियाँ भी इसके बहुत् समुच्चय को देखते हुए अत्यंत न्यून हैं। इन यातों से यह सप्प्रविदित होता है कि निम्न कोटि की अशिक्ति जनता में अधिकहिं यों का प्रचार अधिक है। वैष्ण्य आदि धर्मों के सहश अधिकश्वास की अविच्छित तथा अविश्वास धारा देश के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाहित हो रही है। पश्चिम का घसीटा पूर्व का विसियावन के रूप में प्रकट हो जाता है। गोरखपुर आदि पूर्वी प्रांतों का कतवार मेरठ आदि पश्चिमी देशों का घूरे ही है। इस प्रवृत्ति में विश्वास के साथ अह्या तथा भिन्त का सम्यक् समन्वय पाया जाता है।

<sup>े</sup> दित्य का कुष्यू (घूज) स्वामी तथा राजस्थान का कजोड़ी (ख़ड़ा कचरा) मल नामों में भी यही भावना काम कर रही हैं।

# दार्शनिक पवृत्ति

- (१) ग्रध्यातम विद्या-
- (२) मनोविज्ञान-
- (३) नैतिक गुण-
- (४) शिष्टाचार सम्बन्धी गुण-
- (५) सौंदर्यभावात्मक गुण-

# पंद्रहवाँ भक्तरण

#### (१) अध्यातम-विद्याः

#### १-गणना

#### क-क्रमिक गएाना-

- (१) नामों की संख्या--१४६
- (२) मूल शब्दों की संख्या ७६
- (३) गौण शब्दों की संख्या-३-

#### ख-रचनात्मक गणना-

| प्रवृत्ति     | एकपदी नाम | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुष्पदी नाम | योग        |
|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------|
| ब्रह्म        | 5         | र्ह्        | 8           |              | ₹⊏         |
| श्रात्मा      |           | २०          | æ           | ٤            | २७         |
| माया          |           | 3           | ₹           |              | ११         |
| लोक           | ११        | १८          | Ę           |              | <b>3</b> ? |
| जीवन          | २         | १८          |             |              | २०         |
| कमी तथा फल    | 8         | T.          | 8           | ₹            | દ્         |
| स्वर्ग        | १         | 4           | १           |              | ६          |
| <b>मुक्ति</b> | ર્        | у,          | ą           |              | 3          |
|               | ₹./       | १०३         | 20          | २            | 388        |

#### २-विश्लेषग्

#### क-मूल शब्द-

- (१) ब्रह्म—श्रखंड, श्रखिल, श्रच्युत, श्रहेत, श्रनंत, श्रनादि, श्रविनाश, श्रक्षेम, श्राप्मानंद, श्राप्माराम, ईश्वर, श्रोश्म, केवल, चिदानंद, जीवधर, जीवंद्र, नित्य, निरंजन, निराकार, निर्विकार, परमारमा, प्रण्य, प्रभु, ब्रह्म, मण्याकांत, अध्याधि, मायापति, मायाराम, विभु, विश्वरूप, सच्चिदानंद, क्रीशकिपानं , स्र्ष्टिनारायनं, जीऽह्य , हंज्याय, हंज्याम ।
  - (२) आस्मा -- ग्राह्म, प्रास्ता, क्रमेंग्र, जोब, एंस, हंग, हंस्, 1
  - (३) नाया--विगुणा, बह्यकता, माण, सन्तरका ।
- (४) लोक खलकई, खल न, जग, जगई, जगत, जहान, त्रिमुबन, त्रिलोक, त्रिलोकी, दुनियाँ, दुनी, दुनी, दुन्नी, दुन्नी, मनसागर, सूमएडल, लुकई, लुक्की, लोक, लोका, विश्व, संसार।
  - (४) जीवन-जीवन, जीवा, हयात।
  - (६) कमें तथा फल-कमें, फल, फलई।

(श्वेतास्वतर० १।१-२)

<sup>े</sup> कि कारणं त्राच कुतः सम जाता क्षीयाम केन क च सम्प्रतिष्णाः। अधिष्ठिताः केन सुक्षेत्रोषु वर्तामहे अक्षविदे व्यवस्थाम् ॥ कालः स्वभावो नियतिर्थेदञ्का भूतानि योगिः पुरुष इतिचित्त्यम् । संयोग एषां व स्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदश्चः हेतोः॥

(७) भवर्ग-देवलोक, देवनास, वैक्टुंठ, हरिनिवास । सुक्ति-दिव्यानंद, निर्वास, परमारथ, मुक्ति, मोखा । ख-मृल शब्दों पर टिप्पिश्चिं-

## (१) विकृत शब्दों के शुद्ध रूप —

| विकृत रूप            | शुद्ध रूप |
|----------------------|-----------|
| हंसा, हंस्           | हंस       |
| खलकई                 | खलक       |
| जगई                  | অন্       |
| दुनी, दुन्नी, दुन्नू | दुनियाँ   |
| लुकई, लुक्से, लोका   | लोक       |
| फलई                  | फल        |
| परमारथ               | परमार्थ   |
| मोखा                 | मोन्      |

#### (२) विजातीय प्रभाव-

| शब्द    | भाषा   | જાર્થ         |
|---------|--------|---------------|
| ललक     | श्चरवी | सृष्टि, संसार |
| जहान    | फारसी  | जगत्          |
| दुनियाँ | ग्ररवी | संगर          |
| ह्यात   | द्यरबी | बीवन          |

#### ग-मूल शब्दों की निरुक्ति-

यहेंत, ईश्वरी, ब्रह्म (८√वृंह्)—ग्रारंभ में ही निर्गुण ब्रह्म के प्रकरण में ईश्वर के गुण एवं स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ केवल उसके दार्शनिक रूप का ही विवेचन करना विधेय है। यही कारण है कि इस नाम सूची में परमात्मा के समस्त नामों का उल्लेख करना उचित नहीं समभा गया। ग्राजकल दो सिद्धांत विशेष मान्य तथा प्रचलित हैं:—

(१) पूर्व परम्परागत वैदिक सिद्धांत जिसमें ईश्वर, जीव तथा प्रकृति की पृथक-पृथक् सत्ता मानी गई है। तीनों स्नादि हैं। ऋग्वेद में जिखा है कि ईश्वर और जीव, दोनों मित्र प्रकृति रूपी चुच पर वैठे हुए हैं। जीव उसके फलों को खाता है और ईश्वर उत्तका उपभोग नहीं करता है। इस वैदिक सिद्धांत के अनुसार ईश्वर, जीव तथा प्रकृति—इन तीन सत्ताओं को अनादि माना गया है— यही जैतवाद है। ईश्वर सृष्टि उत्पन्न करता है, पालता है श्रीर प्रलय करता है। उसमें तीन विशेषता है:—

#### (१) सर्वव्यापकता

<sup>े</sup> योग० समाधिपाद सूत्र २४

<sup>े</sup> ऋ ामं १ सू० १६४ मं २०

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> जन्माधस्ययतः—वेदान्त० १-२

- (२) सर्वज्ञता ।
- (३) सर्वशक्तिमत्ता ।

यह जीव (आत्मा) श्रीर प्रकृति अर्थात् माया का अधिपति है। शात्मा जिस प्रकार शरीर का संचालन करती है उसी प्रकार वह नंसार का संचालन करता है। इतीलिए, उसे परमात्मा कहा गया है। निर्विकार, निराकार, सिचदानंद, अविनाशी आदि उसके गुएए हैं। वह जगत् का निमित्त कारण है, प्रकृति से सुधि की रचना करता है। जीवों को उनके कमों का फल देता है। स्वसंवेद एवं अनिर्विचनीय बहा को कवीर ने जन योली में 'गूंगे का सुड़' कहा है।

शंकर के मत से सर्वज केवन बन्ध ही बन्ध है। वे जीव तथा प्रकृति का पृथक् अन्तित्व नहीं मानते । इसलिए वे उसे अहैत कहते हैं । वेदांत का बन्ध निर्मुण तथा निश्किय वतलाया गया है। सृष्टि उत्पन्न करने के लिए उसे ईश्वर का रूप धारण करना पड़ता है। श.हर आत्मा को ही बन्ध कहते हैं।

श्रातमा—परमातमा की तरह श्रातमा भी श्रनादि श्रीर श्रनन्त है। उनका लक्ष मुल, दुःख, राग, द्वेप, इच्छा, प्रयत्न बतलाया गया है। उ ईश्वर के सहरा जीवातमा में भी सन् तथा चित् गुण विद्यमान हैं। दोनों श्रनादि काल के साथी हैं। किन्तु प्रकृति का भोग करने से जीव वारंबार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। उत्तका श्रानन्द श्रत्य तथा श्रस्थायी होता है। ईश्वर के तुल्य उसके गुणों में श्राधिक्य एवं नित्यत्व नहीं पाया जाता। निरंतर गतिवान् रहने, प्राप्त करने श्रीर बंधन में पड़ने के कारण जीव को श्रात्मा (∠√श्रत्) कहा गया है। पंचमौतिक शरीर के जीवन, गति एवं संज्ञाय का संचार करने से जीवातमा कहलाता है। वह कर्म करने में स्वतंत्र किन्तु फल भोगने में परतंत्र है। यही उसके वंधन का हेतु है। इस बंधन से मुक्त होने पर ही स्वर्ग का श्रानन्द श्रनुभव करता है। जीव श्रस ख्य हैं। इसके विपरीत शंकर के श्रद्धितवाद सिद्धांत के श्रनुसार जीय, ब्रद्ध, श्रात्मा, परमातमा एक ही हैं। श्रविद्याजन्य माया से श्रात्मा श्रीर ब्रह्म में मेद प्रतीत होता है। इस श्रज्ञान के हटने से जीव श्रहं ब्रह्माऽस्मि का श्रनुभव करने लगता है। यही उनके विचारानुसार मुक्ति कहलाती है। शंकर स्वामी बैदिक त्रैतबाद को नहीं मानते। उनका कहना है कि संसार में नानास्थल्य माया के कारण दिखाई देता है। व्यकाव्यक्त को कुछ है ब्रह्म ही ब्रह्म है। क

माया जन्य श्रविद्या से जीव श्रपने को ब्रह्म से मिन्न एवं बहुक्य देखता है। जब यह श्रपने वास्तविक रूप से परिचित हो जाता है तो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति केवल ज्ञान से ही सम्भव है। इस प्रकार शंकराचार्य ने मायाबाद का श्राश्रय लेकर श्रद्धैतवाद को सिद्ध किया श्रीर

न्याय० भ्र० १ सु० १०

नैनं छिन्दिन्त शस्त्राणि नैनंदहित पावकः । न सैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोपयति मास्तः । (धीता २-२३)

<sup>ै</sup> एकरत्वमारमा पुरुषः पुराचाः सत्यः स्वयंत्र्योतिरनंत श्राचः । नित्योऽचरोऽजस्र सुकोनिरंजनः पूर्णोऽहयो सुक्त उपाधितोऽसृतम् ॥ (भागः पुरु १०-१४-२३)

र अस्तितावज्ञित्य'''' शहा। (शा० भा०)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इच्छाद्रेष प्रयत्न सुख-मुन्ध सारात्यात्मनो विक्रम्

<sup>\*</sup> सर्वं खिरवदं यहा—छा० ३-१४-१

ब्रह्म को निर्मुण् तथा निष्क्रिय म्हन्य एक ईट्यर की करणना की जिस्ने छपनी मायासे सुध्य रची । उनकी माया ईट्यर से कोई भिन्न पदार्थ नहीं है ।

माया—कुछ दार्शनिकों का मत है कि माया ईश्वर की वह किल्पत शिक्ष है जो उनके आदेशानुसार सब कार्य करती रहती है। वस्तुतः प्रकृति ही माया है। वस्त रज तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति हैं जो त्रिगुणात्मक रूप से सृष्टि रचना में उपादान कारण मानी गई है। सांख्य दर्शन में इसे प्रधान के नाम से आभिहित किया गया है। सृष्टि प्रभृति का व्यक्त रूप है। ईश्वर और जीव के सहश यह भी अनादि मानी गई है। शंकर के अनुसार माया बह्य की अविद्या जितत विध्या यवनिका अथवा आवरण है। केवल ब्रह्म ही कत्य है और सब असार तथा अममात्र है। इसके लिए दो नाम ब्रह्मकला और रामकला भी प्रयुक्त हुए हैं जिनका आश्यर ईश्वर की शिक्ष अथवा विभृति है। ये नाम सृष्टि रचना की ओर संकेत करते हैं।

जगत्—इसका ग्रर्थ चलने वाला ग्रर्थात् 'परिवर्तनशील है। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति का व्यक्तरूप है।

त्रिभुवन, त्रिलोक, त्रिलोकी—भुवन तथा लोक शब्द जगत् के अर्थ में आते हैं। कोई कोई तीन भुवन और तीन लोक मानते हैं—आकाश, पाताल, मर्चलोक। कहीं-कहीं चौदह भुवन माने गये हैं। भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य यह सात लोक ऊपर और अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल एश्वी के नीचे के लोक हैं।

भवसागर—भव = संसार । यहाँ संसार की उपमा समुद्र से दी गई है। रूपक ग्रालंकार है। के लोक—यह प्रचृत्ति विश्व-प्रेम का परिचय देती है। सुध्टि रचना के विषय में ग्रानेक सिद्धांत प्रचित्तत हैं, उनमें कुछ पौराणिक, कुछ पांथिक तथा कुछ दार्शनिक हैं। इनमें से यहाँ पर केवल तीन दार्शनिक सिद्धांतों का संचित्त वर्णन दिया जाता है:

- १—आरम्भवाद्—न्याय-वैशेपिक के अनुसार कल्प के ग्रादि में ईश्वर के ईत्त्रण एवं जीवों के कमों के कारण विभिन्न प्रकार के ग्राणु परमासुग्रों का सम्मिलन होता है, जिससे नाना प्रकार के पदार्थों का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार तागों के ताना वाना से एक नया वस्त्र बन जाता है ग्रीर ग्रंत में उनका नाश हो जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक कल्प में सुष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होती रहती है।
- (२) परिणामवाद्—सांख्य के अनुसार प्रधान तथा भुष्य पुरुष से सुष्टि-सर्जन होता है। प्रधान अर्थात् प्रकृति अर्चतन है और पुरुष अर्थात् आर्थान तथा अनन्त है। इन्हीं पुरुषों के कारण प्रकृति की साम्यावस्था में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके फलस्वरूप सुष्टि की उत्पत्ति होती है। इसमें कारण से कार्य होता है—यथा दूध से दही। प्रधान से (१) महत् या वृद्धि (२) अहं कार अथवा चित (३) पाँच तन्मात्राएँ (४) मन (५) पाँच जानेंद्रिय (६) पाँच कमेंद्रिय और (७) पंच तस्व की सर्जना हुई।
- (३) विवर्तवाद—पह वेदांतियों का सिद्धांत है। शंकर स्वामी लिखते हैं कि यह दृश्य-मान् जगत् केवल भ्रम है। इसकी कोई वस्तु सत्य नहीं है, जैंगे ग्राँधेरे में रज्जु सर्परूप दिखलाई देती

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मार्यातु प्रकृति विद्यास्— श्वेताश्वतर उप० ४-१०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति:—सांस्प ऋ० १ स्० ६१

अपार संसार समुद्रमध्ये निज्जमतो में शरणं किमस्ति गुरोक्तपाचोक्रपया वदेतद् विश्वेशपादाम्बुजदीर्घ नौका। (शंकर)

है तथा मरुभ्मि में मृश-तृःगा जल-सम प्रतीत होता है। उभी प्रकार यह समार है। ''ब्रह्म सत्यं जग-न्मिथ्या'' यह वैदांतियों की उक्ति हैं।

कर्म—कर्म तीन प्रकार के माने गये हैं। (१) क्रियमाण ग्रधीन वर्तमान कर्म। (२) संचित कर्म—ग्रथीत् एकत्रित कर्न जिनका पता ग्रागे मिलनेवाला है। (३) प्रारक्ष कर्म—जिनका फल मिल रहा है।

मुक्ति—जीवातमा जन्म-मग्गा के तन्थन से छुट परमात्मा के रूप में प्रमानंद प्राप्त करता है, इसी को मुक्ति अथवा मोल वहते हैं। राक्त्र के अनुसार मुक्ति वह अयभ्या है जब आत्मा माया के बन्धन से मुक्त हो ''अहं ब्रह्माऽस्मि'' का अनुभव करने लगती है। उनके मतानुसार ज्ञान के विना मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति चार प्रकार की बताई गई—(१) सालोक्य। (२) सामीप्य। (३) सायुज्य और (४) साहप्य।

स्वर्ग—यह मनुष्य के मन्ति कि विचित्र कहारता है। स्वर्ग ऐसा स्थल माना गया है जहाँ दु!ल का लेश भी निहुं। भिन्न-भिन्न घमों में भिन्न-भिन्न स्थानों को स्वर्ग कहते हैं। विष्णु का बैकुएठ, महेश का शिवलोक, ब्रह्मा का बहालोक, राम का साकेत, कृष्ण का गोलोकादि स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध-हैं। जन-साधारण ग्रमरावती को स्वर्ग पहते हैं जहाँ अनेक प्रकार के देवता निवास करते हैं। इन्द्र स्वर्ग का राजा है जिसके नंदन यन में कल्पवृक्ष है। कामधेनु वहाँ की गाय है। उर्वरी, मेनकादि इन्द्र की ग्रम्सा है। वहाँ सब प्रकार का ग्रानंद ही ज्ञानंद है जिसके भोगने के लिए सक्त जीव मृत्यु के प्रकात वहाँ जाते हैं।

घा-गौग् शब्द-

१- वर्गात्मक-राय, सिंह

२— सक्तिपरक— आनंद, इंद्र, किशोर, कुमार, चंद्र, चरण, जाहिर, जीत, दत्त, दयाल, दाल, दीन, देव, नंदन, नाथ, नारायण, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्रेम, फल, वक्स, वहादुर, बोध. भूषण, मल, मुनि, मोहन, राम, लाल, वल्लभ, वीर, शरण, सहाय, सुमिरन, स्वरूप।

#### ३-विशेप नामों की व्याख्या-

आत्मानंद—आत्मा का प्रयोग जीव तथा बहा दोनों के लिए होता है। शरीरध्य आत्मा को जीव तथा संसार में व्यास आत्मा को बहा संसा दी गई है। प्रथम इस लघुपिंड का संचालन करता है, द्वितीय ब्रह्मांड का िआत्मा के ये दो अर्थ लेने से इस नाम से दैतवाद का सिद्धांत प्रति-पादित होता है। अर्थ आत्मानंद का आगण हुआ जीवात्मा अथवा परमात्मा में लीन होने का आनंद। आत्मा को भाषात्मा नागविचाने करित्यात्मा दोनों में कोई मेद नहीं देखते। केवल माया के आवरण के प्राप्ता लीच अपने की हम संचान समात्मा है। इस यनिका के हट जाने से यह दिस्व भाव भी लुप्त हो जाता है। इसलिए उनके आह पर अपना परमात्मा का बोधक है। इससे शंकर का अद्वैतपक्ष व्यनित होता है।

श्रातम्हास्य - इत नाम दा वर्ड प्रकार से तिमार विश्वह हो एकता है। (१) श्रातमा में रमेण करमेवाता श्रश्नीत हात होते देतवाद का पन्न किस होता है। (२) विश्व में रमेण करमेवाती श्रातमा श्रायीत व्यापन विश्वाद्या । वह ज्ञातमा ही सर्वन वसार है। इससी श्रहेतवाद का समर्थन होता है। (३) श्रात्मा के लिए अलिलाखित श्रादमानंद देखिए।

१ ऋवेज्ञानात्रमुक्तिः ।

<sup>े</sup> श्रात्मारामारच भुनयो निर्श्या श्रण्युरुकसे । कुर्वन्त्यहेतुकी भक्तिमित्यं भूतगुणो हरिः॥

कर्मेंद्र नारायण — इस्से दो भावनाएँ स्द्भासित होती हैं (१) जीव कर्म का स्वामी है अर्थात् वह कर्म करने में स्वतंत्र है। जो चाहे सो करे जो चाहे न करे। (२) कर्मफल का स्वामी नारायण है। जीव को कर्म का फल ईश्वर देता है।

भूमंडल दास —इस नाम में लोक सेवा की कैसी भव्य उद्मावना है ! जन साधारण का भगवान तक पहुँचना दुष्कर है । उसके लिए संसार सेवा ही सरल मार्ग है । हिर न सही हिरिजन ही सही । हम उसकी स्रुष्टि को प्रेम करें, जीवों को कष्ट न पहुचाएँ, सब के कल्याण में अपना कल्याण समकें—यहीं परमेश्वर की प्राप्ति के खुलम साधन हैं । भूमंडल दास सत्य ही विश्व प्रेम का व्यक्ती करण करता है । यह समस्त नाम परमात्मा का वाचक भी हो सकता है । भूमंडल है दास जिसका अर्थात् ईश्वर ।

विश्वरूप — परमात्मा के दो रूपों की चर्चा इन नामों में स्पष्ट रूप से पाई जाती है। जग रूप, विश्वश्रवा ग्रादि नाम उसके विराट रूप को व्यक्त करते हैं। निराकार व्यरूप, विशु ग्रादि उसके श्रव्यक्त रूप की मावनावाले नाम है।

विराट पुरुष के अनेक रूपों में से विश्वरूप , अनंतरूप , पूर्ण्हप , पर (परम) रूप , मुख्य

े विश्वतश्च चुक्त विश्वतो सुकोविश्वतो बाहुक्त विश्वतस्पात्। संबाहुभ्यो धमति सं पतन्नेचावाभूसी जनवत् देव एकः॥

(ऋग्वेद द-३-१६-३)

रूपं महत्ते बहुवन्त्रनेत्रं महाबाहो बहुवाहूरूपादम्। बहुदर्गं बहुदंग्द्राकरार्लं

दृष्ट्वालोकाः मन्यथितास्तथाहम् ॥२३॥ (भ० गीता म० ११)

सहस्र मीर्पः पुरुषः सहस्राचः सहस्रपात् । र पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽश सहस्रशः ।

> नाना विधानि दिन्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥४॥ (गीता ख० ११)

It (jail) was Vasudeva who surrounded me. I walked under the branches of the tree in front of my cell but it was not the tree, I knew it was Vasudeva, it was Sri Krishna whom I saw standing there and holding over me his shade. I looked at the bars of my cell, the very grating that did duty for a door and again I saw Vasudeva. It was Narayan who was guarding and standing sentry over me. Or I lay on the coarse blackets that were given me for a couch and felt the arms of Sri Krishna around me the arms of my Friend and Lover. I locked at the prisoners in the jail, the thieves, the murderers, the swindlers, and as I looked at them I saw Vasudeva, it was Narayana whom I found in these darkened souls and misused bodies.

(Aurovindo, Utterpara Speech)

खं वायुमिन सिवालं महीं च ज्योतीपि सत्वानि विशोद्धपादीन् सित्सिमुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रयामेदनन्यः॥ (श्रीमना० ११।२।४१) हैं। प्रथम में रूप की विचित्रता का, द्वितीय में संख्या की अनंतता का, तृतीय में उपमा की पृर्णता का एवं चतुर्थ में संस्थान (आकृति) की विशालता का मंकेत हैं।

विराट परुष के छंग <sup>3</sup> सत्यलोक—सिर श्रनंत सृष्टि-चितवन तपोलोक-लिलाट लज्जा- उपरी खोठ लोस-- यथर (नीचे का चौठ) जनलोक-सुख महलोंक--- ग्रीवा मोहनी माथा-सुसकान स्वलोंक--- डरः स्थल समद्र-कोल नभस्तल-नाभि पर्वत--- अस्थियाँ नदियाँ-- नाडी जाल महीतल-जयन प्रदेश श्रमत-विसल-उरू वृत्त--रोभ मुतल-जानु वायु---प्राण श्रधर्म-वीठ (बायुह्प) काल—गति (गुग्-कर्म-प्रवाह) संसार-कर्ग धर्म-स्तन प्रजापति-सित्रवरुण-गृह्योदियाँ भेष-केश इंद्र प्रशृति देवता-बाहु संध्याएँ---वस्त्र दिशाएँ -कान श्रव्यक्त (प्रधान)—हत्य शब्द —श्रवगशक्ति चन्द्रमा - सन अश्विनीकुमार—नासारंध्र महत्त्व-चित्त गंध—बार्णे दिय श्रहंकारात्मकरुद्रदेव-श्रंत:करण प्रद्वलित अग्नि-जठराग्नि हाथी, अँट, घोड़ा, खन्चर---नख श्रंतरिच-नेत्रगोलक मगादिशवपशु-कटि सर्थ-चन्नु पन्नी-शिल्प चात्र्य स्वायंभ्रम मस्-- इन्हि दिनशत-पन्नक वस्ताक-अ विलास यनुष्य-निवास स्थान जलदेव—तालु गंभर्व, विद्याधर, श्रव्सरा-स्वर इस-जीभ प्रह्लाद-- स्मरगाशक्ति वेद-सस्तक चतुर्वर्ण-स्व, सुजा, उह, चरण यमराज—हाहें स्नेह-दांत <sup>४</sup> इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं परयाद्य सचराचरम् ।

इहकस्य जगत्कृत्सन परयाद्य सचराचरम्।

सम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्दृष्टुमिच्कृति ॥७॥
परयादित्यान्यसून्धृतात्रिवनौ मस्तरत्या ।

बहून्यदृष्ट्यृत्याचि परयाश्चर्याचि भारत ॥६॥
परयामि देवांस्तव देव देहे

सर्वांस्तया भूतविशेषसङ्घान् ।
प्रशासमिशं कमलासनस्य

मुषांश्च सर्वांतुरगांरच दिन्यान् ॥१४॥

(गीता भ० ११)

सांऽहम्—इत नाम से आत्मा तथा परमात्मा दोनों का बोध होता है। 'सः' ईश्वर के लिए तथा 'श्रहण्' जीव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वेदान्तियों का कहना है कि मायाविष्ट जीव की जब अपना वास्तिविक स्वरूप ज्ञान हो जाता है ता वह अपने को बहा समभता है। यह नाम सोऽहमिमन्वाक्य का श्रंश है और उसी सिद्धावस्था की ओर निर्देश करता है। इसका अभिश्राय है में वही हूँ अर्थात् में हो बहा हूँ। अजपाजप या हंस मंत्र में भी सोऽहम् का अनुभव होता है। श्वास द्वारा हं तथा उच्छु वास के संग सो निकलता है। इस नाम में वेदान्त का सार सन्तिहित है।

#### ४--समीक्षण

प्रस्तुत नामावली के अध्ययन से यह निष्कप निकलता है कि अध्यात्म विद्या अत्यंत क्लिष्ट होने पर भी कुछ न कुछ मनुष्य इसकी ग्रोर श्रवश्य प्रवृत्त रहते हैं। यह भी उनके निरंतर चिंतन का विषय रहा है। ब्रह्म के वहीं नाम निर्माण ईएवर प्रवृत्ति से यहाँ लिए गये हैं. जिनमें कब दार्शनिकता के भाव विद्यमान हैं। इन नामों पर उस प्रवृत्ति में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर इस विशेषता की खोर भी संकेत कर देना उचित होगा कि अलंडानंद, श्राखिलानंद, ग्राच्युतानंद तथा नित्यानंद ये पूरे पूरे नाम भी ईश्वर के वाचक हैं। पद के पूर्वाश स्रवंड, स्रविता, अञ्चत नित्य भी ईएवर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। स्रतः ये ही राज्द मूल प्रवृत्ति में रखे गये हैं। इसी प्रकार केवलानंद आदि नामां में भी ऋई तथा सम्पूर्ण नाम मूल प्रवृत्ति के अन्तर्गत श्रा सकते हैं। विदानंद से दो तथा सिच्चदानंद से ईश्वर के तीन गुरा व्यक्त होते हैं। परमात्मा, निर्विकाररारण, ग्रात्माराम, जीववर, हंस नाय तथा मायारित ग्रादि नाम त्रीतवाद के पेषक हैं। उनसे ईश्वर, जीय तथा प्रकृति इन तीन भिद्य पदार्थी का बोध होता है। ऋदौतवाद के पद्म की ऋदौत-कुमार, ग्रात्माराम, ज्रह्मकला प्रसाद, रामकला दीन, सोऽहम ग्रादि नाम प्रतिपादित करते हैं। मूल प्रवृत्ति की व्याख्या में इन पर विशेष प्रकाश खाला गया है । इन नामों से ईश्वर के गुणों का परिचय पर्याप्त भिलता है; परन्तु श्रात्मा त्रथवा जीव का वहत सूच्म परिचय दिया गया है। उसमें वोध, हर्ष, प्रकाश तथा वीरत्व गुगा पाये जाते हैं। वह कमें का स्वामी है, किन्तु ईश्वर के अधीन है। कई गुगों की समता होने से उसे इंस भी कहा गया है। माया ईश्वर की चिगुगात्मक शक्ति है जो उसके अभीन रहती है। जगत् प्रकृति का व्यक्त रूप है। लोक अथवा भूयन-संबंधी नाम मन्त्र्य के विश्व-बंधुत्व का परिचय दे रहे हैं। मनुष्य जीवन में कमें करता है। सुकमों का फल दिव्यानंद (स्वर्ग सुख) अथवा मुक्ति है। अग्नि मित्र, अनिलकुमार, आकाशचन्द्र, सलिलकुमार, पृथ्वी पति श्रादि नामों में पंच महाभूतों का समावेश है। रेखुकरण से लेकर नज्ञ मण्डल तक उसकी सृष्टि के श्रंग हैं जो श्रपना-श्रपना कार्य संचालन कर रहे हैं।

## (२) मनोविज्ञान

राणना-

क - क्रिक गणना -

- (१) नामों की संख्या-१८८
- (२) मूल शब्दों की संख्या—१६७
- (३) गौए। शब्दों की संख्या—३३

ख-रचनात्मक गण्ना -

| Marie and the same of the same |                   | પૂર્        | 757             | 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹ '                        | ३८८          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शांत रस           |             | <b>8</b>        | The second state of the se | المستواب المستواب المستواب | ₹            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वीर रस            | *           | <b>द</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | १२           |
| 7 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | हास्य रख          |             | ₹.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                          | R            |
| a following                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्रृंगार रस       | 8           | ą               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | ¥            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | साहस              | 8           | · - 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ₹            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रद्धा भिक्त तथा | विश्वास     | ્યુ             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | ୍ଷ୍          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शोक               | 2           | 8               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | *            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शांति             | ٠ १         | 80              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ११           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वैराग्य           |             | १               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ٤            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लोभ               |             | 8               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | १            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भय                | ,           | 8               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 8            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> प्र</u> ेम    | ξ           | ६०              | ₹o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$                         | 6,3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्चान             | ×           | रइ              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | ₹ %          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चिता              | १           | ų               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | દ્           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रलानि तथा लज्जा   |             |                 | ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | ₹            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गर्व              | -<br>-<br>- | `               | ξ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                          | १२           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>इ</b> च्छा     |             | २०              | ę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १                          | २६           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रारचर्य         | ş           | Ę               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 8            |
| 24.11.41.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ग्राशा            | • •         | 8               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                          | 8            |
| मनोयोग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रानन्द          | १२          | પૂર્            | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                          | હદ           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विचार तथा श्रनुभ  | •           | ₹               | १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | **           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ध्यान तथा स्मृति  | <b>ર</b>    | १२              | ş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | <b>શ્</b> પ્ |
| 4 4611111.34 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | योग सम्बन्धी      | •           | Ę               | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | `<br>&       |
| पंचज्ञानेन्द्रियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नेत्र             | <b>`</b>    | १४              | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | ૨ ે          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गंघ               | Ę           | ب               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ę<br>ę       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रस                |             | ş               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | ę            |
| पंचतन्मात्रा—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | रूप<br>शब्द       | ۲           | 5 %<br>{        | ٠<br>ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | ξ.           |
| And worth water his oblight space of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्चहंकार<br>रूप   | Ą           | *<br><b>?</b> ? | ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | १७           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वृद्धि            | ą           | ۶<br>۶          | ΄.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | ٥<br>٦       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | -           |                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | २<br>৩       |
| श्रंतःकरण चतुष्टय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | −मन<br>चित्त      | 8           | a<br>a          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 8            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रवृत्ति         |             | 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |              |

२—विश्लेषणः :—

म-मूल शब्द-

(१) श्रंतःकरण चतुष्टय-

मन-मनई, मनुद्रा, मनो (यह तीनों मन के त्रिकृत रूप है) ।

चित्त—चित, नित्तन (चित्त ) बुद्धि—धी, बुद्धि, मेशा । श्रहंकार—माम ।

(२) पंचतन्माना---

रूप—क्पई, रूप, रूपी, सुरत, सारूप (रूप के विकृत राज्द-रूपई, रूपी) !

शन्द---शब्द, शब्दल (शब्द)।

रस-रसमय।

गंध-महक, सुगंध।

(३) पंचज्ञानेन्द्रियाँ-

नेन्न--- ग्रन्छ (ग्रव्हि), हग, नयन, नेन्न, नैना (नेन्न), लोचन ।

योग-जोग (योग), जोग-ध्यान, योग।

ध्यान तथा स्मृति—खयाली (ख्याल), खियाल (ख्याल), चिति, ध्यान, ध्यानी, याद, लगन, सुरति, सुरति), स्मृति।

विचार-विचार।

अनुसव--- अनुभव।

ख-मूल शब्दों की निरुक्ति-

श्रंतःकरण चतुष्टय--

सन--

सनई, सनुद्रा—मन ग्रन्तःकरण की वह वृत्ति है जिससे मनुष्यों में संकल्प-विकल्प, इच्छा, प्रयत्न, वेदना, बोध, विचार श्रादि उत्पन्न होते हैं। इसका स्थान हृदयाकाश है। यह पंचत्रानेन्द्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है श्रीर पंचकर्मेन्द्रियों से कार्य सम्पादन कराता है। जागत तथा स्वप्नावस्था में कार्यों में संखग्न रहता है किन्तु सुपृप्ति में वह निक्षिय हो जाता है। न्यायदर्शन के अनुसार मन वह है जिससे एक ही काल में दो पदार्थों का ज्ञान ग्रहण नहीं होता।

चित्त —

चित्त, चित्तन—चित्त श्रंतःकरण चतुप्टय में से एक वृत्ति है। इसके दो भाग होते हैं--प्रथम भाग मनोवेग उत्पन्न करता है तथा दितीय भाग स्मृति, वासना ख्रोर संस्कार का स्थान है।

बुद्धि--

चित्ति, धी, बुद्धि, मेधा -बुद्धि दो प्रकार की होती है । (१) ताकिक बुद्धि-तर्क द्वारा रागणगण का विकेशन करती है और (२) मेधावी बुद्धि-तर्क द्वारा निश्चित सत्य पर अद्धा या विकार १८५४ : (१)।

श्रहंदार--

पंचतनमात्रा--

रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श ये पंचतन्मात्रः एँ कहलाती हैं। इनका उद्भव ऋहंकार से होता है और इनसे पंचमूर्ता का ऋविमाव हुआ है। पृथ्वी का मुख्य गुणा गंध, जल का रस, ऋगिन

<sup>े</sup> युगपञ्चानानुत्पत्तिर्मनसोविङ्गस् । न्याय २४० १ छा ० १ सन्न १६

का रूप, आवाश का शब्द तथा वायु का मर्श माना गया है। ये गुशा रचनानेन्द्रिय द्वारा महरण किये जाते हैं। नेत्र से रूप, जिहा से रूस, नास्कि। से गंध, औत से शब्द तथा त्वचा से स्पर्श का बोध होता है।

१—हन-

रुपई, रूप, रूपी, स्रत, स्वरूप—रूप से ग्राभिपाय मन्ष्य की वाहाकृति तथा सीन्दर्थ से होता है।

शहद--

शहद, शहदत्त-शहद वह रार्थक ध्वान है जिससे किसी पदार्थ या भाव का बीघ होता है। संत सम्प्रदाय में यह ईश्वर का वाचक भी है। कभी-कभी अरहद शहद के अर्थ में भी लिया जाता है। महाभाष्य में शहद का यह लह ला दिवा है— कानों से प्राप्त, वृद्धि से प्राप्त अयोग से प्रकाशित होनेवाला तथा आकाश में स्थित रहनेवाला शब्द कहलाना है।

रस----

रस—रस उस आनंद को कहते हैं को काव्य पढ़ने या नाटक देखने से पाप्त होता है। (१) साहित्य में नौ प्रकार के रस—श्रंगार, हास्य, करुच, रीज, वीर, सयानक, अञ्चुत, वीमत्स और शान्त हैं (२) किसी चीज के लाने का स्वाद जो ६ प्रकार का होता है यथा—सधुर, अम्ल, लवण, कड़, तिक्त, और कपाया।

गंध--

महक, सुगंध—बागंदिय द्वारा यहीत गुण का नाम गंध है। पंच ज्ञानेन्द्रिय—

श्चच्छ, दना, नयन, नेता, तेत्र, नेता, लोचन—पंच कारेन्द्रियों के योग से मन प्रकृति के याद्य ज्ञान को प्राप्त करता है। इनमें नेत्र का स्थान बहुत ऊँचा है। नेत्रों पर ही श्रिधिक नाम प्रचित्त हैं क्योंकि उनके द्वारा इस दश्य जगत् का बोध होता है। इन नामों से नामधारी के दीर्घायतन तथा मुन्दर लोचनों की श्रोर भी संकेत होता है।

योग—पत्रक्ष लि सुनि ने योग दर्शन में चित्त इति निरोध<sup>र</sup> को योग कहा है। यह प्रकार का बतलाया गया है। यम, नियम तथा आसन शरीर नियंत्रण के लिए; प्राणायाम तथा प्रत्याहार मन दमन के लिये और धारणा, ध्यान तथा स्माधि आत्मा का परमान्मा से मिलने के लिए होते हैं। इसे मुक्ति का साधन भी कहा गया है।

समृति—शिना-२१देश-श्रभ्यत्वाति ६१८। संखित ज्ञान को समृति वहते हैं। यह ज्ञान चिचा फोद में संस्थित हैं। एता है।

<sup>ै</sup> श्रोत्रोपजन्त्रिव दिनिर्मातः प्रयोगेणाऽभिष्यतित श्राकाश्देशः शप्दः । शब्दगुग्रमाकाशम् । (सहाभाष्य) ।

र योगश्चित्त(इतिविरोधः । योगः पा० १---२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सगोपहतिभ्यानम् । सांख्य • ३--३०।

<sup>ें</sup> ध्यानं निर्विषयं। मनः (योग दर्शन)

<sup>&</sup>quot; संस्कारमात्रं जन्यं ज्ञानं स्मतिः । (तर्क संग्रह्)

सुरित—इसका अर्थ है ईश्वरानुग्रह की म्मृति, लगन, म्मरण् इत्यादि । श्री सम्पूर्णानंद इसको स्रोत का विकृत रूप मानकर चिन् हित्त का प्रवाह अर्थ में लेते हैं । गुलाल ने मन को ही सुरित माना है । डॉ॰ वड़श्वाल रे ने इसको मंतों की उलटी चाल के अर्थ में स्मृति से निकाला है । राधा स्वामी सम्प्रदायवाले इसे जीवातमा या परमातमा के अर्थ में ग्रहण् करते हैं । सुरित या सुरत प्रेम (सुरत या रित) का व्यंजक भी हो सकता है ।

विचार-संकल्प-विकल्पादि मानसिक प्रक्रियाएँ विचार कहलाती हैं।

अनुभव-स्मृति से भिन्न ज्ञान को न्नानुभव<sup>3</sup> कहते हैं।

रा-सौगा शब्द

१-वर्गात्मक-राय, सिंह।

२-(आ) सम्मानार्थक--आदरसृचक- वावृ

३--- सक्तिपरक--- ग्रंवर, ग्रानंद, किशोर, कुमार, चंद, चंद्र, दत्त, दयाल, दास, नारा-यण, पाल, प्रकास, प्रसाद, फेर, बहल, बहादुर, बोध, बोधन, भद्र, मिण, मल, मोद, मोहन, राज, राम, लाल, वल्लभ, विजय, चीर, शरण, सहाय, सुख, स्वरूप।

#### मनोवेग

२ — विश्लेषण

क-मुल शब्द

आनंद—ग्रहलाद, ग्रानंद, ग्रामोद, उल्लास, खुशी, चित्त वहल, चैन, चैना, प्रमोद, प्रसन, मगन, मगनू, मनफूल, मनमोद, मोद, मोदी, विनोदी, विनोदी, शर्म, शर्मधर, शादी, हरक, हरकुत्रा, हरक, हरकू, हरसी, हुलसन, हुलास, हुलासी, हुिम्—

श्राशा—श्राश, श्रासा, उम्मेद,

श्रारचर्य---श्रचंभे, ग्रचरज, ग्रारचर्य

इच्छा—ग्रंछा, ग्रभिलाख, ग्रभिलाष, ग्रभिलाषी, ग्ररमान, इंछा, इच्छा, गरज, गर्जन, गर्जू, तिरखा, तृषा, मन कामना, मनोरथ, कचि, ललक, ललका, ललक्, हिंछा।

गर्वे - श्रमिमान, गुमान, गुमानी, घमंडी, दरब, दर्प

<sup>े</sup> भीखा यही सुरति मन जानो ।

Rirgur school of Hindi Poetry (P. 294)

सर्वे व्यवहार हेतुन्नांनं बुद्धिः । साद्विविधा स्मृतिश्तुभवश्च ।
 संस्कार मात्र जन्यज्ञानं स्मृतिः । तदिन्नं ज्ञानमनुभवः । (तर्कं संम्रह)

मानव हद्य भावों का भयदार है। भावक शंत:करण में जलतरंगों के तुल्य ये मनोभाव चर्ण चर्ण उदय-विलय होते रहते हैं। प्रत्येक प्रवृत्ति की प्रष्ठभूमि में कोई न बोई
भाव विश्वमान रहता है। यही मनोवेग मानुष्य की समस्त कार्य-प्रणाली का संचालन
किया करते हैं। यही उसके सुख दुख के साथी होते हैं। विविध विषयों के सम्पर्क में
शाने से कामनव बानुमृतियों का शाविभीय होता रहता है जिन्हें मनोवेग या भाव
कहते हैं। वेगादि प्रेय्य सथा अथादि अभेष्य होनों ही प्रकार के भनोदिकार इस संकलन
में पासे जाते हैं। इन मगोभावों में शावन्य तथा प्रेम शपना विशेष स्थान रखते दिखलाई देते हैं। जीवन के लिए थे दोनों ही खत्यन्त अपेतित एवं आवश्यक हैं। एक
जीवन को जीगे साथ्य बनाता है, दिनीय उसे सरसता देता है। दोनों ही रफूर्ति, शक्ति,
सुख एवं शांति के दाता हैं।

ग्लानि तथा लज्जा— होभ, लज्ज् चिंता—ग्रोसेरी, कुलपत, चिंता, सोचन

ज्ञान-ज्ञान, ज्ञानी, प्रबोध, बोध, बोधन, बोधी, बोधी, सुबोध, होशा l

प्रेस —श्रनुराग, इश्क, उलफत, नेह, पिम्मा, पिरूआ, पेम, पेमा, प्यार, प्रीति, प्रेम, पेमी, मुहब्बत, राग, लगन, सन्हैया, स्नेह, स्नेही, हुव, हुवई, हुब्ब, हुव्वा, हेन, हेतम, हेता।

भय-भय।
लोभ-लोभ।
वेराग-वैराग।
वेराग-वैराग।
शांति-शम, शमी, शांति।
शोक-कलकू, खेदन, खेदू।
अद्धा भक्ति तथा विश्वास-भक्ति, विश्वास, श्रद्धा, सर्धू।
साहस-होसिला, होसिले।

नव रस

श्रृंगार रस—रस राज, श्रृंगार, सिगार, सिगार। हास्य रस—हास। वीर रस— दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर, वीर। शांत रस—शांत।

## १-विकृत शब्दों के शुद्ध रूप और अर्थ

| 1-1450                        | राजा गरांद्र लग जार अप |                      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| विकृत या विकसित रूप           | तत्त्वम रूप            | श्चर्थ               |
| श्रहलाद                       | ग्राह्नाद              | हर्ष                 |
| चैता                          | चैन                    | मुख, आनंद            |
| म्सर्,                        | मगन                    | प्रसन्न              |
| मोदी                          | मोद                    | प्रसन्ता             |
| विनोदी                        | विनोद                  | श्रानंद              |
| हरक, हरकुत्रा, हरल, हरसी      | हर्ष                   | 73                   |
| हुलचन, हुलसी                  | हुलाव                  | 17                   |
| त्राश                         | त्राशा                 | त्राशा               |
| श्रंछा                        | इच्छा                  | इच्छा                |
| श्रमिलाख, श्रमिलाप, श्रमिलापी | ग्रभिलाषा              | इच्छा                |
| इंछ्रा                        | इच्छा                  | >5                   |
| गर्जन, गरज्                   | गान                    | 39                   |
| तिरखा                         | तृषा                   | 33.                  |
| ललका, ललक्                    | तलक                    | प्रवल इच्छा          |
| हिंछा                         | इच्छा                  | इच्छा                |
| द्रव                          | दर्प                   | <b>घ</b> मं <b>ड</b> |
| लच्जू                         | लच्चा                  | શર્મ                 |
| श्रीरोरी                      | ग्रौसेर                | चिंता                |
| सोचन                          | सोच                    | 73                   |
| बीधन, बोधी, बोधे              | बोघ                    | शान                  |

| भेह               | स्नेह         | <u> भ</u> म              |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| पिम्मा, पेम, पेमा | <b>प्रे</b> म | 33                       |
| पिक्छा            | प्यार         | 5 9                      |
| सन्हैया           | स्नेह         | 37                       |
| हेत, हेतम, हेता   | हेतु          | · श्रनुराग               |
| कलकृ              | कलक           | शोक                      |
| खेदन, खेदृ        | खेद           | "                        |
| सर्घ              | श्रद्धा       | बड़ों के प्रति पूज्य भाव |
| सिंगार, सिंगारू   | शृंगार        | शृंगार रस                |
| हुवई, हुब्बा      | हुन           | घेम                      |

#### २--विजातीय प्रभाव

| शब्द                | श्रर्थ       |
|---------------------|--------------|
| खुशी (फा॰)          | श्रानंद      |
| शादी (फा॰)          | , ii         |
| <b>जम्मेद</b> (फा॰) | <b>आशा</b>   |
| ग्ररमान (तुरकी)     | इच्छा        |
| गरज (ग्ररवी)        | 22           |
| गुमान (फा॰)         | घमंड         |
| कुलफ्त (ग्र॰)       | मानसिक चिंता |
| होश (फ॰)            | शान, चेतना   |
| इरक (अ०)            | प्यार        |
| उलमत ,,             | 12           |
| मुहब्बत ,,          | 11           |
| हुब ,,              | 15           |
| होसला ,,            | साहस         |
| हिम्मत ,,           | 23           |
| कलक् ),             | शोक          |

#### ग--मृत शब्दों की निरुक्ति -

आनंद-ग्रभीन्तित वस्त की प्राप्ति, कार्य की सिद्धि श्रथवा इच्छ। पूर्ति से जो सुख मिलता है उसे श्रानंद कहते हैं।

आशा—किसी पदार्थ के मिलने की इच्छा अथवा किसी कार्य चिद्धि की कामना को आशा कहते हैं।

आरम्पर---वह श्रद्व रह का स्थायी भाग है। किसी श्रमाधारण वस्तु या व्यक्ति श्रमन्भा-वित कार्य या व्याणर श्रथमा गोकोक्तर टइन को देलकर टदग में एक विशेष प्रकार का कीतृहल होता है जिसे श्राप्याये भाग कहाँ हैं।

इच्छा--हृद्य की वह तृति है जो किसी ग्रमान की प्रकर करती है । तन्तास, मसपूल, शर्म--ग्रानंद। गर्व-रूप, गुगा, कुलादि में अन्य से अपने को श्रेष्ट समभाना गर्व कहलाना है।

ग्लानि, लज्जा—नह क्लेश है जो ग्रापनी बुटियों के कारल ग्रापने मन में होता है। श्रापने विषय में दूसरों की बुरी भावना होने की ग्राशंका से मन में जो संकोच होता है उसे लज्जा कहते हैं।

चिंता—इष्ट की अप्राप्ति या ग्रानिष्ट की प्राप्ति के कारण जो विकार होता है उसे चिंता कहते हैं।

ज्ञान — मन की यह दृति जो किशी वस्तु, वात या व्यापार के तथ्य तक पहुँ चर्ता है अथवा उसके सत्य स्वरूप का निर्णय करती हैं ज्ञान या बोध कहलाती है।

मेम — यह शृंगार रस का स्थायी भाव है। किसी वन्तु या व्यक्ति विशिष्ट के प्रति । विशेष आकर्षण को मेम कहते हैं।

भय-किसी त्रापित के त्रागमन की त्राशंका से जो मनोविकार होता है उमे भय कहते हैं । यह भयानक रस का स्थायी भाव है।

राग-प्रेम, अनुराग, आसिक ।

लोभ-मन की वह वासना है जिसमें किसी वस्तु के प्राप्त करने की तीव उत्कंटा निहित रहती है।

वैराग्य —वैराग्य या विरक्षि चित्त की वह बृत्ति है जिससे सांसारिक विषय वासनाओं तथा विपन्नों से मन हटाकर एकांत में ईश्वर भजन में ऋतुरक्ष होते हैं।

शम, शांति—शांति वह संतोपात्मक भावना है जिससे मन स्थिर तथा कामना रहित हो सुख का अनुभव करता है।

शोक—वह मनोविकार है जो इष्ट के नष्ट होने से या श्रातिष्ट की प्राप्ति से होता है । यह कहगा रस का स्थायी भाव है ।

श्रद्धा, भक्ति, विश्वास—िकसी गुण्विशिष्ट के कारण किसी के प्रति पूंच्य भावना जामत हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं, रागमयी श्रद्धा ही भवित कहलाती है, किसी के प्रति मन का हट निश्चय विश्वास है।

साह्स-मन की यह वृत्ति है जिससे किसी पराक्रम करने अथना संकट का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है।

हृपिभ्—श्रानंददाता।

रस—साहित्यिक आनंद की रस कहते हैं। वह नय प्रकार का होता है शंगार, हाला, करण, रोद्र, बीर, भयानक, बीमत्स, अद्भुत, शान्त।

शृंगार रस -- इसमें सी-पुरुप के पवित्र प्रेम का वर्णन होता है। इसे रसराज भी कहते हैं। इसके नो भेद संबोग एथा विश्वसम होते हैं। श्रंगार का स्थायी भाव रित या प्रेम है।

्यस्थरस--किंड के अनोक्षेपन से उत्पन्न विनोद का भाव हास कहलाता है जो हास्य रस का स्थायी भाव है।

बीर रस— प्रहित्व का वह रस जिन्से पीरता, उत्पाह श्रादि की पृष्टि होती है। बीरों के ग्रमुतार यह मां कई प्रकार का होता है। इसका स्थायां भाव उत्साह है। युद्धवीर में शतुनाश का, क्या बीर में दया भावन के संकट मोन्नन अथवा सहायता का, दानवीर में त्यान का तथा धर्म बीर में वाव-विनाश एवं धर्म क्या का उत्साह होता है।

भ वाक्यं रसात्मकं कान्यस्, (साहित्य दर्भेण ३)

शांत रस-श्रमार संसार की विनश्वर वस्तुश्रों से विरत या उदासीन होने से तथा ईश्वराधना दत्त चित्त होने से श्रपूर्व शांति प्राप्त होती है जिससे शान्त रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव निवेंद्र है।

ग--गौण शब्द

- (१) बर्गारमक-राय, सिंह, सिनहा ।
- (२) सम्मानार्थक--(अ) आदरसूचक-- वावृ ।

(आ) उपाधिसूचक-ग्राचार्य।

(३) सक्तिपरक—म्मानंद, करण, कांत, किशोर, कुमार, गिरि, चंद, चंद्र, चरण, जीवन, दत्त, दयाल, दाछ, दीन, देव, नंद, नंदन, नाथ, नारायण, निर्देश, निधि, नीति, पित, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रसाद, प्रिय, प्रेम, वहादुर, भिन्नु, भूषण, भिण, मल, मनोहर, पित्र, रतन, रमण, राम, रुचि, रूप, लाल, वन, वर्धन, वल्लभ, वीर, शरण, शेखर, सहाय, सुंदर, सुख, सुमिरन, सेवक, रनेही, स्वरूप।

विशेष नामों की व्याख्या।

आशा-इच्छा।

मानव श्रंतः करण में दो ज्योतियाँ जगमगाती रहती हैं, एक का नाम है श्राशा जो जीवन को श्रादि से श्रंत तक एकटों में —एंघणों में श्रपनी श्रमर श्रामा से नितराम श्रालों कित करती रहती है। यह प्राणों की चिरएंगिनी है। प्राणों के न रहने से श्राशा नहीं रहती श्रोर श्राशा के चले जाने पर प्राण भी निष्पाण होने लगते हैं। प्राणों के लिए वह एंजीवर्ना जूटी है। द्वितीय ज्योति हच्छा है जो बहुधा एहस्त्रधा किरण्वती हो मनुष्य को कर्मण्य एवं शर्मण्य बनाती है। श्राशा श्रोर श्रिमिलाषा जीवन को जीवंत बनाने में पहायता देती हैं। श्राशा श्रिमलापाश्रों के श्रनुबंध को एक सूत्र में अंथन करती है।

#### ध-समीक्षण

इसके श्रंतर्गत श्रन्त:करण चतुष्य, पंचम शानेन्द्रिय संकल्प विकल्पादि मन की कियाएँ एवं मनोवेग सम्मिलित हैं। किसी श्रातिशय के कारण ही इस प्रकार के नाम पड़े हैं। ल्पाकृति से मानव शीष्ट्रतम श्राह्मप्ट हो जाता है। अतः सुन्दर बच्चों के नाम श्रन्य तन्मात्राश्रों की श्रपेद्धा रूप पर ही श्रिष्ठक पाये जाते हैं। राधा-स्वामी श्रादि पंथों में शब्दयोग का विशेष महत्त्व है। कभी-कभी वे शब्द को ईश्वर के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। इन मतों के कारण ही शब्द पर नाम पाये जाते हैं। नेत्र शरीर का एक श्रन्थत त्रावश्यक श्रंग है। मन के श्राकर्षण का वही मुख्य साधन हैं। उसके विना मुख शोभाहीन हो जाता है, सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान नेत्रों के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस विशेषता के श्रतिरिक्त नेत्र सम्बन्धी नाम नामी के लोचनों का सींदर्शविक्य भी या उनकी विलच्चित्रा प्रकट करते हैं। इसलिए पंच शानेन्द्रियों में नेत्रपरक नाम ही दिखलाई देते हैं। विचारादि विविध श्रवस्थाओं पर भी कुछ नाम दिखलाई देते हैं। ब्रह्म की श्रनुभृति का श्रनुमान श्रनुभवानंद नाम में मिलता है।

मनोवेगों में श्रानन्द तथा प्रेम नामों का प्राबल्य दिखलाई देता है। श्रानन्द जीवन का लद्य होता है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य उसी की खोज में संलग्न रहता है। पंच क्लेशों तथा त्रितापों से

<sup>े</sup> श्रद्धार हास्य करुण रोद्रवीर भयानकाः । बीमत्साद्भुत संजैचित्यप्दी नाट्ये रसाः स्मृताः ।। निर्वेदस्थापि भावोस्ति शांतीपि नवमो रसाः—काव्यप्रकाश ४

मं कत होने के लिए वह सतत प्रयत्नशान रहता है। मंसार की प्रत्येक वस्तु में—ग्राने प्रत्येक पुरुषार्थ में प्रत्येक प्राणी आनंद का ही अन्वेषण करता है। उसकी निक्त भी परमानन्द के लिए ही होती है। इन नामों में आनन्द अपने विभिन्न छायातपों में—नाना रूपों में हण्यिगेचर हो रहा है। प्रेम को जीवनवर्श अथवा सर्जावन पूर्व कह सकते हैं। यह भी आनन्द का एक साधन है। परमागुओं की संसक्ति के सहश इसमें भी विचित्र आकर्षण होता है। विश्व को एक सूत्र में वॉधने में लिए यह एक अन्यतम साधन है। यह अनेक रूपों से संसार में व्याप्त है। भिन्त भी अनन्य प्रेम ही है।

ग्रान्य मनोभावों में इच्छा, शान तथा शान्ति सम्बंधी पर्याप्त नाम है। इसका हेतु यह है कि कोई न कोई इच्छा मनुष्य के मन में उठती ही रहती है, क्योंकि सहज बोध ग्राथवा सहज वृत्ति से उसका काम नहीं जलता। व्यक्ति शांति की गोद में ही ग्रानन्द का ग्रानुभव करता है। पड् विकारों में से श्राकेले लोभानंद ही दर्शन दे रहे हैं। रसी ग्रीर स्वाधीभावों में से कुछ, पर ही थोड़े से नाम पाये जाते हैं।

# (३) नैतिक तथा नागरिक गुण

१-गणना

क-क्रमिक गणना-(१) नामां की संख्या २२४

- (२) मृल शब्दों की संख्या ६७
- (३) गौण शब्दों की संख्या ४६

ख-रचनात्मक गणना

|           | 64 ( 4411/414 | 116111      |             |              |            |             |
|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| प्रवृत्ति | एक पदी नाम    | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुष्पदी नाम | पंचपदी नाम | योग         |
| धर्म      | Ą             | १३          | ş           |              | 8          | १८          |
| धृति      |               | 83          | Ę           |              |            | <b>\$</b> 8 |
| च्मा      |               | Ę           |             |              |            | Ę           |
| दम        |               | 8           |             |              |            | 8           |
| सत्य      | , १           | १६          | 34          |              | •          | २्०         |
| द्या      | 8             | રપ          | <b>2</b>    | ?            |            | \$ o        |
| ढान       | ę             | 4           | *           |              | ,          | 80          |
| संतोष     | े १           | <b>F</b> Q. |             |              |            | १७          |
| तप        |               | ?           | 8           |              |            | २           |
| वत मि     |               | १२          | . *         |              |            | 88          |
| श्रादर्श  |               | ₹           | 1 P. 1      | ٠,           |            | F           |
| त्याग     | 0.00          | ¥           |             | •            | 1          | 8           |
| न्याय     | n             | 6           |             |              |            | ₹           |
| मानमय     |               | 3           |             |              |            | 4.5         |
| विनय      | ş             | ر<br>ا      |             |              |            | <u> </u>    |
| शील       | \$            | 8.3         | \$          |              |            | १५          |
| सहायता    | र १           |             |             |              |            | ę           |
| हित       | ₹             | ŧ,          | ¥ .         |              |            | \$ 5        |
| भरोसा     | Ť             | 8 \$        |             | -            |            | १६          |
| शरण       | ₹             | Ę           | ₹           |              |            | 3           |
| मेल मिल   | ताप १         | Ę           | १           |              |            | 4           |
|           | ायम उपदेश     | 9           | २           |              |            | 3           |
|           | . ૧૭          | १८४         | २२ ,        | ₹.           | 8          | २२५         |

```
२--विश्लोषण:--
क-मृत शब्द
धर्म - धम्मी, धर्म, धर्म ।
भृति-भीर, भीरज, भीरा, बीरू, भृति, धेर्य, सुधीर ।
चमा--चमा
दम-इंद्री दमन, जितेंद्रिय, दमन।
सत्य-ऋत, यथार्थ, सचई, सत, सत्य।
द्या-म्रानुग्रह, करुणा, कृपा, तवकुल, दया, नेवाजी, महर, मेहर ।
दान-खैराती, दान ।
संतोष-तोखी, त्रिपति, दिलासा, परितीप, संतोकी, संतोखी, संतोष, सबरू ।
तप-तप ।
व्रत-प्रतिज्ञा-कौलधारी, कौली, कौलू, टेक, टेकन, तोबा, परन, बत ।
नागरिक गुग्-
श्रादर्श-श्रादर्श।
स्याग-त्याग।
न्याय-न्याय।
मानमर्यादा-न्य्रान, त्रानू, इज्जत, पति, पतेई, मर्याद, महातम, महातिम।
विनय-विनय।
शील-चरित्र, शील, सुशील।
 सहायता-सहाय।
हित-उपकारी, नेकी, परोपकार, हित, हितकारी, हित् ।
 भरोसा-अधार, श्राधार, श्राधारी. श्रासरा, टेक, टेकन, भरोखन, भरोस, भरोसा, भरोसे ।
 श्रार्गा-श्रा ।
 मेल-मिलाप--मिलई, मिलाप, मिल्लू, सुलह।
 नीति नियम-उपदेश--उपदेश, नियम, नियमी, नीति ।
 ख-मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ
 १—विकसित या विकृत शब्दों के तत्सम रूप
```

| विकृत रूप               | तत्सम् रूप      | श्रर्थ                 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|
| घम्मी (पा० घम्म), घर्मु | घर्म            | धर्म                   |
| घीरा, धीरू              | धीर             | धीरज                   |
| इंद्री दमन              | इंद्रिय दमन     | इंदियों को वश में करना |
| सन्दर्भ                 | सत्य            | सत्य                   |
| नेवाजी                  | नेवाच           | दयालु                  |
| महर                     | मेहर            | दया                    |
| खैराती                  | खैरात           | दान                    |
| तोखी                    | तोष             | संतोष                  |
| त्रिपति                 | <u>,</u> तृप्ति | 75                     |

| संतोकी, संतोखी     | संतोष        | संतोप                                             |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| सबरू               | सत्र         | धेर्य                                             |
| कौलू               | कौल          | त्रत प्रतिशा                                      |
| सरध्               | গরা          | वड़ों के प्रति पूज्य भाव                          |
| देकन               | टेक          | प्रतिज्ञा, सहारा                                  |
| परन                | प्रस्        | ,,                                                |
| श्रान्<br>पतेई     | ग्रान<br>पति | त्रत, प्रतिज्ञा<br>लज्जा                          |
| मर्याद             | मर्यादा .    | घर्म-सीमा                                         |
| महातम, महातिम      | माहातय       | महिमा                                             |
| हित्               | हित          | भलाई                                              |
| श्रघार, श्राघारी   | स्राचार      | सहारा                                             |
| भरोखन, भरोत, भरोते | भरोसा        | भरोग                                              |
| मिलई, मिल्लू       | मेल          | मेल                                               |
| २विजातीय प्रभाव    | •            |                                                   |
| शब्द               | भाषा         | ग्रर्थ                                            |
| तबकुल              | भ्ररबी       | भरोसा                                             |
| नेवाजी             | फारसी        | दयाजु                                             |
| मेहर               | 33           | दया                                               |
| खैराती             | ग्ररवी       | दान                                               |
| सवरू (सब)          | );           | धेर्य, संतोप                                      |
| कौल                | 37           | वत, प्रतिश                                        |
| तोबा               | 59           | भविष्य में अनुचित कार्य न<br>करने भी दृढ़ प्रतिशा |
| इंज्जत             | N.           | श्रादर                                            |
| नैकी               | भारसी        | भलाई                                              |
| सुलह               | फारसी        | मेल मिलाप                                         |
| W 2 W              | gr.          | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |

ग-मूल शब्दों की निक्कि धर्म-

वर्म वह श्राचरण है जिससे समाज की रक्षा और कल्याण हो, सुख शांति की वृद्धि हो श्रीर परलोक में सद्गति प्राप्त हो। यह चार प्रकार का वतजाया गया है (१) वर्ण धर्म (२) श्राप्रभ धर्म (३) सामान्य धर्म या मानव धर्म १४) कावन धर्म।

ै छति: इसा न्सोऽश्तेषं शीचमिन्त्रगरियदः । धीर्विद्या सत्यमकोयो दशकं धर्म सत्त्रसम्। (मनु॰ ६ + ६२)

धर्म के १० अंग धति, क्रमा, दाः, ध्वस्तेय, (चोरी न करना), शौच, इन्द्रिय निमह, धी, विद्या, सत्य और अकोध।

२ सत्यं द्या तपः शौचं तिसिमेशा शमो दमः । श्रहिंसा ब्रह्मचर्थं च स्थागः स्वाध्याय भार्जवस् ॥ पुराय—(१) धर्म का कार्य (२) शुभ कार्य का संचय । दिलासा—धैर्य, धीरज। धृति-धीरज।

अपकार करनेवाले से बदला लेने की पूर्ग सामर्थ्य रहते हुए भी बदला न लेकर उस अपकार को प्रसन्नता के साथ सहन कर लेने को स्नाम कहते हैं।

इंद्रिय दमन—इंद्रियों को किसी भी बुरे विषय की छोर न जाने देना शौर सदा उनको श्रापने वश में रखकर कल्याग्यकारी विषयों में लागाये रहना इंद्रिय-दमन श्राथवा इंद्रिय-निमह कहलाता है।

ऋत-यथार्थ, सत्य।

मन सहित वाणी के यथार्थ कथन का नाम सन्य है ग्रार्थात् नैसा देखा, समक्षा श्रीर सुना है। ठीक वही सुनने वाले की भी समक्ष में श्रावे, ऐसे कथन का नाम सन्य है। र

करुगा, दया—वह दुलपूर्ण वेग जो किसी मनुष्य के मन में दूसरे को कष्ट में देलकर उत्पन्न होता है श्रोर वह उन कप्टों को दूर करने का प्रयन्न करता है।

संतोष—ित्त की वह बृत्ति जिसमें गतुष्य श्रपनी वर्तमान दशा में ही पूर्ण सुल का श्रातुमव करता है।

श्रद्धा—ग्राप्त पुरुपों तथा शास्त्रादि में दृढ़ निश्चय या वड़ों के प्रति पूज्य भाव। विश्वास—मन का दृढ निश्चय, देवता तथा शास्त्र में ग्रास्था।

शौच (पवित्रता) यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, उपस्थ निम्नह, त्रत, मौन, उपवास श्रौर स्नान यह दस नियम<sup>3</sup> कहलाते हैं।

तप--तपत्था शगैर को कष्ट देकर चित्त को एकाम करने की किया। अत--किसी पुग्य तिथि में पुग्य माप्त करने के लिए उपवास तथा संकल्प करना। आदर्श--अनुकरण करने वैश्य पदार्थ।

त्याग-किसी पदार्थ से ग्रापना ग्राधिकार हटा लेने ग्राथवा प्रथक् करने की किया; दान, वैराग्य उत्पन्न होने पर सन सांसारिक विषयों से सम्बन्ध न रखने की किया।

संतोष: समहक् सेवा आग्येहोपरमः शनैः।
नृणां विषयेयेहेला मौनमात्मविमर्शनम् ॥
श्रत्नाद्यादे: संविभागो भूतेभ्यश्च यथाईतः।
तेप्वात्मदेवताबुद्धिः सतरां नृषु पाण्डवः॥
श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः।
सेवेज्यावनतिद्दिस्यं सख्यमात्मरानपंण्म्॥
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः।
त्रिंशहल्वचण्यान् राजन् सर्वातमा नेन तुप्यति॥

(श्रीसन्ना० ७।११।८—१२)

प समा सन्यपि सामध्ये अपकार सहने समा।

<sup>े</sup> सत्यं यथार्थे वाट्मनसे यथार्ट रातनुनितं यथाश्रुतं तथा याद्मनरयेति पात्र स्वतीप संकान्तये वागुका सा यदि व विद्यता आन्ता पात्रसिपविदय्या या गर्नेदिति । (बीग० सा॰ पार्व स्वा दे कान्यानंकृत माप्य )।

शौचिभिज्या तथो दानं स्थाध्याबीपस्थिनिग्रह । वत मौनीपदासं च स्तानं च नियसा दश ॥

#### ख-गौगा शब्द

- (१) वर्गात्मक-राय, सिंह।
- (२) भक्तिपरक-—त्राचरण, त्राज्ञा, त्रानंद, कांत, किशोर, कुमार, गिरि, चंद, जनक, जीत, जीवन, तीर्थ, दत्त, द्याल, दास, दीन, देव, घीर, नाथ, नारायण, निरूपन, निवास, पति, पाल, प्रकाश, प्रताप, प्रिय, प्रीति, प्रेमी, बहादुर, बोध, भद्र, भूपण, मल, मित्र, मोहन राखन, राज, राम, लाल, विहारी, त्रत, शरण, शील, शेखर, सहाय, साधन, सेन, ध्वस्प।
  - (३) विशेष नामों की ज्याख्या मूल शब्दों की व्याख्या से सभी नाम सफ्ट हो जाते हैं।

#### ४--समीक्षण

इस प्रवृत्ति के दो अंग दृष्टिगोचर हो रहे हैं—(१) सदाचार सम्बंधी साखिक गुण जिनके अंतर्गत मानव घर्म, यम तथा नियम सुख्य हैं (२) शिष्टाचार सम्बंधी नागरिक गुण जो समाज में पारस्परिक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। प्रथम धर्म के आधार हैं जिनके बिना उसमें स्थिरता नहीं आती। धर्म परायण मनुष्य में जो गुण होने चाहिए वे अधिकांश में प्रस्तुत नामों में उपस्थित हैं। धर्म, धृति, ज्मा, द्या, सत्य, दम, दान, संतोष, श्रद्धा-विश्वास, तप तथा वत आदि साखिक गुणों का उल्लेख यहाँ पाया जाता है।

सामाजिक अध्यवस्था को रोकने के लिए दितीय वर्ग भी अस्यंत आवश्यक है। बड़ों का छोटों के प्रति, छोटों का बड़ों के प्रति तथा वरावरवालों का आपस में क्या व्यवहार होना चाहिए। इसी प्रश्न का उत्तर शिष्टाचार का आधार है। संगठित समुदाय का नाम ही समाज है, अतः किस नियम के व्यतिक्रमण करने से समाज अथवा उसके किसी अंग का अहित हो—हास हो, वह कर्म सर्वथा हैय तथा त्याच्य है। विनयशील-सम्पन्न आदर्श व्यक्ति ही सच्चा समाज सेवक हो सकता है। समाज के कल्यास के जिए परोपकार की भावना वाञ्छनीय है, यही ऋजु मार्ग है।

नैतिक प्रवृत्ति पर वंग तथा श्रार्थसमाज का प्रभाव परिलक्तित हो रहा है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इन गुर्खों के द्वारा उत्तम उपाधियाँ निर्मित की जाती हैं।

श्रात्मिक विकास के हेत सदाचार तथा सामाजिक अम्युद्य के लिए शिष्टाचार परमावश्यक हैं। प्रथम जीवन की श्राधार शिला है, द्वितीय नागरिकता का स्तम्म है। दोनों पर ही यह लोक समाज अवस्थिन है। दीरालाल, पंचकोड़ी श्रादि प्राचीन पद्धति के नाम अब लुप्तप्रायः हो रहे हैं श्रीर शनै: शनै: स्वानः स्थान गुला सार्थनी नतीन प्रणाली के नाम ले रहे हैं। त्या, बमें, सत्य, संतोष, शील, धृति, का, प्रतिका, प्रोपकार, मान मर्योदा, दानादि गैतिक गुण भारतीय चरित्र की सुख्य विशेषता प्रदर्शित कर रहे हैं। सद्गुण ही श्रेष्ठ व्यक्ति की देवी सम्पत्ति हैं।

<sup>े</sup> अभयं सन्तसंशुद्धिर्शानयोगन्ययस्थितिः दानं दमश्च यद्यश्च स्वाध्यायस्तप श्रार्जनम् ।१। श्रिहिसा सत्यमकोधस्यागः शान्तिरपैशुनम् । दया भूतेष्वलोखप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् ।२। तेजः चमा धितः शौचमदोहो नातिमानितां । भवन्ति संपदं दैवीमिभजातस्य भारत ।३।

## दार्शनिक प्रवृत्ति—(४) सौंदर्यभावात्मक गुण ।

सदाचार एवं शिल्याचार सम्बन्धी गुणों के श्रितिरिक्त कुछ ऐसे गुणों का अस्तित्व भी देखा जाता है जिनसे रूप-सोंदर्य की अभिन्यिक होती है। सोंदर्य में रूप रंग का समन्वय रहता है। भगवान की यह विभूति महिलावर्ग का सहज आग्एण है। यही कारण है कि इससे सम्बन्धित नाम स्त्री समाज में विशेष समाहत होते हैं। स्त्ररूप रानी, सुपमा, प्रभावती, रूपा, शोभादि नाम इस प्रयुक्ति के परिचायक हैं। पुरुषों के नामों में रूप, कांति, श्रोज, तेज, प्रकाशादि गुणों का योग रहता है। रूपलाल, तेजा, प्रकाशा, स्वरूप चंद, कांति स्वरूप इसके उदाहरण हैं। शोभासम्पन्नेतर व्यक्ति के लिए ये नाम व्यंग्य में परिणत हो जाते हैं। अर्थभेद के कारण तेज-प्रकाश सम्बन्धी नाम अग्नि तथा सूर्य के, रूपमूलक नाम कृष्ण के और कांतिपरक नाम पार्वती के अंतर्गत लिखे गये हैं। यह स्परण रखना चाहिए कि सौंदर्य भावत्मक नाम प्रायः विशेष्य से बनाया जाता है। सुंदर, अञ्छे आदि विशेषणों से निर्मित नाम एलाघात्मक विशेषणा प्रवृत्ति में सिर्मित हो सकते हैं।

# राजनीतिक प्रवृत्ति

- (१) राजनीति
- (२) इतिहास

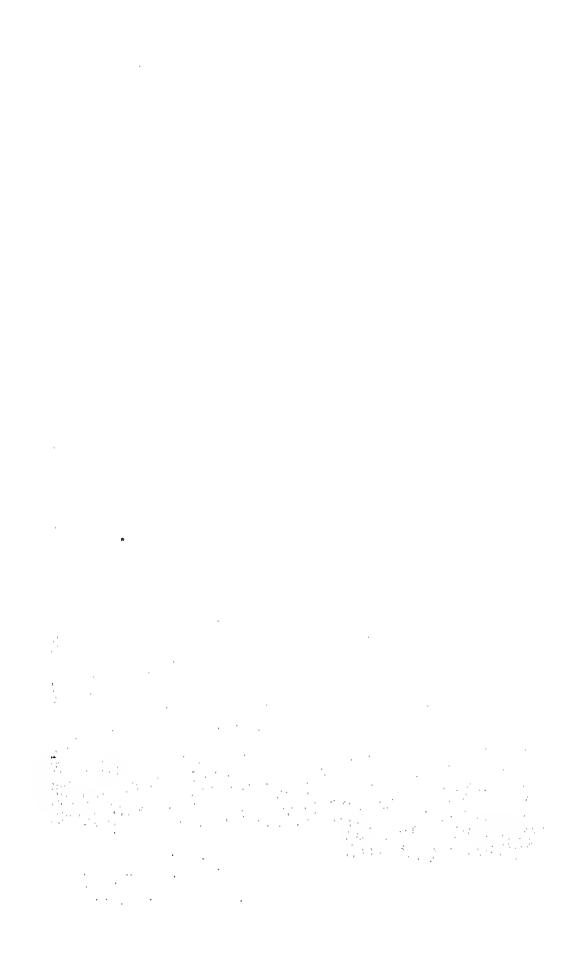

# सोलहवाँ प्रकरण राजनीति

#### १--गण्ना

- क-क्रमिक गणना
- (१) नामों की संख्या ४१४
- (२) मूल शब्दों की संख्या १८४
- (३) गौग शब्दों की संख्या ४६

#### ख-रचनात्मक गणना

नाम प्रबृत्ति एकपदी नाम द्विपदी नाम त्रिपदी नाम चतुष्पदी नाम पंचपदी नाम पर्पदी नाम योग १६ वीर पूजा 8 64 ₹8= 88 03 साहित्यकार ६१ 80 20 देश भक्ति 3 3 8 ₹0 स्वदेशी क्रांति श्रमन P P संघ Ş स्वतंत्रता ? Ę स्वराज्य ξ ž २२५ ११२ १८ ४१५ 40

#### (१) वीरपूजा--

(श्र) देशभक्तः — श्रनित, श्रमर, श्रमरत्, श्रमरा, श्रमरु, श्रमर, श्ररिवंद, श्राल्हा, इंदल, इंदुल, इंद्रजीत, ईश्वरचंद्र, उद्दें, उद्दे, उद्दे, उद्दें, उद्दें, उद्दें , अर्थ, व्याद्रलाल जनाहर्रात् , अर्थ, अर्थां , जन्म, अर्थ, अर्थ, अर्थ, अर्थ, अर्थ, वाद्रां, वाद्रां, वाद्रां, वाद्रां, अर्थ, अ

२--विश्लेपग्

क--मूल शब्द

(आ) लोककथा नायक—कारलाइल ने कई प्रकार के वीरों का उल्लेख किया है। उसका कहना है कि न केवल संमाम में तलवार चलाने वाले ही वीर होते हैं, अपित जान को हथेली पर एव कर बार संकटों की केलनेवाले देशभक्त, आविष्कारक, अन्वेषक, साहित्यक आदि भी वीरों की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। प्राचीन रसकों ने धर्मवीर दानवीर, दयावीर और युद्धवीर—ये चार विमाजन किये हैं। वस्तुत: गुग तथा कार्य की विभिन्नता से धर्मवीर, दयावीर, दानवीर युद्धवीर, कर्मवीर विद्यावीर आदि वीरों के अनेक भेद हो सकते हैं। अपाग, कलम या कायादि इसके अनेक साधन हैं। नायक-निष्टा भी वीरपूजा का एक अंग है।

लाखा वंशारा, प्रण मल भगत, श्रमरसिंह राठौर, वीर विक्रमाजीत, हक्तीकतराय, बंदा वैरागी, श्राल्हा ऊदल, मीरध्वज, रूप वसंत, पद्मावती, श्रवण कुमार, हरिचंद गोपीचंद मर्थरी श्रादि श्रवेक नायक-नायिकाओं की दंत-कथाएँ गाँव-गाँव तथा वर-घर प्रचलित हैं। नल-दमयंती, ढोला-मारू, सारंगा-सदावृद्ध, हीर-रांभा, मावित्री-सत्यवान, लैला-मजनू, लालारख-गुलफाम श्रादि श्रवेक प्रेम की युगल मूर्तियाँ जनता के मन मंदिर यें श्राज भी विराजमान हैं। लोकगीतों ने उन्हें श्रमर बना दिया है। उनके कथा-नायक श्रपनी कुशलता, संलग्नता, कुशाम बुद्धिमत्ता, उदारता, प्रेमासिक, धर्म परायणता, श्रदम्य साहस-उत्साह, त्याग-तपस्या, परोपकारितादि गुणों के कारण ही प्रामीण जनों के प्रीतिमाजन हो रहे हैं। इनमें कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ श्रवेतिहासिक या कारपनिक।

लोक गाथाओं के नायक भिक्त-प्रेमादि भावातिरेक के आदर्श होते हैं। इसलिए सामान्य भावुक जनजीवन उनकी ओर शीव आकृष्ट हो जाता है। इस विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण वे गीतों, कहानियों, आल्हा संगीतों आदि लोक साहित्य के रूप में जनता में अमर रहते हैं। इन गीतों और कहानियों भी भाषा बड़ी सरल और कहने का टंग अत्यन्त रोचक होता है। तीव्र भावावेश के कारण उनका अभिट प्रभाव पड़ता है। लोग गीतों को प्रेमविमोर हो गाते हैं और कहानियों को बड़ी सचि से सुनते हैं। वच्चों की कहानियों में प्रायः नायक का नाम नहीं रहता "एक राजा के चार बेटे ये या किसी शहर में एक साहूकार रहता था" आदि वाक्यों से ये कहानियाँ शुरु होती हैं। फभी-कभी अनार- दे (देवी), रानी फूलन दे आदि कल्पित नाम भी दे दिये जाते हैं। लोक-साहित्य मौलिक तथा लिखित दोनों रूपों में प्रचलित रहता है।

दंतकथाएँ वड़ी आकर्षक, प्ररोचक, विनोदपूर्ण, कौत्हल-वर्द्धक एवं आरचर्यजनक भूमिका के साथ प्रारम्भ होती हैं। विस्वित चटनी की तरह लोककथाओं की यह अध्ययी भूमिका भौताओं की मूख (उत्कंटा) को बहुत तेज कर देती है। इन कहानियों में सच-मूठ पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। प्रयक्ता उन्हें यथाकिच घटा बढ़ा सकता है। इनके तीन मुख्य काम हैं—घड़ी मर का विश्राम, दिल बहलाव और जानकारी।

<sup>7</sup> Carlyle's Hero and Harn-marchip.

वात सी न सूर्य, वात्या का वात्रा का विसराम — जाने सीताराम । सकर की घोड़ा सकक्षपारे की लगाम, छोड़ दो दिखाव में चला लाय छुमा छुम छुमा छुम । हाथ भर के मियाँ साब, सना हाथ की डाड़ी, हलुना के दिया में बहे चले जाते हैं — चार कौर इधर मारते हैं, चार कौर उधर मारते हैं । इस पार घोड़ा, उस पार घास — न घास घोड़े को खाय न घोड़ा घास को खाय । इतने के बीच में दो लगाई वींच में, तक न आये रीत में, तब धर कहोरे कीच में, ऋट आ गये नस रीत में । हैंसिया सी सूची, तकुआ सी टेड़ी, पहला सी करें। १ पथरा सी कोरी, २ हात भर ककरी नौ हात बीजा — होय होय, खेरे गुन होय १ । बतासा की नगाड़ी, पोनी को धंका — किड़ी घूम किड़ी घूम । जरिया ४ को कांटो अठारा हाथ लांबी — भीत फोर मैंस के खागो ।

विदेशी नाय कों में खलीफा हारूं  $^{9}$ , वादशाह कारूं  $^{9}$  परोपकारी हातिम,  $^{9}$  बहुराम  $^{9}$  ब्रादि प्रसिद्ध हैं ।

अनेक नाम उन देशी विदेशी लोककथानायकों के प्रति अपनी अद्वांजिल अपेश कर रहे हैं। सिनेमा से भी ऐसे नामों के प्रसार में कुछ प्रोत्साहन भिल रहा है। उच्च साहित्य की अपेदा लोक-साहित्य में नई वृद्धि बहुत कम होने पाती है। नये नायक इतने रोमांचकारी नहीं होते कि वे अपने असाधारण जीवन से चारणों या जन किवयों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इनमें से अधिकांश नामों का अध्ययन इतिहास, वीर पूजा आदि प्रवृत्तियों में हुआ है। अविशष्ट नामों का प्रस्तुत संकलन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

- (२) साहित्यकार—ग्रमरसिंह, ग्रयोध्यासिंह, कवीर, कालिदास, केशनदास विशिधरदास, जगनाथ, जयदेव, जयशंकरप्रसाद, जल्लान, जल्ला, नुलसीदास, देवदत्त, द्विजदेव, दुवेंह, दुवेंहनाथ, नारायण, पद्माकर, प्रतापनारायण, प्रेमचंद्र, भनु हिर, भवभूति, भरस्, भाप, भास्, भिलारीदास, भूपण, मितराम, मयूर, भहावीरप्रसाद, रुनाकर, रवींद्र, लल्लुलाल, वंकिमचंद, वालभीक, विद्यापति, विश्वनाथ, विहारीलाल, व्यास, शंकर, श्रीहर्ण, सदल, सदासुलगय, सवलसिंह, सूदन, सूरदास, सेनापति, हरिचंद, हरिश्चंद्र, हर्प, हेमचंद्र।
- (३) देशभक्ति—देशदीपक, देशपति, देशपाल, देशभूगण, देशरान, देशराज, देशसिंह, देशहितैषी, भारत, भारतचंद्र, भारतब्योति, भारतनरेश, भारतप्रकाश, भारतप्रवाद, भारतभानु, भारतभूगण, भारतिमत्र, भारतरान, भारतवासी भारतिवज्य, भारतवीर, भारतस्यूत, भारतिवह, वतनसहाय, वतनसिंह, सुदेशचंद्र, स्वदेशसिंह, हिन्दपाल।

कहानियाँ की बहन महानियाँ । तानै बसाए तीन गाँच—एक अंजर, एक बंजर, एक में मांसई नहर्यां । जामें नहर्यां मांग्न, १ बामें बसें तीन कुम्हार—एक खंगए, एक लूलो, एक के हातई नहर्यां । जाकें नहर्यां हात, ताने बनाई तीन हंिक्यां—एक थोंगू, एक बोर, एक के थोंठई नहर्यां । जाकें नहर्यां भोंठ, ताय बिसाएं तीन जनी, ६ एक औरू, एक बोरू, प् एक के मोंहई ६ नहर्यां । जाकें नहर्यां भोंठ, ताय बिसाएं तीन जनी, ६ एक थोंक, एक बोरू, प् एक के मोंहई ६ नहर्यां । जाकें नहर्यां भोंठ, बानें चुरए १० तीन चांउर—एक अची, एक कथी, एक के नोरई नहर्यां। बाने नेउते तीन बाम्हन—एक अफरी, १५ एक कफरी, एक के पेटई नहर्यां। जो इन बातन को सूठी सममें तो राज को डंड और जात को रोटी । कहता तो कहता पर खुनता सावधान चहुए । न कहन बारें को तोस न खुननवारे को दोस, दोस बाकों जाने बात यनाई टाड़ी करी और ऐस बडकों नहर्यां काएके बानें तो रेन काटने की बात बनाई—दोस बाकों जो दोस लगावै। और बात सिचयह हुहए काएके तवई तो कही गई।

विक्रम स्मृति अंथ(२००१) प्र० ११६-१४ (बुंदेलखणडी सूमिका) [ अर्थ-- १ रहें से सी कटोर, २ पत्था है भी कोसल, १ गाँव, ए फरवेरी, ४ आदमी, ६ सोख जेती हैं ७ स्त्रियाँ, ८ अूड, ६ मुँड ही, २० प्रथाये, ११ तुझ ]

ै हार्छ-चमदोद का रोकी का कारक्तरघीद वका व्यानिषय समा था।

<sup>े</sup> सार्ख--हजरत यूचा के चयेरे साई कार्य के पान धानुन धनशामि भी। वहते हैं कि जसके विधान खळाने के तालों की कुडियों की ४० ऊंटों पर छाट कर तो जाते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हातिमताई—शहव का एक परोपकारी, बदार श्रीर दावी सरदार ।

<sup>ें</sup> यहराम---बहरोज बीर यहराम तिर्थारस्तान के एक द्वर्मार के तहते थे। बहरोज बहा सुशील तथा सरल रूपभाय का या। यहराग रहेंड और दुरुचरित्र था। कुसंगति में पदकर क्षणाम इतना विश्वड गथा कि यह अपने साई की जान कीने पर उसारू हो गया। धंत में यहरोज ने उसे फांटी से बचाया। इस समय से यह बिसकुत नैक बन गया।

(४) राष्ट्रीय आन्दोलन:—
स्वदेशी—स्वदेशी।
क्रांति—क्रांति।
अभन—अमन, अमना, अमन।
मंघ—संघी।
स्वतंत्रता—स्वतंत्र, स्वाधीन।
स्वराज—स्वराज, स्वराज्य।
ख—मूल शब्दों की निरुक्ति

थमर, श्रमरतू. श्रमरा, श्रमरू, श्रमर—देखिए इतिहास में श्रमरिंह ।

अरिवंद--पांडीचेरी के प्रसिद्ध योगी श्रार्थिंद घोष पहले प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे। इनको श्रंमेजी राज्य में कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी, श्रंत में यह योग की श्रोर प्रयुत्त हुए। तब से यह श्रपना योगाश्रम खोलकर साधना में श्रपने दिन विताने लगे। इनका स्वर्गारोहरण श्रभी हुआ है।

श्चालहा—प्रसिद्ध वीर श्चालहा श्रपने भाई ऊट्ल के साथ महोबे में राजा परमाल के यहाँ रहते थे। इनकी बावनगढ़ की लड़ाई प्रसिद्ध है। यह श्चमर माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर श्चालहा गाई जाती है जिसमें इनकी वीरता का वर्षान है। [<श्चाला (श्च०)-सर्वश्रेष्ठ]।

इंदल-म्राल्हा का पुत्र। (<इंद्र)।

ईश्वरचंद विद्यासागर — बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान, यह मातृ-भक्त, दीन-बत्सल, उदार, द्यात्मामिमानी ये। इन्होंने ख्रानेक सुधार किये ख्रीर कई पुस्तकें लिखीं। दया तथा विद्या गुण विशिष्ट होने के कारण इनको दयासागर तथा विद्यासागर भी कहते थे।

उन्ल या उद्यसिंह—यह त्राल्हा के छोटे भाई बड़े युद्धिय थे। इनके घोड़े का नाम वंदुता था। इन्होंने वावन गढ़ की लड़ाइयों में बड़ी वीरता दिखलाई और अन्त में पृथ्वीराज से युद्ध करते हुए चामुंडाराय के हाथ से मारे गये। यह बड़े बीर, साहसी, तथा उद्दंड प्रकृति के थे। इनकी यह उक्ति प्रसिद्ध हैं "वड़े लड़ैया महुबे बारे जिनसे हारि गई तरवारि"।

खुदीरामबोस - बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त इनको ग्रंथेजी सरकार ने ३० ग्रंथेल १६०८ ई० को मुजफ्फरपुर में श्रीमती ग्रौर कुमारी कैनेडी पर बम गिराने के अपराध में फॉसी की सजा दी थी।

गांधी—महात्मा मोहनदास कर्मचंद गांधी २ अवद्भवर १८६६ को पोर बंदर में पैदा हुए । विलायत से वैरिष्टरी पास कर १८८६ में देश को लौट आये और समाज तथा देश के सुधार में अप्रसर हुए । १३ वर्ष की आयु में इनका व्याह कर्म्यावाई से हुआ । १८६२ ई० इन्हें एक अभियोग में अफ्रीका जाना पड़ा । वहाँ मारतवासियों की दुर्देशा देखकर इनको अलंत सेद हुआ और कांग्रेंस की नींव डाली । सत्याग्रह के कारण वहाँ उनको कई बार जेल जाना पड़ा । सन् १६१४ के महायुद्ध में इन्होंने इस विचार से सरकार की सहायता की कि युद्ध के पश्चात् भारतवासियों को विशेष अधिकार प्राप्त हो जायंगे, किन्तु इनकी यह आशा फलवती न हुई । पंजाय से जलियागवाला हत्या कांड आरम्भ हो गया । गांधी जी ने सत्याग्रह वहें मुयंकर रूप से प्रारम्भ जिया । सरकार ने इनको

कारागार का दंड दिया । सन् १६२४ में वे भारत कांग्रेस के ग्रध्यम् निर्वाचित हुए । निर्धनों की विवशता को देखकर इन्होंने १६२० में नमक कान्न मंग किया । विलायत की राउंड टेविल कांनफ से में सिमिलित हुए किन्तु उसका कोई फल न निकला तो उन्होंने फिर ग्रांदोलन ग्रारम्भ किया । इसलिए ग्रन्य नेताग्रों के साथ गांधीजी को फिर जेल जाना पड़ा । १५ ग्रागस्त सन् १६४७ को भारत विभक्त होकर स्वतंत्र हो गया । इन्होंने दिल्ण में हिन्दी प्रचार की विशेष योजना की, यह हिन्दू मुसलिम एकता के उपासक थे । हरिजन सेवा इनके जीनन का उद्देश्य था । इनके ही महान प्रयन्त से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई । यह बड़े ईश्वरभक्त थे । इनकी "रघुपति राध्य राजा राम पतित पावन सीताराम" यह रामधुन प्रसिद्ध है, यह श्रहिंसा के पुजारी, सत्य बती एवं शांति के देवता थे । ३० जनवरी सन् १६४८ ई० को नाथू राम गोड़से द्वारा पिस्तौल से मारे गये ।

गामा-परियाले का विश्व विजयी प्रसिद्ध पहलवान ।

चितरंजन—चितरंजन दास पाँच नवम्बर सन् १८७० ई० में बंगाल में पैदा हुए । इन्होंने शिद्या समात करने के पश्चात् कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत प्रारम्भ की । श्री श्रारविन्द घोष के श्रामियोग में इन्होंने वड़ी तत्परता, निपुणता तथा उत्साह दिखलाया । तबसे यह सर्वजनीन कायों में श्राधिक माग लेने लगे । इनकी प्रतिभा सर्वतोगुखी थी । यह कविता, कहानी तथा लेख लिखते थे, दीनों के प्रति सहानुभूति रखते थे । देश में जायति करने के लिए इन्होंने दो पत्र निकाले । यह स्वराज्य दल के सबसे बड़े नेता थे । असहयोग में भाग लेने के कारण सरकार ने उनको ६ मास का जेल दंड दिया । जनता ने इनको दीन बंधु की उपाधि से विभूषित किया । सन् १६२५ में दार्जिलिंग में इनका स्वर्गवास हो गया ।

छत्रसाल—श्रोरछा के महाराज छत्रसाल महोवा के चंपतराय के पुत्र थे जो श्रपनी वीरता के लिए परिद्ध थे। इन्होंने मुगल सम्राट से श्रमेक लड़ाइयाँ लड़ी श्रीर श्रपनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता तथा स्वाभिमान को सुरिच्चित रक्खा, इनमें जातीयता कूट-क्टकर मरी हुई थी।

जयमल-चित्तोड़ का एक वीर सरदार जो किले की रज्ञा करते हुए अकबर की गोली से मारा गया!

जवाहर-इस नाम के दो व्यक्ति प्रसिद्ध हैं।

१ — जवाहरतालने हरू — वर्तमान समय के प्रसिद्ध देश-भक्त हैं, जो आजकल प्रधान मंत्री के पद पर सुशोभित हैं।

ज्ञणाहरसिंह--यह भरतपुर के राजा श्रजानल के पुत्र ये। यह अपनी वीरता, त्याग तथा देश प्रेग के लिए प्रतिह हैं। इन्होंने अपने भिना के साथ पर्द बाग दिल्ली को लूटा। पश्चिमी प्रामी में इनकी वीरता के बहुत से मजन राये आते हैं।

असराज (रामराज)- नहींचे के पश्चित्र और भारता-छदन के पिता ।

जागल---ग्राल्ट खंड का एक बीर जिस्हें आल्हा उटल के साथ रहकर श्रनेक युद्धों में भाव लिया।

टोपी-—धीर तांतियाँ दोषी भन् १८१६७ के मन्दर में विरोधी दल का सेनानायक था । धतु विद्या में विशेष कोशल दिललाने से पेशवा ने तांच्या (धतुः) दोषी की जपाधि दी।

तन्त्र -- विह्यह का चिजेता चीर तामाची शिवाची की सेना का एक गुरुव सरदार था। वानाची की मृत्यु पर शिवाची उद्गार के नगर आला पन हिंहगेला। ताला - ग्राल्हा ऊदल का साथी एक बीर जिसने कई लड़ाइयों में उनका साथ दिया।

तिलक—वाल गंगाघर तिलक १३ जुलाई सन् १८५६ में दल गिरि में उत्पन्न हुए, इन्होंने देश तथा समाज की वड़ी सेवा की और १८८१ में केशरी (मराठी) तथा मरहठा (श्रंग्रेजी) दो पन्न निवाले। रानाडे के साथ इन्होंने राजनीति में भाग लिया, १८६५ में कांग्रेस के सदस्य हुए। १८६६ ई० से १८६० तक देश में भयकर अकाल पड़ा और दिल्ला में महामारी का प्रकीप बढ़ा। इन्होंने जनता की अत्यन्त सेवा की, लार्ड कर्जन के वंग-भंग के विरुद्ध प्रवल आन्दोलन आरम्भ किया। सन् १८०५ में काशो कांग्रेस के बाद स्वदेशी आन्दोलन में सिक्रय भाग लिया। विद्योह के कारण ६ वर्ष का कालापानी हुआ और मांडले भेज दिये। जेल में प्रसिद्ध गीता-रहस्य की रचना की। जब होम-रूल लीग ने स्वतंत्रता की आग भड़का दी तो उसमें उन्होंने पूर्ण योग दिया। वम्बई में ३१ जुलाई सन् १९२० को इनका स्वर्गवास हुआ। यह उत्कृष्ट विद्वान, स्पष्टवादी तथा उग्र आखोचक थे। इनका महावाक्य यह था—स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।

नाना—(१) नाना फड़नवीस—एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जो पेशवा के मंत्री थे । (२) घोधूपंत या नाना साहव निर्वासित पेशवा के दत्तक पुत्र जिन्होंने १८५७ के राज-विद्रोह में विशेष भाग तिया था।

प्रतापसिंह—मेवाड़ के महाराणा प्रताप अपनी वीरता के लिए आर्थंत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपना सारा जीवन देश तथा जाति की रहा के लिए अर्थंण कर दिया। इन्होंने सुगल समृद् अकार से लड़ाइयाँ लड़ीं। सन् १५७६ ई० में सलीम की मारी सेना के साथ हल्दीघाटी पर विकट संम्राम हुआ। इसमें २२००० राजपूतों ने अपने जीवन की आहुतियाँ दीं। अंत में सलीम तथा शाही सेना के पैर उलाइ गये और प्रताप की विजय हुईं। संकट पर संकट सहने पर भी आत्माभिगानी प्रताप ने सुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की।

फत्ता—जयमल श्रीर फत्ता मेवाइ की दो विचित्र विभूतियाँ थीं जिनका नाम एक साथ ही बड़े श्रादर के साथ लिया जाता है। जयमल की मृत्यु के बाद किले की रचा का भार वीर फत्ता के ऊपर पड़ा। यह केलवा का सरदार जगावत वंशा का मुखिया था। यह अपनी मा का एकलौता बेटा था। बीर च्रत्राणी ने श्रपने पुत्र को केसरिया बाना पहनाकर श्रकबर की शाही सेना से लड़ने मेजा श्रीर स्वयं भी श्रस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो श्रपनी पुत्र-वधू के साथ शत्रुद्धों से लड़ते-लड़ते अपने प्राण् विसर्जन कर दिये, फत्ता ने बड़ी वीरता से किले की रचा की। श्रंत में श्रकबर की असंस्थ्य सेना ने चित्तीड़ को घेर लिया श्रीर नगर को नध्ट कर दिया, राजपूतों के साथ फत्ता वीर गति को प्राप्त हुआ। फत्ता फतह सिंह का सूच्य रूप है।

बंदा-देखिए साधु संत ।

बच्छराज (बत्सराज)—श्राल्हा के चचेरे भाई मलखान के पिता का नाम बच्छराज था जो श्राल्हा के पिता देशराज के भाई थे।

चद्नसिंह—भरतपुर के महाराजा स्रजमल के पिता थे जिनकी बीरता के भजन पश्चिम में गाये जाते हैं।

बनाफर—क्षियों की एक जाति जिसमें आल्हा ऊदल उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मानंद—महोबा के राजा परमाल तथा मल्हना रानी का पुत्र जो आल्हा-ऊदल के साथ राजनीति १८७

स्रनेक लड़ाइयों में रहा था। इसका व्याह पृथ्वीराज की पुत्री बेला से हुन्ना था। बेला के गीने के समय यह युद्ध में मारा गया।

बादल-देखिए इतिहास में गोरा वादल

भगतसिंह—पंजाब के देश भक्त वीर भगतसिंह को काकोरी के अभियोग में प्राण-दंड मिला।

मलखान (<मल्लाक्रण)—ऊदल के चचेरे भाई बच्छराज के पुत्र थे। इन्होंने अनेक युद्धों में बड़ी वीरता दिखलाई और श्रंत में समर में वीरगित को प्राप्त हुए।

मूलशंकर-स्वामी दयानंद का नाम-देखिए दयानंद मतप्रवैचक में।

रवींद्र—कवींद्र रवींद्र महिष् देवेंद्रनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म ६ मई १८६१ ई० में कलकत्ते में हुन्ना, बचपन से ही इनको प्रकृति से ऋत्यंत प्रेम था। इनकी प्रतिमा सर्वतोमुखी थी, किवता, निबंध, कहानी, उपन्यास लिखकर इन्होंने बँगला साहित्य की वड़ी सेवा की। लोक प्रसिद्ध गीतांजलि पर इनको नोबुल पुरस्कार मिला। सन् १६०१ में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। बिलायत जाकर इन्होंने आर्य संस्कृति एवं सभ्यता का संदेश मनुष्यों को सुनाया। सन् १६१४ में सरकार ने इनको सर की उपाधि दी जिसको इन्होंने सरकार के अनुचित कार्यों के कारण लौटा दिया। कलकता तथा आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों ने इनको डी० लिट० की उपाधि से विभूपित किया। इस महान् आत्मा का स्वर्गारोहण सन् १६४१ में हुन्ना।

रामदास — शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास प्रसिद्ध राजनीतिश थे जिन्होंने शिवाजी को राजनीति का उपदेश दिया था। मराठी में इनका दास बीघ प्रथ प्रसिद्ध है।

राममूर्ति—एक प्रसिद्ध पहलवान जिसने अपनी वीरता के कार्यों से संसार को चिकत कर दिया।

रासिवहारी — बंगाल के एक प्रसिद्ध देशभक्त डा॰ रासिवहारी घोष सूरत (१६०७) तथा मद्रास (१६०८) के कांग्रेस श्रिधिवेशनों के सभापति निर्वाचित हुए।

लाखन—ग्राल्हा का मित्र राजा रितमान का पुत्र श्रीर कजीज के राजा जयचंद का भतीना।

लाजपित—पंजाब-केशरी लाला लाजपत राय अपनी देश यनित के कारण मांडले की जेल में मेज दिये गये। यह आर्य समाज के भी प्रसिद्ध नेता थे। इन्होंने अनेक त्याज सुपार के कार्य किये। देश के प्रत्येक आन्दोलन में अमगी रहे। यन १६२० में कनकता के विशेष कांड्रेस अभिने नेशन के समापित निर्वाचित हुए। इस देश तथा समाज सेवी की मृत्यु सरकार के प्रश्वासे से हुई।

लालचंद-पंजाब के प्रसिद्ध देश भक्त उर्द कृति लाल वंद फलक ।

शिवाजी—शिवाजी का जन्म अप्रैल १० सन् १६२७ को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। इनकी माता जीजावाई ने बचपन से ही बीरता की कहानियाँ सुना सुनाकर इनमें चीर रस का संचार कर दिया था। वचपन में दादा जी कोर्यादेय से शिद्धा प्राप्त की। समर्थ गुरू रामदास ने इनमें हिन्दुत्व की मावना भर दी। मावलियों की सहायता से दुर्ग पर दुर्ग जीतना आरम्भ कर दिया। दिख्या के सुलतान उसकी विजयों से सचेत हो गये। बीजापुर के सुलतान ने अफजल खाँ को शिधा जी के पकड़ने के लिए मेजा। कपटी अफजल खाँ को उन्होंने बाधनस से मार डाला। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शायस्ता खाँ को मेजा किन्तु वह भी हारकर भाग गया। औरंगजेब के बहुत प्रयत्न करने पर भी शिवाजी उसकी चालों में न आये और शाही किलों तथा सेना को बहुत

दिनों तक लूटते रहे। शिवाजी एक नीति-निपुण कुशल शासक तथा वीर योद्धा थे। उन्होंने अपने राज की बड़ी अच्छी योजना बनाकर मुक्यवस्था स्थापित कर दी थी। कट्टर हिन्दू होते हुए भी वह पत्त्वाती न थे। उन्होंने मुमलिम फकीर तथा मसजिदों को भूमि तथा रूपया दिया। मुसलिम स्त्रियों और कुरान को बड़े आदर के साथ लीटा देते थे। विद्वानी का आदर करते थे और राष्ट्र तथा जाति के सच्चे सेवक थे। भूषण किव ने इनके वीरोचित कायों का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन शिवा बावनी तथा शिवराज भूषण में किया है।

श्रद्धानंद्—यह श्रार्य समाज के प्रसिद्ध नेता थे। इन्होंने कांगड़ी में गुरुकुल खोलकर मनुष्यों के सम्मुख शिक्षा तथा संस्कृति का प्राचीन श्रादर्श प्रस्तुत किया। यह वड़े निर्भाक स्वभाव के थे। एक बार दिल्ली में इन्होंने सैनिक की बंदृक के सामने श्रपनी छाती खोल दी थी। इन्होंने शुद्धि, संगठन श्रादि श्रनेक समाज सुधारों में वहुत भाग लिया। श्रंत में एक निर्देश थवन की गोली की भेट हुए।

सुभापचंद्र बोस का जन्म १८६७ ई० में २४ परगना में हुन्ना था। १६२१ के म्रसहयोग म्रान्दोलन में सरकारी म्राई० सो० एस० पद से त्यागपत्र दे दिया फिर म्राप नेरानल कालेज के व्यवस्थापक हो गये। क्रांतिकारी होने के कारण सरकार ने इनको जेल भेज दिया। मुक्त होने पर म्रापने बाढ़ पीड़ितों की म्रायन्त सहायता की। म्राप कई बार जेल भेज गये। सन् १६२८ की कांग्रेस म्रधिवेशन के समापति निर्वाचित हुए, सन् १६३० में लाहौर के म्रधिवेशन में स्वतंत्रता का मस्ताव पास कराया, सन् १६३६ में फिर म्राप काँमें सके म्राया चुने गये भीर सन् १६३६ में त्याग पत्र दे दिया। १६४१ में खुफिया पुलिस की म्राँखों में धूल भोंककर लापता हो गये। जर्मनी में हिटलर से ग्रीर जापान में टोजो से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मंत्रगा की। द्वितीय महायुद्ध के म्रांत में सिंगापुर में म्राजाद हिन्द फीज को जन्म दिया जिसका म्राभिवादन "जयहिन्द" तथा मूलमंत्र "दिल्ली चलो" था। २३ मार्च सन् १६४२ को वायुयान की दुर्घटना से इस वीर नेता की मृत्यु बताई जाती है।

सुरेंद्र—सर सुरेंद्र नाथ वनर्जी बंगाल के प्रसिद्ध वक्ता तथा नेता थे। यह वक्तृत्व कला में बड़े प्रवीण थे। इन्होंने देश की स्पाहनीय सेत्रा की। सन् १८६५ में पूना कॉप्रेंस अधिवेशन के सभापित निर्वाचित हुए श्रीर श्रहमदावाद में सन् १६०२ में दूसरी बार सभापित बनाये गये।

सुहेली—यह सुहेल का विकृत रूप है, राजा सुहेल देव ग्यारहवीं शताब्दी में उत्तर कीशल पर राज्य करते थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वीय भाग को मुसलमान शासकों के अधीन होने से बन्नाया छोर गजनी की एक बृहत् सेना का सर्वानाश किया, यह बड़े जातीय बीर राजा माने जाते हैं। बहराइच के पास चितीरा में सुहेलद: मेला इनकी स्मृति में लगाया जाता है।

सूरजमल भरतपुर के राजा सुजानसिंह को सूरजमल भी कहते हैं। इन्होंने अपने पुत्र जवाहरसिंह के साथ दिल्ली को लूग था और मुगल राज के पतन में सहायक हुए। सूदन किन ने इनके लिए सुजान चरित बनाया।

हकीकत राय —यह पंजाबी वीर वालक था। इसने मुस्तमान होने की अपेद्धा अपने धर्म के लिए जान देना स्वीकार किया। अन्त में काजी के आपेश से इस वीर वालक को आस्-दंड दिया गया।

हरिसिंह—यह महाराजा रणजीत सिंह का एक वीर सेनानायक था जो कानुल को विजय करने के लिए मेजा गया था। उसने अफ गानियों पर ऐसा आतंक जमा दिया कि आज तक मी अफगान बच्चे हरीसिंह नलुआ के नाम से हौआ की तरह डरते हैं।

### (२) साहित्यकार—

कालिदास — संस्कृत के महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य की सभा के नवरतों में से एक थे। इनके शकुंतला नाटक, रवृवंश, कुमार सम्भव, मेघदत ग्रादि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं।

केशवदास—(१६१२-७४) यह हिन्दी नय रत्नों में उच्च स्थान रखते हैं। यह श्रोरछा के राजा रामिंह के भाई इंद्रजीतिसंह की सभा में रहते थे। यह संस्कृत के विद्वान् थे। इनके प्रंथों में रामचंद्रिका, कविदिया श्रीर रिसकिपिया श्रीधिक प्रसिद्ध हैं। यह श्रुपने क्लिप्ट कान्य के लिए विख्यात हैं। "जाको देन न चहे बिदाई, पूछै केशव की कविताई" श्रादि वाक्य इनकी कविता के विषय में कहें जाते हैं। यह चमत्कारी कवि रीतिकान्य के श्राचार्य कहे जाते हैं।

गिरधरदास - गिरधर कविराय का जन्म संवत् १७७० के लगभग माना जाता है। इनकी नीति की कुंडलिया सर्वप्रिय हैं। सरल भाषा में लोक व्यवहार का श्रनुभव वर्णन किया है।

जल्लन—पृथ्वीराज रासो के रचिता चंदवरदाई का पुत्र था जिसने ग्रवने पिता की मृत्यु के बाद रासो को पूर्ण किया। इस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है—''पुस्तक जल्लन हाथ दै, चले गजनि नृपकाज।''

जायदेव — गीत गोविंद के रचियता जयदेव अपनी कोमलकांश पदावली के लिए प्रसिद्ध हैं, इन्होंने राधा-कृष्ण के प्रेम का वड़ा सुंदर वर्णन किया है, "जलित लगंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे" यह पंक्ति इनके मधुर शब्द-चयन का सुंदर निदर्शन है।

द्विजदेव (महाराज मानसिंह)—- ऋयोध्या के महाराज थे, शृंगार वत्तीसी और शृंगार लिका इनके ये दो सरस काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं।

द्विजेंद्र—प्रसिद्ध बंगाली नाट्यकार इनके उस पार, शाहजहाँ, दुर्गादास, तारा बाई श्रादि कई ऐतिहासिक नाटकों के हिन्दी अनुवाद हो चुके हैं।

पद्माकर—(संवत् १८१०-१८६०) रीतिकाल के उत्कृष्ट किव हैं। इनकी सुंदर किवता ने सर्विप्रियता प्राप्त की है। इनका कई राजदरवारों में अञ्का सम्मान था। इनके जगत-विनोद, पद्मा-भरण तथा गंगालहरी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी किवता में अनुप्रास का अधिक ज्ञानंद आता है।

प्रतापनारायण —कानपुर के पं॰ प्रतापनारायण मिश्र एकविनोद प्रकृति के व्यक्ति थे। इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में रचना की है। यह बाध्यण सर्वस्व नामक पत्र निकालते थे। इनका यह विनय-पद्य बहुत प्रसिद्ध है। "पितु मातु सहायक स्वामि सखा, तुमही इक नाथ हन। रहे। ''

प्रेमचंद्—हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री धनपतराय का यह उपनाम था। इन्होंन रंगभ्मि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गवन आदि कई उच्च कोटि के उपन्यास लिखे। इनहीं छोटी कहानियाँ वहुत लोक-प्रिय हुई और उनके अनेक संप्रह प्रकाशित हो चुके हैं। समाजिक तथा ग्राम्य-जीवन चित्रण करने में बड़े सिद्धहस्त थे।

भवभूति—कालिदाए के पश्चात् संग्कृत नाका कारों में अधिक अधिद हैं। यह विदर्भ के रहनेवाले ये और कान्यकुक्व के महाराज यशोवभंग की ग्रमा में रहते थे। इनका जीवन-काल सालवीं शताब्दी में बताया जाता है। इनके महावीर चरित्र, मालतीमावव और उत्तररामचरित, नाटक प्रसिद्ध हैं।

भास-यह संस्कृत कवि सातवीं शताब्दी के पहले हुआ होगा। इनके कई नाटक बताये जाते हैं।

ियखारीदास—ग्राचार्य भिलारीदास प्रतापगढ़ के ट्यांगा गांव के रहनेवाले थे। इनके काव्य निर्माय, श्रंगार निर्माय, छंदार्म्य ग्रादि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। प्रतापगढ़ के राजा के भाई हिन्दुपति सिंह के खाश्रय में रहते थे। इन्होंने छंद, रस, ग्रलंकार, रीति, गुग्ग, दोप, शब्द-शक्ति ग्रादि काव्य के सब ग्रंगों का विशद वर्णन किया है। इनकी विषय प्रतिपादन शैली उतम तथा भाषा साहित्य एवं परिमार्जित है।

भृष्ण -भृष्ण कवि का जन्म १६९२ विक्रमी में टिकवाँपुर (कानपुर) गाँव में हुआ। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था।

> "इन्द्र जिमि जम्म पर वाइव खुश्रम्भ पर, रावण सदम्म पर राष्टुकुल राज है। पीन वारिवाह पर सम्भु रित नाह पर, ज्यों सहस्रवाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम दण्ड पर जीता मृग कुण्ड पर, भूपन वितुष्ड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंस पर कान्ह जिमि कंस पर, स्यों मिलच्छ बंस पर सेर सिवराज है।

इस छंद पर शिवाजी ने कई लाख रुपया दिया ग्रोर राजकवि वनाकर सम्मानित किया । महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी का दंडा ग्रपने कंघे पर रख लिया तब यह तुरंत "साह को सराहों कि सराहों छत्रशाल को" पढ़ते हुए पालकी से कृद पहें। पना, कुमायूँ, बूँदी के महाराज के दरवार में भी इनका ग्रादर-सकार हुआ। संवत् १७७२ में ८० वर्ष की श्रवस्था में देहान्त हुआ। यह वीर रस के किये तथा हिन्दू जाति के प्रतिनिधि किय कहलाते हैं। इनकी भाषा श्रोजपूर्ण होती हैं। शिवराज भूषण, शिवा वावनी श्रोर छत्रसाल दशक इनके प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं।

सतिराम—इनके रसराज तथा लिलत ललाम मंथ प्रसिद्ध हैं। इनकी रचना अप्रयंत सरस तथा भाषा स्वामाविक है।

मयूर-यह महाकवि वागा के ससुर तथा संस्कृत 'सूर्य शतक' के रचिवता थे।

जरान्नाथ दास रतनाकर—संवत् १६२३ में काशी में पैदा हुए। श्राप अयोध्या-नरेश के मंत्री रहे। स्वभाव के सरल, हँसमुल, मिलनसार तथा उदार साहित्य मर्मन थे। संवत् १६८६ में हरिद्वार में श्रापकी मृत्यु हुई, श्रापके मुख्य मंथ हैं—हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्भव-शतक, विहारी रतनाकर श्रीर सूर सागर की टीका (श्रपूर्ण)।

त्तल्लूलाल—(संवत् १८२०-८२) यह आगरे के गुजराती बाह्यण् थे। कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज में अध्यापक रहे। इन्होंने गद्य में मेमसागर लिखा जिसमें भागवत दशम स्कंघ की कथा है।

वंकिमचंद—यह वंग भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार तथा कवि थे । सरकारी नौकर होते हुए शी इन्होंने ऐसी क्रांतिकारी पुस्तकों लिखी जिनसे देश तथा समाज में जागृति पैदा हुई । आनंद मठ, भी के चिहा आदि कई पुस्तकों अत्यंत लोकप्रिय है । बंदे भातरम् नामक राष्ट्रिय भीत इन जी ही रचन। है ।

विनापति—स्वत् १८९० में तिरहुत के राजा शिवतिह की समा में थे। इन्होंने श्रिधकांश राधा-कृष्ण-सम्बंधी श्रंगार के पद बनाये जो बहुत ही सत्स तथा सुन्दर है, इनको मैथिल कोकिल कहा गया है।

विहारीलाल- वह ग्वालियर के निकट वसुवागोविंदपुर में पैटा हुए। यह जयपुर के महागज जयसिंह के दरवार में शजकिव थे। इनका विहारी सतसबै नामक मन्य बहुत प्रसिद्ध है।

सदल-यह भी लल्लुलाल के साथ फोर्ट विलियम कालिज में ग्राध्यापक थे। इन्होंने (संवत् १८०३-८१) नासिकेतोपाख्यान बनाया।

सदासुखराय — गुंशी सदासुखराय निद्याज दिल्ली के रहनेवाले थे। चुनार में यह एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू फारली की कितावें लिखीं। नौकरी छोड़कर प्रयाग में हिस्भिजन करने लगे। हिन्दी गद्य के जन्मदाताओं में से हैं। इन्होंने निष्णु पुराण् से कई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक हिन्दी पुस्तक लिखी।

सृद्न-यह मथुरा के चौने थे। इन्होंने भरतपुर के महाराज मुजानसिंह (सूरजमल) के नाम पर सुजान चरित नामक एक बृहत् काव्य लिखा।

सूरदास-यह अध्यक्षाप के सर्व भेष्ठ किव हैं, इन्होंने अपने सुर सागर में कृष्ण चरित का सुंदर वर्णन किया है। इनका शृंगार और नास्तरूप रस संसार के साहित्य में अनुपम है।

हरिश्चंद्र—भारतेंदु हरिश्चंद काशी में सं॰ १६०७ में पैदा हुए । इन्होंने देश सेवा तथा समाज सेवा में प्रमुख भाग लिया । उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की । गद्य तथा पद्य दोनों लिखते थे । चंद्रावली, भारतदुर्दशा, नील देवी, ग्रंथेर नगरी, मुद्राराद्यस, सत्य हरिश्चंद्र ग्रादि अनेक पुस्तकें लिखीं । राष्ट्रभापा हिन्दी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं ।

### (३) देश भक्ति—यं नाम श्रधिकतर उपाविसूचक हैं।

भारत — यह विशाल महादीप उत्तर में हिमालय पर्यंतराज, पूर्व-दिल्लिंग में महोदिष तथा दिल्ला परिचम में रत्नाकर से आवृत है। यह कृषि-प्रधान देश खिनज पदार्थों से भी परिपूर्ण है। इसी हेतु यह सोने की चिकिया कहलाता है। यहाँ के चिन-विचित्र पशु-पद्मी तथा बहुमूल्य वनस्पति अपना विशेष स्थान रखते हैं। यह धाचीन सम्यता तथा संस्कृति का केंद्र है जहाँ से ज्ञान का प्रकाश चतुर्दिक प्रस्कृतित हुआ। समाट् भरत के नाम से भारत तथा आयों का निवासस्थान होने से आर्यावर्त कहलाया। ये दोनों प्राचीन नाम हैं। इसे मुसलमान हिंद या हिंतुस्तान और ग्रॅंगरेज इंडिया कहते हैं।

### (४) राष्ट्रीय छांदोलन—

स्वदेशी—स्वदेशी का आदिलन सन् १६०६ में वंगाल से आरम्भ हुआ। १६९० में कांग्रेस से स्वदेशी का प्रस्ताय स्वीकृत हुआ।

क्रांति—६ अगस्त सन् १८४२ का विश्वासाधी शक्ष नितीह जिसने अँगरेजी शासन की नींच हिला दी।

असर---कांग्रेस के गमाब को दनाने के लिए ग्रॅंगरेजी सरकार ने ग्राम समाएँ खोली थीं जिनमें राजकार्यचारी ग्रीर हुछ चाउथार हो सम्मिल्त होने थे।

### रांध--देखिये समीत्त्य ।

स्वराज्य--पहले-पहल काणी ववानंद ने स्थार्थ अकारत में प्रशाद शब्द का प्रयोग किया। इसके उपरान्त १६०२ में दाना भाई नौरोधी ने क्यागन या स्वरान्य का अध्यक्ष के सामने रखा। १६१४ में एसी-निरोग्ध मी हो।।इस लीय की स्थापना हुई, जो उन् १६१७ में अलिल भारत-वर्णीय हो।।इस लीग कहलाई। ६३ अप्रैल १६१३ को तिश्वक की हो।।इस लीग बनाई पाई । १६१६

में कांग्रेस ने पूर्य स्वराज्य का प्रस्ताव पास कर दिया। सन् १६४७ ई० को भारतीयों को स्वतंत्रता स्त्रीर स्वराज्य प्राप्त हो गये।

- ग-गौग शब्द-
- (१) वर्गात्मक-सिंह, सिनहा ।
- (२) सम्मानार्थक-(द्य) आदरसूचक-जी, जू, बावू, श्री।
- (आ) उपाधिसृचक-राजा, राजेंद्र, राखा, लाल।
- (३) भक्तिपरक—ग्रानंद, किशोर, कुमार, कृष्ण, चंद, अंग, जीत, दास, देव. ध्वज, नंद, नंदन, नाथ, नारायण, पाल, प्रकाम, प्रण्वीर, प्रताप, प्रयत्न, प्रवल, प्रवोध, वहादुर, भानु, भूपण, मिण, मल, मोहन, रणवीर, राज, राम, लाल, विक्रम, विहारी, वीर, शंकर, शरण, साहव, सेन, सेवक, स्वरूप।
  - (३) विशेष नामों की व्याख्या—(मूल प्रवृत्ति में देखिए)।

### (४) समीक्षण

देश की राजनीतिक परिस्थित कैसी थी। इस बात का पता इस प्रवृत्ति से चलता है। देश परतंत्रता के पज्जे में जकड़ा हुआ था। उसको स्वतंत्र करने का प्रयत्न देशमकों की स्रोर से समय समय पर होता ग्हा। इन देशमकों की तालिका में राजा महाराजा तथा प्रजा वर्ग के अनेक वीर सम्मिलत हैं। पहले रीति काल के आचार्यों ने वीरों को चार वर्गों में विभक्ष किया था। वस्तुतः इनके अतिरिक्त अन्य बीर भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि युद्ध में प्राण् विसर्जन करनेवाला करवालधारी सैनिक ही वीरगति को प्राप्त हुआ समभा जावे। कलम का प्रयोग करनेवाला लेखक भी वीरों की गण्ना में आ सकता है क्योंकि वह अपनी पुस्तकों हारा मनुष्यों के विचारों को परिवर्तित कर देता है। वह क्रान्ति के लिए अनुकूल वातावरण एवं तेत्र प्रख्त करता है। इसी प्रकार विज्ञान पर बिल होनेवाले आविष्कारक तथा निर्जन अगम्य एवं प्राणान्तक स्थलों में प्राणाहुति देनेवाले अन्वेपक भी बीर श्रेणी में ही आते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को विकट संकट में डालकर नृतन ज्ञान का प्रसार किया। इस संकलन में वीरों के पर्याप्त नाम मिलते हैं। जिनमें राजा-महाराजा, सैनिक, लेखक, धार्मिक व्यक्ति तथा देशभक्त समिनिलत हैं। इससे वीर पृजा में भारतीयों की प्रगाद श्रद्धा तथा निष्ठा प्रकट होती है।

यवन काल में देशभिक्त की लहर केवल कुछ राजा-महाराजाओं में ही उठी थी। शनैः-शनैः स्थिति परिवर्तित होती गई। मुसलिम सामाज्य का दीप निर्वाण हुआ। श्रंगरेजीशासन ने मेवों के सहश परिव्याप्त हो सम्पूर्ण भारत को आज्छादित कर लिया। अनाचार एवं अत्याचार से उत्पीहित देश नाहि-नाहि करने लगा। सन् १८५७ में राज-विद्रोह की एक प्रचरण ज्वाला प्रज्वितित हुई। वह राजा तथा प्रजा दोनों का संयुक्त प्रयत्न था। किन्तु दुर्भाग्य वश वह सफलीभूत न हो सका। तद्वरान्त आर्यंगमाज तथा कांग्रेस ने श्रपने प्रचार द्वारा मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्तियों को वदलना प्रारंग किया। श्रंगरेजी साहित्य ने भी इसमें बड़ी सहायता की। मनुष्यों में विचार स्वातंत्र्य आने लगा। कर्य सहने की प्रमता, साइसाई उद्वित्त्याँ जाग्रत होने लगीं। श्रव वे भीक से नीर हो गये। जन-साधारण में भी देशभिक्त के भाव भर गये। सहन्त्रों देशभक्त हँसते-हँसते अपने प्राणों की आदृतियाँ देने लगे।

स्वतंत्रता के रंग में रॅंग हुए इस देश में उस समय अनेक आन्दोलनों का जन्म हुआ। वंगमंग के पश्चात् स्वदेशी का अवल अचार आरम्म हो गया था। कांग्रेस ने स्वराज्य का प्रस्ताव

पास कर दिया। अन्तितोगत्वा सन् १६४२ में ऐसी देशव्यापी भीषण कान्ति हुई कि ग्रॅगरेजों के छुक्के छूट गये ग्रौर वे सन् १६४७ में भारत को स्वराज्य दे ग्रपने देश को चले गये।

वीर पूजा के वातावरण तथा महारथी साहित्यकारों की रचना ने देश-भक्ति की सप्त भावना और भी जागरित कर दी। मनुष्यों का ध्यान अपनी जन्म-भूमि की दरिद्रता, दासता एवं विवशता की श्रोर श्राकृष्ट हुश्रा। स्वदेशी की लहरें उठने लगीं। कान्ति की श्राँ धियों से विजातीय शासकों के दिल दहल गये । उन्होंने इस वर्द्धमान् कान्ति को प्रशान्त करने के लिए स्थान स्थान पर इनके विरोध में ग्रामन सभाएँ स्थापित कीं; किन्तु उन्हें कुछ सफलता न मिली। मनुष्यों का विचार-स्वातंत्र्य इतना परिपक्ष हो गया था कि अग्रन्त में उन्होंने न केवल स्वतंत्रता ही ग्रापित स्वराज्य भी प्राप्त कर लिया। इस ग्रान्य युग में भी वीरों का ग्रादर्श हमारे समुख रहा, साहित्य ने उसे ग्रीर भी प्रोज्वल कर दिया। भारत भक्तों का एक सेना-दल सन्नद्ध हो गया जिसने विविध उपायों से देश का उद्धार किया। वीर पूजा के अन्तर्गत मुसलिम तथा आंगिल कालीन वीर ही हृष्टिगोचर हो रहे हैं। जब देश दासता की शृंखला से जकड़ा हुआ। था प्रत्येक श्रेणी के वीरों ने अपना सर्वस्व बिल देकर मातृभूमि की सेवा की । भारती के मुपुत्रों में खतन्त्र हिन्दू काल के व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। अन्य युगों के लेखकों को यहाँ स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए यह संख्या अल्प है, उनके नाम अन्यत्र आ चुके हैं। स्वदेश श्रिशन्दोलन में आवेग तथा आवेश दोनों थे जिससे वह देशव्यापी हो गया । श्रस्थायी क्रान्ति ने श्रपना प्रभाव चिरस्थायी कर दिया । श्रमन सभाश्रों में जनता की रुचि ं न थी. केवल राजकर्मचारी तथा कुछ चाडुकार राजमक्त ही उनमें सम्मिलित होते थे। बौद्ध काल में संघ श्रात्य त शक्तिशाली था। तीन शरणों में क्षं शरण भी प्रसिद्ध रहा। 'संघ शरणंगच्छानि' की शपथ! लेनी पड़ती थी। उसके उपरान्त किसी प्रवल संघ की स्थापना नहीं हुई। कांग्रेस विदेशी शब्द था श्रतः जन-समाज के नामों में प्रचलन न पा सका । स्वतन्त्रता तथा स्वराज्य सबको प्रिय लगते हैं। यद्यपि ये शब्द नाम के लिए उपयुक्त नहीं हैं तथापि कुछ नामों से इनकी सूचना भी मिलती है | देशभिक्त के नाम प्रायः उपाधियों से ही बने हैं जिनका आधार देश तथा भारत शबद ही हैं। २

<sup>े</sup> नी श्रगस्त (जड़के का नाम) श्रीर सन् बयाजीस (जड़की का नाम) इस क्रांति के स्मारक नाम हैं।

र प्रस्तुत नामों के अतिरिक्त चार नाम राजनीतिक दृष्टि से बड़े॰महरव के देखने में आये हैं जिनसे राजनीति की अस्तन प्रगति का निश्रण प्रत्यच हो जाता है। इस निवंध से उनका कोई सम्यन्ध न होते हुए भी वे स्विवित श्रंखला की उन निज्ञस किह्यों के सप्त्य हैं जिनसे उसकी पूर्ति में सहायता मिल सकती है। पाकिस्तान तथा है मुसलिमलीग इन दो मुसलमानी नामों का उरलेख भूमिका के पूर्वीद्ध में हो चुका है। गुर्सालमलीग कांग्रेश की प्रतिद्वंद्दी संस्था थी जिसके कारण भारतवर्ष का।विमाजन हुआ। और पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान दो एथक् पृथक् राज्यों की नीय पदी। तीसराहुन्स प्लयर्थ कृष्ण अली है जो खिलाफत के दिनों का स्मरण दिलाता है, जब कि 'हिन्दू मुसलिम माई भाई' के नार लगाये जाते थे। इस नाम में हिन्दू, इसलाम तथा ईसाई संसार के तीन। बड़े॰बड़े धर्मों का कैसाहुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर हो रहा है। चौथा नाम 'बुल गानिनसिंह' है होनो। इस्म वे महामात्य बुलगानिन तथा सौत्यित कांग्रेस के नेता खुररचेव के भारत आगमन का, नवीनतम संदेश दे रहा है।

### (२) इतिहास

### १- गण्ना

- (क) क्रमिक गण्ना
- (१) नामों की संख्या- ४६४
- (२) मूल शब्दों की संख्या--२३६
- (३) गौण शब्दों की संख्या-३३

### (ख) रचनात्मक गणना-

| काल           | एकपदी नाम | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुप्पदी नाम | पंचपदी नाम | षट्पदी | योग |
|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------|--------|-----|
| पौराखिक काल   | ७         | २३          | १७          | R            |            | नाम    | ५०  |
| रामायण काल    | 3         | 80          | ३०          |              | 8          |        | 50  |
| महाभारत काल   | 38        | इह          | २३          | २            | १          |        | ११४ |
| श्राधुनिक काल | 35        | <b>१३</b> ३ | 38          | ą            |            |        | १०४ |
| वैदेशिक नाम   | ६         | १०          |             |              |            |        | १६  |
|               | 90        | २७५         | १०६         | E.d.         | 8          | ₹ .    | ४६४ |

### २—विश्लेपण

### क-मूल शब्द-

पौराणिक काल — ग्रंशुमान, ग्रज, ग्रसमंजस, उत्तम, दिलीप, दुःगंत, विल, भगीरथ, मांधाता, मोरध्वज, रंतू, रग्यू, रघु, रघु, रघु, रोहताश, रोहिताश्व, शाल्वेंद्र, सर्वदमन, हिन्चंदी, हिरिचंदी, हिरिचंदी

रामायण काल—ग्रंगद, इंद्रजीत, कुंभकरण, कुश, कुशध्यज, कुशिया, चंद्रकेतु, चरत, जनक, जनकू, जामवंत, दिघतन, दिघराम, दशरथ, दूतराम, धर्मध्यज, वाली, वाले, मिथिलाविहारी, मिथिलेश, मेघनाद, जनक, विभीपण, रामसला, रावण, रिच्छुपाल, रिच्छुएवर, लङ्केश, लव, लवकुश, लवा, सलाराम, सुखेन, सुप्रीव, सुप्रीव, हरिनाथ, हरिराज, हरीश।

महाभारत काल-अभिमन्यु, अजु न, उप्रसेन, उत्तराकुमार, कंस, कन्ना, कन्नू, कन्नो, करना, कर्यो, कृंती, कृंतीश, कृष्णा, गांधारी, चंद्रभान, चंद्रहास, चित्रांगद, जनमेजय, जुरजोधन,

तुर्योधन, दुरशासन, देववत, दोपद, घनंजय, धर्मराज, धर्मवतार, धर्मेंद्र, धृष्टद्युम, धौकल, नकुल, परीक्ति, वभुवाहन, भिम्मा, भीम, भीमा, युधिष्ठिर, एकम, रवत, विचित्रवीर्य, शिद्युपाल, शरसेन, सकन्, सकने, सकुन, सखालाल, सहदेव, सुफलक, सुबोधन।

उत्तर महासारत काल—श्रकवर, श्रज्ञयपाल, श्रमंगपाल, श्रमंक, श्रमीचंद, श्रशोक, श्रहिल्या, इंद्रजीत, करमचंद, कुंभ, कुम्मा, कुमारपाल, खडगरिंह, खुर्रम, गोराचाँद, चंद्रगुप्त, चंपत, चंपा, चंपू, चित्तू, कित्रकेतु, जगमल, जयचंद, जयमल, जयसिंह, जसवंत, जहाँगीर, जहाँदर, जालिमसिंह, जुमारसिंह, जोधन, जोधराज, जोधा, जोधी, टीपू, हुड़िया, टोडर, टोडरमल, टोड़ी, टोड़े, दर्लींग, दिलस्त, धान, ध्यानसिंह, ध्यानी, नंद्र्यार, त्वरीहारसिंह, नवर्म, नवस्त्र, गारंग, नारंगी, नौरंग, नौरंगी, नौरंतन, प्रधाल, परमालिक, परमालिक, परमालिक, परमालिक, प्रधान, वहादुर, वाज, वाद्रसिंह, प्राची, भाषा, भाषा, भाषा, भाषा, भाषा, भाषा, भाषा, सायानिंह, भाग, भाषा, भाषा, सायानिंह, स्वानंत, रखजीत, रखजीर, रखजीर, रतनिंह, सावसिंह, रामराय, रामसिंह, रायसिंह, स्पर्यंत, लक्ष्मीचन्द, विशाल, वीरद्रपल, शिक्षिंह, रामसिंह, रायसिंह, स्पर्यंत, लक्ष्मीचन्द, विशाल, वीरद्रपल, शक्तिसिंह, रामसिंह, रायसिंह, स्पर्यंत, लक्ष्मीचन्द, विशाल, वीरद्रपल, शक्तिसिंह,

शालिवाहन, संग्रामिंह, समुद्र, सलेम, सुजान, सुजानी, ध्कद, हमीर, हर्पं, हर्पंवर्धन, हिम्मत बहादुर, हिम्मा, हुलकर ।

वैदेशिक-श्रफलात्न, नादिर, नियादर, न्यादर, बहराम, रुस्तम, लुकमान, सिकंदर, सुलेमान, सोहराब, हातिम।

ख-मूल शब्दों की निरुक्ति

छांशमान-महागज सगर के पौत्र।

अज-दशरथ के पिता।

श्रसमंजस-सगर के पुत्र

उत्तम -- महाराज उत्तानपाद के पुत्र, भून के सीतेले भाई ।

दिलीप-रन् के पिता थे, इनकी गोमक्ति पंखिद्ध है।

दुष्यंत-एक पुरुवंशी राजा जिन्होंने शक्तुन्तला से गंबर्व ब्याह किया था, इनसे सर्व दमन (भरत) प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुन्ना ।

बलि-प्रह्लाद के पात्र जिसको विष्णु ने वामन अवतार लेकर छला था।

भगीरथ-रागर के वंशज जो गंगाजी को पृथ्वी पर लाये ।

मांधाता—एक सूर्यवंशी राजा, जो सत्युग में हुए थे। यह श्रपने पिता युवनाश्व के उदर से उत्पन्न हुए, जन्मते ही ऋषियों ने यह प्रश्न किया 'कं एषध्यास्यित' उसी समय इंद्र ने उत्तर दिया 'मां धास्यितः' इसीलिए इनको मांबाता कहते हैं।

मोरध्वज---राजा मोरध्वज ने ग्रपने पुत्र को ग्रारे से चीरकर छन्न वेषी ऋष्ण तथा श्रर्जुन के सिंह को लाने को दिया। इसकी राजधानी ग्राहिचेत्र (वरेली) थी।

रंतू — यह रंति का विकृत रूप है जो रंतिदेव का पूर्वार्द्ध है, यह चंद्रवंशी राजा भरत की छठी पीढ़ी में हुआ था। यह वहुत ही घार्मिक तथा उदार चिक्त था और श्रतुल संपत्ति का स्वामी था। उसने वृहत् यज्ञ किये जिनमें बिल तथा भोजन के लिए वच किये हुए पशुक्रों के चर्म से सिंधर की चर्मियवती (चम्बल) नामक सरिता बहने लगी।

रघु-प्रतिद्ध सूर्यभंशी महाराजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला।

रोहिताश्व-हिरश्चंद्र के पुत्र।

शाल्वेद्र - शाल्व देश के राजा द्यमत्सेन, सत्यवान के पिता ।

सर्वद्मन—दुष्यंत तथा शकुन्तला के पुत्र, जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाया। हरिश्चंद्र—सत्यवादी तथा दानी राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। इनकी स्त्री का नाम शैंब्या तथा पुत्र का नाम रोहिताश्व था। इनके सत्य की परीव्हा के लिए विश्वामित्र ने इन्हें बड़ा कथ्ट दिया। श्रन्त में राजा सफल हुए।

रामायण काल —

इंद्रजीत---इंद्र को जीतने से मेघनाद को इंद्रजीत कहते हैं।

कुशध्वज-जनक के माई।

चंद्रकेतु-लच्मण के पुत्र।

द्धिवल-राम की सेना का एक बंदर।

दूतराम-अंगद ।

धर्मध्वज-एक जनकवंशी राजा का नाम।

बालि--ग्रंगद कां पिता।

मिथिलेश--जनक।

रामसखा--सुग्रीव ।

रिच्चेश्वर - जामवंत ।

लवकुश-सीता-राम के पुत्र।

सुखेन--एक वैद्य जिन्होंने लद्दमण के लिए संजीवनी बूटी मंगवाई थी ।

सुमंत--दशरथ के सचिव।

हरिनाथ, हरीश, हरिराज-समीव।

महाभारत काल-

अभिमन्यु - अर्जुन का पुत्र । उसने चक्रव्यृह् का विच्छेदन किया था । छल से जयद्रथ ने उस वीर बालक का वध्कर डाला ।

**उपसेन**—कंस के पिता।

छत्तरा कुमार-परीचित ।

कर्ण — कुन्ती के पुत्र कर्ण । यह वाण विद्या में निपुण थे । दुर्योधन ने अपनी श्रोर मिलाने के लिए इन्हें ग्रंग देश का राजा बना दिया । उसकी श्रोर से महाभारत में इन्होंने घोर संग्राम किया । कर्ण का दान प्रिवह है ।

कुंतीश - कुंती के स्वामी पांडु।

कुष्णा-दौपदी ।

गंधारी-द्योंघन की मां।

चंद्रभान-कृष्ण स्थभामा के पुत्र !

चंद्रहास—केरल का राजा, सुधार्मिक का पुत्र, मूल नत्तृत्र में पैदा हुन्ना। इसके बायें पैर में छै श्रंगुलियाँ थीं। इसके बाप को शत्रुत्रों ने मार डाला। यह दीन श्रोर ग्रानाथ होकर इधर-उधर मारा-मारा फिरा। श्रत्यंत प्रयत्न तथा प्रयास के बाद फिर श्रपना राज पा लिया। इष्ण श्रोर श्राज्ञीन श्रश्यमेष का घोड़ा लेकर जब दित्तिण श्राये तो इसने उनसे मित्रता कर ली।

चित्रांगद् -राजा शांतनु श्रीर स्त्यवती के पुत्र ।

जनमेजय-राजा परीचित के पुत्र थे।

दुश्शासन—दुर्योधन का ख्रत्याचारी भाई । इसने भरी सभा में दौपदी का चीर हरखा किया था ।

देनव्रत-भीष्म, अपने पिता शांतनु की इच्छापूर्ति के लिए आजन्म ब्रह्मचारी रहने का भीषण व्रत घारण किया इसलिये इनको भीष्म भी कहते हैं।

द्रोपद--द्रोपदी के पिता।

धनंजय — त्रज्ञ न — धर्वाञ्जनपदाञ्जिल्बा वित्तमादाय केवलं, मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेना हुर्मा धनंजय ।

धर्मराज-युधिष्ठिर।

धृष्टद्युन्न-द्रोपदी के भाई, इन्होंने द्रोगाचार्य का सिर काट लिया था।

घोकल-श्रुव कर्ण का अपभ्रंश।

नकुल — नकुल सहदेव माद्री के पुत्र तथा अर्जु न के माई थे। यह अर्व-विद्या में बड़े चतुर थे।

परीचित—अर्जु न के पौत्र।

वभ्रुवाहन--- श्रर्जुन का पुत्र जो चित्रांगदा से उत्पन्न हुन्ना था। रूक्म---रिक्मणी का भाई। रेवत — बलराम के ससुर का नाम ।
विचिन्नवीर्य — शांतनु के पुत्र ।
शिशुपाल — चेदि का राजा जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था।
श्रासेन — कृष्ण के पितामह।

सकुन-(शकुनि) दुर्योधन का मामा जो चूतविद्या में बड़ा निपुण तथा दुष्ट स्वभाव काथा।

सखालाल—ग्रजु<sup>°</sup>न ।

सुफलक (श्वफल्क)—ग्रक्र के पिता— सुयोधन—दुर्योधन । आधुनिक काल—

अकबर—(सन् १५५६-१६०५) मुगल-समार् प्रकवर महान् हुमार्ग् का पुत्र था। यह चतुर शासक, प्रवीस प्रबंधक, उदार, गुर्ग-माही तथा नीतिकुशल था। इसने हिन्दुओं के साथ सदयता तथा सहदयता का व्यवहार कर उन्हें मिलाने की सफल चेप्टा की। रागा प्रताप के अतिरिक्त अन्य सभी राजपूत अकबर के ग्राधीन हो गये। इसके दरवार के सप्तरतन प्रसिद्ध हैं।

श्रजयपाल-ग्रजमेर के एक चौहान राजा का नाम।

पालन पो . वा ग्रोर राजगदी पर विठाया । श्रीरंगनेव ने इनको अपने श्रधीन करने के लिए कई ग्राकमण किये किन्धु वह अपने उदेश्य में सफल न हुआ।

असंगपाल —दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज के नाना थे, इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली और अजमेर पृथ्वीराज के अधिकार में आ गये।

श्रमह (श्रम्रसिंह)—यह राजा जसवंति है के वड़े भाई वे जिनको उनके पिता राजा गक्ष-सिंह ने मारवाड़ से निकाल दिया था। शाहजहाँ ने इनको श्रपना दरवारी बनाया श्रोर नागौर की जागीर दी। यह बड़े वीर, स्वामिमानी तथा उद्धत स्वभाव के वे। एक वार वहुत दिन दरबार से श्रमुपिश्यत रहे। मृगया से लौटने पर बादशाह ने कोई कड़ शब्द कहा श्रोर धन दण्ड देने की धमकी दी। श्रम्रसिंह ने उत्तेजित हो बक्धी सलावत खाँ को बादशाह के सामने ही मारकर गिरा दिया श्रीर शाहजहाँ पर भी प्रहार किया किन्तु वह खाली गया। बादशाह ने श्रम्दर भागकर श्रपनी जान बचाई। वीर राठौर ने कई दरबारियों की जान ली। श्रांत में वह भी मारा गया। श्रागरे के किले में श्रम्रसिंह राठौर का फाटक श्रम भी प्रसिद्ध है।

श्रामी संब - यह कलकरों का प्राहुकार जगत सेट के गंवा का था। इसने नवाब पिराजुदौला के विरुद्ध क्लाइय द्वारा वित्त पश्चेत्र में भाग किया। उसने भएक हो कि यदि ३० लाख भाग में वित्रे जायेंगे तो प्राग मेद नवाब से पह हूंगा। क्याइय ने एक जाली कागद दिखलाकर उसको शांत किया, खंत में ध्रमी बंद को कुछ न मिला तो यह पागल हो गया।

अशोक—समार् अशोकवर्षन महान् भारतार्य के प्रसिद्ध कामको में गिने जाते हैं। कर्लिंग सुद्ध से पहले कृत तथा निर्देश स्थानिक से, इसके पश्चात अचातक ही इनके जीवन में परिवर्तन हो गया और वे रक्तमत से पृष्ठा करने लगे। अन्त में बीध-धर्म के अहिसा रूप को स्वीकार कर लिया। बीद-वर्म के प्रचार के लिए इन्होंने स्थान-स्थान पर तीद्धधर्म की शिद्धाएँ संभी तथा शिलाओं पर खुरवाई। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को बीद्यबर्ग के प्रचार्य लड्डा मैजा। श्रहिल्याबाई —इंदोर के महागज मल्हारराव हुल कर की स्त्री थीं । यह बहुत धर्मात्मा तथा उदार चित्र थी। रे

इंद्रजीत—श्रोतछा-नरेश के भाई को वड़े दानी थे। र करमचंद—टानी कर्मचंद। 3

कुम्स (कुम्मा)—१४१६ में गद्दी पर बैठा । मेवाइ के राना लाखा के पुत्र, कुम्मा बड़े बीर योद्धा थे। इन्होंने मालवा के महम्द खिलाजी को युद्ध में परास्त किया ग्रीर चित्तीड़ में एक विजय-स्तम्म इसके स्मारक में बनयाया। इन्होंने मेवाड़ की रज्ञा के लिए चौरासी तुर्गों में से ३२ तुर्ग बनवाये ग्रीर ग्रमेक बीरोचित कार्य किये। यह किय मी ये। प्रसिद्ध मीराबाई इनकी स्त्री थीं। यह १४१६ में गद्दी पर बैठे।

कुमारपाल — (११४३-११७३) यह गुजरात का एक न्यायनिष्ठ कुराल तथा सर्वेषिय राजा हुन्ना है जिसने सोमनाथ के मन्दिर का पुनरुद्धार किया। जैन किन हेमचंद इसके पुरोहित थे। खडगासिंह — महाराज रण्जीतसिंह का पुत्र जो उनकी मृत्यु के बाद गही पर बैठा।

खुरेम—(शाहजहाँ) (१६२७-१६६६) मुगल सम्राट् शाहजहाँ के बचपन का नाम, इसके शासन-काल में कला-कांशल की द्राधिक उन्नति हुई थी। दीवान द्याम, दीवान खास, दिल्ली के किले में दो अनुपन राजपासाद बनवाये। संवार की विचित्र वस्तुओं में इसके निर्माण किये हुए ताजमहल की गणना की जाती है। विख्यात मयूर सिंहासन इसी विज्ञास व्यसनी सम्राट् ने बनवाया था। श्रांतिम बीस वर्ष इसने श्राने पुत्र ख्रोरङ्गजेन के कारागार में व्यतीत किये।

गोरा—प्रसिद्ध वीर राजपूत जिसने चित्तोड़ की रानी पश्चिनी की रह्मा के लिए अपनी जान विसर्जन की ।

चंद्रगुप्त—महानंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा हुए जिन्होंने अपनी वीरता तथा कुशकता से अपने राज्य में बृद्धि की। यूनान के प्रसिद्ध सेनापित खिल्यूक्स को परास्त कर उसकी कन्या से ब्याह किया। कौटिल्य शास्त्र के प्रणेता प्रसिद्ध चाण्क्य इनके गुरु थे।

<sup>े</sup> भारती को देखा नहीं, कैसा है रामा का रूप केवल कथाओं में ही सुने चले आते हैं। सीताजी का शील सत्य, बैभव शची का कहीं किसी ने लखा ही नहीं ब्रन्य ही बताते हैं। 'दीन' दमयन्ती की सहनशीवता की कथा क्री है कि सबी कीन जाने किब गाते हैं। इंदुप्र-वासिनी प्रकाशनी मल्हार वंश भातु श्रीश्रहिल्या में सभी के गुण पाते हैं। (ला० भगवानदीन)

<sup>े</sup> वे तुरंग सेत रंग संग एक, ये अनेक,
हैं सुरंग अंगरंग पे कुरंग-सीत से।
ये निसंक-श्रंक-यज्ञ, वे ससंक केसौदास,
ये कलंक-रंक, वे कलंक ही कजीत से।
वे पिथे सुधाहि ये सुवा-निधीस के रसैजू,
साँच हू सुनीत ये पुनीत, वे पुनीत से।
दिंह ये दिये विना बिना दिये न देहि वे,
हुए न हैं न होंहिंगे न इंद्र इंद्रजीत से।

<sup>--</sup> केशवदास । अ श्री जाने मेरे तुम कान्द्र हो करमचंद तेरे जाने तेरों मैं तो बादुरो सुदामा हूँ ।

चंपत—(चंपतशय) श्रोरछा के राजा जनसाल के पिता। चित्त —एक पिंडारी सरदार।

जगमल — राणा उदयसिंह के बाद जगमल उदयपुर के सिंहासन पर बैठा । किन्तु अन्य सामंतों ने इसको गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को उसी स्थान पर विठलाया ।

जयचंद--कन्नोज का राजा, पृथ्वीराज का प्रतिहंदी। इसकी कन्या संयोगिता का हरण पृथ्वी राज ने किया था।

जयमल—चित्तौड़ का एक बीर सरदार जो चित्तौड़ की रक्ता करते हुए, श्रकबर के द्वारा मारा गया।

जय सिंह --१--राना जय सिंह (१६८०-६८)--इसनै ग्रीरंगजेव के साथ संधि कर ली।

२—िमर्जा राजा जय सिंह (१६२५ ६७)—ग्रीरंगजेब ने इसको ६००० का मनस्वदार वनाया । शिवाजी को दिल्ली जाने में इसी का प्रयत्न था ग्रीर इसी के पड्यंत्र से शिवाजी वहाँ से सुक्ष हुए । ग्रीरंगजेब ने इसके पुत्र को लालच देकर मरवा डाला तब से ग्रंवर की ग्रवनित ग्रारम्भ हुई ।

३—सवाई जयसिंह —(१६६३-१७४३)—इसने दिल्ला की लड़ाइयों में वड़ी वीरता दिल्लाई। मारवाड़ के राजा ने इससे संधि की। इसने जयपुर की नींव डाली श्रीर कई स्थानों पर वेशशालाएँ बनवाई। यह ज्योतिष का बड़ा पंडित था।

जसवन्त सिंह—(१६३८-७०) चतुर तथा वीर शासक थ और गजेब की अध्यक्ता में इन्होंने कई लड़ाई लड़ी। युवराज दारा ने इनको मालवा का अधिपति बना दिया। शाहजहाँ के पुत्रों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। इस लड़ाई में जसवंत सिंह ने विशेष भाग लिया, और गजेब ने भयभीत होकर उनको कायुल के अफगानी विद्रोहियों को दवान के लिए भेज दिया जहाँ ने मारे गये।

जहांगीर—(१५०५-१६२७) भारत का न्यायप्रिय गुगल सम्राट्था। राज का समस्त कार्य इसकी बहिमती रानी नूरवहाँ किया करती थी।

ज हॉदर—बहाँदारशाह का राज्याभिषेक १० ग्राप्रैल १७१२ को लाहौर में हुन्या १७१२ में विद्रोहियों के हाथ मारा गया। देहली में हुमायूँ के मकबरे के पास गाड़ दिया गया।

जालिम सिंह — कोटा के राव राना जालिम सिंह यहे नीतिकुशल तथा चतुर शासक थे। उन्होंने ग्रापनी राज की मराठा श्रीर पठानों से बचाया। सन् १८१७ ई॰ में उन्होंने ग्रापरेजों से संधि कर ली।

जुमार (<युद्ध) सिंह—श्रोरछा के राजा नीरिलंह देव बुंदेला के पुत्र थे।

जाधन—(१) जोधाबाई—बीकानेर के रायसिंह की पुत्री जहाँगीर को ब्याही गई थी जिससे शाहजहाँ पैदा हुन्ना। इसकी कवर व्यागरे के पास सिकंदरे में है। (२) जोधा (१४४४-८८) इसने जोत्पर की नींव शाही और मंदीर के स्थान में इसी को श्रापनी राजधानी बनाया।

नीषु --विश्व के सना हैदर प्रजोक्ता पुत्र था। टोडरमज---वास्त्रर का बुदिवाल व्यर्थनित ।

दिलीय--वहाराज रमुजीत निह का पुत्र । (२) रन् के पिता, दशरथ के पूर्वज ।

दिलसुख — राजा दिलसुख राय एटा जिला के साथारण व्यक्ति थे जो गदर में श्रॅगरेजों की सहायला करने के कारण राजा बना दिये गये।

<sup>े</sup>दान सांस तरराज अरु सान, मांस कुरराज। नृप जसवंत तो सम कहत, ते कवि निपट निकाज॥ (कविराजा सुरारिदान)

ध्यान सिंह---रणजीत सिंह का मंत्री।

संद बुकारे— यह इंगाली बाह गांथे जिन्होंने हेश्टिंग्स पर अभियोग चलाया था । हेस्टिंग्स ने इनको जालमाकी का टोप लगाकर पाँची दिलवा दी ।

नव निहार सिंह—महाराज पृथ्वीराज का सुयोग्य पौत्र जो किले के फाटक गिरने से मर गया।

नवरंग (श्रोरंगजेव)—(१६५६-१७०७) एक मुगल वादशाह जो अपने धर्म का वड़ा कहर था। यह हिन्दुश्रों से हुव्यंवहार करता था। मुगल राज का पतन इसकी मृत्यु के वाद श्रारम्भ हुआ।

नवरत-- विक्रमादित्य के सभा के ये नव रत्न हैं:---

धन्दांतरि, स्वपण्क, अमरसिंह, रांकु, वैताल, वटकपैर, कालिदास, वराह मिहिर, वररुचि । परमाल— यह महोवा के राजा थे जिनके यहाँ आहरा उदल रहते थे।

पिरधीराज (पृथ्वीराज; — यह अंतिम दिल्ली के हिन्दू राजा थे। इन्होंने मुहम्मद गोर्ग को कई बार हराया। इनके दरवार में चंद्र वरदाई नाम का एक किव था जिसने इनका पूरा जीवन-चरित अपने रासो में लिखा है।

पुष्पित्र—ई॰ पू॰ दूसरी शताब्दी में यह मगध का गजा था इसका राज्य नर्वदा तक फेला हु आ था। इसने बिदेशी यवन राजा मिनेंडर को जीतकर अपना राज्य बढ़ाया। इस शुंगवंशी राजा ने दो अश्वमेध यश भी किये।

प्रियदर्शी---महाराजा हाशोक की उपाधि।

बहादुर (बहादुर शाह)—श्रांतिम मुगल वादशाह जिसने गदर में भाग लिया था इसलिए श्रॅगरेजों ने कैद कर रंग्न भेज दिया। इसका उपनाम जफर था। इसका श्रांतिम यह शेर प्रसिद्ध है:—

दम दमें में दम नहीं है, खैर माँगी जान की।

वस जफर श्रव हो चुकी, शमशेर हिन्दुस्तान की।

इन पंक्तियों से कैशी विवशता उपकती है।

वाजवहादुर—मालवा का शासक था। इसकी रानी रूपमती ग्रत्यंत सुंदर थी। वाजवहादुर श्रीर रूपमती की प्रेमकथा प्रसिद्ध है।

बाजी-वाजीराव पेरावा जो विटूर में रहता था।

चाद्त-एक वीर वालक, उसने पद्मिनी को बचाने में बड़ी वीरता दिखलाई।

षीरवल-यह श्रकवर के ७ रत्नों में गिने जाते हैं, इनकी बुद्धि विलक्ष्ण थी। इनके बुटकुले प्रसिद्ध हैं।

बीरम—(वैरम खाँ) श्रकबर के संरक्षक, हिन्दी के किन ग्रीम लानलाना के पिता थे। भग्या—-शामासाह --िनौक के दानवीर भामाशाह जिन्होंने समस्त कीप महाराणा प्रताप को समर्पण कर दिया था।

भावसिंह—मितराम ने इस राजा की दानशीलता का परिचय दिया है। भोज—भारा नगरी के राजा जिनके समय में संस्कृत का ऋषिक प्रचार हुआ।

<sup>े</sup> दिन दिन दोन्हें दूनी संपति बढ़ित जाति ऐसी याकों कह कमला को बर वर है। हेस हम हायी हीरा वकिस अनुप जिसि, सूपन को करत सिखारिन को घर है। कहै सितरान और जाचक जहान सब एक दानि सञ्जुसाख नंदन को कर है। राव भावसिंह जू के दानि की बढ़ाई देखि, कहा कामधेतु है कछू न सुरतर है।

मकरंद--ग्राल्ह खंड का एक राजा।

मल्हर राव (हुलकर)--इन्दौर का मगठा शासक।

महानंद--मगध के राजा इनकी मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त शासक हुन्ना।

मान—(राजा मानिस्ह) ग्राकबर के विश्वसनीय दरबारी, जोधपुर के महाराजा भारमल के पीत्र थे।

मालचंद्र—यह नाम जोधपुर के राजा मालदेव के नाम पर रखा गया प्रतीत होता है। मालदेव ने बड़ी वीरता से शेरशाह का सामना किया, किन्तु शेरशाह के पड्यंत्र के कारण उनके श्रीर सामंतों के बीच श्रविश्वास हो गया। यह शिवाना के दुर्ग को भाग गये।

रणजीत (सिंह)-- पंजाब के सिक्ख राजा जिन्होंने काश्मीर जीतकर ख्रपने राज में मिला लिया था।

रतनसिंह-चित्तौड़ की रानी पश्चिनी के पति।

राजिसिंह—१६५२-८०, इस शूरवीर राना ने श्रौरंगजेव से लड़ाई छेड़ दी श्रौर रूपनगर में शाही फीजों को काटकर बहाँ की राजकुमारी से शादी कर ली। उसने कई बार शाही सेना पर विजय प्राप्त की।

रामराय-एक पेशवा का नाम।

रामसिंह—यह जोधपुर की गद्दी पर बैठते ही ग्रह युद्ध में लिप्त हो गये और श्रंत में हारकर राजसिंहासन छोड़कर भाग गये।

रायसिंह-वीकानेर का राजा था।

विक्रमादित्य—उज्जेन के न्यायप्रिय तथा दानी महाराज जिनकी सभा के नवरत्न प्रसिद्ध हैं। सिंहासन बत्तीसी श्रोर वैताल पञ्चीसी में इनकी वीरता, निपुर्यता, उदारता, साहसादि श्रानेक गुर्यों का वर्यान है। इन्होंने मालवा से शकों को निकाल दिया था, तभी से विक्रम संवत् प्रचलित हुआ। विक्रमादित्य दान, कृत्य तथा साधना में श्राहितीय थे। विक्रमादित्य दान, कृत्य तथा साधना में श्राहितीय थे। विक्रमादित्य दान, कृत्य तथा साधना में श्राहितीय थे।

विशाल—वीसलदेव या विग्रहराज बारहवीं शताब्दी के मध्य में श्रजमेर श्रीर दिल्ली का राजा हुआ । स्वयं किव था धौर कवियों का मान करता था।

वीर वृषल-वृषल चंद्रगुप्त का नाम है (देखिए चंद्रगुप्त)।

शक्तिसिंह महाराणा प्रताप का अनुज।

शालिवाहन-शक जाति का एक प्रसिद्ध राजा जिसने शक संवत् चलाया।

संगामसिंह (रागा सांगा) - यह बड़े बीर वे । युद्ध करते-करते इनके शरीर में ८४ घाव हो गये थे । खहुआ के बुद्ध (१५९६) में वायर ते युद्ध करते गारे गये ।

समुद्र (मनुद्र दुन्त)—चुन्त राजनंत्रीय एक वहें धार प्रतापी राजा ।

सहोत--थलीम-- अहींगीर ।

सुजान—भरतपुर के वहाराज वहनिष्टि के पुत्र तुनागरिंह उपनाम सूरजमत बड़े पराक्रमी, वीर बोदा थे। इसके पुत्र जवाहगरिंह में । इस जाट राजाओं में कई बार दिल्ली की लुझा।

स्कंड्गुप्त -(१५०-४६०) गुप्त वंश के प्रशिद्व पराक्रमी रामान्।

हर्भार--चित्रीय के राखा कृम का उत्तराधिकारी था। यह अक्षत वीर तथा पराक्रमी था। इसका हट प्रसिद्ध है। 'तिस्थि। तेल इंग्योर हठ चंद्रेश तूची बार।'

े यन्द्वतस् यज्ञकेतापि यद्तं यक्षः केनचित् । यन्द्वाधितमसाध्यं च विक्रमार्केण सूसुमा॥ हुर्प वर्धन- भारत्यर्प वा एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। इसने पंजाब, कन्नीज, गौड, मिशिला, टर्शना शादि हैएए को जीतकर वतीज को अपनी गजधानी बनाया। इसकी सभा के वाग् कवि ने हर्प चरित्र लिखा। चीन का प्रसिद्ध याची हुँ नेरांग इसी के समय भारतवर्ष में आया था।

हिन्सतबहादुर—यह वाँदा के शास्त्र है। इनका श्रमली नाम गुमाई अनुपगिरि था। महा-कवि पत्राक्षर ने इतकी अभीसा में 'हिम्मत नहाद्य विरदावली" नामक पृस्तक की रचना की है।

हुलवार-पन्दोर के मरहटा राजा हुलकर नाम से परिद्ध हैं। वेदेशिक-

अफलानून—(Plato) यूनान का एक प्रसिद्ध दार्णनिक, यह सुकरात का शिष्य था। विचापर - नादिखाह मुगगान के गड़िये का लड़का था जो अपने पराक्रम से ईरान का राजा हो गया। महमूद के शासन काल में कन् १७३६ में आक्रमण किया और दिल्ली को लड़कर नफ्तताऊम के काथ बहुत सा पाल ले गया।

रातसम्---हैशन का अभिन्न कीर मोद्दा ।

स्कारान-प्रशिद्ध वेद्य ।

क्षिकंत्र-मृतान का वादशाह जिस्ने भारत पर क्राक्रमण किया था।

सुतीसाल-यह दिया या एक बादशाह जो पैगम्यर माना जाता है।

कोहराय-रुखम का पुत्र, जो अज्ञान के कारण अपने पिता के हाथों से मारा गया।

हातिस — यमन के गजा तई का पुत्र को यहा परीपकारी, मार्गिक तथा सत्यवादी था। इसने अपनी विभिन्न इति से सात गृह पहिलियों को सल किया। इसकी कहानियाँ राजा विकमादित्य की वैतालपनी का सारण दिलाती हैं। इसका समस्त जीवन दूसरों की मलाई करने में व्यतीत हुआ। यह हातिमता है के नाम से अधिद्व है।

ग-गोए। शब्द-

- (१) वर्गात्मक--राय, सिंह।
- (२) शादरस्वक-न्रा
- (१) मिहित परक श्रानंद, इंद्र, किशोर, कुमार, कृष्ण, चंद, दत्त, दास, दीन, देव, नंदन, नाथ, नारायण, पति, पाल, मकारा, प्रताप, प्रसाद, नहादुर, मिण्, गल, मोहन, राज, राम, लाल, चंद्रा, विद्यारी, वीर, रारण, रहाय, ध्वस्प।

### ३—विशेष नामी की ब्याख्या देखिए मृत शब्दों की निरुक्ति

### 8—समीक्षरा

देश काल के बिचार से इतिहास का चोत्र श्रात्यंत विस्तृत है। यैशायिक काल से लेकर श्राज सम के प्रतिक देशों के कालता होरे लाकारण की वयात्रामामा के भागारणमान सामकों के सहशा समक्ष रहे हैं। अपूर्व काल को कि उद्वित्यों, कहा अवन्यात्रामां तथा अपूष्टत सुनों को होतर पूर्वकार्यात्र महापूष्ट्य हमारे करूत उपिका को है। यह साधव की विद्वार्थित एक अपूर्व संस्था है स्थानिक महापूष्ट्य किसी के किसी कुल का प्रयोग है। इसों वोशामिक काल के सूर्य तथा संदर्धित सामार्थी के प्रतिवित्र श्रीमानिक की चो अपूर्व अश्वारत अर्था के कारण प्रतिद्वित्या चुके हैं।

रामायण के सामादि तथा पहासारत के बौरव पांडवादि अमेगा पात्र डांट गोगर हो रहे हैं। भारतात के अर्थान्यान काल में राजपूर्वाना सभा का विशेष स्थान है। राजध्यान के मैवाइ तथा भारवाइ के कुल कई फारणों से ग्रन्छी ख्याति ग्राप्त कर चुके हैं। मगव में कई गज-वंगों ने जन्म लिया तथा करणा राज्य विनार करते-करने उत्तर्ग भारत के खामी बन गये, सबसे प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ग्राता है जिसने यूनानियों को परास्त किया, मैगध्यनीज के नृतांत तथा कोटिल्य (चाण्क्य) ग्रथंशास्त्र मौर्यकालीन देश का सम्यक् विवरण देते हैं। इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध राजा महाराज ग्रशोक हैं जिसने किलंग को जीतकर ग्रापने राज्य में मिला लिया किना उसका सबसे श्लाधनीय कार्य यह है कि उसने वाद्ध-धर्म के सदाचार सम्बंधी उपदेशों को खूपों, शिलाग्रों पर यश्र-तन्न उत्कीर्ण करा दिया। उसके शासन काल को भारत का स्वर्ण-ग्रुग कह सकते हैं। गुप्त-वंश ने भी कई शिक्षशायो राजा उत्पन किये जो ग्रथनो विजय, राज्य वृद्धि तथा कला-कीशण के लिए विख्यात हैं। देश में साहित्य, शिला तथा शिल्प की उन्नति हुई तथा मनुष्य मुख एवं शांति से जीवन व्यतीत करते थे। इनका ग्रातंक इर-दर तक छाया हुन्ना था।

गुष्त वंश के पश्चात् महाराज हर्पवर्धन का नाम उस्कर्ष पर पहुँचता है। हर्प के धमय में राज्य तथा मुख शांति की श्रामिवृद्धि हुई। वह कवियों को प्रोत्साहन देता श्रीर ग्वयं भी कविता करता था। कादभवरी-प्रशेता वाण इसी की सभा में रहता था। चीनी यात्री हैनसांग ने देश की समृद्धि का सुंदर चित्रण किया है।

मुस्लिम काल के हिन्दू राजाओं का कार्य अत्यंत कठिन हो गया था। अनेक हिंदू राजा विज्ञातीय सम्यता तथा संस्कृति के प्रवाह को रोकने में लगे रहते थे। ऐसे व्यक्तियों में पृथ्वीराज, (सुहेलदेव) छत्रसापाल, जुक्तार्रसंह आदि थे। पंजाब के महाराजा रण्जीतिर्सिंह ने काश्मीर को जीतकर अफगानों पर अपना सिक्का बैठा दिया। उस ओर से आनेवाले विजातीय आक्रमणों का द्वारवंद हो गया। बीरबल अपनी वाक्पद्वता तथा राजा मोज गुण भाहकता के लिए प्रसिद्ध हैं। मोज के समय में धर घर संस्कृत विद्या का प्रचार था। गुगल सम्राटों में अक्वर, सनीम (जहागीर), खुर्य (शाहजहाँ), नौरंग (औरंगजेव), वहादुरशाह ऐसे सरल नामों को ही अपनाया गया है।

संख्या के अनुसार आधिक काल में सबसे अधिक नाम है, यह उचित हो है क्येंकि वर्तमान प्रत्यन्त होने से अधिक प्रभावशाली होता है। महाभारत में लालों वीरो ने भाग लिया, उनमें से इतने नामों का प्रचलित रहना कोई आध्यें की बात नहीं है। युद्ध का मूल हेत दुर्योयन तीनों रूपों में विद्यमान है। युद्धित उसको सदेव युपोधन कहते थे, आगीण एमे सुप्तांपण के नाम से पुकारते हैं। इस युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम कर्ण है जो तत्सम तथा तत्व पर नाम में प्रचलित है। रामायण काल परोद्ध होते हुए भी रामायणहि अधीं से आवर्तन होता रहता है। अत्यय वह स्मृतिनेत्रों से कभी तिगेहिए नहीं होता। महाराख जनक इसके विशेष प्रतिनिधि हैं। पीराणिक काल मबसे पुरूपता होते हुए भी अनेक नाम है रहा है। सबसे धिय नाम के दोनों रूप हरिश्रंद्ध तथा हारेन्द्र प्राप्त हैं। तेस तथा जान का स्वतिक ।ण कर दिनी आधार के बिना विदेश में मान्यता पाना असम्भव ही होता है, इस हिंगे ने विदेशी नान दाने ही अजप है। त्या उसका क्रिक्त क्था कात हिंगे हमान के तथा कात का स्वतिक ।ण कर दिनी आधार के बिना विदेश में मान्यता पाना असम्भव ही होता है, इस हाथ ने विदेशी नान दाने ही अजप है। तु बड़ा अफलातून है, व्यहम की दवा लुक्तमान के रास भी नहीं हैं में, 'वह पान हिंगेना है,' तु बचा रूपता है, आदि वाक्य देहातों से आब भी सुनाई देते हैं।

यो तो ऐतिहासिक नामों की संस्था गर्मनातीत है, किन्तु यहाँ पर वहीं नाम सम्मिलित किये गये हैं जिनका इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व है, जिनके कार्य एवं कृतियों से जनता का कल्यास हुआ है।

# सामाजिक प्रवृति

- (१) संस्थाएँ
- (२) शिष्ट प्रयोग
- (३) आजीविका दृत्ति
- (४) स्मारक
- (५) भोग-पदार्थ
- (६) कलात्मक नाम
- (७) समाज सुधार

# सत्रहवाँ प्रकरण

# सामाजिक प्रवृत्ति

१--गणना

क-क्रिक गण्ना

१--नामों की संख्या--१३२०

२—मूल शब्दों की संख्य—1७०४ ३—गौण शब्दों की संख्या—७७

ख-रचनात्मक गणना-

| नाम अवृत्ति- ए                         | कपदी नाम   | द्विपदी नाम वि | त्रेपदी नाम च | बुषदी नाम | पेचपर्द | 1            |
|----------------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------|---------|--------------|
| संस्थाएँ-वर्ण तथा जाति                 | २२         | ४२             | 8             |           | न       | ाम योग<br>६८ |
| कुल तथा वंश                            | 8          | =              | २             | १         |         | १२           |
| प्रथा तथा संस्कार                      | Ŗ          | 8              | 8             |           |         | 3            |
| उत्सव मेला                             |            | 3              |               |           |         | 3            |
| शिष्ट प्रयोग—अभिवादन                   |            | २०             | रम            | 80        | 8       | ત્રદ         |
| श्राशीवीद तथा बधाई                     | <b>?</b> o | <b>ত</b>       | २३            | ę         |         | १०५          |
| शि <sup>ह</sup> ट सम्बोधन              | ₹          | ४२             | 28            | ٧         |         | <b>ब्</b> २  |
| श्राजीविकाषृत्ति—बुद्धिजीवी, व्यवसार्य | ì          |                |               |           |         |              |
| तथा श्रमजीवी                           | १२         | 28             | ሄ             |           |         | ४७           |
| राजकर्मचारी                            | २३         | દ્યપ્          | 2             |           |         | १3           |
| स्मारक—देश                             | १५         | ६३             | ą             |           |         | 5            |
| काल                                    | 48         | १०२            | ११            | २         |         | 608          |
| भोग पदार्थ-फल मेवा                     | 8          | २१             | १             |           |         | २६           |
| मिठाई स्रादि खाद्य पदार्थ              | २१         | ३२             | 8             | •         |         | 48           |
| <b>স্থী</b> বঘ                         | O          | 28             | 8             |           |         | 38           |
| द्रव्य निशेष                           | ₹          | 8              | Ę             | 1         |         | . 88         |
| कलात्मक—वस्त्र                         | ¥,         | 50             | ₹ .           | 4         | 1 ,     | ₹७           |
| (अ) उपयोगी कला-सनाभृषण                 | ६६         | 038            | =             | *         | 1       | र्६⊏         |
| प्रसाधन साथन (भूक)                     | १३         | ४६             | 8             |           |         | ६३           |
| श्रासुघ                                | , દ્       | . የሂ           | 8             |           |         | २२           |
| वास्यंत्र                              | १६         | २७             |               | , ,       |         | 8₹           |
| (श्रा) ललित कला — वास्तु कला           | 8          | 8              |               | , ,       |         | પૂ           |
| तच्या कला                              | २          | K              | ę             |           |         | ঙ            |
| चित्र कला                              | 8          | 4              | 8             | •         |         | ₹ 0          |
| संगीतकला—रागरागिनी                     | ₹₹         | <b>6</b> .     | 8             |           |         | १८५          |
| समाज सुधार—ग्रङ्त                      |            | ₹'-            | 8             |           |         | R            |
| गो रद्धा                               |            |                | १             |           | ٠.      | 8            |
| য়ুদ্ধি                                | १          | ધ્             |               |           |         | Ę            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 308        | 508            | १२५           | १६        | ₹.      | 1230         |

## (१) संस्थाएँ

२—विश्लेषणः :--

क-मृत्त शब्द :-

चर्ण तथा जाति—ग्रॅगरेज, ग्रॅगरेजी, ग्रार्य, ग्रोगवाल, खन्ना, खन्नू, गुप्तू, गूजर, गूजरा, गोपी, गोरावा, घोसी, चमरू, चावे, जतु, जह , डोमन, डोमर, डोमा, तलही, तेलू, थवई, हिजराज, धूसर, नरदेव, पडा, फिरंगी, बंगाली, बुंदेला, गेस, बैंबी, भीला, सुन्सू, भूदेव, भूसुर, भोटी, मल, मलई, मलई, मलई, मायुर, माली, मानाली, मुकरजी, सुद्ई, मोदी, राजर्ग, लखरू, लोदी, लोहारी, हिन्दू।

टि०-विकृत शब्दों के शुद्ध रूप कोष्ठक में दिये जाते हैं :-

खबू (खन्ना); गुप्न (गुप्त); गुजरा (गूजर); चमरू (चमार); जद्दू (जदु); डोमन, डोमर, डोमा (डोम); तेलही, तेलू, (तेली); फिरंगी (फोक Frank): बैसी (वैश्य या वैस); सुम्सू (गूसर); मल, मलई, मल्ला (मल्ल); सुदई (मोदी)।

ख-मृत शब्दों की निकक्ति:-

श्रॅगरेज, श्रॅगरेजी-इंगलिस्तान के रहने वाले।

श्रोसवाल--वैश्यो की एक उपशाखा।

खन्ना- खत्रियों की एक उपजाति।

गुप्तू-वैश्यों के नाम के साथ गुप्त राज्द का प्रयोग होता हैं।

गूजर—चत्रियो की एक शाला। (गुर्जर)

गोपी-ग्वाला की स्त्री ।

गोरखा--नैपाल के ग्रांतर्गत एक प्रदेश तथा उसके निवासी।

घोसी-ग्वाला, अहीर।

चमरु-चमार।

चौबे—चतुर्वेदी बाह्यरा ।

अदु-जदुवंशी (यदुवंशी) थ्रथवा जादव ।

डोमन--भारतवर्ष की एक ग्रम्पृश्य नीच जाति जो मुद्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने ग्रीर चिता जलाने का काम करती है। इस जाति के लोग बाँस की टोकरियाँ बनाकर वेचते हैं।

हिजराज—नाहाण्।

धूसर - विनयों की एक जाति, जो अब भागव बाह्यण के नाम से प्रसिद्ध है।

नरदेव--ब्राह्मश

पंडा-किसी तीर्थ या मंदिर का पुजारी।

फिरंगी--फांस देश का रहनेवाला।

युंदेला — बुंदेलखंड निवासी एक राजपूत जाति।

चैस—ब्िंचो की एक प्रसिद्ध शाला जो वैसवाड़ा में रहती है।

भील-कोल, भील, संयाल ग्रादि भारत की जंगली जातियाँ हैं।

भुस्सू , भूदेव-हिन्दुश्रों के चार वर्णों में से प्रथम वर्ण-ब्राह्मण ।

भोटी-भ्टान देश का रहनेवाला मोटिया।

मल, मलई, मल्ल—एक प्राचीन जाति का नाम जो कुस्ती लड़ने में बड़ी कुशल थी। माधुर—(१) मधुरानिवासी चौबे बाह्मण (२) कायस्थ तथा वैश्यों की एक शाखा। माली- पृल वेचनेवाली जाति-विशेष जो बगीचों में पेड़-पौधे लगाने और उन्हें सीचने का काम करती है।

मावली-महाराष्ट्र की एक पहाड़ी बीर जाति जो शिवाजी वी सेना में लड़ती थी।

मुकरजी-मुखोपाध्याय-वंगाल की एक ब्राह्मण जाति।

मदह, मोदी--दाल, ग्राटा, चावल श्रादि वेचनेवाला वनिया।

राजपुत--राजपुताना की चित्रय जाति।

लखरू-लाख की चूड़ी बनानेवाली एक जाति ।

लोदी-एक जाति।

लोहारी - लोहे के श्रीजार वनानेवाले लोहारी कहलाते हैं।

हिन्दू—हिन्द का रहनेवाला हिन्दू अथवा यह व्यक्ति जो देव, अवतार, मूर्ति-पूजा, तीर्थ, पुराण आदि में विश्वास रखता है।

कुल या वंश सम्बंधी मूल शब्द--कुलवंत, कुल्लू (कुल), वंश।

प्रथा तथा संस्कार सम्बंधी मूल शब्द--जीहर, रीति, शादी, स्वयंवर ।

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :--

जौहर--राजपूतों की एक प्रथा जिसमें प्रवल शत्रु से पराजय की सम्भावना दे राजपूत स्त्रियाँ जलती चिता में प्रवेश कर श्रापने प्राण दे देती थीं।

स्वयंवर--श्रायीवर्त की एक प्राचीन प्रथा जिसमें विवाह योग्य कन्या उपस्थित व्यक्तियों में से श्रपना वर स्वयं चुन लेती थीं।

मेला-उत्सव सम्बंधी मूल शब्द--उत्सव, जुवली, तौहारी, दियाली, मेला, रक्खा, विजया, होरी।

मूल शब्दों की निरुक्ति: -

उत्सव--पर्व, त्योहार, जलसा ।

जुनली--(Jubilee) उत्सव-विशेष जो २५,५० तथा ६० वर्ष में मनाया जाता है जिसको क्रमशः रजत जुनली, स्वर्श जुनली तथा हीरक जुनली कहते हैं। यह विदेशी शब्द हर्षसूचक है।

तौहारी (त्योहार), दियाली, (दीपावली), रक्खा (रत्तावंधन), विजया (दशहरा), होरी (होली)—इनकी व्याख्या पर्वोत्सव में देखिए।

### (२) शिष्ट प्रयोग

टिप्पणी--(१) यह द्यमिवादन देवी के नामों से पहले जय, जयजय, नमी, हरे शब्द रखकर बनाये गये हैं, कही-कहीं देव के नाम को द्वित्व भी कर देते हैं यथा :--राम-राम।

(२) इन्ध्य तथा विष्णु के पर्यायवाची :—िकशोर, इन्ध्य, गोपाल, गोविंद, जगदीश, नंद, नंदन, नारायख, प्रमु, भगवान, मुगरी, विहारी, लाल, श्रीवेव, श्रीनाथ, श्रीसिंह, विश्वान ।

ख--मूल शब्दों की निरुक्ति :--

जयद्याल--यह राघा स्वामियों के गुरु शिवदयान के उत्तरांश से बनाया गया प्रतीत होता है।

जयनंद्- नंद विष्णु को कहते हैं।
जयप्रकाशनाग्यण--सूर्य का नाम प्रकाशनारायण है।
जयवीर--धीर शब्द महाबीर का उत्तराई है।

जयहिंद—यह अभिवादन देशभिक्त का द्योतक है। प्रसिद्ध नेता सुभाषचंद्र बोस ने द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में विदेश में हिन्दुस्तानियों को संगठित कर आजादि हंद फीज का निर्माण किया था, उसका अभिवादन 'जयहिंद' था और जयबोप था 'दिल्ली चलो''।

जुहार—राजपूतों में प्रचलित अभिवादन । जैजे सिंह—यह सिक्बों की सिंह सभा का अभिवादन प्रतीत होता है। अथ गृर्खिह । जैजोति—ज्योति का अर्थ सूर्य तथा विध्यु दोनों है। जैजेनि—यह त्रिवेगी के मक्तों का अभिवादन है।

हरे कृष्ण, हरेराम —यह दोनों अभिवादन ग्राजकल ग्रति प्रचलित कीर्तन की श्रोर भी संकेत करते हैं।

हरे राज —राज का ग्रर्थ राजा, १४४, युधिष्ठिर, इंद्र, चन्द्रमा होता है। सम्भव है यह किसी राज्य का स्थानीय ग्राभिवादन हो।

आशीर्वाद तथा वधाई सम्बंधी मृल शब्द- श्रजरेल, श्रमरत्, श्रमत, श्रानंदमंगल, श्राशीर्वाद, श्राशीर्वादो, उद्धरन, उमर, उमराखी, कलियान, कल्याण, कुशल, खुमान, खुमानी, चिरंजी, चिरंजीय, चिरंजीय, चिरंजीय, चिरंजीय, चेनसुल, जई, जय, जयमंगल, जयमंत, जयलच्च बहादुर, जयविजय, जयविभय, जयवीर, जयशील, जयसुल, जयानंद, जिन्दा, जीया, जीश्रा, जीवन, जीसुल, तालेयर, तेजस्वी, धन्य, वरकत, भागमल मुबारिक, राजमंगल, रोशन, रोहन, विजय, विजयप्रताप, वृद्धि, श्रुम, सजीवन, सतजीवन, सत मंगल, सदाजीवन, सरजीवन, सलामत, सुलमंगल, सुलानंद, सुफल, मुमाग।

ख—मूल राब्दों की निरुक्तः—
ध्यंतेल—यह ग्रजर राब्द से बना है इसका छार्थ होता है जो कभी हुद न हो।

श्रमरत्— ग्रमरत्व के लिए ग्राशीर्वाद।
ध्याशीर्वाद —मंगलवाद

खदरन—उद्धार करने की ग्रमिलाषा का भाव पाया जाता है।

उसर—यह उर्दू शब्द है जिससे दीर्घायु का भाव प्रकट होता है।

कल्याण—मंगल।
खुमान—ग्रायुक्मान।
चिरजी, चिरोंजी (चिरंजीवी)—ग्रायुक्मान।

तालेवर—भनवान भाग्यवान।
धन्य-पुण्यवाः जो अपने नाम-यश ग्रादि द्वारा प्रसिद्ध हो।

चरकत—धनदोलत की बढ़ती।

मुजारक—वधाई।
राजमंगल—राज तथा कल्याण।

जनमित्ते पद्धजाची निवसत् भवने भारती करठदेशे वर्धन्ता चन्धनर्गाः प्रवत्त रिप्तग्राताः यान्तु पातालमूले देशे देशे सुकीर्तिः प्रसरत् भवता पूर्णकुन्देन्दुशुश्राम् जीव व्यं पुत्र पौत्रैः स्वजन परिवृत्तैः भोज्यतां राज्य लक्ष्मी ।

रोहन-वृद्धि। (एक नदी)
शिवमंगल-वेमकुशल।
सजीवन-ग्रमर।
सदाजीवन-विगंजीव।
सरजीवन (सजीवन)-किलानेवाला, हराभए।
सलामत-सुरिव्दत, स्वस्थ (ग्रस्बी शब्द)।
सुभाग-ग्रच्छे भाग्यवाला।

शिष्ट सम्बोधन सम्बन्धी मूल शब्द—गुरुदेव, धर्मावतार, प्राग्णजीवन, प्राग्णनाथ, प्राग्ण-पति, प्राग्णवल्लम, प्राग्णेश्वर, वर्डे बाबू, बर्डे लल्ला, वर्डे लाला, ववुनी, बावू, बावू, महाराज, महाशय, लाला, लालायाबू, श्रीपद, श्रीमंत, श्रीमत्, श्रीमहाराज, श्रीमान्, श्रीवंत, सहय, ह्व्यनंदन, हृदयनाथ, हृदयनारायण्, हृदयपकाश, हृदयमोहन, हृदयराम, हृदयम्बरूप, हृदयानंद, हृदयेश, हृदेशवर।

टि०—प्राया, हृदय तथा हृत् से बने हुए शब्द प्रायः स्त्रियाँ अपने पति को सम्बोधन करने के लिए प्रयोग करती हैं।

ख - मूल शब्दों की निरुक्ति:-

गुरुदेव—यह सम्बोधन गुरुजनों के लिए है। विशेषत: मनुष्य कवीड स्वीड के लिए प्रयोग करते हैं।

धर्माचतार, महाराज, श्रीमहाराज—यह सम्बोधन राजाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। जबुनी—बाबू का स्त्रीलिंग है।

बापू—यह बाप से बना है श्रीर बड़ों के प्रति पूज्य भावना का सूचक है। गांधीजी को प्राय: मनुष्य बापू कहा करते थे।

बाबू—सामान्य सम्बोधन का शब्द ।
सहाराय—ग्रार्यसमाज द्वारा प्रचलित सम्बोधन ।
लाला—कायस्थ तथा बनियों के लिए सम्बोधन ।
श्रीपद महात्मात्रों के लिए ग्रादरसूचक सम्बोधन ।
श्रीमंत, श्रीमत्, श्रीमान्, श्रीवंत—समृद्धिमाली व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं।
साहब, हजूर—यह विदेशी सम्बोधन अव श्राहमिया के लिए व्यवहृत होते हैं।

# (५) याजीविका दत्ति

बुद्धिजीवी, व्यवसामी तथा श्रमजीवी सम्बन्धी मूल शब्द — उद्यमपति, किंकर, जंगी, जंगू, जोहरियाँ, जोहरी, डाक्टर, तिलंगी, दलाल, दस्सू, दासू, दूत, वर्धीठन, वालिस्टर, विरिध्र, व्योपारी, मंडारी, महाजन, मुखतार, योद्धा, वकील, वैच, सईस, स्वारू, साहूकार, सेवक, सौदागर, इकीम।

ख-मूल शब्दों की निरुक्ति:—
उद्यमपित—िकसी व्यवसाय का स्वामी।
किंकर—सेवक।
जंगी—सैनिक।
जौहरिया, जौहरी—रत्नों का व्यवसायी।
तिलंगी—तिलंगी सेना का योद्धा।

दलाल— सौदा खरीदने या बेचने में सहायता देनेवाला मनुष्य। दस्सू—दास। दूत— संवाद पहुँचानेवाला व्यक्ति। चसीठन—(श्रवसृष्ट) दृत। चालिस्टर, चेरिस्टर, मुखतार, चकील—कानून जाननेवालों की पदिवयाँ। महाजन—साहकार। योद्धा—सैनिक। सहस्य – मोड़ों का सेवक।

राजकर्मचारी सम्बन्धी मूल शन्द— ग्रमलदार, ग्रमीन, इन्स्पेक्टर, इलाकेदार, कंपोडर, कलेल, कप्तान, कर्नल, कलक्टर, कीतनाल, खजानची, चौधिरया, चौधरी, जंडेल, जमादार, जिलेतार, टिकेंत, डिप्टी, थानेटार, दफेतार, दरपाल, दर्बान, दरोगा, दलपित, दलपीर, दलेंद्र, दीवान, दीवानी, दुर्गपाल, नवस्दार, नाजिर, नायक, नायव, निरीच्यपित, पहरनाथ, फज्जे, भौजदार, वक्की. भएडारी, मंत्री, मास्टर, मीर मंशी, मंशी, मंशिक, मुखिया, मृत्सदी, मुसदी, मेकर, वजीर, सिस्ते, सरिस्तेदार, सिकदार, सिपाही, सुपरीडेंट, सूवे, सूवेदार, सेनपाल, सेनापित, हवलदार, हाकिम।

ख-मूल शब्दों की निकृत्ति: -श्रमतदार-शासक। कन्नैल-(कर्नल) Colonel का विकृत रूप- सेना नायक। जंडेल-(जनरल) General सेनाध्यत्त।

टिकेत—(१) राजा का उत्तराधिकारी युवराज। (२) पुरानी प्रथा के अनुसार विद्वार के जमींदार के बड़े पुत्र की टिकेत, दूसरे की कुमार, तीसरे की फीजदार, चौथे की ठाकुर मिए और पाँचवें की गुरुमिए कहते हैं।

द्फेदार-सेना का एक कर्मचारी जिसके ब्राचीन थोड़े सिपाही होते हैं। दरपाल, दरवान-हारपाल। द्लपति, द्लमीर, द्लेंद्र --दल का मुखिया। निरीच्चणपति—जाँच करनेवाला Auditor Inspector I फर्के-(फरबी) प्यादा-"प्यादा ते फरबी भयो टेढो टेढो जाय।" फीजदार-सेना का एक श्रपसर। भीर मंशी - सबसे बड़ा मुंशी। मुन्सिफ--न्याय विभाग का एक छोटा श्रफ्तर। मुत्सदी, मुसदी-लेखक। मेजर-Major General सेना का कर्मचारी। वजीर-मंत्री। सरिस्ते, सरिस्तेदार-(१) किसी विभाग का प्रधान कर्मचारी। (२) अदालत के सुकद्मी की मिसलें रखनेवाला कर्मचारी। सिकत्तर — लिकेट्री (Secretary), श्रमात्य। सिकदार-मजिल्हें ट। स्बेदार-सेना का एक अफसर ।

सेनपाल—सेनापति । हनलदार—सेना का छोटा त्रप्रसर । हाकिम—शासक ।

### (४) स्मारक

देश-सम्बंधी मूल शब्द —श्रंबर, श्रवमेर, श्रवमेरी, श्रमरावती, श्रमरीका, श्रलवर, ईदर, कनोजी, कलकत्ता, कलकत्ती, कशमीर, कशमीरी, कालपी, काश्मीर, खंधागे, गुजरात, गुजराती, चनार, जंबू, भारखंडी, भारखंडी, डिल्जी, दिल्जी, दिल्ली, नेपाल, पंजाब पंजाबी, पेशावर, पेशावरी, वंग, वंगाली, वकसर, बनारस, बनारसी, बलिया, भूटान, महाज, मघहर, महवा, माइ, मारू, माल, मुल्तान, मोरंग, रेवारी, लाहौरी, शांति निकेतन, शिमला, सांची।

मूल शब्दों की निरुक्ति:-

श्चंवर -- ग्रामेर जयपुर की पुरानी राजधानी।

श्रजमेर-हिन्द्, जैन श्रोर मुसलमानों का तीर्थ-स्थान है ।

अमरावती-मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नगर।

श्रमरीका-एक महाद्वीप जिसको पाताल देश कहते हैं।

ष्टालवर, ईद्र --राजपूताने के राज्य।

कन्नीजी—कनीज—फरुलाबाद जिले का एक प्रसिद्ध नगर जो पहले जयचंद की राजधानी थी।

कलकत्ता-हुगली नदी के तट पर भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध नगर।

कलकत्ती —राजधाट के पारा गंगा तट पर एक स्थान जहाँ नदी के ऊपर से नहर जाती है। कशामीर—गारतवर्ष के उत्तर में एक अत्यंन संदर देश जिसकी पृथ्वी का रक्ष कहते हैं। कशामीरी—प्राक्तिक दृश्य तथा स्वच्छ जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। केसर, ऊनीराल दृशाले तथा शाही उद्यानों के लिए विश्व विख्यात है।

कालपी-डरई के पास एक नगर।

खंधारी—खंघार (कंधार ) नगर जो भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम में श्रफगानिस्ताम में स्थित है।

गुजरात-काठियावाड़ का एक प्रांत, पंजाब का एक नगर।

चनार—चुनार मिर्जापुर के पास एक नगर जो शेरसाह के बनवाये हुए किले तथा मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है।

जंबू-काश्मीर का एक प्रसिद्ध नगर।

भारखंडी, भारखंडे—एक बन जो वैद्यनाथ से जगनायपुरी तक फैला हुआ है।

खिल्ली, दिल्ली, दिल्ली—भारत की राजधानी जो जमुना के किनारे स्थित है। इसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था।

नैपाल-हिमालय के श्रंतर्गत एक स्वतंत्र राज्य ।

पंजाब, पंजाबी-विधु और उसकी पाँच सहायक नदियों से बना हुआ देश ।

<sup>े &</sup>quot;यहि समरन की भ्रोक, वहीं कहुँ बसत पुरंदर्" (श्रीधर पाठक)

पेशावर, पेशावरी —भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में खेंबर वार्ध का एक प्रसिद्ध नगर। बग, बंगाली-बंगाल देश। बक्सर-विहार का एक ऐतिहासिक नगर। बनारस, बनारसी-काशी (वागण्छी)। विलया-उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी जिला जहाँ दैत्यराज बिल रहते थे। भृटान-नैपाल के समीप एक छोटा पहाड़ी राज्य। मद्राज-दिवागी भारत का प्रसिद्ध नगर तथा बन्दरगाह है जो पूर्वी तट पर है। मघहर -यहाँ मरना श्रश्म समक्षा जाता है। महवा-महोवा में श्राल्हा ऊदल रहते थे। माङ्ग-माङोगह का राज्य। मारू-माखाइ। माल-मालवा प्रांत । मुल्तान-पंजाज का एक नगर। मोरंग-नैपाल का पूर्वी भाग। रेवारी-राजपूताने का एक व्यापारिक नगर। लाहौरी-पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी लाहोर।

शांति निकेतन —कलकत्ता के पास बोलपुर में कवि सम्राट् खींद्रनाथ ठक्कुर द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय।

शिमला-भारतवर्षं की ग्रीष्मकालीन राजधानी।

सांची—भूपाल राज्य में बौद्धों का एक पवित्र स्थान । सांची के बौद्धस्त्प प्रसिद्ध हैं ।

मूल शब्द (काल)—इतवार, इतवारी, कार्चिक, कार्चिकी, कोकी, गुरुआ, गुरुवारी, चितर्द्ध,
चितानी, चेत, चेता, चेतवा, चेतवार, चेतू, चेत्र, छुप्पन, जड़ाऊ, छुम्मा, जेठ, जेठवा, जेठा, जेठू,
ढयेडठ, तायन, थावर, नौवंर, नौअगस्त, पूसा, पूसी, पूसू, पूसे, पोके, पोल, पोलई, पोस, पोसन,
पोसी, पोसू, फाल्गुन, बरखा, बरसाती, बसंत, वसंती, बुद्धन, बुद्धा, बुद्ध, खुध, बुधई, बुधुआ, बुधै,
बेसाखू, भदई, मदेंगाँ, भदोंले, मदोंआ, मादों, भगर, मंगरी, मंगरू, मंगरे, मंगल, मंगला, मंगलिया,
मंगली, मंगलू, मव, मवई, मधाना, मावी, बृह्स्पति, शनि, शरत, शिशिर, शुक्त, शुक्ल, शुक्ल,
श्याम कार्चिक,समारू, सावन, सावनियाँ, सुकई, सुकल, सुक्कर, सुमिर्याँ, सुमारू, सुमेरा, सुमेरा,
सुमेरी, सुम्मारी, सोमारू, सीमवार, सीमवार, सीमवारी, हेमंत ।

टिप्पर्गी—श्रिषिकांश नामों की रचना दिन, मास तथा ऋतुत्रों के नाम पर हुई है। दिन परक:—

इतवार-इतवार, इतवारी।

सोमवार—समारू, सुमरिया, सुमारू, सुमिरा, सुमेरा, सुमेरा, रुमेरी, सुम्मारी, सोमारू, सौमवार, सौमवारी।

मंगल — कोजी, मंगर, मंगरी, मंगल, मंगरे, मंगज्ञ, मंगला, मंगलिया, मंगली, मंगल् । जुध — दुद्धन, बुद्धा, बुद्ध, बुधई, बुधुझा, बुधे। वृहस्पति — गुरुश्चा, गुरुवारी, वृहस्पति । शुक्र— शुक्त, सुकहं, सुकर । शानियर, शनि ।

```
मास परक :--
चैत्र-चितई, चितानी, चेत, चेता, चेतवा, चैतवार, चैतू, चेत्र !
बैसाख—बैसास।
जेठ-जेठ, जेठवा, जेठा, जेठू, ज्येष्ठ ।
सावन-सावन, सावनियाँ। (श्रावण्)
भादों-भदई, भदैयां, भदोले, भदोत्रा, भादो ।
कार्त्तिक--कार्त्तिक, कार्त्तिकी, श्याम कार्त्तिक।
पौष (पूस) -पूसा, पूसी, पूसू, पूसे, पोके, पोखा, पोखई, पोस, पोसन, पोसी, पोसू।
माच-मघ, मघई, मघाना, माधी ।
फाल्गुन-फाल्गुन।
ऋत परक :--
चसंत-वसता, बसंती।
श्रीष्म-तपन।
वर्षा-बरखा, वरसाती।
शरद्--शरत्।
हेमंत-हेमंत।
शिशिर-शिशिर।
डभय पत्तः ---
श्वन्त-शुक्ल, शुक्ल, ।
कुच्ण-श्याम !
मल शब्दों की निकक्ति :---
कोजी-कुज का विकृत रूप - कु = पृथ्वी - ज = उत्पन्न हुआ अर्थात् मंगल तारा ।
छप्पन--संवत् ५६ में वागड़ देश में भीषण अकाल पड़ा था। र
जड़ाऊ--शीतकाल
त्तवम्बर--श्रंभेजी का ११वॉ महीना।
```

नौ अगस्त — उन् १६४२ में देश के बड़े-बड़े नेता पकड़कर जेल में बंद कर दिये गये, जिससे आन्दोलन की आग और भड़क उठी और एक बड़ा राजविद्रोह आरम्भ हो गया। इस घटना के स्मारक में सुलतानपुर जेल में दो देश-भक्तों ने यह निर्णय किया कि वे अपने लड़का-लड़की के नाम नौ अगस्त और सन् वियालीस रखेंगे। और उनका आगस में विवाह करेंगे। देवयोग में एक के पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम नौ अगस्त रक्खा गया। दूसरे सज्जन के कन्या हुई जिसका नाम सन् वियालीस रखा गया। यह नौ अगस्त सन् ४२ की घटना का स्मारक है।

श्याम कार्त्तिक-कार्त्तिक मास का कृष्ण पत्त

हेमंतकालः समुपागतः प्रिये ॥ (कालिदास-ऋतु-संदार)

२ "क्षप्पन बारी साल फिर मित अइयो मोरी बागइ में।"

<sup>े</sup> नव प्रवालोद्गमसस्यरम्य प्रफुल्ललोधः परिपक्षशालिः, विलीन पद्मः प्रपतत्तु पारो

# ५-भोग पदार्थ

मूल शब्द (फल मेचा) — त्रगूर, त्रगूरी, त्रनार, केरा, केला, केथा, खिला, खिली, (खिरनी  $\angle$  द्वीरणी), खीरा, खीरू, ( $\angle$  द्वीर) जंत्रू, जमीरी, बादाम, मुनक्का, मेवा, शरीफा, सपड़ी, सपरू।

ख-मूल शब्दों की निरुक्ति

करा-केला का विकृत रूप ( ८ कदली)।

जंबू-जामुन

जमीरी-नीबू (जंबीर)

नारियल-निर्यल ८नारिकेल

शरीफा-सीताफल

सपड़ी-सपरू-ग्रमहद

मूल राज्द (मिठाई द्यादि खाद्य पदार्थ)—इमरती, लजला, खुर्चन, गुलगुल, घेवर, चमचम, चिन्नी, चिन्नी, दिचि, दुधई, दूध, दूधी, नवनीत, नीनू, पकौदी, पेदी, बतासू, बरफ़, बेसन, मक्खन, मक्खन, मक्खो, मक्ख्, मखना, मखनू, मठरा, मठरू, माखन, मावा, मिठाई, मिठौन, मिश्री, मिसिरीया, मिसिरी, मीठा, खुचई, लोनी, सिमई।

दिप्पणी-चीनी के विकृत रूप-चिन्नी, चिन्नू ।

दूध--दुधई, दृधी।

मन्खन—मन्खन्, मन्खी, मन्ख्, मखना, मखन्, माखन < भथज या√मन्-इकडा करना।

मिश्रो-मिसिरिया, मिसिरी।

ख-म्ल शब्दों की निरुक्ति:-

इमरती < अमृत-उरद की पीठी की बनी हुई जलेबी की तरह एक मिठाई ।

स्वजला—साजा नाम की मिठाई (< खाद्य)।

खुर्चन-एक माना की मिठाई, मथुरा का खुर्चन प्रसिद्ध है।

गुलगुल-पुत्रा।

घेवर-एक प्रकार की मिठाई।

चमचम — छुना की एक वंगला मिठाई।

द्धि-दही।

नवनीत, नीनू-मन्लन।

पेड़ी-पेड़ा का विकृत रूप। (< पिंड)

षतासू - वतासा का विकृत रूप।

बरफ़् (वर्फी)—कलाकन्द।

मठरा, मठरू-एक नमकीन पकवान।

मावा-दूघ का खोया।

मिठौन-मीठा।

लुचई १—मैदे की पतली पूरी (< इचि)।

लोनी—(<नवनीत) मक्खन, यह लवन (मलमास) ग्रौर लोना चमारिन की श्रोर भी संकेत करता है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> व्यंग्यार्थ लुचा।

सिमई--गुधे हुए मेदे के सूत के समान सूखे हुए महीन लच्छे को दृघ में पकाकर खाये जाते हैं। यह समया देवी की श्रोर भी संकेत करता है।

मूलशब्द (ऋषध)—ई गुर, कप्र, कप्री, कर्प्, कस्त्र, कस्त्री, कुकुम, केशर, गुलकन्द, गुलाल, चूरन, चूर्ण, दवा, दवाई, दारू, धनिया, भीम, फुलेल, भेषज, महक, मिर्चा, मेहँदी, मोम, हरिचंदन, हिंगन, हिगा, हिंगू।

मूल शब्दों की निरुक्ति:-

ईंगुर—सिदूर जिसे सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपनी माँग में भरती हैं। कपूर, कपूरी, कपूरे—एक संप्रद रंग का सुगन्धित द्रव्य जो हवा लगने से उड़ जाता है।

करतूर, करतूरी-मृगनाभि से निकलनेवाला एक सुगिन्धत दृश्य !

कुंकुम--केसर।

केशर-फल के बीच के महीन तंतु जो काश्मीर से त्राते हैं।

गुलकंद्-गुलाव के फुलो में चीनी मिलाकर धूप में पकाई हुई रेचक श्रोपि ।

गुलाल - होली के दिनों में एक दूसरे के मुँह पर लगाने की लाल गेरी।

दारू-श्रोषध।

फीम-- श्रफीम का सूच्म रूप।

फुलेल-फूलों की सुगंधि से वसाया हुआ तेल जो सिर में लगाया जाता है !

भेषज-दवा।

में हुँदी < मेन्धी—एक पौधा जिसकी पत्तियाँ पीसकर स्त्रियाँ हाथ पैर में लगाती हैं जिससे वे लाल हो जाते हैं।

मोम-वह चिकना नरम पदार्थ जिससे मधु-मिक्सयाँ अपना छत्ता लगाती हैं।

हरिचंदन-पीला चंदन।

हिंगन, हिंगा, हिंगू—हींग के विकृत रूप हैं। एक छोटे पौधे का जमाया हुआ गोंद या दृध जिसमें तीझ गंघ होती है। इसका मसाले में अयोग होता है।

टिप्पणी-अधिकांश शब्द बच्चे के वर्ण की ग्रोर संकेत करते हैं।

मूल शब्द (द्रव्य विशेष)—कमोरा, कलम, किताव, गंगाजली, गुंजी, टिकट, दुरवीन, पोथी, बटन, मशाल, लोहा, हंडुल।

ख-मूल शब्दों की निरुक्ति:-

कमोरा-मिट्टी का वर्तन।

गंगाजली--गंगाजल भरने के लिए घातु की सुराही, गंगाजल नामक महीन वस्त्र।

गुंजी (गुञ्जा)—सुनारों के तोलने की रत्ती।

टिकट-रेल, डाक, लाटरी या तमाशे का टिकट।

दुरजीन—एक यंत्र जिससे दूर की वस्तु अति निकट तथा स्पष्ट दिष्वलाई देती हैं। दूरवीद्या यंत्र। पोथी—पुस्तक।

सशाल—एक प्रकार की मोटी वची जिसको पकड़ने के लिए लकड़ी लगी रहती है ग्रौर जलते रहने के लिए वार-बार तेल डाला जाता है।

हंडुल-हंडा, वर्तन।

### ६-कलात्मक

(अ) उपयोगी कला

मूल शब्द (वस्त्र)—श्रंडी, खासे, गंछी, चीया, जाली, ऋंगु, ऋगई, ऋगा, ऋग्यन, ऋगा, ऋलह, ऋलह, ऋलह, ऋलह, ऋला, टीपी, तनसुख, मफतूल, मख्यल, मेखरी, रेशम।

## ख-मृल शब्दों की निर्काक्त :--

ग्रंडी (एराग्ड)-रेशमी वस्त्र ।

खासे (खासा)—एक मृती कपड़ा।

गंछी-गमछा, ग्रँगोछा ।

चोगा-पेरों तक लटकता हुआ दीला कुरता ।

जाली-महीन छेदबाला बस्त्र।

मंगू, भगई, भगा, भगान, भगगा-छोटे बच्चों को पहनाने का दीला भँगा।

भत्तक्, भत्त्वर, भत्त्वर्, भित्तमिल- फ प्रकार का सुन्टर महीन वस्त्र ।

टूला-ग्रंपेजी ट्यूल का अपभंश-एक प्रकार का सृती मुलायम कपड़ा।

तनसुख-एक प्रकार का सुन्दर फलदार वस्त ।

मकत्ल-काला रेशम।

मखमल—एक विद्या रेशमी वस्त्र जो एक श्रोर रुखा श्रोर दूसरी श्रोर चिकना श्रीर मुलायम होता है।

मेखरी (मेलली)—एक प्रकार का पहनावा जिसको गले में डालने से पेट श्रीर पीठ ढके रहते हैं श्रीर दोनों हाथ खुले रहते हैं।

### रलाभूषगा "

मूलशब्द तथा उनके अर्थ—आरसी<आदर्श — ग्रॅगूठे का शीशा जड़ा हुआ श्राभूपण। इंद्रभिष (सं०) नीलम। कंटा<कंट-गले का गहना, माला। कड़ा, कड़े<कटक — हाथ या पाँच का गहना। गुच्छुक, गुच्छुन<गुच्छु — भव्चा, फुंदना। गोमिद<गोमेद — एक मिण्। चीज<(फा०)— अलंकार। चुटकई<चोटी<चूड़ा — सिर के जूड़े में पहनने का एक गहना। खुला, चुली, चुन्न्<चूर्ण — रतकण। चुर्यं, चुराऊ, चुर्लं, चूड़ल, चूड़ा<चृड़ा — चूड़िया। चूड़ामिण् (सं०)। चूरामन<चूड़ामिण् — शीश फूल। चूरा (दे० चुर्र्ड)। चैक (अं०) गले का गहना। छुगल< छुगल<हानल<ंशंकल - पैर का गहना। छुप्पन, छुप्प्<छाप<चपन-ठप्पेदार अंगूठी। छुल्लन, छुल्ल् (छुल्ला<छुल्ली — मुँदरी। जौहर (अ०) रता। मांभन (अनु०) पैर का गहना, पायल। माम,

सिर-बोर, रखड़ी, पतरी, नखी, टीडीमलका, चाँद-सूरज, भेला, शहरपारा, कान-टोट्यां, वाल्या, करणकूल, लोंग, भेला, श्रोगनियां, एरिंग

नाक-नथ, लौंग, भवंरक्यों, नोजरिंग ।

मृह-चीवां।

गला—तुसी, बजंटी, थमियो, मांद्रल्यो, सत्तपूली, चैन, लोक्यर, नेकलिस, मोतियों की लाइ, खूंगाली, माला, कांठलो ।

हाथ (भुजा)-भुजवन्द, टड्डा, बाजू, अरमंत, ताइत।

हाथ (पँचा)--प्चा, गोखरु, बंगड़ी, आंवला, कंकण, बोरियों, हथफूल, जोटा, गूनरी, बीरियों !

कमर-कणकती, कूंची लटकण, श्रांकड़ो, मांदल्यो ।

पैर-कड़ा, श्रांवला, नेवरी, टणन्का, सांटा, तोड़ा, खमंड़, छड़ा, हवाई जहाज की जोड़, पायलां, रमकोल, फोलर्यां।

<sup>े</sup> मारवाड़ी बड़े धनाट्य होते हैं उनकी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं। कुछ मारवाड़ी श्राभुषण

भामर, भामा (देश॰) - भत्वा पैर का गहना । भूमकन, भूमराव<भूमना<भंप - भूमका - कान का गहना । फुल्लर, फुल्ली<फुलना<दोलन - भुमका । भूमक (दे॰ भुमकन), भूमर<भंप - सिर या कान का गहना । भूलर (दे॰ भुल्लर) । टिकई, टिकुन्ना, टिकोरी, टिकोली, टिकन, टिकू, टीकम, दीका < विटेका, तिलक - बेंदी। तिहुली < त्रि + यप्टि - तीहुल। तुर्गन, तुरी < तुर्ग - पगड़ी में लगाने की कलगी। तुशन < तोशा (फा॰) बांह का एक गहना। तेंगड़ी < किंकि शी; < त्रि + कथक -तगड़ी | तेहर<िलड़ी<िन + यध्ट - तीन लड़ की माला | तोड़े<बट - हाथ, पैर या गले का गहना । दूधमिण्<हुग्ध + मिण् - स्फटिकं । नगऊ, नगीना, नगे, नगेला<नगीना (फा०)-मिण्, रत । नत्था, नत्थी, नत्थू, नत्थीला, नथ, नथई, नथवा, नथुन्ना, नथुनी, नथीला, नथीलिया< नाथ - नाक का गहना । नवरत (सं०) - नवरत जिल्हार । नवलाख<नव + लज्ज - नौ लाख का हार । नाथू (दे ० नत्या) । नीलम, नील माँग, नीलरत (१०)<नीलमाँग । नूपुर ५ - (सं०) -विछिया । नेउर<न्पुर - घुंघर, पेजनी, विछिया । नो रतन<नवरत्न । नौ लखा (दे० नवलखा) पटरू<पटल - हाथ की चूड़ी । पन्ना, पन्नी, पन्न<पर्या - मरकत मिए । पलक, पलकन, पलकु< पलक -वेंदी । पहुँची < प्रकोध्ठ - पहुँचा - कलाई का गहना । पारस मिशा (सं०) - पारस पत्थर । पुखराज < पुष्पराग-पीतमणि । पुरई, पुलई, पुल्लू < पर्व - ग्रंगुली के पोर या नाक का गहना; फुल्ल - नाक का पोला या मिए, पुल्ली । पेचू<पेच (फा०) - कलगी । पोला, पोलहन (दे० पुलई) प्रशस्त मिण (सं०) - उत्तम मिण । फुंदन, फुंदी, फुन्नन; फुन्नी (फुल्ल) + फंदा (बंध) -फु'दना, भन्वा । फूल, फूला, फूलाँ <फुल्ल - फुलिया । बंदी < विदु-वेंदी । बारी, बार, वाली, वाले < वलय - कान की वाली, हाथ का कड़ा। विंदू (दे० बंदी)। वीरा, वीरिया, वीरी, वीरू ८ वीर -कान की तरकी या कलाई का गहना। बुंदन < विंदु - कान के बुंदे, वेंदी। बुलाक, बुलाकी < बुलाक (त्०) - नथ का धराहीदार मोती । बुल्लन, बुल्ला, बुल्ला, बुल्लो ८ बोल ८ मौलि - बोल्ला, बोलङा, सिर का गहना। बूंदी (दे० बुंदन), जूल (बुल्लन)। वोरी, वोरे ८ बोल ८ मौलि - सिर का गहना; बुल्ला-बृदबुद पैर का गहना । बोला (दे॰ बुल्लन)।

भूकन  $\angle$  भूषण । भूगल  $\angle$  भोगली (देश॰) – नथ, कान का गहना । भूषण (सं॰) । मिन, मनो — मिण । मिनका, मिनया, मानिक  $\angle$  माणिक्य – लालमिण । माणिक्य (सं॰) । सुंदर  $\angle$  सुद्रिका – सुंदरी, श्रंगूठी । मुकुट मिण (सं॰) । मुक्ता, मुक्तामिण, मुक्ताल सुक्तावन  $\angle$  मुका – मोती । सुद्रिका (सं॰) । सुरकी  $\angle$  मुरण (सुरकना या मुइना) – वाली । मूंगा, मोगा  $\angle$  मुरद – प्रवाल । मोता, मोती  $\angle$  मुक्ता । मोरो  $\angle$  मुकुट । रतना  $\angle$  रतन । रतन (सं॰) । राम नामा  $\angle$  राम + नाम – हार । लाल (श्र॰) – लालमिण । छुर, लूरी  $\angle$  छुरकी  $\angle$  छुलन – बाली;  $\angle$  लोर  $\angle$  लोल – कुंडल । लोंगी  $\angle$  लवंग – नाक या कान की पुल्ली । शेलर (सं॰) – किरीट । हमेल, हमेला  $\angle$  हमायल (श्र॰) – हुमेल गले का गहना । हिरैया, हीरा  $\angle$  हीरक । हीरामिण (सं॰) ।

### विशेष शब्दों की व्याख्या

चूड़ा-(१) बांह का आम्षण (२) हाथ का कड़ा (३) शिरोभूषण।

भूमर—(१) सिर में पहनने का सोने का एक आभूषण जिसमें घुँघुर या भाव्ने लटकते रहते हैं। (२) कान का एक गहना।

दिक्क, टीकम, टीका-(१) गाथे की निंदी (२) एक सोने का आभूपरा।

तोड़ा—(१) सोने या चाँदी की चोकी लच्छेदार सिकड़ी जो हाथ में पहनी जाती है। (२) गल में पहनने का आभाषण ।

फुदन—(१) फूल के ग्राकार की गाँउ जो भालर ग्रादि के छोर पर शोभा के लिए बांधी खाती हैं (२) भव्या।

<sup>ै</sup> कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि । (रामा०)

मुंदर-(१) कान का कुंडल (२) मुँदरी - ग्रॅंगूठी।

म् गा—समुद्र का एक कीड़ा जिसकी लाल टटरी के मनके बनाकर पहने जाते हैं, प्रवाल। रामनामा—गम नामी गले का हार जिसके बीच के पान में राम नाम अंकित रहता है।

मूल शब्द (फूल) — इंदीवर, कंवल, कंवल्लू, कदंब, कदम, कमल, कमोद, कुमुर, कुमुदू, कुवलय, गुलाब, गेंतल, गेंदन, गेंदा, चंपक, चंपा, चंपू (चंपा), चमेला (चमेली), चमेली, पदन, पदम्, पदुद्या, पहुम, पदोही, पदन, पद्द, पद्दा, सेवती, हरचंपा।

- (१) कमल के विकृत रूप- कंवल, कंवल्लू।
- (२) कुमुद के विकृत रूप कमोद, कुमुदू।
- (३) गेंदा के विकृत रूप-गंतल, गेंदन ।
- (४) पद्म के विकृत रूप पदन्, पदम्, पदुष्रा, पदुम, पदोही, पहन, पह, कमल के पर्याय वाची इंदीवर, कमल, कुवलय, पद्म।

ख-मूलशब्दों की निकक्ति:-

इंदीवर-नीला कमल

कदंब, कदम-एक सदा वहार वृत्त जिसका फल कुछ लटमिटा होता है।

कुमुद्-कोकाबेली, कुँई।

कुवलय-नील कमल।

सेवती-सफेद गुलाव।

टिप्पााी-ये पुष्प बच्चे के रूप रंग की ख्रोर इंगित करते हैं।

मूलशब्द (आयुध)—असि, खंग, खंगा, खड़गे, खरगा, खरगाई, खरगी, खरग्, चंद्रहास, चोब, टेंगारी, दुल्ली, ढाल, त्रिश्ल, धनुआ, धनुक, बंब, भाला, वज, संगी।

टिप्पर्गी—खड्ग के विकृत रूप-लंग, लंगा, खड़गे, खरगा, खरगाई, खरगी, खरगू।

ख-मूलशब्दों की निरुक्तिः-

असि-तलवार।

चंद्रहास — तलवार — रावण की तलवार का नाम चंद्रहास था "चंद्रहास हर मम परितापा" यह सीता की का वाक्य है ।

चोब - होना या चाँदी मही छड़ी जो चोवदारों के पास रहती है।

टेगाड़ी-फरसा (८ टंग ८ टंक - कुल्हाड़ी, तलवार)।

ढल्ली--ढाल।

त्रिशूल-महादेव का त्रिफला श्रायुध।

धनुत्रा, धनुक-धनुष।

सांगी-बर्छी (< शक्ति)।

मूलशब्द (वाद्ययंत्र)—चिकाडा, चेगाडा, भलई, भल्लू, भाली, डंबर, डंबरा, डंबल, डमरू, टक्कन, टक्कू, टगा, दुर्फ्, दुल्ली, तंत्री, तुनतुन, तुनतुनियां तुन्नु, तुमरी, तुरी, निशान, नौबत, बंस, बजऊ, बाँसुरी (वंशी), वाजा, बाजे, बीन, बीना (वीगा) मजीरा, मारू, मुरलिया, मुरली, वंशी, सरंगी (शारंगी)।

ख-मूल शब्दों की निक्कि:-

विकाड़ा, चेगाड़ा—सारगी की तरह का एक बाजा (<चीत्कार)। मलाई, मल्लू, माली—मांभ वाजा (< मल्ली)। डंबर, डंबरा, डंबल—डमरू के विकृत रूप जिसे महादेव बजाते हैं। ढक्कन, ढक्कू, ढगा (ढक्कन)—नगाड़ा (८ टक् - ढक्का)। ढुरई, ढुल्ली—(ढोल)। तंत्री—वीणा।

तुनतुन तुनतुनियाँ - बच्चों का बाजा।

तुमरी—तुमड़ी, कदू (लौकी) का बना हुआ बीन वाजा जिसे सपेरे बजाते हैं (<तुम्बक)। तूरी (तूर) निशान—नगाड़ा।

नीवत (फा०) — मंगलसूचक बाजा जो मंदिरों, महलों या बड़े ग्रादिमयों के घरों पर बजता है।जिसमें प्रायः नगाड़ा तथा सहनाई बाजे होते हैं।

मारू — युद्ध का नगाड़ा। मुरली — वंशी।

### (आ) ललित कला

मूलशब्द (वाम्तुकला) — जग निवास, जंग मंदर, मंडल, मंडिल, मंदिर । ख — मूल शब्दों की निरुक्ति

जग निवास, जगमंदर—महाराज उदयपुर के दो भीलक्ष महल । मंडल, मंडिल—मंदिर के विकृत रूप । मृत शब्द (तन्त्रण कला)—मूरति, मूर्ति ।

मूल शब्द (चित्रकला)—चित्तर, चित्तर सिंह, चित्र कृष्ण, चित्र गोपाल, चित्र दत्त, चित्र पाल, चित्र पाल सिंह, चित्र मिण, चित्र शरण, चित्रराय।

मूलशब्द (राग रागिणी)—कल्याण, गौरी, भूमर, टप्पा, टोड़ी, देवकली, श्रुव, पूर्वी, वागेश्वरी, भैरव, भैरवी, वसंत. श्री ।

### (७) समान सुधार

मूल शब्द (श्रञ्जूत)--श्रञ्जृत, महाराय, हरिजन । ख-मूल शब्दों की निरुक्तिः-

महाराय—इसका अर्थ है उदार चित्तवाला। यह नाम आर्य समाज ने उन लोगों को दिया जो मुसलमानी मत छोड़कर आर्य बन गये हैं।

हरिजन—इसका अर्थ है ईश्वर भक्त । यह नाम गांधीजी ने अछ्त जातियों के मनुष्यों के लिए व्यवद्वत किया है।

मूल शब्द (गो रहा)—गो रहा। स—मूल शब्दों की निरुक्ति:—

मो रच्च—भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है अत्वयन यहाँ माय की यही मान्यता है। भारत-धासी इसे मो माना कहते हैं। इनकी रचा के लिए समय-समय पर अनेक प्रयस्त हुए। सबसे प्रथम स्वामी द्यागंद ने मां दव के विरुद्ध मो करुणा निधि पुस्तक को रचना की, जिसमें तन्होंने सिद्ध किया कि एक गाय से रीकड़ों मनुष्यों का पालन-पोपण हो सकता है। इक्के फलस्वरूप अनेक मौशालाएँ खोली गई तथा अनेक समा-समितियाँ मो रहा के लिए स्थापित हुई। इसके उपरांत महामना मदनमोहन मालवीय, महान्या गोंधे तथा अनेक मान्य नेताओं ने भोतव रोकने का प्रथस्त किया।

मूल शब्द (शुद्धि)—शुद्धि, सुद्धि (शुद्धि) सुद्ध (शुद्धि)।

ख—मूल शब्दों की निरुक्ति:—
शुद्धि—शुद्धि त्र्यान्दोलन को श्रार्थ समाज ने मुस्लिम तथा ईसाइयों को फिर हिन्दू धर्म में
िमलाने के लिए चलाया।

ग-गौए शब्द :-

- (१) वर्गात्मक-गिरि, पुरी, राय, शाह, सिंह, सी।
- (२) सम्मानार्थक :--
- (छ) आदरसूचक-जी, वायू, श्री।
- (आ) उपाधि सूचक--राजा, लाल।
- (३) भक्तिपरक—ग्रानंद, इंद्र, ईश, ईश्वर, कांत, किशोर, कुमार, कृष्ण, गोपाल, चंद, चंद्र, चरण, जीत, ज्योधि, दत्त, दयाल, दाल, दीन, देव, नंद, नंदन, नारायण, पति, पाल, प्रकाश, प्रसाद, बक्स, वहादुर, भूषण, मिल, मोहन, रंजन, रत्न, राज, राम, रूप, लाल, विहारी, शंकर, शरण, सहाय, सेन, सोहन, स्वरूप।

३--विशेष नामों की व्याख्या--

व्याख्या के योग्य कोई विशेष नाम नहीं है। मूल की निरुक्ति से सब नाम सपट हो जाते हैं।

हेमंत कुमार — ऋतुपरक नाम है । हमेल सिंह — इस नाम से स्त्रियों की आभूषणों के प्रति ममता प्रगट होती है ? ।

## (४) समीक्षण

इसके श्रंतर्गत समाज सम्बन्धी संस्थाएँ, प्रथाएँ, भौतिक जीवन की सामग्री तथा सुधार की कुछ श्राधुनिक योजनाएँ सम्मिलित हैं। हिन्दुश्रों के चारों वर्ण किसी न किसी रूप में दिखलाई देते हैं। श्रुनेक उपजातियाँ देश तथा व्यवसाय-मेद के कारण बन गई प्रतीत होती हैं। बहुसंख्यक नामों

—विमलेंदु

े पायल सनौट बाँक बिल्लिया प्रिया के पाँय, जेहर, जराव-जरीरसना रसीली की। वलय-वलित कर कंकन कलित तापै, राजै क्वि चाक चुरियान चमकीली की॥ मूलत हमेल हार, वेसर करन पूल, माँग-सुकता पे छवि चूढ़ामनि नीली की। स्यामल घटा में ज्यों चमंक चपला की चार, नीले दुपटा में त्यों दमंक दुति पीली की॥

<sup>ै</sup> हेमंत कुमार—वसंत पंचमी के शुभ दिन जन्म होने से मेरे पहले प्रत का नाम बसंत कुमार रखा गया। एक दिन बाजार से मैंने एक कंवी खरीदी, उस, पर हिंदी में हेमन्त लिखा हुआ था, उसे देखते ही मेरे दिख में यह विचार उठा कि दूसरे प्रत्र का नाम हेमंत कुमार क्यों न रखा जाय। नाम भी अच्छा है। जन्माष्टमी के दिन दूसरा पुत्र पैदा हुआ तो उसका पूर्व निश्चय के अनुसार हेमंत कुमार नाम रख लिया गया। इस प्रकार बसंत का भाई हेमंत हो गया। अब असतुक्षों पर नाम रखने की धारणा पक्की हो गई और जब तीयरा पुत्र पहली मई को हुआ तो उसका नाम शरत्कुमार रखा गया।

से बाह्यण वर्ण का प्रभुत्व दिखलाई दे रहा है। ग्रंभेज तथा फिरंगी दो विजातियों दूसरे देश की हैं। ग्रंभेक प्रकार के ग्रंभिवादन एवं तदनुकुल श्राशीर्वादास्मक प्रयोग पाये जाते हैं। सम्बोधन के लिए श्रीमान, वाबू, साहब, महाशय ग्रादि ग्रंभेक श्रादरसूचक शब्द ग्रापस में व्यवहार करते हैं। पुलिस, सेनादि प्रभावशाली विभागों के राजकर्मचारियों के पदों पर श्राधिक नाम रखे गये हैं। इससे शासन-श्रवस्था का पता भी चलता है। नाना प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। कुछ मनुष्य सेवा करके भी श्रपनी जीविका वृत्ति उपार्जन करते हैं। यह बताया जा चुका है कि नामकरण के साथ शिशु के जन्म काल तथा स्थान का ग्रंथिक विनय्द सम्बन्ध रहता है। दिन, मास, ग्रद्ध के नाम पर श्रमेक नाम रखे गये हैं। स्थान-सूचक नामों में वही नाम यहाँ लिये गये हैं जो किसी नगर श्रयवा गाँव के नाम है। काल तथा स्थल सम्बन्धी श्रन्य सामान्य नाम व्यंग्य के श्रन्तर्गत रखे गये हैं। स्थानपरक नामों की श्रपेज्ञा काल वाचक नाम श्रिषक हैं। उनमें श्रपश्रंश रूप भी बहुसंख्या में दिखलाई दे रहे हैं। लाहीर, मुल्तान तथा पेशावर प्रमृति नगर श्रव पाकिस्तान के श्रन्तर्गत हैं।

धार्मिक पनों के श्रतिरिक्त इन लोगों में सामाजिक त्योहार भी मनाये जाते हैं, कहीं-कहीं मेले भी लगते हैं। स्वयंबर, जोहर, सती ग्रादि श्रमेक विचित्र प्रथाएँ हिन्दुश्रों में प्रचलित हैं। इनके भौतिक जीवन में नाना प्रकार की सामग्री का पर्याग्त समावेश रहता है। स्ती, ऊनी, रेशमी वस्त्र के स्ववहार करते हैं। माँति-भाँति की मिठाइयाँ, फल, मेवादि इनके लाद्य पदार्थ हैं। मिर्चादि मसाले प्रेमी मालूम होते हैं। कपूर, केसर, कस्त्री श्रादि बहुमूल्य श्रोधियों का प्रयोग भी करते हैं। श्रलंकार-प्रियता इनके जीवन की विशेषता है। पैर की श्रॅगुलियों से लेकर किर की चोटी तक खियों का कोई श्रांग श्राम्पणों से रिक्त नहीं रहता। मिठाई की ममता की श्रपेता श्राम्पणों का मोह श्रिक श्राक्त प्रतीत हो रहा है, श्रलंकारों का इतना सुन्दर प्रदर्शन किसी श्रन्य देश में दुर्लभ है। जैसे श्रक्त-शस्त्र के संवालन में निपुण दिखलाई देते हैं वैसे ही वाद्ययंत्रों में भी कम कुशल नहीं हैं। तेल, फ़लेल, इन के शौकीन हैं। फूलों से श्रपना शरीर श्रीर घर सजाते हैं। देवार्चना में भी पुष्पा-पंण करते हैं। गुलाब से गुलकंद तैयार किया जाता है। इनका सबसे प्यारा फूल कमल प्रतीत होता है। फूलों में सबसे श्रिक पर्यायवाचक शब्द कमल के ही पाये जाते हैं। कलम, किताब, दुरबीन श्रादि कुछ श्रन्य उपयोगी वस्तुश्रों के भी नाम मिलते हैं।

लित कलाओं का अत्यन्त सूक्ष्म प्रदर्शन इस अभिधान संग्रह से होता है। मन्दिर तथा भवन निर्माण में उच्च कोटि की वास्तुकला तथा मूर्तियों में उत्कृष्ट तक्षण कला के अज़ुत निदर्शन पाये जाते हैं। चित्रकला के कुछ नाम मिल गये हैं। इनमें कुछ देव चित्र भी सम्मिलत हैं। कलाकार राजा रिव वर्मा भी अपने चित्रों के कारण ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। संगीत में वाद्य, तृत्य एवं गान सम्मिलत हैं। मरत इसके आचार्य प्रसिद्ध हैं। नृत्य तथा वाद्य में भगवान शंकर एवं कृष्ण अत्यन्त प्रवीण थे। मध्य युग में संगीत का हात हो चला था। हरिदास, बैज, बावरे, तानसेन आदि कुछ खिद्दहरत संगीतश्च यत्र-तत्र इसकी भीषव वृद्धि कर रहे थे। कुछ वर्ष पहले संगीत एक अनायश्चक एवं अनाहत विषय समका जाता था। अतः समज में भन्तित छुछ ही राग शमिनियां के गाम यहाँ उद्धत किये गये हैं। संगीत को पुनर्जानित कर उत्कर्ण पर पर दहुँचाने का श्रेय विष्णु दिगम्यर को है।

समाज मुघार के लिए होनेवाले ज्यान्दोलनों में हरिजनोद्धार, शुद्धि श्रीर नी रहा का इन नामों में उल्लेख मिलता है।

सामाजिक प्रवृत्ति के अध्ययन से अघोलिखित धिरोपताओं का पता चलता है।—(१) ब्राह्मण् के अतिरिक्त अन्य वर्ण तथा जातिपरक नाम प्रायः निम्न अणि के मनुष्यों के वास्तविक नाम का स्थान ले लेते हैं। किन्तु ब्राह्मण वर्ण पर नाम श्रद्धा के कारण रखे गये हैं। (२) प्रथा, संस्कार, उत्तव, मेला, देश, काल, बाजे, ब्रान्दोलन सम्बन्धी नाम घटना अथवा परिस्थिति के कारण पड़ते हैं। (३) व्यवसायी तथा कर्मचायियों पर नाम उनकी महत्ता के कारण रखे गये हैं। (४) श्राशीर्वाद तथा बघाई में शुभेच्छा रहती है। (५) फूल-फल तथा अन्य वस्तुओं पर नाम रूप रंग के कारण पड़ जाते हैं। (६) रत्नाभूषण, वस्त्र तथा मिठाई पर नाम रखने का हेतु उनकी सर्वप्रियता तथा व्यक्तियों की अभिरुचि-विशेष हैं। (७) मन्दिर-मूर्ति पर मिक्त तथा चित्र पर उनकी मनोमोहकता के कारण नाम रखते हैं। राग-रागिनियों के देवता होते हैं अतः उन पर नाम प्रायः बहुत ही कम रखे जाते हैं।

समाज के उन्नयन के लिए विकासादि नई-नई योजनाश्रों के श्रायोजित करने के भी कुछ प्रमास पाये जाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> विकासचन्द्र ।

# श्रभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति

- (१) दुलार (२) उपाधि
- (३) श्लाघात्मक विशेषण
- (४) इयंग्य

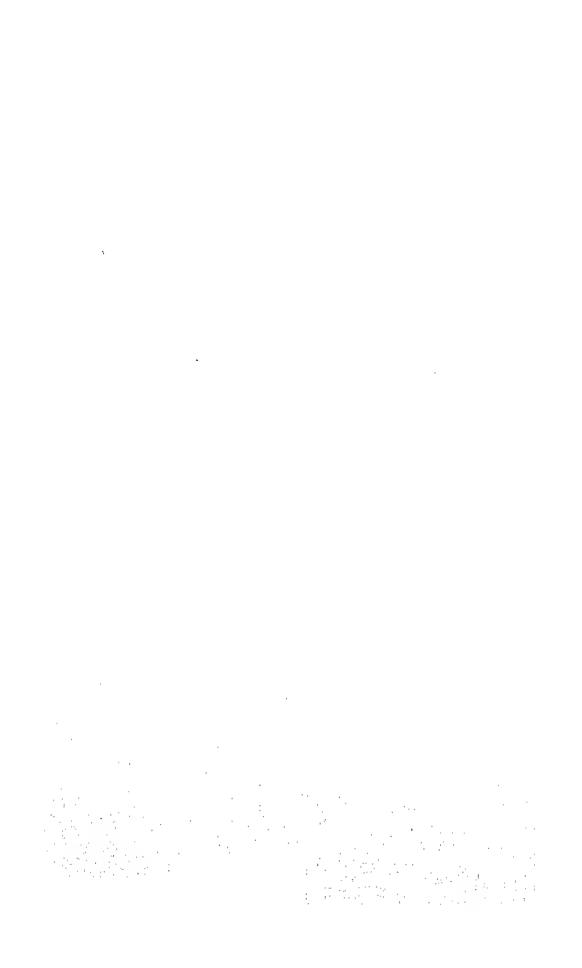

# ञ्चठारहवाँ प्रकरण

### दुलार

१--गणना

क-क्रमिक गणना-

- (१) नामों की संख्या २७२ ।
- (२) मूल शब्दों की संख्या १५८ ।
- (३) गौण शब्दों की संख्या २४।

मूल तथा गौण शब्द में अनुपात-५८ ०६:८ ।

ख-रचनात्मक गणना-

एकपदी नाम

द्विपदी नाम

त्रिपदी नाम

चतुष्पदी नाम

योग

इह

१८३

१७

Ę

= २७२

२--विश्लेषण

क—मूल शब्द — श्रात्मानंद, श्रात्माराम, कक्क, कीरेंद्र, कीरे, कुँवर, खिलावन, खुनखुन खोखा, गुढू, गुढुं, गुलगुल, गुलाव, चंदा, चमचम, चिगनू, चिगुड़, चिरई, चुनमुन, चेंद्र, छुगन, छुगा, छुब्बा, छुन्ना, हुल्ला, हुल्ली, हुल्ली, हुल्ली, हुल्ली, हुल्ली, दहन, ददी, दद्द्, वुलवारी, हुलारे, हुलिया, हुली, हुलुश्रा, हुले, हुल्ला, हुल्ली, हुल्ले, हुहिता नंद,दूल चंद, नाती, नौनिहाल, पंछी, पंत्, पंते, पटक, पटे, पट्टू, पटे, परम हंस, पुतन्नी, पुच्न, पुची, पुच्न, पोतन, प्यार चंद, प्यारे, फरजंद, बचई, बचऊ, बचन, बचन, बचनू, बचनू, बचाऊ, बची, बचुली, बचनन, बच्चा, बच्चा, बच्चा, बच्चा, बचना, बचना

ख-मूल शब्दों पर टिप्पणियाँ-

१-रचनात्मक टिप्पणियाँ - (देखिए समीच्या)।

### पर्यायवाचक शब्द-

- (१) तोता—ग्रात्माराम, कीर, हुइंयां, पटें. मिंह,, लालमन, सुम्रां सुग्या, सुबन, हीरामन ।
- (२) बच्चा--वत्कृ, कुंबर, खोखा, छुत्रा, पुत्तन, फरर्बद, नेश, लाल, शिशु, शहबजादा, सुबन।

श्रन्छे ८श्रन्छ । श्रात्मानंद- (सं०) श्रात्मा को धिय । श्रात्माराम (सं०) तोते के लिए प्यार का शन्द । कक्कू ८ कोका (पं०), <कोका (फा०)-बालक । कीरेंद्र-(सं०) कीरे<कीर-तोता । कुँश्रर, कुवर ८ कुमार । खिलावन ८ खेल ८ केलि । खुनखुन (श्रनु०) कुनसुना वाजा । खुलई ८ खोखा (वं०)

फा॰) बालक । गुङ्ह, गुङ्डे ८ गुङ्गुड़िया; ८ गृदङ् चूद्र । गुलगुल ८ (अनु॰) मालपुआ । चंदा ८ चंद, चंद्र । चक्रचम (देश०) एक मिठाई। चिगन, चिंगना (देश०) छोटा बच्चा। चिगुगा ८ लॅंगड़ा-बच्चा। चिरई ८ चटक-चिड़िया। (चू चृ का ब्रनु०)। चुनमुन ८ चूर्ण + मुन्ना (हिं०) श्राटे का पुतला । मुन्ना (प्यार) । चंबू ८ चेंगड़ा ८ चें चें करना (ग्रनु०) छोटा बच्चा । छगन, छग्गा< छुगट-छोटा बच्चा। छुव्वा, छुब्बू ८ छुवि-सुन्दर; ८ छुवना, छुवा; ८ छौना < शावक-बच्चा। छुन्ना, छुन्नन, छुन्नू <छीना-शावक-बच्चा । भुनभुन ८ भुनभुना (श्रनु०) विलीना, भांभन (श्रनु०) पायल । तोता, तोती ८ तृती ८ (फा०)। तोफा - तोहफा (छ०)-उपहार, भेंट। ददई, ददन, दहन, दही, दहू८ दादा ८ तात-प्यारा । दुलवारी, दुलार, दुलारे, दुलिया, दुली, दुल्ला, दुल्ली, दुल्ली द्ल ८ द्लार ८ लाइ ८ लालन-प्यारा । दहितानंट (सं०) लड़की का पुत्र. नंदन (सं०)-पुत्र । नवजादिक ८ नवजात-सद्योजात शिशु । नाती ८ नष्तृ-लङ्की का लङ्का । नौनिहाल ८ नव + निहाल (पा०) बच्चा । पंछी ८ पत्ती-चिड़िया । पंतू, पंते ८ पोता ८ पौत्र-लड़के का लड़का । पटरू ८ पटल-हाथ का गहना । पटक, पटे, पट्र, पटे ८ पट्र-तोता । परमहंस (सं०)-शुद्धजीव, पुतन्नी, पुत्तन, पुत्ती, पुत्तन, पीतन ८ पुत्र । प्यारचंद ८ प्रिय + चंद (चंद्र) प्यारा चांद । बचई, बचऊ, बचन, बचनू, बचनू, बचाऊ, बची, बचली, बचलली, जच्चन, बच्चा, बच्चू, वच्चे ८ वत्स । बरुत्रा, बहन, बही, बही बद्ध ८ बेटा ८ बटु-पुत्र । बबई, वबऊ, ववन, वबुग्रा, बबुनी, बब्बन, वब्बू, बाबुली ८ बाबू ८ बाबा (तु०)-बच्चों के लिए प्यार का सम्बोधन । वाल, वालक (सं०) । विटन, विदुक्तन, बिटकन, विदुक्ता, बिह्न ८ बेटा < बहु-पुत्र । बृट्हे, बृह्न, बुही ८ बृटा ८ बिटप-पृत्त । बेटा ८ बहु-पुत्र । भइया, भउग्रा, भाई, भाऊ, भैया ८ भाई-भ्रातृ । मिहन, मिह्नू, मिठाई, मिठोन, मीठा ८ मिष्ट-मीठा तोता । मिन्नी<, मिनमिनाना (श्रुनु०)। मिसिरिया<मिसरी (मिस्रदेश से) मिश्रित मिश्री। मीठा ८ मिष्ट । मुनिया ८ मुनि-लाल नामक छोटी सुन्दर चिड़िया, रायमुनी, मुनुश्रा, मुन्नी, मुन्न ८ मुनमुना (देश०) एक पकवान; ८ मुनरा (देश०) कान का एक गहना; ८ मुनिया ८ मुनि-राय मुनी प्यार का एक सम्बोधन। मोता, मोती ८ मौक्तिक। रतन ८ रतन। राजा बाबू ८ राजा + बाबू (तु०) बच्चों के प्यार सम्बोधन । खड़ेती ८ लाइ ८ लालन-लाइला । ललई, ललन, ललैयन, लल्लन, लल्ला, लल्ला, लरुतु राजा, लाड्, लाल. लाल बच्चा, लालपन, लालहंस, लालू ८ लाल ८ लालक-पुत्र, प्यारा। शिशु (सं॰) साहव जादा (अ॰)-पुत्र । सुत्रा, सुगई, सुगन, सुग्गन, सुग्गा ८ शुन । सुबच्चन ८ सु + वच्चा । सुवन, सुवनू ८ सूनु-पुत्र । सोहन ८ शोमन-सुन्दर । हंस स्वरूप (सं०) शुद्ध स्वरूप । हवीब (ग्र०)-मित्र । हीरामिण (सं०) । हीरामन ८ हीरक + मिण्-हीरा, तोता । हीरा ८ हीरक । होरिल (देश०)-नवजात शिशु।

### घ-गौए। शब्द

- (१) वर्गीत्मक राथ, सिंह ।
- (२) श्राद्रसूचक-जी, साहब।
- (३) सक्तिपरक—-श्रन्छे, कुमार, कृष्ण, चन्द, दत्त, दास, दीन, नरायन, नवाजादिक, नाथ, नारायण, प्रकारा, प्रसाद, नक्स, मल, राय, ह्य, लाल, विहाने, शंकर, सहाय, स्वरूप।

#### ३-विशेष नामों की व्याख्या-

श्रात्मानंत, श्रात्माराम — पुत्र की स्थक्ति पिता की श्रात्मा से प्रान्ती गई है। "श्रात्मा वै जायते पुत्रः" इनिलए नह तक्का प्रिय तथा श्रापद रेनेवाला होता है। श्रात्माराम तोते की भी कहते हैं जो श्राप्ते रूप रंग तथा वोला के कारण पुत्रनत विश्व तथा हर्पदायक होता है। गुड्डूप्रसाद, गुड्डे सिंह—िंबस प्रकार बच्चों को गुड़िया ग्रादि खिलौने ग्रत्यंत प्रिय होते हैं श्रीर उनसे वह दिन भर खेलते रहते हैं। इसी प्रकार बच्चे भी माँ बाप श्रादि के प्यारे खिलौने हैं। इसी भावना से प्रेरित हो, प्रायः बच्चों के खिलौनों पर नाम रख लिये जाते हैं।

दुहितानंद-पुत्री पुत्र से ग्राधिक प्यारी होती है ग्रीर उसका पुत्र उससे भी ग्राधिक प्रिय होता है।

मिठाई लाल — स्वादिष्ट मिठाई के सदश वच्चों की मोली बोली मी श्रत्यंत मधुर होती है । इसलिए वे सबको प्यारे लगते हैं । इसलिए चमचम, गुलगुल ख्रादि मिठाइयों के नाम उन्हें दुलार के कारण दिये जाते हैं ।

मुनियाप्रसाद — एक बहुत छोटी सुन्दर चिड़िया जो भाड़ियों में फुदकती रहती है मुनिया कहलाती है। वह लाल नामक पत्ती की स्त्री होती है। उड़ते समय पंखों को फड़फड़ाते हुए वड़ी सुहावनी लगती है। कुछ मनुष्य उसको पालते भी हैं। बच्चों के प्यार के नाम मुनियाँ, सुन् श्रादि कदाचित् इसी से बने हुए प्रतीत होते हैं।

मोतीलाल—पुत्र मोती रत्न आदि अनूल्य मिण्यों के समान प्रिय होता है इसीलिए ऐसे नाम रखे जाते हैं। यह प्रसिद्ध देश मक्त पं० जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम था जो अपने समय के एक विख्यात वकील, देशमक्त, राजनीतिज्ञ तथा नेता थे।

लाल बच्चा राम—लाल लाड़ प्यार का नाम हे जो अनेक अथों में आता है (१) छोटा, प्यारा (२) कृष्ण (३) लाल रंग का सुन्दर पत्ती (४) लाल मिण्। लल्लन आदि नाम इसी के रूपांतर हैं।

हीरामिण — कुछ पित्तयों को रूप रंग के कारण तथा कुछ को मधुर बोली के कारण पाला जाता है। इनमें तोते मुख्य हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। दोनों गुण होने के कारण तोते मनुष्य को अदयंत प्रिय होते हैं। एक विशेषता यह है कि ये मनुष्यों की तरह शब्दों को स्टकर बोल सकते हैं। इसिलए बहुत से लोग इसे राम राम रटा देते हैं। जिन घरों में पुत्र नहीं होते हैं वहाँ इसे ही पुत्रवत् मानकर अपना मनोविनोद करते हैं। तोते अनेक रंगा के होते हैं। हीरामिण तथा लालमिण इनकी दो विशेष जाति हैं। हुलार के नामों में तोता सबसे अधिक प्यारा प्रतीत होता है।

### ४-समीक्षण

इन नामों में एक प्रकार की आत्मीयता एवं प्रगाद अंतर्पियता अभिन्यंजित होती है। नामी के लिए एक कोमल कल्पना का प्राहुर्भाव होता है जिससे सरसता, सौंदर्य एवं अेष्ठत्वादि अनेक गुणों एवं हर्पादि सुलद मनोवृत्तियों का आवेग उमड पड़ता है। दुलार का नाम मिठास, शोभा, स्नेह एवं भोलेपन की प्रतिकृति है जिसमें व्यंग्य की कहता, घृणा अथवा अन्य कलुषित मनोवेगों का प्रवेश असम्भव होता है। ये नाम माता पिता अथवा अन्य सम्बंधियों द्वारा बचपन में ही दिये जाते हैं।

इस समुदाय के श्रविकांश नाम इस प्रकार रखे गये हैं :-

- (या)--पुत्र के पर्यायवाचक शब्दों द्वारा बगावे गये गानी की संद्या अविक है। इसमें विक्रत रूप भी अदिशय संख्या में प्रयुक्त हुए हैं। जिस प्रकार एक छोटा वचना राज्यों की ननमाना रूप दे देता है यही दशा इन नामी में भी प्रतीत होती है प्रधानुतती, बच्चन, खुगन, खुझन, चुझन आदि।
- (आ)—तोता एक सुन्दर तथा मधुरभाषी पही है जो अनेक रंग रूप का होता है। जतु-जगत में केवल वही एक जीवधारी है जो मनुष्यों की बोलियों का बुद्ध अनुकरण कर तेता है अत-एवं वह जन-समाझ में अत्यंत प्रिय हो गया है। इस प्रकरण में तोता के नर्यावगाची शब्दी पर भी बहुसंख्यक नाम नाये जाते हैं। वथा-आत्माराम, निद्ध, नदे, सब्द, एगा आदि।

- (इ)—बच्चे प्यार के कुछ विशेष शब्दों से पुकारे जाते हैं। ये नाम ऐसे शब्दों से बने हुए हैं जिनसे माधुर्य, सौंदर्य प्रेम के साथ-साथ प्रकृत ऋजुता भी प्रकट होती हो एवं बाल्य चापल्य क भी किंचित् पुट हो यथा कुँवर, दुलुखा, मुन्ना राजा ख्रादि।
- (ई)—बच्चे मनुष्यों के सजीव स्थानापन्न खिलौने हैं जिनके साथ वे यथावकाश खेला करते हैं। बड़ी ग्रायु में काष्ठधात्वादि निर्मित खिलौनों से खेलने की ग्रवस्था तथा व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन हो जाता है। किंतु पुरानी भावना के जाग्रत रहने से बच्चों को खिलौना सम्बंधी नाम दे दिये जाते हैं। जिस प्रकार वचपन में खिलौने प्यारे होते हैं, उसी प्रकार माता-पिता को भ्रपने बालक प्रिय होते हैं। वे खिलोने के सदृश्य ही उनसे खेलते हैं।
- (उ)—चमचम, गुलगुल आदि मिठाइयों पर बच्चों के नाम इसलिये रखे जाते हैं कि वह सर्व प्रिय होती हैं।
  - (ऊ)—कुछ प्रिय सम्बंधियों पर भी नाम रख लिये जाते हैं। यथा—कक्टू, ददई, भइया।
  - (ए)—कुछ नाम अन्य प्रिय पदार्थों पर भी मिलते हैं यथा चंदा, मोती, गुलाब, हीरा । प्यार के नाम प्रायः लघु, विकृत तथा गौए प्रष्टत्ति रहित होते हैं।

# उनीसवाँ प्रकरण

### उपाधियाँ

#### १--गग्गना

#### क-क्रमिक गणना-

- (१) नामों की संख्या १०४६।
- (२) मूल शब्दों की संख्या ६३६।
- (३) गौरा शब्दों की संख्या ५६।

दोनों में ऋनुपात ६०.६ : ५.३।

#### ख-रचनात्मक गणना-

|            | एकपदी नाम  | द्विपदी नाम | त्रिपदी नाम | चतुष्पदी नाम | पंचपदी नाम | षट्पदी नाम  | योग  |
|------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|------|
| वीरता      | १२         | 88          | १४          | २३           | યૂ         |             | २३०  |
| धन         | <b>१</b> २ | ३८          | ৩           |              |            |             | 40   |
| विद्या     | 8          | 90          | २३          | 2            |            |             | 23   |
| सम्मानविशे | प १३       | २३७         | ११३         | १०           | પૂ         |             | ३७८  |
| राजपद      | 38         | 0.3         | 83.8        | ₹७           | ધ્         | १           | रद्  |
|            | Ĝo         | પુરુષ       | ३७१         | ७१           | १५         | <b>8</b> == | 3808 |

इस प्रवृत्ति में दो राष्ट्रवाले नामों की संख्या सबसे ऋधिक है। गराना की दृष्टि से उपा॰ थियों का क्रम इस प्रकार है। (१) सम्मान विशेष (२) राज पद (३) वीरता (४) विद्या (५) धन। पाँच तथा छै शब्द वाले नाम ऐश्वर्यवीधक हैं।

#### २--विश्लेपग्र

क — मूल शब्द — (१) वीरता — ग्रंबर जीत, श्रंबर सिंह, श्रिक्तियार सिंह, श्राबहाहुर, श्रज्य, श्रज्यदेव, श्रज्य बहाहुर, श्रज्य सिंह, श्रज्य स्वरूप, श्रज्य स्वरूप, श्रज्य सिंह, श्रज्य बहाहुर, श्राव तर, श्राल सिंह, उत्तम सिंह, उदिमद सिंह, कटक बहादुर, कटार सिंह, केशरी मर्दन सिंह, खंवारी सिंह, खंडा सिंह, खरग जीत सिंह, खरग बहादुर, खलक सिंह, चम्मू सिंह, जंग जीत, जंग जीत सिंह, जंग बहादुर, जंग विजय सिंह, जंगवीर सिंह, जंग शेर वहादुर सिंह, जंग जीत, जंग जीतन, जगत सिंह, जंग बीर सिंह, जंगवीर सिंह, जंग शेर वहादुर सिंह, जंग जीत, जंग जीतन, जंगत सिंह, जंग वीर सिंह, जंगवीर सिंह, जंश सिंह, जंग क्रंत सिंह, जंग कीत, दल श्राल सिंह, दल विजय स्वर्तार दल सिंह, दल सिंह, दल जीत, दल श्रम्मा दल पर्दन सिंह, दल विजय स्वर्तार दल श्रुप्त सिंह, दल सिंह, प्राल सिंह, स्वलावर सिंह, मदल सिंह, सिंह, मदल सिंह, सि

गंजन सिंह, मल, मलई सिंह, गलना, मलल, महार्था, महा सिंह, शुद्धराज, शुद्धवीर, शुद्धवीर सिंह, रणांजम, रणांजम सिंह, रणां कर्मम सिंह, रणांचित, रणांचीर सिंह, रणांचीर, रणांचीर, रणांचीर, रणांचीर, रणांचीर, रणांचीर, रणांचीर, रणांचीर, रणांचीर, रणांचीर सिंह, सिंह, रणांचीर विजय सिंह, रणांचीर सिंह, सिंह, रणांचीर विजय सिंह, रणांचीर सिंह, सिंह, विजय मूर्ति, निजय वीर सिंह, विजय स्वल्प, तिजयं प्रकारा, विजय बहादुर राय, विजय बहादुर सिंह, विजय मूर्ति, निजय वीर सिंह, विजय स्वल्प, तिजयंद्र जीर, विश्वयीर, वीर पाल सिंह, बीर बंध, बीर बाहादुर, बीर मंजन, धीर मिंथा, वीर बत वीर शामशेर सिंह, बीर सिंह, बीर सिंह, बीर सेंह, बीर सिंह, बीर सिंह, शामशेरजंग, शामशेरजंग बहादुर, शारशेरबहादर, शाद्धलाज, श्रूरवीरसिंह, श्रूरसिंह, शेरपाल सिंह, शेरपहादुर, शेरपिंह, सेंवारसिंह, समर्यहादुरसिंह, समर्थहादुर, सेंवारसिंह, समर्थहादुर, समर्थहादुर, समर्थहादुर, सेंवारसिंह, समर्थहादुर, सेंवासिंह, समर्थहादुर, सेंवारसिंह, समर्थहादुर, सेंवासिंह, समर्थहादुर, सेंवासिंह, समर्थहादुर, सेंवासिंह, समर्थहादुर, सेंवासिंह, समर्थहादुर, सेंवासिंह, समर्थहादुर, सेंवासिंह, हस्तयहादुर, हस्तमल ।

इस प्रवृत्ति की यह विशेषता है कि जातीयसिंह इनमें उपाधि का एक श्रंग बन गया है।

### (२) धन

श्रमीर, श्रमीरवहादुर, श्रमीरराय, श्रमीरी, उमराय, उमराव, करोड़पति, कारीहें, जगतसेठ, जगसेठ, धनवीर, लक्खी, लक्ख्, लच्च, लच्च, लच्चिया, लच्चियार, लच्चिति, लच्चिर, लखहिस्या, लखपित, लखिपा, लखिपा, लखी, लखीचंद, श्रीसागर, श्रेष्ठमिण, श्रेष्ठी, साहु, साहुकार सेठ, सेठू, हजारी।

## (३) विद्या

श्रत्मिसंह, श्रन्यारी, श्राचार्य, श्रालिम, इलमचंद, इलाचंद, कवींद्र, कवींद्ररोखर, ज्ञानचंद, ज्ञानदेव, ज्ञानदेव, ज्ञानधर, ज्ञानमाथ, ज्ञानधर, ज्ञानधर, ज्ञानमाथ, ज्ञानभानु, ज्ञानभानु, ज्ञानभाग्य, ज्ञानसागर, ज्ञानसिंह, ज्ञानांद, ज्योतिष्ठभूषण, तीव्रमेव, पंडित, परीन्नासिंह, प्रतिभा-स्पण, बुद्धिसागर, व्रव्यविशारद, मुंशी, मेधार्थी, मोलवी, विज्ञानिसन्धु, विज्ञान स्वरूप, विज्ञान-हंख, विज्ञानानंद, विद्याकांत, विज्ञावर, विज्ञानिष्ठ, विद्यानिष्ठ, विद्यानिष्यानिष्ठ, विद्यानिष्ठ, वि

### (४) सम्मान-विशेष

समजीतसिंह, जसपतराय, अरुपाल, जसबीर, जरमल, जितेंड, जितेन्द्रविक्रमसिंह, जितेन्द्रवीरसिंह, जितेंद्रवत, जीवनज्योति, टेकव्हाद्य, ताजवहादुर, ताजमल, ताजिरहंह, तार्लुयेदार, द्यानिधान, दयानिधि, दयासागर, दयाविध, दयास्तरूप, दरवारो, दानवहादुर, दानसिंह, दानिशराय, दानीसिंह, दावनसिंह, दावासिंह, दीनबंध, दीनानाथ, दुनियामणि, दुनीचंद, देशकरण, देशवंध, धर्मकीर्ति, धर्मीभन्त, धर्मभृषण, धर्मीमन, धर्मवीर, धर्मन्नत, धर्मीरारोमणि, धर्मशील, धर्मश्वरूप, धर्मात्मा, धर्मावतार, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, धर्मेंच्ठी, घीरात्मानंद, धीरेंद्र, धीरेश, धुरंधर, धुरीधर, धुरेंद्र, नेकपालसिंह, नेकसूषण नैवाजसिंह, परमजीतराय, पुरावरलोक, देशलस्कुट, प्रसावीरसिंह, प्रियदर्शन, प्रियदर्शी, प्रियवत, बलतेनसिंह, वस्थानंद, वस्थारिंह, भेवर, भेवरपालिंह, भेवरसिंह, भ्रमर, भ्रमरिंह, भारतचंद, भारतज्योति, भारतगरेश, भारतप्रकाश, भारतभानु, भारतभृवश, भारतिमत्र, भारतवीर, भारतिहरू, भारतेंद्र, भारतेश्वर, भुवनचंद्र, शुवनदिवाकर, शुवनभाम्बर, भूप्रकाश, भृमित्र, मनईसिंह, मालचंद मित्रानंद, मिर्जाराय, यशोविमलानंद, युवराज, युवराज बहाद्र, योगधारीराय, राजकरण, राजकिशोर, राजकुमार, राजवन्धु, राजवंशी, राजयेशन, राजवंत, राजवंश, राजवल्लभ, राजावहादुर, राजेश्वर राय, रायनहाद्र, रायसिंह, रावराजा, लोकमिण, लोकमन, लोकमिन, लोकसिंह, वंगेंद्र, वंगेश्वर, वंशादेव, वंशाघारीलाल, वंशापति, वंशावहातुर, वंशाभृपण, वंशाराज, वंशारोपन, वंशालोचन, वशीद्र, विश्वचंद्र, विश्व प्रकाश, विश्व प्रिय, विश्ववंधु, विश्व मिघ, विश्व रंजन, विश्व विनोद, शम्मूर्ति, शर्मधर, शांति प्रिय, शांति भूषण, शांति सागर, शांति स्वरूप, शाहजादा, शाहजादे, शिरोमणि, शील स्वरूपानंद, शीलंद्र, शीलेश, सज्जन सिंह, सत्यिनण्ड, सत्यिप्रिय, सत्य प्रेमी, सत्य भक्त, सत्यभान, सत्य भूषण, सत्य सृति, सत्य रंजन, सत्यरूप, सत्यवादी, सत्यवीर सिंह, सत्यवतराय, सत्य वतसिंह, सत्य व्यरूप, सभा कांत, सभाचंद, सभाजीत, सभा जीतसिंह, सभापति, सभा मोहन, सभासिंह, सरकार बहाद्दर, सरताज बहाद्दर, सरदार सिंह, सरदारी, सरफराज सिंह, सलतनत बहाद्दर, सलतनत राय, सल्तू, सवाई सिंह, सिहार, सिरताज सिंह, सिग्नू सिंह, सुगुण, सुगुण चंद, सुधीर, सुधीर चंट, सुल्तान सिंह, सुशील, न्शीलचंद, धुशील प्रकाश, नुशील वहादुर, धुशील भूषण, धुशील स्वरूप, धुशीलंद्र, हिन्दू पति, हुकुम पाल, हुकूमतगय, हुक्म सिंह।

### (५) राजपद

श्रवनींद्र, चन्नपति, चन्नपति, चनापति, चनापति, चितिपात, चितीश, चितीश्वर, चितेश्वर न्यापिति, चनापति, चनेत्रपति, चितापति, चुनियापित, पर्यापति, परियः, नयस्य, प्रयापति, प्र

ख - मूल शब्दों गर टिप्पिश्वाँ : -

(१) रचगारमञ्ज-ने सम्मानार्यक उपाधियाँ प्राप्तः निवननितित शब्दों के योग से विभिन्न हुई हैं:---

- (अ)—ग्रानंद, सत्य, शील, धीर, करणा, हमा, हपा, द्या, दान, सुशील, शांति, धर्म, जितेंद्र, जस ब्रादि गुणों के योग से ।
- (आ) लोक, ब्रालम, विश्व, जग, जगत, भू, भृतन, दुनिया, देश, भारत ब्रादि स्थानों के योग से।
  - (इ)--क़ल, वंश, समा के योग से।
  - (ई)-ग्रार्य, मॅवर, राज, ग्रादि उपाधियों के योग से ।
  - (उ)-ताज, जय के योग से।
- (२)—पर्थायवाचक शन्द (अ)—ग्रालम, लोक, विश्व, जग, जगत, दुनिया, दनी, संसार के पर्यायवाचक।
  - (छा) इला, भू, वसुधा, कु, पृथ्वी के पर्यायवाची।
  - (इ)--कुल, वंश।
- (३) विकस्तित शब्द तथा उनके तत्सम रूप कुमनी (कुमिण); कुल्तन (कुल); लंजादे (लानजादा); गुनई (गुणी); गुनू (गुण); जोत (ज्योति); वंधन (वंधु); मेहर (मिहिर); रतन (रतन); जस (यरा); जितेंद्र (जितेंद्रिय); तुनीवुनिया; नेवाज (निवाज); भंवर (भ्रमर), मनई (मनुष्य); मन (मिणि); वशींद्र (वर्शोदिय); सिहार (सरदार); सिरतू (सरताज); हुकुम (हुक्म)
- (४) विजातीय प्रभाव—निम्नलिखित उर्दृ, फारसी तथा श्रश्वी के शब्द पाये जाते हैं।— खंजादे, रोशन, ताज, ताल्लुकेदार, दश्वारी, दानिश, दुनिया, नेक, बहादुर, मिर्जा, शहजादे, सरताज, सरदार, सल्तनत, सुल्तान, हुकुम, हुकुमत।
- (१) रचनात्मक टिप्पणी— ये राजपद प्रायः पृथ्वी, मनुष्य के पर्यायवाची तथा राजा राज्द से वने हैं।
- (२) पर्यायवाची शब्द (अ) पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द-ग्रवनी, स्ता, सिति, धरणी, पृथ्वी, मू, मिह, मही, मूमि, जमी।
  - . (आ)—मनुष्य के पर्यायवाची—जन, नर, रृ, पुरुष ।
- (३) विकसित शब्द तथा उनके तत्सम रूप—नाहा (नाण); निरपति (नृपति); भुद्रार, भुद्राल, भुवाल (भूपाल); महरजवा (महाराज); रजई, रजना, रजुद्रा, रजोला, रजजन, रज्जा, रजजू, राज, राज, (राजा); साहु (शाह या साधु)।
- (४) विजातीय प्रभाव—निम्नलिखित उर्दू, अपनी, फारक्षी के राब्द पाये जाते हैं। दुनिया, नवाव, वादशाह, मुल्क, शाह, मुल्तान।

ग — मूल शब्दों की निरुक्ति
श्रंवरजीत — श्रंवर या श्रामेर जयपुर राजा की पुरानी राजधानी थी।
श्रानी वहादुर — श्रानी = सेना।
उदिभद सिंह — उदिभद = नाश करनेवाला।
कटकवहादुर — कटक = सेना।
केशरी मदन सिंह — सिंह को मारनेवाला।
जन्धारी सिंह — कथार देश का बीर।
जिल्या सिंह — तलवार चलाने में बीर।
चम्मू सिंह — चम्मू (चमू) = सेना।
जैतू — विजेता।

तेज सिंह-तेज = प्रताप। दलगंजन- सेना का संहार करनेवाला। दल थम्भन--दल को रोकने वाला। मारवाड़ के राजा गज सिंह (१६२०-६८) की उपाधि । दल मदेन-सेना का संहार करनेवाले। दल शृंगार-सेना के शिरोमणि। दावा सिंह--दावन = दमन। दिल बहादुर, दिलावर-साहसी। दुर्जय सिंह--वड़ी कठिनाई से जीता जानेवाला। हंद वहादुर-मल्ल युद्ध में वीर। पंजाब सिंह-महाराजा रण्जीत सिंह की उपाधि। पद्म सिंह - सेना का एक पद्म व्यह, पद्म = गज, संख्या, निधि, राम, ब्रह्मा, कमल। वंग बहादुर-वंग = वंगाल । वंब वहादर-वंव = वम का गोला 1 (Atom bomb) मद्-गंजन प्रसाद--ग्रहंकार को नाश करनेवाला । सल -- मल्ल-युद्ध करनेवाला । महारथी-वड़ा योदा। रणंजय -रण्जीत। वीर शमशेर सिंह-तलवार का वीर। शमशेर जंग--युद्ध में तलवार चलाने में निपुण। शाद् ल राज-राार्द् ल = सिंह। हस्त बहाद्र-हस्त = हाथ। उमराय, उमराव-(उमरा) श्रमीर का बहुवचन, श्ररवी शब्द हैं जो प्रतिष्ठित लोग या सरदार के अर्थ में आता है। करोड़ी-जिसके पास करोड़ रूपया हो, खजांची। जगत् सेठ - ऋत्यंत धनवान पुरुष, यह सेठ लखमी चंद की पदवी थी। लक्खी, लक्ख, लच्याचि, लक्याय, लखई सिंह, लख्यक्या, लखपति, लखरू, लिख्या,

लली, ललीचंद - जिसके पास जाली क्यें की संपत्ति हो। लखटिकिया - टका - चाँदी की पुरानी मुद्रा।

हासारीर-भीर = गुलिया--ललगतियों सा मुलिया ।

साहु--शाह का विकृत रूप जो राजा के अर्थ में व्यवहात होता है। सेठ, महाजन, (देखिए वंक्यर प्रभुत्ति के अन्तर्गत गील प्रकृति में)।

ह्जारी—-एक हजार सिगाहियों का सरदार थो गुस्लगानी शासन काल में नियुक्त किया जाता था। हजारों की समिति का स्वामी।

विद्या-

श्राचारी (द्याचार्य), श्राचार्य - वेद का श्रध्यापक, गुरु, पुरोहित, एक सरकारी उपाधि जो संस्कृत की सबसे उच्च परीता में उत्तीर्ण होने पर प्रदान की जाती हैं। (श्रालिभ श्रवी)—यह विदान या पंक्षित के द्यार्ग में श्राता है।

इलमचंद-इल्म (ग्राम्बी) विद्या के ग्रार्थ में ग्राता है। इलाचंद-इला = पृथ्वी का चाँद। कबींद्र-कवियां में भेष्ठ। तीन्नसेध --तीच्य बुद्धिवाला । त्रिवेदी- तीन देद का जाननेत्राला, ब्राह्मणों की एक उपाधि । पंडित-जो पंडा अर्थात् बृद्धि से युक्त है, शाम्त्रज्ञ, विद्वान्। ज्ञह्मविशारद-(१) अहा को जाननेवाला, (२) वेद का अर्थ समभनेवाला I मेघार्थी-मेघा + ग्रंथी = बुद्धि को चाहनेवाला। मोलची (अ०)-पंडित, मुसलमानी धर्म का श्राचार्य। विद्याभास्कर-विद्या का सर्य। विद्याचागीश-वागीश = इहस्पति, देवतात्रों के गुरु। विद्याविनोद--विद्या का आनंद लेनेवाला। विद्यासागर-यह उपाधि विरोपतः ईश्वरचंद्र के लिए प्रयुक्त हुई थी। विद्वत्तमचंद-विद्वानी में अत्यंत शेष्ठ। विवेकरंजन - विवेक - भली नुरी वस्तु का ज्ञान, सत्य ज्ञान । विद्वान्सिंह - विद्वानों में श्रेष्ठ, विद्वान् वह है जो श्रात्मा के स्वरूप को समभता हो। समेदी-(समेबी) अच्छी बृद्धि वाला। सुधींद्र-विद्वानी में श्रेष्ठ। सम्मान ---गढ्पति - दुर्ग का खामी। ग्रनईप्रसाद-गुणों का प्रसाद। जगमल-संसार में श्रेष्ठ। जगरोशन-संसार में प्रसिद्ध । जीवनज्योति - जीवन को प्रकाश देनेवाला ग्रथवा जीवन की श्राशा। टेकबहाहर-टेक = प्रतिशा को पूर्ण करनेवाला। ताजिसह - मुक्रदधारियों अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ । ताल्लकेदार-अवध के बड़े जमींदारों की उपाधि। भालचंद-माल मालवा के लिए प्रयुक्त हुआ है।

रायनहादुर - यह उपाधि श्रेमेनी सरकार द्वारा रईसी को दी जाती थी। यह रायसाहन रे उच्च श्रेसी की है।

हुक्त्मतराय—शासन को चलानेवाला। गौण् शब्द

- (१) दर्गारमञ्ज गल, तिह, विनेहा ।
- (२) भक्तिपरक--धानंद विधोग, कीर्न, बु.मार. नंद, चंद्र, चरण, जीतः इत्त. दास, दीन देव, श्वज, नंद्र, तंद्रम, नाश, मारावण, नेति, पत, एति, पाल, प्यारे, प्रकाश, पताप, प्रवाद, ववर वरम, बल, वर्ला, तहादर, भान, भ्य, भूपम, भिण, पन, प्रनोहर, मूल, महेंद्र, भित्र, भोहन, राम लार्व वर्णत, विकम, विद्यय, विहासी, वीर, वत, शंधन, शरण, शाह, सहाय, सेन, स्वरूप।

३-विशेष नामों की व्याख्या

अंत्ररजीत, अंतर सिंह ---ग्रंथर या आमेर जयपुर राज की प्राचीन राजधानी थी जो जय-पुर से कुछ दूरी पर पहाड़ियों में बसाई गई थी।

अभिराज सिंह—ग्रिमिराज सर्वश्रेष्ठ के ग्रार्थ में प्रयुक्त हुन्ना है श्राथवा जिसका शासन सर्वत्र हो।

केशरी मर्दन सिंह -- सिंह को मारनेवाले शेर बवर के समान बली।

खन्धारी सिंह--ग्रक्गानिन्तान में कंघार नामक एक नगर है।

खलक सिंह - खलक = दुनिया।

दिग्विजय सिंह — चक्रवर्ती राजा द्यपनी सेना के साथ द्याय देशों को ख्रपने द्याधीन करने के लिए निकलते थे। यह यात्रा दिग्यजय के नाम सं प्रसिद्ध थी। राजा रचु ने द्यपने द्यास-पास के समस्त राजा हों को जीतकर दिग्यजय पूर्ण की थी जिसका वर्णन कालिदान ने रघुवंश में किया है।

शमशेर जंग—यह उपाधि दो विजातीय शन्दों से बनाई गई है शमशेर = तलवार श्रीर जंग युद्ध के श्रर्थ में श्राते हैं।

सरजीत सिंह -यह सर्वजीत सिंह का रूपांतर प्रतीत होता है। हस्त बहादुर-जो अपने कर-की एल दिखाने में प्रवीग हो।

धन-

उमराव—पह अरबी राब्द अमीर के बहुवचन उमरा का विकृत रूप है जो धनी प्रतिष्ठित तथा सरदार के अर्थ में प्रमुक्त होता है।

करोड़ी—करोड़ रुपये का स्वामी करोड़ी कहलाता है। खजांची को भी करोड़ी कहते हैं। जक्त्यी—जिसके पास लाखों रुपये की सम्पत्ति हो। लखपति, लच्चपति लखटिकया आदि भी इसी अर्थ में आते हैं।

श्री सागर - जिसके पास श्रतुल सम्पत्ति हो।

साहु — फारसी राब्द शाह का अपर्थंश रूप है जो राजा के अर्थ में आता है। मालदार महा-जनों में इसका प्रयोग होता है। देखिए ईश्वर के गीसा प्रवृत्ति में शाह।

शिचा सम्बंधी--

अल्मसिंह — अल्म — अरबी शब्द इत्म का बहुवचन है। इस उपाधि से प्रकट होता है कि यह व्यक्ति अनेक विद्याओं में पारंगत है।

व्यवारीमसाद —गाचारी संस्कृत की ब्राचार्य उपाधि का विकसित रूप है। ब्राचार्य संस्कृत की समन गरी पर्नी है को रामकीय उंकार कालों काशी में रनीजोत्तीर्थ विद्यार्थी की दी बाती है।

उमोतिष्यपुण्या—वस्त्र सम्बंधी विश्वाशी में विश्वशा

र्तात्रनीय-न्तीदश युद्धियाला ।

त्रिवेद्रीहत्त - यह वेद् सम्बंधी उपावियाँ बड़ादा राज्य के ग्रांतर्गत वेदों की परीच्चा पास करने पर प्रदान की जातो हैं । तीन वेटों में उसीर्ग परीत्वाशी विनेदी कहलाता है । वाहाणीं में त्रिवेदी एवा उप जाति हैं ।

प्रतिभागूपण् — त्रक्षाचारण् वृद्धियाते व्यक्तिको इउ प्रकारकी उराषियाँ प्रदान की जाती हैं।

मुंशी --- मुंशी त्रस्वी का शब्द है को उर्दू पहे-तिले मुख्यानान, कायस्य तथा श्रन्य व्यक्तियों के लिए ब्रादशर्य व्यवहृत किया जाता है। फारखे को एक परीका का नाम मुंशी है मेधार्थी-धारणावती वृद्धि को मेघा कहते हैं।

विज्ञानभित्तु, विज्ञान स्वरूप, विज्ञान हंस, विज्ञानानंद—ये उपाधियाँ साइंसवेत्तात्रों की दी जाती हैं। विज्ञान ईश्वर का नाम भी है।

वेदांतीप्रसाद - वेदांत का जाननेवाला वेदांती । वेदांत दो श्रथों में प्रयुक्त होता है।

- (१) वेद का ग्रंतिम ग्रंश ग्रर्थात् उपनिषद् ग्रौर ग्रारण्यक ग्रादि जिनमें श्रात्मा, परमात्मा, संसार ग्रादि का निरूपण है ग्रर्थात् ब्रह्म विद्या।
- (२) षड् दर्शनों में से एक दर्शन जिसमें ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की गई है अर्थात् उत्तर मीमांसा।

#### सम्मान-

कुलदीप दास—इस उपाधि से यह भावना प्रकट होती है कि यह व्यक्ति दीपक के सहश अपने कुल की उज्ज्वल कीर्ति का प्रकाश फॅलायेगा।

जगमेहर सिंह—मेहर चंद्र के अर्थ में आता है। संशार को चन्द्रमा के सहशा आलोक तथा आनंद देनेवाला।

द्रवारी - मुसलमान बादशाहों की राजसभा का सभासद दरवारी कहलाता था !

दानिश राय-दानिश = वृद्धि ।

दावन सिंह -(१) दावन = दमन, नाश (२) खुलड़ी, हंखिया।

दावा सिंह-दावा = श्रिधकार ।

देशकरण-करण=ग्राभूषण।

धर्मावतार—ग्रत्यंत धर्मात्मा—शिष्टाचार में राजा तथा न्यायाधीश को सम्बोधित करते समय धर्मावातार कहते हैं। महाराज युधिष्टिर की एक उपाधि।

धर्मेंद्र—यह उपाधि युधिष्ठिर तथा यम की है। अत्यंत धार्मिक पुरुष के लिए भी प्रयुक्त होती है।

धुरंधर-धुरी को धारण करनेवाला श्रर्थात् सम्पूर्ण भार श्रपने ऊपर लेनेवाला ।

पुण्य श्लोक-पुण्य ही है कीर्ति जिसकी।

पेशल स्कुट-पेशल = चतुर + मुकुट = शिरोमिण ।

प्रियदर्शी-पिय है दर्शन जिसका, यह महाराज अशोक की उपाधि थी।

मंबरपाल सिंह—राजपूताने में राजा के बड़े पुत्र को भँवर कहते हैं। वही युवराज पद था राज्य का अधिकारी होता है।

भारत चन्द--भारत सम्बंधी उपाधियाँ देशभक्ति की सूचक हैं।

भारतेंद्—यह हिन्दी के प्रसिद्ध कवि इरिएचंद्र की उपाधि है।

मिर्जाराय-(१) मिर्जा (फा॰) का श्रर्थ बीर या बीर का पुत्र ग्रर्थात् मीरजादा ।

- (२) तैमूर वंश के शाहजातों की उपाधि !
- (३) गुनलों की उपावि ।

यशोविमलानंद — निमल यश में ग्रानंद लेनेवाला श्रायना जिसे वश में ही विमल श्रामंद भेलता है। विमल देदरी दीवक के सहशा है।

रासायहादुर--अंग्रेन सरकार द्वारा धनियों, जमादारों तथा ताल्अकेदारों को यह उपाधि वेसरण की नाती थी !

रावराजा-यह उपाधि अंग्रेजी की ख्रोर से प्रतिष्ठित धर्ना महाराष्ट्री के दी जाती थी ।

लोकमाणि — लोक सम्बंधी उपाधियाँ लोकप्रियता सूचित करती हैं। वंगोंद्र — बंगाल के स्वामी।

वंशरोपन —वंश को स्थापन करनेवाला, वंश सम्बंबी उपाधियाँ वंश के उत्कर्ष को व्यक्त करती हैं।

वशींद्रदत्त-वंश में हैं इंद्रियाँ जिसकी।

विश्वचंद-विश्व सम्बन्धी उपाधियाँ व्यक्ति के विश्व प्रेम को प्रकट करती हैं।

शम्मूर्ति-शांतिस्वरूप।

रामधर-शांति धारण करनेवाला।

शाहजादा (फा०)-वादशाह का पुत्र।

शीलस्वरूपानंद - शील से युक्त उपाधियाँ चरित्र से सम्बन्ध रखती है।

सभाकांत-सभा सम्बन्धी उपाधियाँ जनता पर व्यक्ति का प्रभाव सूचित करती हैं।

सरकार वहादुर-यह शासक के लिए प्रयुक्त होता है।

सरताज नहादुर - विरताज का अर्थ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, शिरोमणि, सरदार आदि होता है। सरदार - विकली की एक उपाधि।

सल्तनत बहाद्र-ग्राबी राब्द सल्तनत, राज्य तथा शासन ग्रर्थ में श्राता है।

सवाईसिंह—जयपुर महाराज जयसिंह को श्रीशंगजेब ने यह उपाधि प्रदान की थी। तभी से यह उपाधि जयपुर के राजवंश में चली श्राती है।

सुल्तानसिंह—सुल्तान राव्द फारसी है जो सम्राट् के ग्रार्थ में श्राता है। यह मुसलमान वादशाहों की उपाधि है।

राजपद्-

च्तत्रपति - च्तियो का ग्राधिपति ।

चकवर्ती—एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक राज करनेवाला सार्वभीम राजा।

नवाब—(१) किसी वड़े प्रदेश के शासन के लिए नियुक्त किया हुआ मुसलमान बादशाह का प्रतिनिधि।

- (२) होटे होटे एवलमानी राज्यों के साम हों की खराबि ।
- (१) श्रीवेडां की होर से उनकारमां की दी अनेवाली राजा के समान उपाधि ।
- (४) को वह अमोर्स तम से रहता हो और श्राव्या करता हो (व्यंग्यात्मक) !

राजकेरसर-- छोटे-छेटे राजाओं को राजक कहते हैं।

राजनंतिःसिंह—राज्य का नेतृत करवेदाला ।

सबतावत-सपत =होटा गना।

रावत सित्--राजाम सार्वती की एक उपनि सपत है।

#### ४--समीक्षण

इन प्रतृत्ति के अंतर्गत नानों नी निरोधता रह है कि अधिकांश नाम मानः समस्तपदी हैं जिनमें गील प्रवृत्तियां का अधिकार असाव है। इत धुहत् धंभलन में इतने प्रकार की उपाधियाँ समिलत हैं—

(१) सामरिक उपाधियाँ — ये उन श्रावीर चैनिकों, चामतों, चेनापतियों तथा राजाक्रों को सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं जिन्होंने क्रपने, नल, शौर्य धैर्य, पराक्रमादि गुणों से शत्रु पर विजय प्राप्त करने में संप्राम में विशेष कौशल प्रदर्शित किया है। इनकी रचना विशेषतः रण, सेना, सिंह,

मर्दन, श्रायुघ, रथ, जयविजय, बलवीर, श्रादि युद्ध रंबंधी शब्दों से श्रथवा उनके पर्यायों से हुई है। राज की श्रोर से इन पदिवयों को योधाश्रों एवं श्रन्य वीर मनुष्यों को उत्साहित करने के लिए श्रिधिक संख्या में वितरण किया जाता है क्यों कि इनके प्राप्त करने में प्राणों को विकट संकट में डालना पड़ता है। यही नहीं, कभी-कभी तो जीवन की श्राहुति देने पर ही इनकी प्राप्ति होती है।

- (२) गुणात्मक उपाधियाँ कभी-कभी किसी सभा—सिमिति अथवा संस्था की श्रोर से विशेष व्यक्तियों को उनके च्रमा, धर्म, सत्य, शील, शांति आदि गुणों के कारण इन पदों से सम्मानित किया जाता है। कभी-कभी जनता तथा राजा की श्रोर से भी यह समादरणीय भाव प्रदर्शित होता है।
  - (३) पांडित्यमूलक उपाधियाँ -- इनमें दो प्रकार की उपाधियाँ सम्मिलित हैं।
- (स्प्र)—विद्या विषयक उपाधियाँ विश्वविद्यालय स्रथवा विद्वत् परिषद् द्वारा परीचार्थियों को उनकी सफलता पर वितरण की जाती हैं।
- (आ)—बुद्धि-विषयक उपाधियाँ विद्वानों को राजसभा अथवा विद्वत् परिपदों की स्रोर से प्रदान की जाती हैं। कभी-कभी संभांत पुरुष भी विशेष व्यक्तियों की प्रतिभा, मेधा, बुद्धि, ज्ञानादि गुणों से प्रभावित हो उन्हें इन उपाधियों से विभूषित करते हैं।
- (४) धन संबंधी श्रमीर, करोड़ी, ललपति, हजारी, सेठ श्रादि उपाधियाँ सम्पत्तिशाली पुरुषों को राजा की श्रोर से पदान की गई हैं।
- (४) सन्मानसूचक दुर्भिन्न, जल विष्तव, भूकम्प, महामारी आदि घोर संकट में ममुख्यों की सहायता करने श्रयवा श्रन्य परोपकार के कार्यों में श्राग्रसर होने के उपलन्त में जनता अपने प्रिय नेताओं को नाम-विशेष से श्रिमिहित करने लगती है विश्वबंध, दीनानाथ, देशबंध श्रादि ऐसे ही नाम हैं।

जाति, देश, समाज की सेवा में प्रवृत्त होने पर ये उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं।

कभी-कभी मनुष्य ग्रापनी हितैषिता को ग्रापने कुल या वंश के उत्थान तक ही शीभित रखता है। कुलभास्कर, वंशाभूषण ग्रादि उपाधियाँ इसी प्रवृत्ति की सूचक हैं। रायबहादुर, सरदार बहाद्र, राय राजा, सस्तनत बहादुर श्रादि राजभकों की उपाधियाँ हैं। देशभक्तों को उनकी देशसेवा के उपलक्ष में सम्मानसूचक भारतभूषणादि नाम दिये गये हैं। कुछ श्रान्य प्रकार की उपाधियाँ भी इस संग्रह में सम्मानितित हैं जिनका विवरण टिप्पणियों में दिया जा चुका है। राजपद की उपाधियाँ राजा तथा युवराज के पर्यायवाचक शब्दों से बनी हैं इनमें पैतृक एवं स्वयं उपाजित दोनों प्रकार के सम्मान पद संकलित हैं। युवराज ग्रादि पद जन्मसिद्ध स्वत्व से स्वत: प्राप्त हो जाते हैं।

अधिकांश में इन सब उपाधियों का उद्देश्य उत्साहित तथा सम्मानित करना ही होता है ताकि अन्य पुरुष भी ऐसे कार्यों के करने में संलग्न हों। उपाधियों से प्रभावित होकर ही मनुष्य उन पर अपने नाम रखते हैं, घन जन बल शासनाहि के कारण राजा का मान देश में सबसे अधिक होता है, इसलिंगे उसका ग्रभाव भी जनता पर अधिक एडता है अतएव राजा से संबंध रखनेवाले नामों की संख्या भी विशेष है, उपाधियों के अम से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं—

- (श्र) भारतीयों में गुर्गों का अधिक मान है।
- (ख्रा) देश में राजा विशेष गौरव से देखा जाता है ।
- (इ) वीरता यहाँ के मनुष्यों का स्त्रामृष्या है।
- (ई) धन की अपेदा विद्या को विशेष महत्त्व दिया जाता है।

### श्लाघात्मक विशेषण

नैतिक एवं सौंदर्य भावात्मक गुरा तथा उपाधियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी नामों के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं जिनसे संज्ञी के व्यिक्तगत सौंदर्य, सौकुमार्य, माधुर्य, शीलशक्ति आदि सद्गुरा सम्बंधी विशेषताएँ व्यक्ति होती हैं। व्यक्त के रूप की मनोज्ञता, अंगों की प्राकृतिक कोमलता, वाणी की मधुरिमा आदि अनेक विशेषताएँ प्राय: जन्मजात होती हैं जिन्हें व्यंग्य कहना असंगत एवं अन्याय होगा। इनको श्लाघात्मक विशेषण्य कह सकते हैं। ये स्तुत्यर्थक विशेषण्य मनुष्य की व्यक्तिगत विशेषता के परिचायक होते हैं। प्रियदर्शी, कोमल, सुंदर, मंजु, मंजुल, चंद्रवदन, सुभाष, सुदृष्टि, सुदर्शन, सुकुनार, सुलोचना, मंजुभापिनी, खुशदिल, मनोरंजन, मृदुल मनोहर, मुदित मन, अच्छे, सज्जन, बलवान, शान्त, सुशील, सर्वी, दानी, सोहन आदि शव्दों द्वारा इस प्रवृत्ति की अभिव्यंजना होती है। व्यक्ति में जब यथार्थ विशेषता होती है तभी वह नाम इसके अंतर्गत आ सकता है अन्यथा उसे व्यंग्य कहना ही उचित होगा। चंद्रानन, कमलनयन, फूलवदन आदि अलंकारिक नाम भी शरीर सौंदर्थ में अभिवृद्धि करने के कारण इन्हीं नामों में सम्मिलित हो सकते हैं। माधुर्य, ऋजुता, नम्रता, बिनय सम्बंधी तथा प्रियम्बदा, प्रसन्नवदन आदि नाम खभाव की सौम्यता प्रदर्शित करते हैं। स्वर बलाधात के कारण—उच्चारण-भेद से—कभी-कभी प्रशस्त शब्द भी विपरीत अर्थ का बोधक हो जाता है। देवानाम् प्रिय (मूर्ल), मंगलामुखी (वैश्या) आदि कुछ शुमार्थस्च क शब्द समृह भी दुराश्य के लिए रूढ़ हो गये हैं।

श्लाघात्मक नामों का चेत्र भी श्रास्यन्त व्यापक है। इसमें सेंदर्य भावात्मक एवं नैतिक गुर्सों का समावेश रहता है। उपाधियाँ भी श्लाघात्मक ही होती हैं। इनमें बहुत थोड़ा सा अन्तर रहता है। सोंदर्यात्मक नाम किसी व्यक्ति के स्वरूप की, भावात्मक उसके स्वभाव की एवं नैतिक उसके चरित्र की विशेषता बतलाते हैं। उपाधि में किसी एक ही गुर्स का श्रातिशय्य समाविष्ट रहता है और व्यंग्य में कहता, उपहास तथा श्रारमणीयता। स्तुतिपरक नामों में विशेष्य भी विशेषण का ही काम करता है।

कभी-कभी एक ही शब्द के तत्सम तथा तद्भव रूपों अथवा दो समानार्थी पर्यायवाची शब्दों से दो विरोधी गुणों का बोध होता है। हंसोड़ा (खिल्लो) व्यंग्य व्यंक्त हैं। परन्तु प्रसन्न वदन (हंसमुख) श्लाधात्मक नाम है। इसी प्रकार छवीले (छेला) व्यंग्य हैं और सरूपी श्लाधात्मक हैं। हसीड़ा और छवीले शाब्दी व्यंग्य हैं। आर्थी व्यंग्य में अर्थ या भाव प्रबल रहता है, जो श्लेष, काकु आदि से व्यक्त किया जाता है। एक ही शब्द अर्थ-मेद से दोप या गुण का बोधक हो सकता है। चतुर चालाक के अर्थ में व्यंग्य है, निपुण या दन्त के अर्थ में गुण वोधक है। व्याच निंटा से भी जहाँ स्तुति के रूप में निंदा की जाती है आर्थी व्यंग्य ही शामकता चाहिए। आप यह तत्वादी हिंग्सचन्द है। इसका अर्थ हुआ आत वहे सूटे हैं। श्लाधात्मक निजेषणों का स्थान उपाधि तथा व्यंग्य के निया में समकता चाहिए। उपाधियाँ अजित होती हैं। उनमें आस्तिक धर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यंग्य में प्रकृता होती है। परंगु यह प्रकृत विरोधता व्यक्ति के जीवन को सहज रूप से पर्माव्यल एवं मनोरम इनाली है।

श्लाबादनक विशेषण प्रवृत्ति नैतिक या गोंदर्ग -- भागात्मक गुण प्रवृत्ति से बहुत कुछ मिलती-अलती हैं। ग्रंतर केवल इतमा ही होता है कि दितीय में निशेषण के स्थान में विशेष्य से काम लिया जाता हैं। नंगलभाषित में किशी टाकिन के श्रवगुण, बुटि या दोष को गुण्योषक शब्द से प्रकट किया जाता हैं। ग्रंपे व्यक्ति को प्रजाचन्तु ग्रथमा स्रदात कहने हे उसकी वथार्थ प्रश्चेता नहीं हैं। यह केवल शिष्ट पुरुषों के व्याहरण का एक विशिष्ट प्रयोग या प्रिय दंग है जिससे नैत्रहीन व्यक्ति के ग्रंताकरण को कोई ग्रामात न पहुँचे। पहले यह बताया गया है कि नाम में यथार्थता न होने से मुंदर ऋर्थ वाला नाम भी व्यंग्य बन जाता है। अवस्र, पिन्थिति, घटना, भावना ऋादि विशिष्ट प्रयोग के कारण वह ज्लाघात्मक के स्थान में निंदात्मक रूप घारण कर लेता है।

> श्राख्याहि भद्रे प्रियदर्शनस्य, न गङ्गदतः पुनरेति कृषम् १

यहाँ प्रियदर्शन अप्रिय दर्शन हैं। गंगदत्त नामक मेहक गोह से कह रहा है—हे भद्र गोधे ! उस फलमुहे कुलमत्ती अग्रुभ दर्शन विपघर से कह दो कि गंगदत्त अव उस कुएँ में नहीं आनेवाला है। तीसनारखाँ जैसी उपाधियाँ जिनका आदि खोत विरोधी आशों (गुगों) से आरम्भ होता है किसी न किसी दुर्गुण की बोधक ही होती हैं। तीस मिक्खयाँ मारनेवाले तीसगारखाँ का नाम वीरता का वोधक नहीं, प्रत्युत असमर्थता तथा कायरता प्रकट करता है। मरती तो एक चुहिया भी नहीं और नाम रख लिया तीसमारखाँ। ऐसे नाम न उपाधियाँ हैं, न श्लाधारमक विशेषण और न मंगल भाषित। इन्हें ज्याज निंदक ब्यंग्य ही कह सकते हैं।

त्रात्मरलाघा श्रात्महत्या है, परंतु ये रलाघात्मक सरस विशेषण सम्य समाज में व्यक्तिगत श्राभूषण समके जाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> पचरांत्र

# वीसवाँ पकरण

#### **ह्यांग्य**

- (१) गणना -
  - क--क्रिक राग्ना--
  - (१) नामों की संख्या--१७२६
  - (२) मृत शब्दों की संख्या-१२०५
  - (३) गींग शब्दों की संख्या-३७

मूल तथा गौरा शब्दों में अनुपात ६६. ७ : २, ०७

ख-रचनात्मक गणना-

एकपदी नाम द्विपदी नाम चिपदी नाम चेंग ५७६ १०६२ ८७ ४ = १७२६

इस प्रवृत्ति में २ शब्दवाले नाम सबसे अधिक हैं तथा ४ शब्द से अधिक नामों का सब्धा अभाव है। व्यंग्य की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें अन्य प्रवृत्तियों की अपेन्ना मूल तथा गौग्। शब्दों के अनुपात में अधिकतम विषमता है।

### २-विश्लेषण

क--मृल शन्द्--शंगन, श्रंगना, श्रंगन्, श्रंगने, श्रगरनी, श्रमज, श्रचक, श्रचपल, श्रच्छे, याजगर, अजायम, याजात, अटल, याटल्ली, याणुक, अदालत, अदि, अधिक, धानमील, यान-मोलक, अनाड़ी, अनुआ, अनुज, अनुल्प, अनुप्, अफ़ीमी, अवलक, अव्वल, अमिराज, अमिराम, श्रमल, श्रमलबारी, श्रमान, श्रमोल, श्रमोलक, श्रमोला, श्रतगरन अलवेल, श्रलवेली, श्रलवेली, श्रल बेले, श्रहरवा, श्रहलू, श्रानन, श्राफत, श्रालू, इस्त्यम, इलामा, उगम, उग्रह, उचित, उजवक, उनागर, उनियारी, उन्नी, उन्नू, उन्नवल, उदय, उम्दा, ऊदा, ऊपम, ऋनु, ऋतु, एकांत, श्रोस, श्रीदान, कंगलिया, कंगलू, कंगाली, वंजरा, कंजू, कंपन, कहर, कहल, किन, कहल, कही, कद्, कनौड़ा, कब्जा, करिंगन, करिया, करेरे, कर्णसुख, कलंदर, कलई, कलबा, कलिया, कलुआ, कलूटा, कलूटी, कल्लन, कल्ला, कल्लू, कारू, कारे, काविज, कायम, काल्, काले किलोला. किल्कू, श्रंजर, कुंजल, कुंजा, कुंठी, कुकई, कुकरिया, कुक्कुर, कुटई, कुटिल, कुटिल, कुटिल, कुटिल, कुटिल, कुटिल, कान्त्र, फन्युन, फाहम, जुन्दद, कुमले, कुरिया, कुलंजन, कुलवुल, कुलाहल, कुल्लन, कुल्ल्, पुरान, केरा, केवरी, केथरिया, फेडरि, देहरिया, देहरी, कैरा, कोचा, कोका, कोकी, कोडो, पाडा, कोफिल, बोमस, कोयसा, कोरे, कीलीन, लंबन, लबन, लखन, लंबेरन, लबरदार, करखर, माचा, खारो, बिताई, बिताइ, बिताई, बिबापत, बिलानंद, बिहामप, बिलाई। बिहला, जिल्ला, बिल्कु , खुना, जुन्ती, खुन्तु , खुरखुर, खुरखुन, खुरखन, धुरमुर, खुरनल्लो, नुल्ला, आल्ले, उप, एपा-चिल, जुममन, खूंप्रे, खुब, खूबलाल, फूबी- खुबेंह, खेला, खेलू, खेरा- खीती, ख्याली, मंचन- गंगीर, संभू , भजा, मञ्जन, सर्ज्जा, संस्कृ, सप्टन, सर्द्धा, सट्दू, सरक्षेत्र, मत् , सदर, सन्ना, सन्त्रू, सप्या, सम्मू, मक्तत् , गबहुन्ना, गबदी, गपद्, गबदी, गबर गवरी, गरूर, गब्बर, गब्ब्, गमला, अमल् , यलेलिह. महन, भहनी, बहाता, माजर, निरि, शुद्रन, मुठेले, मुडु, मुट्टे, गुद्रना, मुद्दाः गुमा, सुमयतः सुलगुल, युजनार, युजनार्ग, गलनाम, गुलनदन, गुजराज, गुजनंत, गुजशन, गृद्ग, गुजर, धेमल, गेना, गेनी,

गोगा, गोजर, गोटन, गोटी, गोड़, गोड़ू, गोदी, गोना, गोरे, गोलया, गोसू, गोल्हे, गौर, घनसूर, वमन्, वमरू, वम्मन, वरभरन, वरभरू, वरभावन, वान्, वाम्, विवर्ड, वुट्ड, वुट्टन, वुमची, वुम्मन, घुरविन, घूरे, चंगड़, चंगा, चंगुल, चंगू , चंचल, चंद्रोदय, चक्खन, चतुर, चतुरगुन, चतुरजीत, चतुरी, चतुरे चनकी, चनखी, चमकू, चातक, चाली, चाहत, चाहते, चाहली, चिखुरी, चिखुरू, चिटकङ, चिद्दन, चित्तर, चिनगी, चिपुत्री, चिम्मन, चिलम सिंह, चुंदू, चुंवन, चुकता, चुक्खन, चुखई, चुखारू, चुटकई, चुलब्ल, चुहहन, चुहल, चुहा, चेंटा, चेंखुर, चेलृ, चेतकर, चेला, चोंच, चोंचू, चोखे, चौकिया, चौंबी, चौबार, चौहल, छंगन, छंगा, छंगी, छंगुर, छंगुल, छंगू, छंगे, छउ, छकरा, छक्कन, छुक्की, छुक्कू, छुगल, छुरंकी, छुप्पी, छुप्पन, छुप्पू, छुबील, छुवीले, छांगुर, छिगा, छुरकऊ, छुरकन, ह्युरकुन्, छुटकुरन्, छुटके, छुटमन, छुटवारी, छुटन, छुटा, छुटी, छैल वहादुर, छैला, छेलू, छोट, छोटक, छोटवा, छोट्ट, छोटे, जंगल, जंगलिया, जंगली, जंजाली, जगमग, जवर, जवरू, जवला, जब्बा, जब्बार, जट्टन, जमान, जरवंधन, जलाहल, जायसी, जिनसी, चिरई, जिलई, जिह्वा, जुंगड़, जुंगी, जुग, जुगई, जुगत, जुगल, जुगली, जुगलू , जुगुल, जुग्गड़, जुग्गा, जुग्गी, जुग्गू, जुटई, जुलफ, जोंक, जोंकी, जोजन, जोड़ा, जोड़े, जोरा, जोरावर, जोल्ला, जौम, भंकारू, भक्कड़ी, भगड़ू, भगड़, भहुन्ना, भहुतो, भड़ोले, भनकू, भपट, भवरू, भव्वा, भव्वा, भाव्वा, भमेला, भरगत, भरगदा, भरगा, भरिया, भरिहक, भरिहम, भरी, भर्ल, भलई, भलक, भांइया, भिनकई, भिनकन, भिनक, िकतको, किन्तू, किलंगी, किल्लू, कीलक, कीलन, कुंट्र, कुनकू, कुनखुन, कुनकुन, कुना, कुनी, मुज़, भूरी, भूरू, भोरी, भौरी, टंटा, टंट्ट, टिड्डी, टिन्नी, टिम्मल, टिरिन्नवा, टिरी, टिल्ला, टीमल, टुंटन, टुंड, टुंडई, टुंडा, टुंडी, टुइयां, टुकई, टुकी, टुक्की, टुक्या, टुनटुना टुनटुनिया, टुन, टुन्तू, ट्ंडी, टैंटी, टेगचू, टेनी, टोंकी, टोक, टोला, ठंडी, ठंडे, ठक्कन, ठग, ठाठ, ठेया, ठेला, डंगर, डंडा, डगमग, डगर, डबल, डलमीर, डांगर, डिगरी, डिब्बा, डीपू, डुंड, डुल्लक, डुल्ला, डुल्लान, डूंगरा, डेबरा, डेरा, डेरू, डोकरी, ढंगू, ढाक, ढाकन, दुनमुन, ढोड़ा, ढोढई, ढोढा, ढोतल, तनकू, तनारू, तन्वा, तलफ, तलफी, तल्फू, तहसील, तांतिया, ताङी, तालुक, तालुका, तीतर, तीतल, तुंडी, तुनद्यन, तुनद्यनियां, तुरंत. तुरंती, तुरी, तुरंन, तुपानी, तेजी, तांदी, थम्मन, थावर, थोप, दंगल, दंगली, दखन, दब्बू, दलेलसिंह, दावा, दिमाग, दिलखुल, दिलवदन, दिलभर, दिलभरी, दिलमन, दिलमोहन, दिलराज, दिलवंत, दिलवर, दिलसुख, दिला, दिलावर, दीदार, दीन, दीना, द्दी, दुक्ली, दुलई, दुली, दुलू, दुवरी, दुभई, दुर्ग, दुर्वल, दुर्वली, दुर्लभ, दूंदे, दूभर, द्रहे, देहरी, हंद, हारी, हीप, धवल, धारा, घारी, घारे, धुंधई, धुंधले, धुनधुना, धुनमुन, धुन्नी, धूँधा, धूम, धूसर, धोंथा, धोंताल, घोंघन, घोरी, घोरे, नगा, नग्, नगे, नकई, नकचू, नकटा, नकटू, नकली, नक्का, नगऊ, नगद, नगिन, नगेला, नचऊ, नचको, नजरी, ननई, ननकऊ, ननका, ननकु, नसी, नन्तू, नने, नन्दकः नन्दाः, नन्द्ः, नन्देः, नयाः, नवलः, नवीनः, नदरः, नाटेः, नान्द्ः, नाहरः, नाहरियाः, निकईः, निक्या, विपादी, विगादू, निजन, निदुर, निनुत्रा, निन्तू, निन्हकू, निर्वत, निवास, नीवर, नीवू, नीमन, नीमर, नुखई, नेउर, नेकसा, केक्सी, नेक्से, नेका, नेता, नोखा, नोखे, नोहर, नौती, मीनिहाल नौबस्ता, नौबहार, नौरंग, नौसे, नौहर, नौहरिया, न्यादर, पंथ, पंथू, पकोड़ी, प्यन्त्, पगरोपन, पध्इया, पटकन, पट, पतंगी, पतरीक. पतरे, पतवारू, पत्तर, पवारू, पव्वर, पव्वर, परचन, परदेशी, परवत, परसन, परांकुश, परिखा, परोही, पर्वत, पलई, पसेरा, पहल, पहलवान, पहली, पहलू, पहाड़ी, पालंखी, पाइ, पाली, पुचई, पुदई, पुद्दन, पुरई, पुलकित, पुलिदा, पूंजी, पेचू, पेशी, पोखर, पोचृ, पोदना, पोप, पोपी, पोशाकी, पोस्ती, प्रकट, प्रथम, प्रभात, प्रभाती, प्रभृत, प्रमादकरण, प्रवीण, प्रवेश, प्रसन्न, प्रियंवद, फक्कड़, फक्कू, फल, फलई, फ्यादी, फुटवाल, फुदकई, फुदनी, दिसुद्दन, फुदी, कुनई, फुलन, फुलमरी, फुलवारी, फूचो, फुल, फैली, फोइया, फोगल, फोपी, फौरन, वंका,

बंडुग्रा, बंटे, बंधन, बंबल, बखेड़ी, बगई, बग्गे, बजरी, बटोही, बड़ऊ, बड़कल, बड़का, बड़क़, बड़के, बड़े, बढ़ऊ, बतोले, बतोली, बनावंडी, बनच्चा, बनवाली, बझा, बन्ने, बरखंडी, बरजोर, वर्ष, वराती, बरियार, बलवान, वस्मीत, वसावन, बस्ती, बहरी, बहाली, बहोरन, बांका, बांके, बांगुर, बाडर, वाडल, वाडलिया, बाग, वाघ, बाजारी, बाहू, बादी, बालबोध, बिकटबाबा, विचई, बिचेल, विच्चा, विपत, बिपति, विपतिया, बिलहु, बिलाई, बिल्मन, बिल्ला, बिल्ले, बिल्हड़, बिसाई, विसार, यीच, बुआ, बुचन्नू, बुच्नू, बुम्ती, बुमारत, बुमायन, बुट्ई, बुट्टन, बुढ़ ऊ, बुनियादी, बुलंद, बूब्रा, बूचन, चूचा, बूचे, बूभा, बूढ़े, बूतान, बेग, बेदरिया, बेदल, बेपरवाही, वेगी, बेलन, वेहवल, बेठोल, वांतल, वोदड़, बोदा, बोदिल, बोदे, बोना, बोनी, बोबल्ली, बारी, बारे, बाइम, बारंगी, भंगड़ी, भंगवहादुर, भंगू, भक्कू, भगलिया, भगोला, भगोले, भय, भल्लर, भल्लू , भवन, भाल, भालू , भिनका, भिनक्, भिन्, भुंडा, भुंडी, भुंदन, भुकुई, भुलई, भुजा, भुट्ट, भुनई, भुरई, भुलंदर, भूबा, भूड, भूभिकासिंह, भूर, भूरा, भूरे, भृलोटन, भेंग, भेजू, मेदी, भोंड, भोंदल, भोंचू, भोंदू, भोंपू, भोरी, मंडित, मंडिल, मंथन, मंदरा, मंहगी, मंहगू, मंहगे, मकड़ा, मकनू, मंगनगूरिं, मचलू, मचान, मच्चोला, मजनू, मजवूत, मटकन, महकी, मरोला, महन, मठरा, मठरू, मठोली, मह्ई, मढ़ी, भतवार, मलोहन, मदक, महू, मनफेर, मनवहल, मनबोध, मनराज, मनरूप, मनवीर, मनसुख, मनसुखा, मनसूबा, मनियार, मनोगी, मर्कट, मलतू, मल्लू, मवासी, मस्तू, महल, महाजीत, महादीन, महिलानंद, मादू, भिचकू, मिजाजी, मिज्जा, मिथुन, मिलई, मीठा, मुंडा, मुंडे, मुक्खा, मुखई, मुटरी, मुरादी, मुलायम, मुसई, मुसाफिर, मुहकम, मुहलत, मूक, मूडन, मूड, मूखा, मूसी, मूसे, मृगराज, मृशाल, मेंहदी, मेघू, मेला, मैका, मैकू, मोकम, मोखा, मोटा, मोहकन, मोज, मोजो, मोजू, मोतृ, मोनी, यात्रा, यादकरखा, युगल, रंगवाज, रंगीला, रंजन, रजनी, रजनू, रतुत्रा, रसमय, रहतू, रहवा, राजहंस, रावटी, रावंती, राह्, रुकमकेश, रुश्रा, हर, रेत, रोजी, रोता, रोमन, रोमन, रोमल, रोटीसिंह, रीनक, लंगड़, लंगड़ी, लंब, लघुश्रा, लहुर, लदूरे, लटोरे, लही, लहू, लड़े, लड़ेल, लती, लबत्, लबरू, लशकरी, लहरी, लहुर, लाऊ, लात्, लाभ, लायक, लाल हंस, लुचई, लुचुर, लुदुर, लुतरी, लुरखुर, लूले लुरी, लेश, लीबर, लीबा, लीलीन, लोहर, ल्होरे, विकल, विकारी, विचित्र, विचित्रानंद, विदेशी, विद्युत, विपिन, विलक्त्या, वीर भारी, बृतांती, बृहद्रल, शरवती, शर्फन, शिलीमुल, शीश, शेरा, शैतान, शैल, शोभांग, शोभित, शौकत, शौकी, संचित, संतोषजनक, सकड़े, सञ्चल, सञ्चा, सजन, सजीवन, सज्जन, सज्जी सहू, सतोवन, सदन, सदन्, सदर, सदरी, सनहू, सनाथ, सपूती, सप्पू, सपारी, सवारू, समई, समय, सननायन, सर्दर, समान, सरल, सरवती, सरिता, सलेटू, सँहगू, सहती, सहतू, सहते, सहल, सहवीर, सहे, सहेल, सहोदर, सांभी, बांबरे, सानंद, सामर्थी, सारसपाल, सिताब, सिल्लू, सीरे, सुंदरू, सुकुमार, सुकुमारी, सुकेश, सुगम, सुत्रह, सुचित, सुद्राल, सुद्रई, सुद्रम, सुद्ध, सुद्रशी, सुधम, सुवार, सुधुत्रा, सुवेया, सुनकी, सुनहरा, सुवेदा, सुब्बन, सुब्बा, सुरदे, सुरक्, सुरहल, सुलायक, सुलहड़, सुबचन, सुहाबन, सुहतरंजन, सूया, सूचित, सूता, सूरू, सूरे, सेंखू, रोकू, सोंधी, सोंबू, धोपी, सोंपी, सोखन, सोता, सोतिम, सौस्वी, स्यारं, स्वारंथ, स्वास्थ्यरंजन, हंगन, हंगू, हंडुल, हंगमुल, हठी, हत्ती, हत्थी, हत्थू, हरक, हरिदया, हरवर, हरहर्गा, हरिखंद, हलक्, हलके, हवेल, हानी, हिल्ला, हस्ती, हुंनार, हुंडी, हुनर, होशियार ।

स-मूल शब्दों पर टिप्पशियाँ

- (१) रचनात्मक टिप्पणियाँ —देखिए समीद्यण ।
- (२) पर्यायवाचक शब्द :--

- (ख) नाटे -- श्रग्राक, श्रनुत्रा, गहन, गेनी, टिन्नी, टीमल, ट्रइयाँ, ल्हीरे, गद्या।
- (आ) नाभि—इंदई, हुंदी, टोटा।
- (इ) बाग-गुलजार, गुलशन, चमन।
- (ई) बन-गहन, जंगल, विपिन।

## तत्सम शब्द तथा उनके अर्थ

अग्रज-पहले उत्पन्न, श्रेष्ठ । अचपल-धीर, गंभीर । अजगर-वड़ा खांप । अज्ञात-पुप्त । यापुक-छोटा । अदि-पर्वत । अधिक । अनुरूप-समान, सहरा, योग्य । अनूप-जलपायः देश । अभिराज-ज्योतिर्मय । ग्रिभराम-सुंदर । ग्रमान-मानरहित । ग्रानन-मुख । उग्रह-उद्धार । उचित-ठीक । उदय-प्रकट। ऋजु-सरल। ऋतु। एकांत। कठिन। कर्णसुख-कर्णप्रिय। कुंजर, कुंजल-हाथी। कुक्र-कुत्ता । कुटिल-छुत्ती । केशरी । कोकी-चकई पद्मी । कोकिल-कोयल । कोमल । कौलीन-श्रच्छे वंश से सम्बन्धित । खंजन-खंडरिच । गंजन-श्रवज्ञा । गम्भीर-धीर, शांत । गिरि । घनसूर-नितांत ग्रंथा । चंचल । चंद्रोदय । चत्र । चातक-पपीहा । चुंवन । चेतकर-रावधान करनेवाला । जंगल । जिह्नासिंह बक्की, चटोर । दीन-दरिद्र । दुर्ग-किला । दुर्बल-दुवला । दुर्लभ-दष्पाध्य, विल-द्धा । द्वंद-जोड़ा, कलह । द्वीप । घवल-श्वेत, स्वच्छ । घारा-नदी का प्रवाह । धूम-ठाठ, प्रसिद्धि, ऊवम । समारोह । भूतर-मटमैला, खाकी । नवल-नवीन, नया । पुलिकत-प्रसन्न, गदगद । प्रथम-पहला । प्रभात-सर्वेश । प्रभूत-श्रथिक । प्रभाद करण-नशीला । प्रवीण-चतुर । प्रवेश-श्रागमन, पहुँच । प्रसन्न । प्रियंवद-मधुरभाषी । फल । बलवान । बालबोध-बच्चों की सी समक्त । भवन-घर । भाल-माथा । भूमिका-भूमि । मनरूप-मन के अनुकृल । मनवार । मर्कट-बन्दर । महाजीत । महादीन । महिलानंद-स्त्री का प्यारा; ८ महेल (महल) + अपनन्द: ८ महेला (सुन्दर) । मियुन-जोड़ा, एक राशि । मूक-गूंगा। मुगराज-सिंह | मृग्गाल-कमल नाल | रजनी-रात | रसमय-रसीला | राजहंस | राहु-एक राज्य | रूक्मकेश-सुनहत्ते वालवाला । रूर-सुन्दर । रोम-रोएँ । लम्ब-लम्वा । लाम । लाल हंस । लेश-अग्रु, थोड़ा । विकल-व्याकुल । विकारी-बुरा । विचित्र । विचित्रानन्द । विदेशी । विद्युत-विजली । विपिन-वन । विलक्ष-ग्रद्भुत । वृतांती-सूचक । वृहद्भल-ग्रतिवली । शिलीमुख-भौरा । शीश । शैल-पर्वत । शोभांग-सुन्दर श्रंग वाला । शोधित-सुन्दर । संचित-इक्टा किया हुआ । संतोपजनक-संतोष देने-घाला । सञ्जन । सदन-घर । सनाथ । समय । सरल-सीघा । सरिता-नदी । सहेल-ग्रासानी से । सहोदर-सगा भाई । सानन्द । सारसपाल-सारस पत्ती पालनेवाला । सुकुमार-कोमल । सुकेश । सुगम-सरल । सद्दत् रंजन-मित्र-विनोदी । सूचित-सूचना दी गई । स्वास्थ्य रंजन-ग्रारोग्यवर्द्धक । हठी (हठिन् )। हरियोंद्र-सिंह। हस्ती (हस्तिन् )-हाथी।

## विकसित शब्दों के तत्सम रूप तथा अर्थ

श्रंगन, श्रंगना, श्रंगनू , श्रंगने<श्रंगण-श्रांगन । श्रगरनी ८ श्रंगणी - शेष्ठ । श्रन्क ८ चक (भरपूर, श्राश्चर्य धीरें । श्रचानक ८ श्रंशानात् - सहसा । श्रन्छे ८ श्रन्छ । श्रद्ध, श्रद्धत् ८ श्र-व्य । श्रन्मोल <श्रम् एय । श्र्माल ८ श्रम् । श्रम्मोल , श्रमोलक <श्रम् एय । श्रमोल , श्रमोलक ८ श्रम् चल - नितक बरा । श्रमोल , श्रमोलक , श्रमोला ८ श्रम् एय । श्रव्येण , श्रव्येण । श्रिष्ठ ) या श्राक्य (श्रेष्ठ ) या श्रेष्ठ । श्राक्य (श्रेष्ठ ) या श्रेष्ठ । श्राक्य (श्रेष्ठ ) या श्रेष्ठ । श्रेष्ठ ।

कंगलिया, कंगलू , कंगाली ८ कंकाल । कंजरा (देशज) - कंजड़ जाति । कंजू ८ कंज - कंजी श्रॉल-वाला, कंजा । कटर, कहल ८ कत्तंन - इड विश्वासी । कटरा ८ काए 🕂 एड-चौकोर छोटा बाजार । कनौड़ा ८ काना ८ कार्य - एकाच् या कर्णक - दोषपूर्ण । करिंगन ८ करिंगा ८ कलिंग (चतुर) -ठिठोलिया । करिया ८ काल - काला । करेरे ८ कड्डा - कड़ा । कलई, कलवा, कलिया, कल्या, कल्टी, कल्लन, कल्ता, कल्लू, काल्, काले ८ काल - काला । किलोला ८ कल्लोल - तरंग, श्रानंद । किल्कू ८ किलकिल - हर्पध्यनि । कुंबन ८ कुंब । कुंबल ८ कुंबर - हाथी । कुबा ८ कुंज। कुंठी ८ कुएठ - अकर्मस्य - मूर्ख। कुंडी ८ कुंड - जलाशय, अस नापने का वर्तन, सघवा स्त्री का नारन पुत्र । कुकरिया ८ कुक्तुर-कुत्ता । कुर्व्ह ८ कुटी । कुटिलू ८ कुटिल । कुनक, कुनुक ८ कुंदर ८ कुंदर - एक कल । कुबुन, कुबु, कुन्धुन, कुन्दुन ८ कोगा - कोना । कुग्ले ८ कीमल । कुरिया ८ कुटी - भोपड़ी । कुलंजन ८ कुल + भ्रंजन-कुल कलंक । कुलव्ल (अनु०)- आतुर । क लाहल ८ कोलाहल । कुदन ८ कोदक - कोदो चायल । केस ८ कर्ली-केला । केसरिया, केसरी ८ केसर-केसर के रंग का | केहरिया, केहरी ८ केसरी-सिंह | कैरा ८ केरव-भूरा, क वा । कोका, कोकी (देखिए कुकई) | कोठी ८ कोव्ठक । कोड़ा (कोड़ा) ८ कपर्दक (बड़ी कोड़ी); < कंड (य्रालाव) । कोयल ८ कोकिल। कोरे ८ कर्बुर - मूर्ख, दिरद्र, नया । खंडेरन ८ खंडहर ८ खंड + यह । खगन ८ खंगन ८ ख्य - आगे निकले हुए दांतवाला, बृष्टिपूर्ण। खडगा∠खद्ग - तलवार। खरखर (अनु०) खरखर ध्वनि । लागा ८ खड्ग । लासा, लासे (देश •)- बहिया । लितई, खिताल ८ खेत ८ स्त्रेश । लिला ८ केलि ता स्लल। खिलाड़ी ८ केलि। खिलावन ८ केलि। खिल्लन, खिल्ला, खिल्लू ८ केलि या रखल । खुरखुर, खुरखुन, खुरखुर, खुरभुर (श्रनु०) धान्यात्मक राज्द । खुरमल्लां ८ तुर + मलन-पैर पीरना । जुल्ला, जुल्लो ८ जुल-जुला स्थान । खूंटी ८ चोड-जूँरा सा छोरा । खेलक ८ खंखरा (देश०)-भीना, दुर्बल | खेतल ८ चेत्र । खेरी ८ खटक-छोटा गाँव । खेला, खेलू ८ केलि । खैरा ८ खदिर-कत्थई । खोनी ८ खुनी<खुन-हत्यारा या चांशि-पृथ्वी । गंजन ८ (१) खंज (गंजा); गंज (फा०)-मंडी; गंजन (सं०) नाराक । गंभू ८ गम्भीर या गमुद्रार ८ गर्भ + बाल । गज्जन, गर्जा, गर्जा, गज-हाथी सा डील । गद्दन, गद्दी, गद्दू ८ मंथि-ठिंगना, बौना । गठीले < मंथि गटीला । गद्द ८ गद्द-दुर्ग । गन्ना, गन्नू ८ कांड । गप्पी<गल्प (बं०); ८ कल्प । गबडुआ ८ गड्बइ ८ गहुबहु<गर्त + वृहत् श्रव्यवस्थितः ८ गब्बर<गर्व । गवदी, गबदू, गवदी ८ गो + धी-मूर्ख । गब्दू ८ गर्वः ८ गायकः ८ गव्य । गरज ८ गर्ज । गरो ८ गरा-कराठ । गहन ८ ग्रहण । गहनी ८ ग्रहण-ग्रामुपण, श्रहण । गहोता ८ पहीत स्वीकृत । गाजर ८ ए जन । गुद्दन ८ गुटिका-बीना, नाटा । गुडीले ८ गुटल ८ गुटिका पूर्व, जद । गुदाई ८ गृह । गुड्ड ८ गुड्ड गुड़िया । गुदना, गुदाई, गुद्दी ८ गोद ८ कोड । गृहन ८ गोद ८ क्रोड । गुलर ८ गोल, लर्डुवर । शैंभान ८ यकिय ८ गहावा ८ मच्छू एघन , गरीला ! गोनी ८ रीन ८ गमन-पार्थः गैका (देशक) क्रीष्ठ । गोगर ८ सर्जु-ध्यस्यक्षा । गोधन, गोधन र सुदेशारचस्य । गोध ८ गम्- पेर । मोही ८ क्रीड । गीना < मधन मोर्न के सहन उत्तरमा । मोरे इ बीर श्वेशवर्श । मोर्लिय < मोला नाया । धमपू र् भाषत ८ घरी मुर्ब । धामन, धामन ( ये० धममू ) । धर भारत, बधनर ८ घर न मरण ! परभावन < रह + मावन वरवाली का (वेव ) छान् < घाट-महार i भाग् < धर्म धुप । थिगई ८ चिरची (अनु-)र्नपरियागेयासा । विनदे ८ धुमा । इस्चन ८ वेस् (पुक्त) मुलं । हुस्से, मुह्स ८ धुरक या युद्ध-पुत्रने के वल चानता । पुत्रनो ८ पुंचची ८ तुःचा । तुःचार ८ धूमना ८ धूमें । धूक वित (क्रिक्के के ब्रिक्क मुद्दे के बीचनेवाला । भूरे ८ कुरू पुरु । वेंबदे ८ वेंबा ८ (देशक) । चंगड़, भंगा, चंतुल<चंगा <चग-वरधः। अवखन< शसुः। चनती< शिननी < विननारी < पूर्ण + धंगारः। चमकृ (चमकार । चार्ला (वस-छन्तो । चाहत, चाहिली (इन्छा । निखर + विव्यर्ग (चिक्कर) मिलहरी। चिरकक्ष ८ (चरकना (छपु०) चिद्रमा। चिर्मार् चिरा ८ देश ४ केर । चित्तर्रचित्र।

चिनक्वा<चिनक (श्रुनु॰)-चुनचुनाह्ट । चिनगी (देखिए चनखी) । चिपुन्नी ८ चिल्लपों<चीत्कार + श्रों (ग्रानु॰) । चुंदू ८ चुधा < चक्-चुंधी श्राँख वाला । चुकता<च्युत्कृत-उऋगा । चुक्खन, चुखई, चुलाद<चोला<चोन्न-बिद्या । चुटकई ८ चोटी<चृडा । चुरई ८ चुर (देश ०)-मांद;< √चुर चोर । <चूडी चूडा । चुलबुल<चलवल-चंचल । चुल्हन ८ चृल्लि-चृल्हा, नटलट । चूहा ८ चू (ग्रनु०) + हा (प्रत्य॰) चेंटा ८ चींटी ८ चिमटना (ग्रनु॰)। चेंखुर, चेंखू ८ चिखुरी ८ चिकुर-गिलहरी। चेला < चेटक। चोच ८ च चु-मूर्ष । चोकी < चतुष्क । चोखे < चोच । चौकिया < चउक < चतुष्क-चोक । चौंधी (दे॰ चुन्द्) । चौबार ८ चतुर + वार-चारी और से खुली हुई कोठरी । चौहरी ८ चृहड़ा ८ च्युत + हर-श्वपच । छङ्गा, छंगन, छंगुर, छंगुल, छउ, छकरा, छकन, छक्न, छगले < पड् + अंग-जिसके हाथ में छ; श्रंगुली हो । छुटंकी < षड् + टंक । छुप्पन, छुप्पी < चपन-सुद्रो, षट् ८ पंचाशत् (५६) । छुतील, छ्वीले < छ्वि-सुन्दर । छांगुर, छिंगा (दे॰ छंगन) । छुटकऊ, छुटकन्, छुटके, छुटमन, छुटवारी, छ्रहन, छुटी<छोरा ८ च्द्र । छैल, छैला, छैलु< छवि । छोट, छोटक, छोटन, छोटना, छोट्न, छोटे (देखिए खुटकऊ)। जंगलिया, जंगली < जंगल । जंजाली < जग + जाल-भगड़ालू । जगमग (ग्रनु ) जगार < जागरण | जद्दन + जटा | जरबंघन < जड़ + वन्धन | जलाहल < जलाजल-जल मय | जी बोध ८ जीव + बोध । जुगइ, जुग्गी (ख्रनु०) जुगई<युग या युग्म जोड़ा । जुगति∠ युक्ति । जुगरे, जुगल, जुगल, जुग्गइ, जुग्गा, जुग्गी, जुग्गू∠युगल;८युग्म । जुटई < योटक-जोड़ा । जोंक < जलका । जोजन < योजन । जोड़ा, जोरा < जोट < योटक । जोल्ला < युगल, योटक । भंकार < भंकृत-भंकार । भकड़ी < भक्त (श्रनु॰)। भगई, भगह, भगाड, भगाड, भगा< भक्भक (श्रनु॰)। भड़श्रा, भड़ले, भडोले<भंडला<जयंत + उला (पत्य०); च्ररण (भड़ना)-वाल । भनकृ<भन्न्र्रभीना<चीण-दुवला, भगट < भंपाभाइ व । भाषा ८ भगना (अनु ०)-परेशान होना । भाव ६ < (अनु ०) भावरा, विखरे लम्बे बालों वाला । फन्बन, फन्बा < (श्रनु०) फुंदना । फमई, फमेला, फन्मन ∠ फांव (श्रनु०) फगडा ! भरगत, भरगदा, भरगा, भरिया, भरिहक, भरिहग, भरी, भर्ह< भर वर्षा की भड़ी। भलई ८ भल या जल-कोष। भलक < भाक्षिका-चमक। भांइयाँ ८ भांई < छाया-परछाई। भावर < भाँपना < उत्थापन-डलिया । भिनकई, भिनकऊ, भिनकू, भिन् ८ भीना < चीए-पतला दुबला। भिलंगी < शिथिल। भिल्लू < चैल-पतला। भीनक (देखिए भिनकऊ)। भीमल <भीमना (अनु॰) भूमना। भीलन, भीलर <चीर। **भुद्ध <**भुगर-गुरुम; < जूद-बडे-बडे भुनखुन, भुनभुन∠(श्रनु०)। वाला । वाल सनक, अनी, अन्तू ८दे० भनक । अनीला८ वटा । भूरी, सुरू ८ भूरा८ व्वर - स्खा। भोटा (जटा । भोरी (अनु ०) ८ भोर निकम्मा; भौर - भगड़ा । टंटा, टंटू ८ टनटन (अनु ०) भगड़ा । टिड्डा<टिड्डिम । टिम्मल ८ टीम टाम (ऋनु०) छैला । टिरिश्चना, टिर्रा ८ टर्टर (श्रन्०)-बड्बड्रानेवाला । टिल्ला ८ टिलवा (श्रमु०) नाटा, ८ टीला ८ श्रष्टीला - भीटा, टुइ । टीमल (दे० टिम्मल) । इंटन ८ इंट या इंडा ८ तुंड - लूला । इंड, इंडई, इंडा, इंडी ८ इंडा < तुंड -लुं जा; ८इंड ८ वुंड या वुंद - नाभि, दोंदी । दुह्यां ८ इस्ट्रक - नाटा । दुकई, दुकी, दुकी ८ स्तोक - दुकड़ा । दुड़िया (दे॰ दुडई) । दुनदुन, दुनदुनिया, हुन्ना ८ (श्रनु०) । दू डी ८ तु 'ड नामि । इला ⊿टोला<त्लिका - मुहल्ला । टेंगचू ८ टें टें (अनु०) । टेंटी (देश०)- करील का फल । टेनी ८ ः शइनी (अं०)-नन्हा । येंट ८ तुंड या तुट-लूला । येकी ८ द्वंक<स्तोक-टुकड़ा । येला < (दे० ॄला) । ठंडी ८ ठंढा ८ (अनु ०) । ठक्कन ८ ठक (अनु ०) मीचका । ठग ८ स्थग । ठाट ८ ठाठ ८ स्थातू-धजावट । दुकी < दुकता (श्रुत्) हानि सहना । टेला < टेलना (श्रुत्) घका । खंगर < (देश०)-रशः;<िडिंगर-दृष्टः, मोठा । डंडा ८ दंड । डगमग (श्रन्०)-लड़बड़ाना । डगरु-(देश०)-मार्ग । डलमीर < तल (भील) + मीर (पर्वत) । डांगर (देश ») कुरा, मर्ख । डिन्बा < डिम्ब । डुंड < तुंड या

भ्यागु लुं ज, टूठ । इल्लक, इल्ला, इल्लन ८ दोलन घुमकड़ । हूं गर, हूं गरा ८ तुं ग-रीला । डेबरा ८ ङोली ८ देहली-फाटक । हेरा, डेक< इहर-बायां;< स्था-तंत्रु । डोकरी<ढोक (देश०)-भुकना । टंग्<तंग-पद्धति, चतुर । ढाक, ढाकन<ग्रापाटक-पलाश । ढिलई, ढिल्लू <शिथिल-ढीला । दुनमुन (त्रानु॰) लुङ्कना । दुग्ई, दुल्ली<धार-प्रसन्न होना । देलांकी<िश्चिल + त्रंग— दीला । होंटई, होहा <तुंड, हंिह-नाभि । होंतल<तोंदल<तुंड-बडपेटू । तनकु<तिक< तनु-छोटा;< तृग्-तिनका । तांतिया < तांत < तंतु-तांत सा पतला । तादी < ताद्र-ताद सा सीधा । तीतर, तीतल<ितिस-तीतर; <ित्र के इतर-तैतिल-तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र, तेंतरा। तुंडी<तुंडि-नाभि, मुख । तुनतुन, तुनतुनिया (त्र्रानु०) बाचा । तुरंत, तुरंती<त्वरा । तूरी<त्र्र-नगाड़ा । तोंदी < तुंड-बड़े पेट वाला । थम्मन < स्तंभन-रोकना । थावर < स्थावर-अचल । थोप < स्थापन, छोपना । दन्वृ<दबना<दमन । दीना, दीन्<दीन-दरिद्र, नम्र । दुःदी<दंद्र-उपद्रवी दुखई,<दु लू । दुखांती<दु:ख ÷ ग्रंत । दुवरी<दुर्वल । दुभई<दिविधा-दुविधा; < दुर्भार तूमर । दृंदुर, दृंदे< इंद्र - फगड़ाल । दूभर< दुर्भार - कठिनता से सहा जानेवाला। वुल्हें दुर्लंभ । देहरी < देहली । दोंदी < दंद । वारी, धारे < वारा । धुंधई, धुंघले < धं ४< धूम + श्रंघ - धृमिल । धुनधुना < चनुस या धुन (श्रनु०) धुनियां । धुनसुन < धुनसुन < भुन + नयन या धुन (ग्रनु०)-लगन। धुन्नी < धूनी < धूम-साधुन्नी की धूनी, नाभि या धुन (ग्रनु॰) । धूंघा<धुंघ<भूम-भूमिल;<धोंघा<दुंद्धि-वेडोल, मूल । धूम<धूमघाम (ग्रनु॰) धूम। घोकल < घोकड < घोकना < घम-हट्टा कट्टा। घोघन, घोषा- देखिए घूंचा। धौताल < धुन + ताल-साहसी, अपद्रवी । घौरी, घौरे<धवल-सफेद । नंगा, नंगू, नंगे<नग्न । नकई, नकचू <नाक <नक । नकटा नकट्र<नक + टा (प्रत्य०) । नक्का ८ (देश०)-पन्का, बदनाम या ८ नाक ८ नक । नगऊ, निगन, नगेला<नग्न । नचऊ, नचको ८ नाच ८ नृत्य । ननई, नन-कऊ, ननका, ननक, नन्ती, नन्तू, नन्ते, नन्हकू, नन्हा, नन्हू, नन्हें ८ न्यंच । नया ८ नव । नाटा ८ नत-बीना । नान्ह् ८ न्यंच-छोटा । नाहर, नाहरिया ८ नरहरि-सिंह । निकई, निक्का ८ न्यंच ८ नन्हा । निजन ८ निर्जन-जन शून्य स्थान । निटुर<निष्टुर-क्रूर । निनुत्रा, निन्तू, निन्हकू नन्हा∠स्यंच । नीवर∠ निर्वल । नीव ८ (१) निर्वल (२) निम्नुक-नीवृफ्तल । नीमन ८ निर्मल-चंगा, सुन्दर । नीमर ८ निर्वल । नुलई ८ ग्रनोला ८ ग्र + ईन्द्र-विचित्र । नेउर ८ नेवर ८ नूपर-धुंपुरू; नेवला ८ नकुल-स्योला । नेकसा, नेकसी, नेकसे<न्यंच + सदृश-छोटा सा । नेता<नेतृ-नायक । नोखा, नोखे (दे० नुखई) । नोहर ८. (१) मनोहर; (२) ८ नोपलम्य, दर्लम, (३) नीहड़ा ८ नवग्रह या हांड़ी (हि०)। नीवस्ता<नव + बसति। नौरंग<श्रीरंग (जेव) का अपभ्रंश; ८ नारंगी; ८ नवरंग-अलबेला। नौहर, नौहरिया (देखिए नोहर) | पंथ, पंथू <पथ | पक्तीड़ी ८ पक्का + वरी (बड़ी) ८ पक + वटी | पक्क ८ पक - इंह | पग-रोपन ८५३ + रोपण्गिर ज्ञाना ! पप्परंथा ८ प्रमह रस्ती । पटकन ४ पतन + करण-पछाड़ना । पह < पुष्ट । पतंभी < पतंम-पतंग सा हल्काः < पत्रंभ लगल रङ्ग । पतरीक, पतरे, पतवारू, पत्तर <पात्रट-पतला । पनकोठी र्पर्याकुटी। पनाम, पब्बर, पब्बार रपवारना ८ द्या + बार्य-फेंकना (श्रंघ० वि०):र प्रवक्त | ५९वन ८परिचयन-परिचय | परसन ८५पर्शः ८ प्रसन्त ! परोही ८परोहरू | ५लई, पल्ला ८ पालन किसी दूसरे से पाला नया। परोस ...पंच 🕂 सेर-गाँच सेर था। पहल, पहली, पहलू ८ प्रथम। पहा तेंद्र पापा**रा । पा**र्वकीद्रपापीठेन । पाढ् ८,पर्य-मचान; पाडाः भुट्रला । पाली (दे० पल्हे, ) पुददे, पुद्व रिप्दी (ग्रनु०)-नाय । पुर्द्दर्पुर-नगर । पुलिदार्पूलक (मृंब का नुहा) एंबी∠ पुंच-गुहायन । पोखर < पुष्कर —तालाव । पोदना (दे॰ पुदई) । पोष, पोपी < पुहुप < पुष्प < पोप (रीम का पीप)-सबसे पड़ा पादरी, बर्ब पुरोहित, टीमी (व्यं०)। प्रगट<प्रकट। फकड़, फक्र्एफिका-दरिव श्रीर मस्त, निदुन्त । फलई ८ फल लाम। फुदबर्द, फुदनी, फुदन, फुदी ८ फुदकना (श्रनु०) पिद्दी

चिडिया। फुनई, पुलन, फुकी ८ फुंटना ८ फुरूल + दंध (पंटा) भत्वा । फुलकारी ८ फुल्ल + कर। फुलवारी ८ फुलन + वारी-बाग । फुचो ८ फुचड़ा (ब्रानु०)-रेशा, मुँह का आग, नेकार चीव । फैली ८ प्रसरण-मोटा । फोड रा ८ फोयर<फलक-फाहा (मा इल्का) । फोगल<फोकला<वल्कल-छिलका । फोपी फ़्फी८(ब्रातु०) बुग्ना । वंका ८ वक-टेढा, बीर । बंदन्ना, बंटे ८ वितरण-बाँटनेवाला, नाशक । बंबल ८ बन या यंना (ग्रन्०) वंनं धरनेवाला, जल का स्रोतः < वेंचू (मलाया) यांस की तरह लम्बा । वखेड़ी < वकवक 'ग्रानु॰) फगड़ालु । बरोही (वाट-पधिक । बड़कचू, जड़का, बङ्कु, बड़े, बहुक ८ वर्द्धन या बहत्-बड़ा । वतोने: वसोसी ८ वार्ता-बातृनी । यनखंडी <यन ५ खंड-बनवासी । यनच्चा ८ बन + चर । यसा, बसे ८ वरना ८ वरण-इल्हा । बरवंडी ८ वर (वन)-खंड । बरजोर ८ वल + जोर । बराती ८ वर +यात्रा या बात । बरियार ८ बलवान । वर्ष् < वर्ष या वर्षा । वसगीत < वसति-बस्ती, जनपद । बसायन ८ वसन-वंशा चलाना । बम्ती<वसति । बहरी ८ विषय-गहरा ८ यहिर-धर के बाहर + वल्लभ सम्प्रदाय के मंदिर के बाहर रहनेवाले कर्मचारी (बहरिया); नहर-तमु द्र । वहोरन<वाहङ् ८ व्याध्ट-लौरानेबाला, बंश चलानेबाला । शंका,बांके<्वक वंक-टेढा, सुन्दर, छेला, बीर, गहना । बांगुर 🗸 (देश०) फंबा, यंधन < बांक्स अंक-बांका, चतुर: ८ बांगर (देश०)-वह भूमि की भीता, नदी के वहने पर कभी पानी में नहीं इवती; ८ वांगड़<वंगा ८ वक ८ वंगली, पूर्व, लुचा, बाउर ८ प्राकार कच्चा घर । वाघ ८ व्याझ-सिंह । बाह्न ८ वाट-मार्ग । वादी ८ वादी-फराड़ालु । यिकट बाबा < विकट + बाबा । विचर्ड, बिचेल, विच्चा ८ द्वीच-बीच का । विपत, विपत्ति, विपतिया<विपत्ति । बिलट् ( उल्लोटना ८ उल्लोटना-नष्ट होना । विलाई ८ विखाल-बिल्ली; विलयन-नष्ट होना । विल्मन ८ थिलंब-देर । बिल्ला, बिल्लो-(दे० बिलाई) । बिल्हड़ ८ (देश०) बेढंगा । बिसई ८ विधाहना ८ विश्वास मोल लेना । विशार< विशाल । बीच (दे॰ विचई) । वीरभारी वीर ने भार वड़ा योद्धा । शुत्रा (देश ०)-फ़्फी (से पाला गया) । शुचन्न, बुच्चू < बूचा (देश ०) कनकटा; < वास बचा । बुरमी<बुद्धि । वुमारत, नुमायन<बध्य - समम्तना, चतुर । वृद्धे बुदून<बूटा<विट्य-छोटा पौधा। बुढ्ऊ < बुद्ध बुद्ध में जन्म लेने या बचपन में चूढ़ों की बी बातें करने से । बुद्धा की कहानी टिप्पणी में - बूचन, बूचा, बूची, बूचे (दे॰ बुचल्)। बूमी ८ दे॰ (बुच्मी। बूढे (दे॰ बुढ्हे)। वृतान<िवत्त-सामर्थ्य । वेग<वेग-शीव । वेदल<वे + दल-विना पत्ते का, ठूँठ । वेशे ८ वेड़ी < विलय; ८ वेरवंश-देर; ८ बदरी; ८ वेर ८ वेलन ८ वेलन-वेलन सा छोटा या छुढकने वाला। वेहवल < विह्नल-व्याकुल । वैठोल < वैठना < वेशन-वैठनेवाला, श्रालसी, निकम्मा । बोद्द, बोदा, वोदिल, योदे < ग्रवोध-मूर्ख, दुर्वल । वोना, तोनी < वामन-नाटा । वोवल्ली, बोरी, बोरे, बौड्म < बावला < बातुल-पागल । बौरंगी < बहु + रंगी-बहुरुपिया है हो । भंगड़ी, भंग, भंगू < भंगी । भंगेड़ी । भक्क ८ मकुन्ना ८ भेक-मूर्ख । मगिलया, भगोला, भगोले ८ तजन-भगोड़ा । भटा ८ भट-योद्धा । भरपूर < भरण । पूर्ण-पूरी तरह से भरा हुआ । भमना < भवन । भल्लर, भल्लू , भालू < भल्लुक । भिनका, भिनक (गिरका (अनु ) गता होने से मक्खियों का भिनभिनाना और उससे पृणा होना। मिष् < भिन जिलाका (गर्क)। मुंडा, मुंडी (इंड का अनु०) < मंड दुष्ट; मोडा (देश०)। भुन्दन < भोनू < नुषु < शनीय । मकुई ( दे० भक्षू )। भुलई < बुगुन्ता-मुक्कड़ । भुदू < भूष्ट-नगया । सुगर्द । यनम । गुर्खं ८ पूरा ८ यभू । गुलंदर, मुख्या ८ मोला ८ मेलना ८ विषल । भूया (देशक) खंडम क्ष्म । गृह < भुरभस (अनुक) बाल किकी हुई सूथि । भूर, भूथ, भूथ, भूरे < त्रभू । भूलोब्द र भू के ह्युंडेब । भेंच (देश ) केया जह दिवादी हेतू। किन्ह्या पुरुद्धा जलती हो । सेभू < में अ (पश्चर) खोपडी का पहा । मेरी ८ फेट केंदिया ! मोड्र फोडा ८ (रेशर ) । फोटल, सोक्र ८ प्रहा भीष् < भवन । केषु < भी (अनुष) + १ (पन्यक) । गोरिया, मोर्स < विद्वस-मोला । भीरी < प्रमर असर क्षा कालाः र प्रमण् एमकड्, निर में बालं की भंजन्। गाँडेल् ८ मंदिर । गंदरा ८ मंगर, गंद, सन्दर-

सुग्त, नाटा, मदराचल । मकडा ८ मर्कटक । मगन ८ मग्न । एचल (श्रनु०) श्रद्ना । मचान < पंच, मञ्चोला ( दे॰ मञलू )। मटकन < मट्-मटकना । मद्रकी < मुकुट. < मिही + मृत्तिका । मटोल. महन < महर < मद, खालको < मृत्तिका, मिट्टी का । मठरा, मठरू, मटोली < मठ । मटई, मढी < मठ । मतवार < मत्त + वार-मतवाला, पागल | मत्तोहन < मत्त + वहन-उन्मत्त | मद्ऊ, मद् < मद-मस्त | मनफेर<मन + प्रेरण्-उपेद्धा करना । मनफुले ८ मन + फ़्ल्ल-प्रसद्ध चित्त । मन बहल<मन + बहलाना । मनराज< मनो राज्य-मन्दर, मुखद काल्पनिक म्बप्न । मनमुखा ्रीमन 🕂 मुखाविद्रपक । मनियार 🧠 मिण-सुन्दर । मनोगी < मनोयोग-मन को एकाश करनेवाला । मरकट + मरण वहत ही दुवला, पनला, चींग, < मर्कट-बन्दर सा नटखट । मलत् मलन । मलल् < मलल । मवासी : मवास- तुर्ग । महँगी, महेंग्, महेंगे<महार्घ-दुर्भिन्न । माठ्<मठ। मिचकृ ८ मृंदना ८ सुदग्-वार वार श्रांखं खोलना श्रोर बंद करना । मिलई < मिलन । मिहीं < महीन < महा + चीगा पतला । मीठा < यिग्ठ । संडा, संडे < संड-सिर । मुक्खा, मुखई < मुख-व हे गुंहवाला; < मुख्य-मुखिया; < मोत्त-मुक्ति । भुतुत्रा < भोचन छुड़ाना । मुर्छ। मुध्ट-मोटा। मुसई < मृषक मूसा, चूहा। मृङ्न < मुंड सिर। मृसा, मृसी, भूसे (दे० मुसई)। मेंहदी < मेन्धी मेला < मेलक-उत्सव । मैका, मेंकृ < मायका ८ मातृ-पीहर । गोकल ८ मुक्त-लंबा-चौड़ा । मोखा ८ मोघ (व्यर्थ); ८ मोच्, ८ मुख । मोटा ८ मुष्ट । मौदू ८ मोद्-ग्रानंद; ८ मोधू ८ मुग्ध-मूर्ख । मौनी ८ मौनिन्-तुप रहनेवाला । रंगीला ८ रङ्ग-रसिक । रजन् ८ राजन् । रनुत्रा ८ राजि । रनुज ८ रख । रहतू, रहवा, रहोवा ८ राज (विराजना) कि शे श्रन्य के धर रह कर पता हुशा । रामती < रामति < रम् - भीख मांगने के लिए इधर-उधर घूमना । रायटी < राज छोटा तंतू । रुकम किम-स्वर्ण । रूग्यां < रोम। रूरा ८ रूर सुंदर। रेत < रेतसू < बालू । रोता < स्दन । रोम, रोमन, रोमल < रोम। रोटी (तामिल)। लघुत्रा ८ लघु-छोरा। लदूर, लट्ट्री, लटीर, लटी, लट्ट्री, लटी नट्ट्रा नरवा-वाली की लटें; < लड्-लया हुन्ना । लड़े < रणन-लड़ाका । लड़ेत ८ लाड़ ८ लालन प्यारा । लत्ता, लत्ती ८ लत्तक विथड़ा । लवत्, लबर< लबार ८ लपन-भूठा, गपी । लहरी< लहर-मौज । लहुर, लाऊ< लपु-छोटा। लात् < (देश॰) लात चलानेवाला । लालहंस < लाल + हंस । लुचई, लुच्चा < (देश॰) + लुचुर < लचड़ < लचक (ग्रनु०)। लुदुर < लुटेरा लुरू। लुनरी (देश०) चुगलखोर। लुरखुर, ल्री < खरना (अनु॰) दील ; < लोल-चंचल। लुले < लून-लुंजा। लोही < लोहित-ऊषा या प्रातः की लाखी। लीधर<लढ्ड < लब्ध-मोटा ग्रीर श्रालखी। लीनो < जोबा < लोमश-लोमडी। लीलीन < लय + लीन-तन्मय। लौहर, ल्हारे ८ लचु-छोटा। सकड़े ८ लंकी ग्रीतगः, ८ शृंखला संकड़ी, गहना, जंबीर। सम्बल, खचा<सत्य । सजना, सन्जी/ सन्जन । स्ट्ट ८ सट्टा ८ (देश०) । सतोवन ८ सत् + वन-तपोवन । गदन्∠ गदन घर। यनह्र < क्षेत्र । यत्री < स्पूष्त : पाणु वर्षः । तस्रै < गत्रभी (सम्भागनं < सम्भारः अरह्या । अर्थेवर ८ सहर । धयान्य<सञ्जन । जीका (जेलक) केंनीवृत्तिव्यंश्वेत हुट। 1 न्दीती दक्तिकी <िशाला-विक्रेये २५ । सम्ती, बहुता, वहुत् ५८६ ८ म्यर्ग्य-सर्वा । यहुन्तु ८ वहुन्ता (पेहना वर्ग श्राहु०)-षध्या । बदेश<खंदेशा<खुम-मुखदानकः, स+देशकः वरता। वे;∠ वत+ ईल ( वत्प० )-सामी; हुहेल (१४०) एक तारे का नाम ( ग्रामाय )। रोह ४ महन्यसंगन । सामी ४ संग्या; 🗷 तभ्जा-भदिर के सामने की रुजावत । जंबरे ध्यापल । संबाद श्यापाद संवा जावल । सामर्था ८ सामध्ये । सिल्लू ८ फिला । उछ, परिवा; ८ कितीवल्ला (देश०)-पूर्वे । सीर ८ शीवस --सुस्त । गुंबक, सुन्दर ८ सुन्दर । सुपर ८ शुध्य – सृन्दर । सुवित ८ सु + चित्र – ।वे:रेचव ! सुवेत< मु + चेक्स् - सतर्क । स्टाल ८ सुद्दील<तु + केल् (दि०)नुन्दर । सुद्दं, सुद्दार समा<<u>शुद्ध</u> क्षेधाः< सद्दम - नामक । सुद्ध < शुद्ध - सीना, पवित्र । पृथनं, सुतुन्धा, सुतेया < शुद्ध सीवा । युनार ८ वृ + डार (हिं०) । भुनकी ८ मु + नाक (बक्क) या नल, सुद्र काक या नलकाला, <स्विक - मांस वेननेवाला; < शीनक भाष; < शीविककताई । कुन्हरा<स्वर्श । सुनेदा ∴ पु + वेद । स्रव्छा

श्चानी;<स्वेदार (का॰) । सुभई ८ रोभा, शुभ । रुखे<सु० + स्ट ॰ (दांत);<सुद्द ॰ फिन । सुरक्त्र < सुक्ता ८ सुल्या ॰ (सुल्का) गांजा । सुर्द्दले< सुर्द्द < स्वरल ─ सीवा ऊपर की द्योर गया हुआ । सुलायक < सु + लायक (अ०) । सुल्ह्ड (विल्ह्ड का अनु०) सुल्का, सुल्व्या । सुट्टावन < रोभन ॰ सुन्दर । सूला ८ शुष्क-अनावृष्टि, पतला दुबला; < सूक्त < शुक्र ॰ एक अह; ८ सूका < सपदक ॰ चवनी । सूल, ल्रें < सूर, शुरू ॰ द्यंघा, वीर । सेकू मिकू का अनु०)-ससुराल में उत्पन्न । सोषी, नीधू < सुगंच; < सीव (भवन) । सोपी ८ सीपन ं समर्पण वालने के लिए किसी को सोपा या दिया हुआ; < सिपुर्द-(फा०) । सोपी < रात पुष्पा ॰ सोफ के रंग का; < सुक्ती (अ०) सुक्ती सम्प्रदाय । सोखन < राोपण ॰ सुखाना, नाश करना । सोता, सोतिम < सोत-पानी का सोता या सुप्तावस्था । सोखी < राौक लालसा । स्वारू < सियार < श्रुगाल-बीद इ । स्वार्थ < खार्थ । ह्रंगन, हंग् (अतृ०) हंगनोटी में जन्म । हंड्ल < हंडा < भांडक हंडा सा वेटवाला । हंससुख < हंस + सुख-प्रकल बदन । हसी, हस्थी, हस्य < हस्त-हाथ, हस्क < हर्ष; हर + क (प्रत्य०) नाशक। हरदिया < हिर्द्दा-हल्दी; ८ हरदेव । हरवर < हड्व (अनु०)-जल्दी ! हरदंगी < हु (आस्थि) । अंगी-पुबला, पतला, हर + हांगी (स्वीक्विति); < शर्मग-एक ऋषि । हलक्, हलके < लघुक- हलका, < हल्क (अ०)-गांवों का समृह । हानी < हानि । हिल्ला < हल्ला (अनु०)-शोर । हुएडी < √हुंड-उगाहना ।

### विजातीय शब्द तथा उनके अर्थ

स्रजायव (ग्र॰)-विलक्त्म । ग्रदालत (ग्र॰)-न्यायालय । ग्रफीमी < ग्रम्मृनी (फा॰) । ग्रन्वल (খ্র০) प्रथम, श्रेन्ट। अमल धारी, < अमल (গ্র০) नशेनाज। অलगरज (স্র০) निरिचत। আफत (দাত)-স্মাণির । স্মালু < স্মালু (য়াক) यা < স্মালা-(স্মত) ঐন্ত । इकराम (শ্লত)-ওণहार, पारितो-विक | इलाका (ग्र०)-कई गाँवों की जमीदारी | उजनक (तु०)-तातारियों की |एक जाति, मूर्ख, ভলভু । उम्दा (ग्र॰) उत्तम । ক্রবা < ক্রব্ (গ্রু॰), < কান্ত্র (দ্ধা॰)-बैगनी ! कंगन < কীন (গ্রু॰) छावनी । कहल, कही, कह, कद (ग्र०) ऊँचाई, < कही (ग्र०) हठी । कमजा (ग्र०)-ग्रिधिकार । कलंदर < कलंदर (ग्र॰) फकीर । काविज (ग्र॰) ग्राधिकार प्राप्त । कायम (ग्र॰) स्थापित । कुकई < कोक (तु०)-गुलाबी भलक लिए नीला रंग। कुल्लन, कुछ ्रकाकुल (का०)-वालों की लटें। कोचा < कूंचा (फा॰)-गली, कूंचा, कोका, कोकी (दे॰ कुकई)। शिलपत < खिलवत (ग्र॰)-एकांत स्थान। खुना, खुन्नी, खुनू, खुन (फा॰) — हत्यारा, खुन सा लास । खुश (फा०) । खुशमन < लुश (फा०) + मत-प्रसन्न चित्त । खुरावंत < खुरा (भा०) + वंत (प्रत्यय)-प्रसन्त । खूब (भ०)-ग्रच्छा । खीरा < खदिर-कत्थई रङ्ग । खौनी (देव खुन्ना ), ख्याली (फाव)-ध्यानी । गहर < गदर (ख्रव) - विहोह । गफल् < गफलत (श ०)-शस्त्रयान । भनर, गारी, गवरू, गब्ब् < गव्बर (फा०) धर्मडी । गुरवत < गुर्वत (अ०)-निर्धनता । गुरावारी ( गुनवार (फार) वाटिका । गुलकाम (फार) एक फूल । गुलबदन (फा॰) बहुमूल्य रेशमी वस्त्र, फूल सी कोमल काए ! एनरान एनरांत (फा॰)। गुलशन (फा॰)-उचान । गोस् < गोशा (फा॰) कोना । चिम्मन १ १५ । १ १८ । चिलम (फा॰) तत्याह पीने का पात्र । जबह, जबला, जब्बा, जब्बार, < जबर (फा०)-वली । जमार < जबर (फा०)-तहण । हिनसी < जिस (फा॰) गल्ला, श्रन्न । जिर्वे < जिरह, जुरह (ग्र॰) नकरार, < जर (फा॰) तम निया भया । जिल्हें < जिल्हा (ग्र०)-प्रांत, < जेल (ग्र०) । शुंभाई, डोमी < ज्यून (पा०)-काल्की । ज्लप्त < जनक (चा॰) काञ्चन, द्रवस्थियो । जेयर (पा॰) पणवान । औन ८ जेल (११०) जोश, शायेस । हेर्नी ८ सहती (अ॰) - - नन्हा । डवल् ८ डवल (अं॰) दुहरा, कोण । डिमरी ८ डिवरी (अं॰) । धेप् ८ हिपो (ग्रं०)-मंत्रार, गोद्या ! तनारू ८ तनाना (ग्रं०) कमदा ! तन्त्रा ८ तान (फा०) शक्ति ! तत्त्राः तक्षीह (भ्र०) गण्ट । तहसील (भ्र०) होटी कन्तहरी । तालुक, तालुका (श्र०) ।

तुर्रन ८ तुर्रा (फा०) अनोखा । तुफानी (ग्र०) < तुफान-बखेडिया। तेजी < तेज (फा०) तीच्ए, महंगा। दंगल, दंगली (फा०)-फगड़ालू । दखला (अ०) अधिकार। दलेल ड्रिल (अं०)। दावा (अ॰) अधिकार । दिमाग (अ॰) मस्तिष्क । दिलखल, दिलबदन, दिलभर, दिलमन, दिलमोहन, दिलराज, दिलवंत, दिलवर, दिलपुख, दिला-दिलावर में दिल (फा०) | दीदार (फा०) दर्शन ।नगद ८ नकद (अ०)। नजरी ८ नजर (अ०) दृष्टि। नहर (फा०)। निकई, निक्का, ८ नेक (फा०) अच्छा। निगाही, निगाह, ८ निगाह (फा०) दृष्टि । नेक / नेक (फा०) । नौनिहाल (फा०) वचा । नौबहार (फा०)-नववसंत । नौसे < नौशा (फा०)-दल्हा । न्यादर < नादिर (फा॰)-ग्रद्धितीय । पहलवान (फा०)-मल्स । पुचई <ीयेच < पूच (फा०)-निर्वत । पेचू < पेच (फा०)-छल । पेशी < पेश(फा०) श्रामे, भेट । पोपी < पोप (शं०)-रोम का वड़ा पुजारी । पोशाकी∠पोशाक , फा०)-परिधान (दुर्बलता का भान)। पोस्ती ं पोस्त (फा०) त्रालसी। फदारी (फा०)-फगड़ालू। फुटवाल (ग्रं०)-गेंद सा फूला हुआ। वगई, वगों वाग (फा०)। वजरी ्वाबार (फा०)। बहरी (ख्र०)-समुद्री। यहाली (फा०)-स्यस्थ, प्रसन्न । बाग (फा०) । वाजारी (फा०) । वृत्तियाद (फा०) नींच । बुलंद (फ०) ऊँचा। बोतल <्वाटल (अं०)। मनभूवा (अ०)-मुक्ति, विचार। मन्त (फा०) मतवाला, घमंडी। महल (अ०)। मिजाजी (ग्र॰)-धमंडी । मिजजा विभेषाजी (ग्र॰)। मुसाफिर (श्र॰)-पथिक। मुहकम (ग्र॰)-दृह, पक्का । मुहलत र्ीमोहलत (अ०) अवकारा । मोहकमर्मुहकम (अ०)-पक्का । मौजी, मौज्र् मौज (ग्र॰)-उमंग । रंगवाज ंरंग + बाज (फा॰ प्रत्यय॰) रीनक (ग्र०)-शोभा । लंगड़, लंगड़ी ंलंग (फा॰)-लंगड़ा । लंगर; रेलंबर; रेलंबतह-नरखर, घृट्ड; रेलंगर (पं०) - तदावर्त । लश्करी (फा॰)-छावनी । लायक (ऋ०) - योग्य । शरवनी ्शर्वत (ऋ०) - पीला मिला हुन्या हल्का हरा रंग । शर्भन <्शरीफ (ग्र०)-सज्जन । शेरा <शेर(फा०) सिंह । शैतान (ग्र०) दुप्ट । शौकत, शौकी <शौक (ग्र॰)-व्यसन, चार । सदर, सदरी (ग्र०)-वहें हाकिम के रहने का स्थान । सपरी (ग्र०)-यात्रा सम्बंधी । सरवती-(दे॰ शरवती) । सवारू<सवार (फा॰) । सिताव (फा॰) तुरंत । सुब्बन, सुब्वा<ी स्वा<स्व: (अ०) किसी देश का भाग । सुरफ्<सलका (फा०) । सुलायक<स (स०) प्रत्य) + लायक (भ्र०)। सूचा (दे० पुन्वन), सेख्∠ शेली (फा०)-गर्व, ग्रहंकार, ग्राह्म श्लाचा। हलकू, हलके (हलका (अ॰) कई गाँगों का समृह । हवेल (इवेली-प्रासाद । हुनर (फा॰)-कला । होशियार (फा॰)-बृद्धिमान, निप्रण ।

## मूल के विशेष शब्दों की व्याख्या

कायम—स्थापित—पहली संतान के मरने के बाद पैदा होने से वंस की स्थापित करने-बाला हुआ।

कुकई -- कृता नागक नागकवंथी संपदाय । कोका रंग का ।

कुक्टिश — (१) युक्टुर (१) न्यह दांत जो शावास्य दांती के स्रविस्कि नीचे को साड़ा विकलता है, विवह कोड हुन कार एक काल है। (१) कुक्कुर—यहाँवेशी संस्करण का प्रत्र ।

कुनुन—(१) (क्थणित)—वच्दे के रोने का शब्द । (२) कोण—खुप्पर का किला । इतांजन (कुरंजन)—चित्त को खेद पहुँचानेवाला ।

कोड़ा (कोहा) — गोबर इकडा करने के लिए वाड़ा नहीं चौपाये बाँचे आते हैं (२) — कोड़ा — श्राताव।

खंजन—(१) (खंज) लंगड़ा (२) खंजन पढ़ी । गंभीर—शिधा नदी की सहायक गंभीरा । गंभू—(१) गभुत्रार जिसका मुंडन न हुत्रा हो, (२) गंभीर, (३) गब्भा (फारसी)—हई भरा गहा।

गहर-गदर (श्रारबी)-अपद्रय, बलवा । सन् १८५० का गदर । गहन, गहनी-(१) जंगल, (२) प्रहण लगने का समय, (३) गहना या श्राभूपण, (४) गंभीर ।

गौर-गोवर का शिवलिङ्ग । गोरा रंग ।

घु र ई - (घोट) - चंट ।

नित्तरसिंह - भीर।

विनगी--नट के शाथ का लड़का जो बातचीत में बड़ा चतुर होता है।

चिलमसिंह- ग्राधिक हुक्का पीने की तल । कुछ लोगों में तम्वाक पीने का व्यसन है।

जहुन-(१) जटाधारी, (२) जटना, टगना, (३) जाट ।

जरवं धन - वंश के अनुक्रम को जीवित रखनेवाला।

जलाह्ल - १) जलमय, (२। (जोलाह्ल), (३) कुरेश्वर के पास जलाह्ल देवी।

जायसी-मिलक मुहम्मद नायसी । नायस का रहनेवाला ।

जिंदा-- जिंदा वाबा का मेला घुसिया (जालोन) में पूस की पूर्णिमा को होता है।

जिह्नासिंह--वकवादी, चटोर।

जुंग, जुंगइ-मनमोजी।

ममई-(भाम)-बोखा कपर।

मिलंगी, मिल्लू — भिलमन-पतला, दुर्वल (२) ( भिल्ली ) आख का जाला, भील के पास उत्पन्न ।

सुतकू, सुना—(१) त्पुर या पैजनी का शब्द (२) लिलीना या चहना (३) सुन एक छोटी चिहिया।

कोरी--कोर कराड़ा, (२) पेड़ों या काड़ियां का समूह या कुंज।

दुन दुन, दुन दुनियाँ — दुन दुनियाँ एक प्रकार का छोटा तोता जिसकी चौच पीली श्रौर गला वैगनी रंग का होता है।

दुक्की—इकड़ा—ऐसा श्रंध विश्वास है कि जिसके बच्चे जीते नहीं वह श्रपने वच्चे को श्रपने किसी संबन्धी के यहाँ भेज देता है जो इन नामों से संबोधित होता है। क्योंकि वह दूसरे की रोटी के दुकड़ों पर जीवन निर्वाह करता है।

तञ्चा—(१) (तबना) कीप से लाल होना-(२) (तबा)-एक प्रकार की लाल मिट्टी (६) रोटी सेकने का लोहे का बर्तन जो अपने फाल पन के लिए प्रसिहें है, (४) (तबान) मोटा-बलवान।

ताँ तिया - तांत के समान पतला (देखिए बीर पूजा में तांतिया टोपी)।

तुरी, तुरैन-(१) (त्र) अरहर का का खेत (२) नगाडा ।

तेजी—(१) स्वमाव का तेज (२) मेंहगी (३) तीन कन्याओं के बाद उत्पन्न पुत्र तीजा या तेंतरा कहलाता है जो माता पिता तथा विहिनों के लिए अनिष्टकर होता है।

थम्मन-वंश के अनुक्रम को जीवित रखने वाला, स्तम्भव नामक तांत्रिक क्रिया।

थानर—(१) पर्वत (२) बैठने वाला, ग्रचंचल (३) शनिवार।

बुंबई-धुंघला, धुंधँ के रंग का कुछ काला, मंदद्दि ।

नोहर-(१) दुर्लभ-(२) (नोहरा)-पशुत्रों की लम्बी कोठरी, सार ।

नौती -(१) (न्यौता)-निमंत्रख-(२) (नौरता) नौरात्र में उत्पन्न ।

पगरोपन-वंश के अनुक्रम को स्थिर रखनेवाला।

पघइया—(१)—चौपायों को बांघने की रस्ती-(२) पगाह (फारसी) यात्रा करने का समय, प्रातःकाल । (३)-पद्यैया-गाँव गाँव चूम-धूमकर बेचनेवाला व्यापारी।

पटकन-(१) (पटक) तंबृ-(२) पटकना-गिराना ।

पतंगी--(१) अधिक पतंग उड़ानेवाला-(२) पतंग की तरह हलका, (३) पतंगी रङ्गा

पोप पोपी—(१) ईसाइयों के कैयोलिक सम्प्रदाय के प्रधान गुरु जो इटली की राजधानी रोम में रहते हैं (२)-स्वामी दथानंद ने व्यंग्य से पंडित पुजारियों के लिए पोप शब्द का प्रयोग किया है (३) पुष्प।

भृभिका सिंह-दृसरा मेप धारण करना, बनावटी मेष।

मौनी -(१) मौनी वादा । १ (२) जैनियों के मौनधारी साधु मुनि (३) वुन्देलखरेड के बती मौनिए।

रोजी—(१) (रोज) रोना-(२) जीविका-यह जिसके सहारे भोजन वस्त्र प्राप्त हो। (३)-रीजा-वाग-(४)-नवरोज में उत्पन्न।

लत्ती—(१) लात फेकनेवाला-(२) (लत) दुव्यंधनी (३) (लतरी) केराव- एक अझ (४) लत्ता-फटा वस्त्र । (५) एक देवी ।

लबतू-(१) (लवित्र) हसिया-(२) (लवन) मलमास।

लबरू--(१) भूट-(२) (लवन) मलमास (३) (लवारू) वच्चा ।

सहवीर—(१) दुःख सहन में जो वीर हो गुणवाचक-(२) भाई के साथ उत्पन्न अर्थात् युग्म (३) सह—ग्रगहन मास-(४)-महादेव के गण्।

सुनकी—(१) (युनकी) सुन्दर नाक वाला-(२) (सुनखी)-श्रच्छे नखवाला-(३) शौनक ऋषि । य—गौण राब्द—

- (१) वर्गात्मक राय, साहु, सिंह, सिनहा।
- (२) सम्मानार्थक-
- (श्र) ग्रादरसूचक—जी, बाबू।

(आ) उपाधिसूचक-राजा।

(३) भक्तिपरक आर्गद, करण, कुमार, गुन, चंद, जीत, दत्त, दयाल, दास, दीन, देव, नाथ, नारायण, पन, पाल, प्रसाद, नक्स, बहादुर, भाई, भैया, मन, मल, राज, राम, राय, लाल, बल्लभ, विद्वानी, शरश, राजार, रोग।

8—विशेष नामों की ज्याख्या

श्राजगर(संह---व्यंग्य के प्रतिशिक्ष इससे एक धार्मिक मावना भी प्रगट होती है। नागों में श्रेष्ठ श्रथात रोज नगवान।

अधिकलाल-(१) अधिकांगी-किसी बच्चे के अंगुली या दांत संख्या से अधिक हो जाता है गैसे छुंगू।

- (२) द्रधिक तिथि श्रिधिक तिथि और वर्ष पूरा करने में लिए जोड़ी जाती है। बच्चे के जन्म दिन की श्रोर उंकेत करता है।
- (३) अधिक मास---मलमारा-जो सौर वर्ष पूरा करने के लिए जोड़ा जाता है। सम्भवतः बच्चा मलमास में हुआ हो।

<sup>े</sup> मौनं सर्वार्थसाधकम् ।

- (४) नौ महीने से श्रिविक समय में उत्पन्न हुआ हो।
- (५) विशेष, प्रधान (काकु से इंग्यंग्य ।

श्चनूपिकशोर—(१) श्चनूप—(श्चनोला) बच्चे के रूप, श्चाकृति, स्वभाव श्रथवा गुणी में श्चनोलापन होने से यह नाम पड़ा।

- (२) अनूपशहर (बलंदशहर) में उत्पन्न हुग्रा हो।
- (३) वह स्थान जहाँ जल अधिक हो अन्य कहलाता है। जन्म के स्थान की श्रोर संकेत करता है।
  - (४) बज तथा मऊ (मालवा) को भी अनूप कहते हैं।
  - (५) अनुपम।
  - (६) गोखामी, श्रनूप गिरि उपनाम हिम्मतबहादुर ।

ऊधमपालसिंह, ऊथमसिंह—व्यंग्य के श्रितिरिक्त ऊधम उद्धव का विकृत रूप धतीत होता है। काश्मीर में माधेपुर के निकट ऊचमपुर भी है। उन दोनों नगरों की सिक्तकटता ने ही मेरा ध्यान उद्धव की श्रोर श्राकिषित किया था। देशभक्त ऊधमसिंह ने इंगलैंड में जितयान-वाला बाग में गोली चलानेवाले कर्नल डायर को मारा था।

कंगाली चरण—जन्म परिस्थिति के अतिरिक्त यह भक्त भावना का भी सूचक है। कङ्गाली (कंस काली) देवी का मंदिर कंकाली टीले पर मथुरा के पास स्थित है। उसे देवकी की कन्या सम्भक्तर कंस ने मारना चाहा था। परन्तु वह उसके हाथ से छुटकर आकाश को चली गई थी।

कुटिल सिंह, कुटलू — ज्यंग्य के अतिरिक्त अन्य भावना भी इनसे प्रगट होती है। कुटिला—(१) सरस्वती नदी (२) राधिका को ननद (३) पार्वती की बड़ी बहन (४) कुटल—छान-छुप्पर (अन्वविश्वास)।

खुरमल्लो राम—देहाती वोलचाल में कभी-कभी मनुष्य के पैरो को खुर कह दिया करते हैं। इसलिए खुरमल्लो का अर्थ हुआ पैर फेंकनेवाला, यह वच्चे के स्वभाव का सूचक है। खुरमा- छुहारा, एक मिठाई।

चतुरसेन-व्यंग्य के अतिरिक्त इसमें ये भावनाएँ भी सिन्नहित हैं।

(१) चतुर (प्रवीख) है सेना जिसकी, (२) जिसके पास चतुरंगिणी (हाथी, घोड़े, रथ, पैदल) सेना हो।

चतुरी नारायण-कृष्ण का भी वाचक है।

चनकीसिंह, चनखीसिंह—चनक—चना के श्रर्थ में भी श्राता है। इससे चना से तौलने का अन्वविश्वास प्रकट होता है (चार्यक्य)।

चमनगोपाल-स्थान के साथ-साथ इसमें कृष्ण के प्रति भिक्त-भावना भी पाई जाती है।

छटंकीराम—व्यंग्य के अतिरिक्त यह नाम इस कथा की ओर भी संकेत करता है। जब गोपियाँ यशोदा से कृष्ण की मालन चोरी का उलहना देने लगीं तब नंदरानी ने छोटे बड़े पत्थर (छोटे छटंकी, बड़े पसेरी) लाकर सामने रख दिये ओर उनसे माखन दही तौल तौलकर ले जाने के लिए कहा ।

डलमीरसिंह—कश्मीर की प्रसिद्ध भील डल जिसके तर पर शालिमार, निशात आदि प्रसिद्ध गुगल सम्राटा के भव्य उद्यान स्थित हैं। श्रीनगर भी इसी भील के चारों और बसा हुआ है। चतुर्दिक उच पर्वत-मालाओं से आवृत है।

<sup>े &#</sup>x27;जाको खायो सोई वे जाबो रो। गारी भव दीजो भी गरीबिनी को बाबोरी' ॥

डीपनारायस—शिशु जन्म स्थान के ऋतिरिक्त यह नाम व्यास द्वेपायन की छोर भी संकेत करता है क्योंकि वह भी एक द्वीप पर उत्पन्न हुए थे।

धारासिंह-इस नाम से ये तीन भावनाएँ व्यंजित होती हैं :--

- (१) किसी नदी की घारा के निकट जन्म हुन्ना हो।
- (२) उत्पत्ति के समय मूसलाधार वर्षा हो रही हो।
- (३) घारा नगरी का सिंह अर्थात् राजा भोज, जिसके समय में संस्कृत साहित्य तथा कवियों का विशेष अरकर्ष रहा ।

धुनमुनदास--(१) कुछ मनुष्यों में शब्द को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर धुन की निरर्थक श्रावृत्ति प्रतीत होती है अतः धुनमुन का अर्थ धुनिवाला अर्थात् मौजी हुआ।

(२) कल्पना से धुनि मुनि मानकर धुनिवाला मुनि ग्रार्थ भी ले एकते हैं।

धूम बहादुर—धूमसिंह—धूम को धूम का अपभ्रंश मानने से निम्नलिखित अर्थ प्राप्त होते हैं:-

- (१) धूप्रवर्णी अर्थात् धुएँ के रंग का।
- (२) धूम = शिव।
- (३) धूमा = पार्वती इस प्रकार इन दोनो नामों का अर्थ शिव हुआ।
- (४) देखिए ऋषिमुनि प्रवृत्ति में धूमऋषि।
- (५) जन्मकाल की धूमधाम की श्रोर भी संकेत करता है।

नंगे दास-नंगा शब्द दिगंबर शिव के लिए भी व्यंग्य है।

नहरदेव---यह नाम किसी स्थानीय नहर के किनारे के देवता का भी सूचक है। सम्भव है संजी नहर के तट पर पैदा हुआ हो।

नाहरसिंह—यह उपाधिसूचक नाम वीरता का बोधक है। िंह सार्थक होने से इसका अर्थ हुआ सिंहों में अेक्ठ।

प्रगटसिंह—प्रगट प्रिद्ध तथा प्रादुर्भीन के अर्थ में ज्ञाता है। यह नाम प्रह्लाद तथा हिरएयकशिए की कथा की आरे संकेत करता है। इसमें विष्णु भगवान् नृसिंह के रूप में प्रकट हुए थे।

प्रवेशचंद्र—चंद्रोदय के समय पुत्र की उत्पत्ति का स्चक है।
प्रवेश नारायण् — नारायण् का प्रवेश अथवा नारायण् के मक्त का प्रवेश या पहुँच।
चागुर राम—यह नाम राम की उस स्थिति का निर्देश करता है जब वह गेघनाद की नागक्ति में बद्ध थे।

<sup>ै</sup> हैंसि-हैंसि भाजें देखि दूजह दिगम्बर को,
पाहुनि जे भावें हिमाचल के उल्लाह में।
कहें 'परमाकर' मु काहू सों कहें को कहा,
जोई जहां देखें सो हँसेई तहां चह में॥
मगन भयेक हँसी नगन महेस अदे,
भीरे हँसे थेक हँसि-हँसि के उमाह में।
सीस पर गंगा हँसे मुजनि मुजंगा हँसे,
हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में॥
(जगदिनोद, पशाकर पंचायत ॥६६%)

चीचपालसिंह—यह नाम ग्रन्य ग्रथों का भी निर्देश करता है। वीचि का ग्रथे लहर तथा किरण होता है। ग्रनः उपलक्ष्मणा में यह दोनों समुद्र तथा धर्य के वाचक हैं। इसलिए वीचपाल का ग्रथे हुग्रा वरुण तथा शिव। वोच मैंभले के ग्रथे में प्रयुक्त हुग्रा प्रतीत होता है।

भूड़देव-(१) भूड़ बालू मिली हुई भूमि यथा भूड़ वरेली -स्थानसूचक व्यंग्य।

- (२) भूड़ देव कोई स्थानीय देवता जिसकी मनौती से पुत्रजन्म हुत्रा (ग्रंधविश्वास)।
- भौरीलाल-(१) भ्रमर की तरह काले रंग का।
- (२) बालों के चक्र को भँवरी कहते हैं।

संथनप्रसाद (१) यह नाम जन्म समय की किसी दुर्घटना की स्रोर निर्देश करता है।

- (२) समुद्र-मंथन से चतुर्दश रानों की प्राप्ति हुई, उन्हीं के सदृश ग्रामूल्य तथा उपयोगी।
- (३) मंथान-शिव के ग्रर्थ में ग्राता है जो नाश करनेवाले हैं।

मजन्ताल-(१) पागल, दीवाना, श्रति दुव ल मनुष्य।

(२) प्रेमी।

विजयाभिनंदन-यह किसी विजयोत्सव के हर्षे की सूचना देता है।

विजया-दुर्गा, विजयादशमी म्रादि तिथियाँ, इससे धार्मिक प्रवृत्ति का सूचक हुम्रा।

विद्युत्कुमार—शिक्त की एक मृतिं का नाम विद्युत् गौरी है। सम्भव है यह नाम जैन देवता तडित्कुमार की स्रोर संकेत करता हो।

सप्-इस संबन्ध में एक कहानी प्रसिद्ध है। ?

सैक्लाल—(१) सैक् सैका से बना प्रतीत होता है। जिसका ग्रर्थ घड़ा है। पीपल के पेड़ में सब देवतात्रों का वास बतलाया जाता है ग्रीर शनिवार के दिन ग्रपनी बहन दिखा से मिलने के लिए लच्मी जी उसके पास ग्राती हैं। प्राय: मनुष्य विविध कामनाग्रों से पीपल पर जल चढ़ाया करते हैं। कोई-कोई जल का घट भी बाँध देते हैं। कदाचित् पुत्र कामना से यह घट बाँधा गया हो।

- (२) एक पंडित ने सेकू का अर्थ समुराल में पैदा हुआ। बतलाया जो मैकू का अनुकरण प्रतीत होता है।
  - (३) सेकुवा एक प्रकार की बर्छी को भी कहते हैं।
  - (४) धान के अर्थ में सेकुरी शब्द आता है जो अधिवश्वास का व्यंजक है।

#### ४--समीक्षरा

श्रंधविश्वास के तुल्य यह प्रकरण भी अत्यंत रोचक है। दोनों का श्राधार शिला का श्रभाव एवं संस्कृति का भिथ्या रूप है। अतएव दोनों का प्रचार प्रायः अशिचित तथा अशिष्ट निम्नस्तर के

<sup>ै</sup> मजनू अरब के एक सरदार का पुत्र था ! उसका असली नाम कायस था ! वह लेला नाम की कन्या पर आसक्त हो गया और जब उसने सुना कि उसका विवाह दूखरे के साल हो जायगा तो वह उसके वियोग में पागल हो गया । इसीलिये जेम-निर्देशी की वर्षण ले नवस् रहते हैं !

र एक दिन एक मूर्ज देहाती को तार्ग में एक सर्प तिला तो असने एका "कोर्भवान" । इस शिष्टाचार के उत्तर में सर्प ने कहा "सप्पोटहं" (नेहाती ने देक अधिक बोला था हसलिए सर्प को रेफ लोप करना पड़ा) देहाती ने फिर प्रश्न किया "रेफ: क्रगतः" सर्प ने उत्तर दिया "तबमुखे" । वेचारा मूर्ज सर्प की इस वाक्पदुता से अस्यंत लिजत हुआ।

समाज में ही शिमित है, इसी हेतु दोनों प्रश्वित्यों में विकृत शब्दों की संख्या प्रसुर है श्रीर गीण शब्द श्रल्प संख्यक हैं। इन समता के साथ दोनों में एक विषमता भी दिखलाई दे रही है। प्रथम में श्रिय तथा कुल्सित शब्द होते हुए भी एक मंगलमयी भावना सिन्नहित रहती है, द्वितीय में विषाक्त कद्वक्ति तथा उपहास का पुट रहता है। श्रेषविश्वास की श्रपेत्वा इसमें यह विशेषता श्रीर है कि ऐसे नाम बड़ी श्रायु में भी पड़ जाते हैं। शनैः शनैः मनुष्य उनके वास्तविक नामों को भूल जाते हैं। इसके विपरीत, श्रंषविश्वास के नाम केवल बचपन में ही सम्भव हो सकते हैं, श्रेष्ठ शब्द भी काकु से विरोधी श्रर्थ की श्रमिन्यंजना करता है। श्रन्थविश्वास का दुर्जनसिंह श्रशुभ शब्द होते हुए भी श्रुभाशी का सन्देश देता है, किन्तु व्यंग्य का सुजान भी श्रन्छा नहीं, क्योंकि इसमें एक कुटिल भावना कार्य कर रही है। व्यंग्य व्यक्ति के शरीर, चरित्र श्रथवा जीवन की विलत्त्याता व्यक्त करता है, यह श्रभिव्यंजना प्रियाप्रिय दोनों प्रकार के शब्दों हारा होती है। इस बृहदाख्यावली में व्यंग्य के तीन भेद दिखलाई देते हैं।

- (१) शारीरिक व्यंग्य जिनमें रूपाकृति के नाम सम्मिलित हैं, रूप के अन्तर्गत सौंदर्य एवं वर्ण का समावेश रहता है। समानधर्मी पुष्पादि पदार्थों से भी यह काम लिया जाता है। ग्रंगों का न्यूनाधिक्य अथवा वैकल्प अभिव्यंजक नाम आकृति से सम्बन्ध रखते हैं। दौर्बल्य, स्थूलता, खर्वस्व, विशालतादि काया के गुण सम्बन्धी नाम भी इसी प्रकार के व्यंग्य के ग्रंग हैं। इसके उदाहरण गोरेलाल, छुंगामल, नाटे, विशाल, सूरे, भिनकृ, खूनी आदि हैं।
- (२) चारिन्यिक न्यंग्य उन नामों में पाया जाता है जो मनुष्य के स्वसाव, गुण, मनोविकार तथा श्रम्य माव-मावनाश्रों से सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार के नामों के पड़ने का कारण यह होता है कि मानव-प्रकृति श्रथवा प्रवृत्ति मर्यादा का उल्लंघन कर किसी एक श्रोर ही विशेष श्रासिक प्रदर्शित करती है। चिलमसिंह हुक्का का पेमी है। इससे उसका स्वभाव प्रकट होता है। किसी वस्तु विशेष में स्वभावत: श्रस्यधिक श्रामिश्चि होने से ऐसे नाम रख लिये जाते हैं। समान गुण होने से श्रतीत के नामों की श्रावृत्ति भी हो जाया करती है। दुर्वासा कोष के प्रतीक हैं, तो नारद कलह-प्रियता की प्रतिमा। इसी हेतु कोधी पुरुष को दुर्वासा या परशुराम कहने लगते हैं श्रीर कलहकारी को नारद या माहिल। कभी-कभी ताहक प्रकृति वाले जीव जनतुश्रों पर भी ऐसे नाम रख लिये जाते हैं। लोमड़ी की चालाकी प्रसिद्ध है तो श्रमाल की भीरुता। इन्हीं गुणों के कारण व्यक्तियों के नाम उन जानवरों पर रख लिये जाते हैं। गण हॉकनेवाला गणी श्रीर शेखी मारनेवाला शेख के नाम से पुकार जाते हैं। उपहासमूलक विरोधी गुणों का श्रारोप करने से कथीप-यास के विचित्र पाशों का सर्जन होता है। कायर को तीसमारखाँ तथा दुर्बल को सीकिया पहलवान ऐसे नामों के नमृने हैं। नाटक का विद्नक हती पेरणा का फल है। मानसिक गुत्तियों की पुन:-पुन: त्वरावृत्ति होने से वे एक प्रकार से निस्त्र का रूप वाय-मावनाश्रों से श्रमिनव श्रमिश्च कुशादिल, हंसमुख श्रादि नाम पढ़ जाते हैं। इसी ग्रमार श्रम्य नाय-मावनाश्रों से श्रमिनव श्रमिशानां का श्राविमांव होता है।
- (६) मृतीय प्रकार का न्यंग्य स्वतः मानव जीवन से सन्तन्ध रखता है। देश, काल, घटना, परिस्थिति श्वादि से सम्बद्ध होने के फारण उनका मनुन्य पर अत्यन्त प्रमाव पहता है। मनुष्य पूर्णतः नहीं तो अंशतः अवश्य परिस्थितियों का दास होता है। देश, काल तथा घटना के अतिरिक्त उसके कार्य कलाप भी एक जाल प्रस्तत करते रहते हैं। निर्दिष्ट देश-काल के विशिष्ट नाम तो स्मारक प्रमुक्ति में प्रमुष्ट हो चुके हैं। यहाँ करल अनिश्चित देश काल से सम्बन्ध रखनेवाले नाम ही लिखे गये हैं। आंगन में उत्पन्न पुत्र अंगना कहलाता है, तो उचाले में जन्मा उजियागी लाल या अंजोरे राम नाम से पुकारा जाता है। जन्म के समन नेग के लिए दाई के भगड़ने से अगड़, या जंजाली नाम पड़े।

नामों की गणना के विचार से ब्यंग्य का प्रवृत्तियों में सर्वप्रथम स्थान है। इसकी एक विशेषता यह है कि मुल शब्दों की अपेदा पूरक शब्द अस्पन्त न्यून हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, (१) अधिकांश नाम विना सहायक शब्दों के ही प्रयुक्त हुए हैं। (२) एक ही पूरक शब्द की अनेक वार आवृत्ति हुई है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इतने मूलशब्द किसी अन्य प्रवृत्ति में नहीं पाये जाते। उसका अभिप्राय यह है कि मूल शब्द की आवृत्ति नाममात्र को ही हुई है। अतः इसमें नवीन नामों की संस्था अधिक है। तस्समों की अपेदा इसमें तद्भव या विकसित रूप ही प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं, यह इसकी चतुर्थ विशेषता है। बहिरंग एनं अंतरंग दृष्टियों से व्यंग्य में श्रीर-विशान, मनोविशान, मानव निशान आदि अनेक निशानों का समावेश पाया जाता है; इनके आतिरिक्त भारतीयों के लोक-व्यवहार कीशल वाग्वेदग्य, व्युत्पश्मतित्व आदि की अभिव्यंजना इन नामों से स्पष्ट हो रहा है। अमूर्न भाव मावनाओं को साकार एवं सजीव करने में इनकी औप-वारिक युद्धि अत्यन्त प्रखर एवं प्रवीण दिखलाई देती है। मूर्खता के लिए लहगी-वाहन उल्ल्, श्रीतला-वाहन गर्दभ तथा भोले बाबा का नादिया (बृष्य) लोक प्रसिद्ध हैं।

श्रनिकारी पुरुषों के उपाधिमूलक नामों पर भी न्यंग्य का रंग चढ़ जाता है। डाकू, छुटेरा श्रीर श्रायाचारी रत्नाकर रत्नाकर न था। वालमीकि होने पर ही वह सच्चा रत्नाकर हुआ।

व्यंग्य के अनेक भेदोपभेदों के पनड़े में न पड़ उससे सम्वन्धित कुछ अन्य वातों का उल्लेख कर देना ही अलं होगा।

व्यंग्य का मुख्य धर्म चिढाना है जिसमें तीन प्रकार की भावनाएँ पाई जाती हैं-(१) सुधार की, (२) विनोद की (३) या परपीड़ा या वेदना की । पहले में दुर्गुखों या दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। सुरकऊ, खिल्लो श्रादि नामों में सुधार की भावना काम करती दिखलाई देती है। द्वितीय में विनोद की भावना से चिढानेवाले और चिढनेवाले दोनों पन्न को आनंद मिलता है। इस गराना में वे मनुष्य त्राते हैं जो किसी उदेश्य से चिद्ते हैं। उनकी चिद्व क्षत्रिम होती है। कोई-कोई भक्त अपने इष्टदेव के नाम से दिखाने के लिए चिढ़ने लगते हैं ताकि बार-बार अपने आराध्य देव का नाम कानों में पड़ता रहे। वस्तुतः वह अपने मन में बहुत प्रसन्न होता है। रवींद्र वाबू का मंगमक दरवान शोभाराम बनावटी फ्रोध दिखलाने के लिए बालकों के पीछे डंडा लेकर दौड़ता है जब वे चुपचाप उसके कान में 'राधे श्याम' कह कर भाग जाते हैं। वालक उसके बनावटी चिढ़ने से ख़श होते हैं और उसका दृदय भी अपने भगवान् का नाम सुनकर गद्गद हो जाता है। कुछ दिनों में शोभाराम का नाम ही राधेश्याम हो जायगा ! तीसरा दल उन लोगों का होता है जिनके शारिर, स्वभाव, चरित, विश्वास, रुचि आदि में कुछ वैचित्र्य होता है जिसका उल्लेख करने से उन्हें मानसिक वेदना होती है जो भूँ भलाहट, कोध, पीड़ा ब्रादि शारीरिक कियाओं ब्रार्थात् ब्रानुभावों में रूपांतरित होने लगती है। यह सच्चा चिढ़ना है। कुछ लोगों को बेंगन, करेला, कद आदि से इतनी घुणा हो जाती है कि वे उसका नाम सुनते ही मारने को दौड़ने लगते हैं। अंत में वे बेंगन, करेला या चिद्नेवाली अन्य वस्तु के व्यंग्य नाम से ही कुख्यात हो जाते हैं। द्विया कलाए (सखुन तकिया) भी व्यंग्य का रूप घारण कर लेता है। 'जो का तुमारे साब' चुना फीजिए, 'भगवान तुम्हास भला करें, जो है सो या 'क्मके' आदि अनेक प्रचलित तकिया प्रताम है। एक न्यक्ति भा एक ही तकिया कलाम होता है जिसे वह बातचीत में बार-बार ुस्सता जाता है। छात में वही उसका व्यंग्य नाम बन जाता है।

<sup>ै</sup> जीसे भगवान की जीलाएँ एक से एक निराली होती हैं वैसे ही कक्तों की भावनाएँ भी एक से 'एक अनोखी होती हैं। राम के एक भक्त ने अपने घर का नामकरण ''निर्वल के बज राम'' किया है।

खर-खर, धुन धुना, भक भक्त, इन इतियाँ जैसे ध्वन्यात्मक नाम; श्रंगूठा राम, श्रनारदे, रम्पेल-स्टिल्टज-किन (Rumpel Stilts-kin) जैसे बच्चां की कहानियों के नाम श्रीर काला पहाड़, श्रंगुलिमाल र श्रादि ऐतिहासिक नाम व्यंग्य के रंग में झुंब हुए हैं।

प्रहसनों, उपन्यासीं श्रीर कहानियों में प्रयुक्त लतखोरी लाल, ढोलक राम, चौपट चरण, गवडुश्रा श्रादि विषय के श्रनुकृल मनगढ़ंत व्यंग्य नाम हैं। संस्कृत नाटकों के विदूषक; श्रंग्रंजी राजदरवारों के क्लाउन (clown) या कोर्ट जेस्टर (court jester); सरकसों के जोकर (joker); महिक्तों के मसखरें तथा रासवारियों के मनसुखे केवल रसोद्दीपक व्यंग्य नामधारी ही होते हैं।

लाल बुक्तऋड़, गोबर गनेस, ढरोरनंख, रोतिबङ्जों, तीस्वारखीं जैसे परम्परा से प्रचलित व्यंग्यात्मक नाम श्रेषी विरोध के विशिष्ट गुगी के प्रतीक से बन गये हैं।

किन्नर, किंगुक जैसे प्रश्नभूलक व्यक्तिवाचक नाम व्यंग्यात्मक ही समस्त्रा चाहिए।

सामान्य मनुष्य ही नहीं देवता भी व्यंग्य के रंग से नहीं बचने पाये हैं। छंगुरी की तरह उनमें भी व्यंवक, चतुभुंज, षरमुल, सहयनयन आदि व्यंग्य नाम प्रचलित हैं। एक एक देव के कई कई व्यंग्य नाम देखें गये हैं। कृष्ण के रणक्रोर, दामोदरादि; शिव के भोले वावा, दिगम्बरादि; गणेश के लम्बोदर, वकतुंडादि व्यंग्य नाम हैं। हनुमान और वामन भी व्यंग्य ही हैं। ऋषि-युनियों में भी कुक्तुर, उत्तूक, कुक्टुटादि प्रसिद्ध हैं।

<sup>1</sup> Little does the lady dream.

Rumpel-Stilts-Kin is my name.

<sup>(</sup>रानी नहीं जानती कि मेरा नाम 'रम्पेजस्टिस्टज-किन' है) आनंद की उमंगों से मरा हुआ एक बीना देव जंगल के एकांत में उपर का गीत गा-गाकर नाच रहा था । रानी के गुसचरों ने, जो उसके नाम की खोज में थे, महल में जाकर यह बात रानी को सुनाई तो वह समस्र गई कि यह वहीं जंगली बीना देव है जो उसके पुत्र को लेना चहता है, दूसरे दिन बीना देव राजकुमार को जेने आया । रानी ने उसका गुरू काम काजा दिया । शिक्शाबद भीने को राजकुमार के बिना ही जीटना पड़ा ।

गुस नाम की एक अन्य कहानी भी बच्चों की पुरतकों में मिलती है—एक निर्द्यी डाक् अपने प्रत्येक कैदी से अपना गुप्त नाम पूझा करता था। जो नहीं बतला पाते थे वे बेचारे जान से मार दिये जारो थे।

र श्रंपुलिमाल एक प्रत्याचारी हाकू था जो मनुष्यों की श्रंपुलियों की माला पहना करता था। श्रंत में वह बुद्ध के उपदेश से बौद-भिक्न बन गया।

<sup>.</sup> 

# : 3 :

# हिन्दी नामों में भारतीय संस्कृति

संस्कृति के कुछ श्रंग

घमें
दर्शन
सामाजिक जीवन
राजनीतिक मगति
इतिहास
शासन-तन्त्र
साहित्य
लित कलाएँ
विज्ञान
मक्रति-भेम
भौगोलिक परिज्ञान

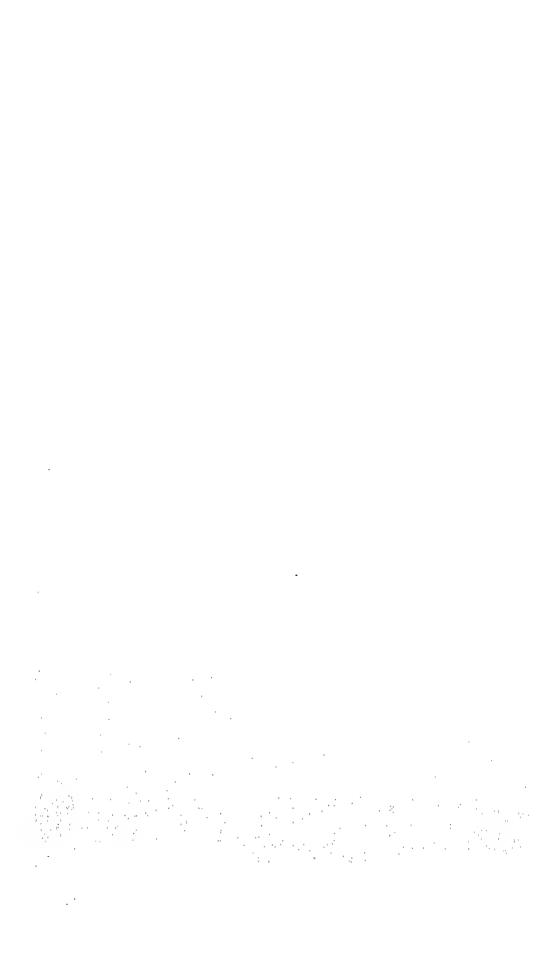

## भारतीय संस्कृति

प्रस्तुत श्रमिधानों में मारतीय संस्कृति के अनेक रूपों का श्रामास दृष्टिगोचर हो रहा है जिससे यह प्रकट होता है कि उसका राज्य परमोज्जल, पवित्र एतं मनोमोहक है। तैदिक युग से लेकर श्राज तक सहस्रों वर्षों से उसकी एक श्राविच्छित्र तथा श्रविरत धारा प्रवाहित हो रही है। इस श्रमरता के मृल हेतु श्रायों की श्रास्तिक भावनाएँ, सात्विक गुण एवं श्रादर्श चरित्र हैं। जीवन का कोई ऐसा कार्य-दोत्र नहीं, जिसमें उसके पुन्त-पुंगवों के महान् व्यक्तित्व की मुद्रा न दिखलाई देती हो। ऐसा जान पदता है कि अपनी जीवंत धाक्ति की श्रमिश्चि करने तथा उसे चिरस्थायित्व देने के लिए श्रावं-हिन्दू संस्कृति श्रपने में श्रम्य संस्कृतियों का नमावेश भी समय-समय पर करती रहती है। इन नामों में धर्म-दर्शन की दिव्यता, कलाशों की कमनीयता, साहित्य की सुप्ता, जान-विज्ञान की विल्लासाता श्रादि संस्कृति के श्रमेक रूप हमों का समाहार प्रत्यक्त हो रहा है। समाहार में समन्वय है, समन्यय में सींदर्य है।

इन नामों से तत्कालीन संस्कृति के विविध अंगों की रूपरेखा इस प्रकार प्राप्त होती है।

#### घर्भ

धार्मिक नामों की पृहत् लंख्या (लगभग ७५ प्रतिज्ञत ) से भारत के इस प्रदेश में धर्म की प्रधानता दिखलाई दे रही है। इस वातावरण के कारण मनुष्यों के समस्त कृत्यों, विचारों, मनोभावों तथा भावनाश्रों में धर्म की एक श्रंतधारा प्रवाहित हो रही है। उनके प्रत्येक संकल्प-विकल्प में धर्म का एक पुट दिष्ट-गोचर होता है जो उनकी सत्य निष्ठा, पूर्ण श्रास्था एवं दक्षिश्वास का व्यं एक है।

नाम गण्ना के अनुसार १६२१३ नामों में से ८०२३ नाम देव संबंधी हैं। इससे स्पष्ट है कि लगमग ५० प्रतिशत भारतीय देव-देवियों में अद्धा-भक्ति रखते हैं। इस संकलन में देवों के तीन प्रकार के नामों का उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ी संख्या हिन्दू देवताओं के नामों की है। उन्ह तीर्थंकरों के नाम भी सम्मिलत हैं। बहुत ही ख्रल्प संख्या बुद्ध के नामों से सम्बन्ध रखती है। इससे हिन्दू, जैन तथा बौद्ध इन तीन बद्ध-बद्धे धर्मों का प्रभाव देश में परिलक्ति हो रहा है।

निराकार ईश्वर के अतिरिक्त जनता में जिदेश, पंचदेश, लोकपाल, अवतार आदि अनेक देवीं तथा पार्वती, लदमी, सरस्वती आदि अनेक देवियों की पूजा भी अधिता दिखलाई देती है। इससे यहाँ ने प्राप्ती भी अभिपति अपूर्वियान भी और मुनी हुई अतीत होती है। हिन्दुओं की आराधना का वो अस यहाँ हिन्दुओं का आराधना का वो अस यहाँ हिन्दुओं का अराधना का वो अराधना का वो अस यहाँ हिन्दुओं का अराधना का वो अराधना अराधना का वो अराधना का वा अराध

प्रक्रीपास्त्रमः -१६११मा प्राप्तिः आरापता है कियमें व होई याप्र रुपयार है, य लोई शालंगर। यन के शहा (एसपीयार होने के कारण उपनी उपापता का के प्रकार है को है। बिवार नियानों, मेर्नात्यों, निर्मात्यों की विधा श्र्म नियान स्थान सुद्ध प्राप्ति संक्षा है। बिवार में प्राप्त दिशेष प्रचार दिशेष प्रचार हो की रहा है। बिवार में पित्र में का लोगी वी शामणा है कि यह नर्ग व्यापता रार्थन, सर्वशिक्षा । श्राप्त शामणा है के यह नर्ग व्यापता रार्थन, सर्वशिक्षा । श्राप्त शामणा हुन्ते के युक्त निरात्यार एवं निर्माता है। विधार मामणा है का प्राप्त है। वह स्वमाय से द्वाल, स्वापता स्वापता शामि शामणा है। वह स्वमाय से द्वाल, स्वापता के प्राप्त स्वापता से स्वापता से स्वापता स्व

प्रश्व के नाम से श्राभिहित किया गया है। प्रश्व के व्यक्तिगत नामों से परोवरीयस श्रोम् संशा विशेष लोक-प्रिय दिखलाई दे रही है। संत-समाज में ईश्वर के संबंध में दो भावनाएँ श्रोर प्रचलित हैं। पहली सेव्य-सेवक संबंधी सेवा-धर्म की भावना है जो साहब, हज्र, मालिक श्रादि नामों से व्यक्त हो रही है। प्रियतम, वालम, दूरहा श्रादि नामों से माधुर्यरस की दूसरी भावना व्यंजित हो रही है। कदाचित् ये दोनों भावनाएँ स्फीमत के प्रभाव का परिशाम हो श्रथवा उपनिषद् का कोई मंत्र इस पेरशा के मुल में रहा हो।

देव पूजा—पतिकूल परिस्थित, अनुपयुक्त पर्यावरण एवं कष्टसाध्य होने के कारण बहुत थोड़े से ही मनुष्यों का मन इस अनौपचारिक मानसिक आराधना में संलग्न दिखलाई दे रहा है। सर्वसाधारण में वैधी पूजा ही विशेष रुचिकर प्रतीत होती है। सगुण-साकार-देव-पूजा के अंतर्गत अनेक प्रकार के देव सम्मिलत दिखलाई दे रहे हैं। अधिकांशा मनुष्य त्रिदेवों एवं पंचदेवों में आसिक एखते हैं। कुछ लोकपालों के श्रद्धानु भी मासूम होते हैं। अवतारों में रामकृष्ण के भक्तों की संख्या अत्यधिक हिंदगोचर हो रही है। प्रतिमा-पूजन जनता में अधिक प्रिय प्रतीत होता है। ये लोग निद्यों में भी बड़ी निष्ठा रखते हैं, यस्त, किन्नर, गंधर्य आदि अनेक प्रकार की छोटी-छोटी देव-योनियों में भी इनकी आस्था पाई जाती है। इनके आतिरिक्त निम्नश्रेणी के कुछ अशिचित लोगों में भूत-प्रेत, पीरों-फकीरों तथा कबरों की मान्यता भी दिखलाई देती है। मुख्य-मुख्य देवों का नामों से प्राप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

ब्रह्मा—उसकी उत्पत्ति विष्णु के नाभिस्थ कमल से हुई है। त्रिदेवों में ब्रह्मा सबसे ज्येष्ठ माना गया है उसके चार मुख हैं, सरस्वती उसकी छी है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार, काम-देव तथा नारद उसके मुख्य मानस-पुत्र हैं। इंस उसका वाहन है। वह मनुज्यों के भाग्य का विधाता है तथा सुद्धि की रचना करता है। ब्रह्मा की उपासना निराकार तथा साकार दोनों ही रूपों में व्यक्त हो रही है।

विष्णु — विष्णु के स्वरूप, कार्य-कलाप, गुरा एवं चरित्र सम्बन्धी अभिव्यंजना इन नामों में पर्याप्त रूप से पाई जाती है। राजिय-लोचन हरि का रूप सुन्दर तथा सौम्य है। चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म सुरोमित है, माता का नाम विकुठा है। धन की देवी लच्मी उसकी भार्या है, गरुड उसकी सवारी तथा जय-विजय नामक दो द्वारपाल हैं, वक्तस्थल को कौरनुभमिण तथा श्रीवत्स विभूषित कर रहे हैं, चीर सागर में शेषनांग नारायण की शय्या है। समय-समय पर देवताओं की सहायता करना, श्रवतार लेकर श्रमुरों को मारना, दुष्टों का दमन, भक्तों की रच्चा तथा विश्व का पालन करना श्रादि बैकुंठ वासी विष्णु के श्रनेक कार्य हैं। लोक-हितैषिता की भावना के कारण हि को नाम बहुत प्रिय हो गया प्रतीत होता है, विष्णु की पूजा निराकार, सुराकार तथा नराकार तीनों रूपों में की जाती है।

शिव—विष्णु के सहश महेश का भी बहुत कुछ इतिवृत्त इन नामों से प्राप्त हो जाता है। शिव के तीन नेत्र तथा पंच सुल हैं। जटात्रों में गंगा, ललाट पर चन्द्रमा, हृदय पर भुजंग, नीलाम कंठ में मुख्डमाला, गौर वर्ण शरीर पर भस्म, किट में मेखला, एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में डमरू शोभित हैं। महादेव का परिवार जरपन्त शक्तिशाली है। उसकी पत्नी आदिशक्ति महामाया पार्वती है जो नाना क्यों और नागा नानों से दुई पे दैत्यों का दूलन करती है। उसका वहा पुत्र स्वाधिकार्ति केय देवताओं का सेनानी है। दूसरा पुत्र लम्बोदर-गजानन गंगेश है को निवहत प्या विद्युक्त देव विरोधी गुर्खा के कारण परोवर्गियदेव मागा जाता है। महंश्व के गुर्खा में जैसी अहुलता है वैशी ही कार्यों में बिहुक्तता एवं विद्युक्तता दिवालाई दे रही है। ब्रह्म के सहशा शिव की पूजा मी निराक्तर रोग सगकार दोनों क्यों में प्रचलित है।

इंद्र—लोकपालों में इंद्र का कुछ विशेष परिचय मिलता है। वह स्वर्ग का राजा तथा देवों का अधिनायक है। उसकी छी शची तथा पुत्र जयंत हैं। वह वज से अपने शत्रुष्ठों का संहार करता है, कुवेर उसका कोषपाल है। जलदेव, वरुण, अभि, मस्त, कामदेव आदि अनेक देवता उसकी सभा में रहते हैं, बहस्पति देवों का गुरु है।

सूर्य — सूर्य की गणना पंच देवों में की जाती है। यह महों का खामी माना जाता है। यम, यमुना, म्रिश्वनीयुमार तथा शनि उसकी संतान हैं। यह प्रकाश तथा उरण्ता का खोत है।

चंद्र—चंद्र नक्त्रों का श्रिधिपति है। रोहिणी उसकी सी है। उसके पुत्र का नाम बुध है। हिंदुओं में विष्णु के अवतारों को विशेष मान्यता दी गई है—इन अवतारों में मर्यादा-पुक्षोत्तम राम तथा लीला पुरुषोत्तम कृष्ण मुख्य अवतार हैं।

राम—का जन्म त्रयोध्या में राजा दशरथ तथा कौशल्या के यहाँ हुन्ना। यह चार भाई थे। कैकई से भरत त्रीर सुमित्रा से लच्मण तथा शत्रुप्त उत्पन्न हुए। राम लच्मण दोनों भाइयों ने विश्वामित्र से धनुर्विद्या सीखी। जनक-नंदिनी सीता के साथ कोशल्या-नंदन का परिण्य हुन्ना। अपने अनन्य सेवक पवन के अवतार हनुमान की सहायता से राघव ने रावण त्रादि असुरों का विनाश किया। सीता के लघ त्रीर कुश दो पुत्र हुए। लोकसंग्रही गुणों के कारण राम का नाम अत्यन्त प्रिय हो गया है। भगवान राम की पूजा तीनों रूपों में प्रचलित दिखलाई देती है। निराकार रूप में वह साद्यात् बहा है, सुराकार रूप में विष्णु तथा नराकार रूप में अवतारी राजा राम। रामराज्य स्वर्ण- युग का प्रतिनिधि माना गया है।

कुष्ण — प्रस्तुत नामों में कृष्ण की प्रत्येक द्यवस्था का सम्यक् चित्रण श्रंकित हुआ है। वच-पन की वाल-लीलाएं, तारुएय की श्रटखेलियाँ तथा वृद्धावस्था के गम्भीर उपदेश — सभी कुछ व्यक्त हो रहे हैं। कृष्ण के माता-पिता का नाम देनकी-वसुदेव हैं। व्रजमोहन का प्रारंभिक लालन-पालन नंदयशोदा के घर हुआ। बड़े भाई का नाम वलराम है। रानियों में रिक्मणी तथा सत्यभामा मुख्य हैं। वासुदेव के पुत्र तथा पीत्र का नाम कमशः प्रदान तथा श्रनिरुद्ध है। गोपियों में राधा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। गोपाल के जीवन की काँकी नामों के द्वारा बज के जन-जीवन में दिखलाई दे रही है। कंस श्रादि बड़े-बड़े श्रमुरों को बचपन में ही मारकर मधुसदन ने श्रपनी महत्ता का परिचय दिया तथा गीता का उपदेश दे शान्ति की वर्षा की। विष्णु का अवतार होने के कारण राम के सहश कृष्ण की भी तीनों रूपों में श्रर्चना की जाती है।

गंगा—बहा-द्रव श्रथीत् निराकार बहा का नीराकार रूप होने के कारण गंगा को श्रन्य निर्धी की श्रपेता श्रत्यधिक महत्व दिया गया है। भगीरथ की तपस्या के कारण सुर-संरिता गंगा स्वर्ग से श्रवतित हो इस मूलोक में श्राई। चिरकाल तक शिव की जटाशां में खेलटी रही। वहाँ से प्रवाहित हो जहुं के श्राध्यम में पहुँची, उन्हीं ने उराका श्राचमन कर लिया। भगीरथ की प्रार्थना पर सहु ने उसे फिर से मुक्त कर दिया। गंगा सागर में पहुँचकर सगर के बाट हजार मूरा पुनों का उद्धार किया।

हमुमान --ग्रंजना तथा केसरी के पुत्र हमुपान की पवस का व्यवतार माना गया है। संकट-मोचन होने के कारण जनता में वजरंगवशी की गुजा का बड़ा प्रवार दिखलाई देता है।

मृति पूजा—देवार्चना के अिएक हिनुवों में प्रतिमा-पूजन का भी व्यापक रूप दिखलाई दे रहा है। पंजदेनों, रामकृष्यादि अवसारों तथा अन्य देव-देवियों के त्वर्थ, मिश, प्रस्तरादि निर्मित देव-विमहों—गलान्यल मृतियों का पूजन किया जाता है। कर्दनारी-मटेक्चरादि ववसुग्म या हरश्करी

मूर्तियों के श्राह्मार पर गाँरीशंकन, राधा हुन्या, नीताराम श्रादि युग्म नामी का शी गणेश हुआ होगा।

श्रम्य देवों का निवरण तत्संबंधी प्रवृत्तियों के अध्यवन में दिया गया है।

उपर्युक्त बातों में यह निष्कर्ष निकलता है कि दर्नशान हिन्दू-जनता में भगवान के विभक्तार, सुराकार एवं नगकार इन तीनों स्वों की पूजा का विधान अनिकार है। विभक्तार इव में बढ़ा, मुसकार इव में बढ़ा, विष्णु, शिवादि हैन नथा नशकार इव में अन प्रश्नाति श्रावतार प्रह्ण तीते हैं। बहु देववादी होते हुए भी यह देनों को एक ही शत्ता के निभाव राय उत्पादनी है अपना उर परत करता तक पहुँचने के लिए उन्हें सोपान-साधन सामनी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अवन्त इप्टर्व का पूजन करता है, अपने अन्य देवों में भी वह अक्त-मिक एकता है, अपने हृदय के अन्याय की हरित से देखता है और साथ ही ईएवर के शरितना में भी वह अक्त-मिक एकता है; उन्हें भी वह मान्यता की हरित से देखता है और साथ ही ईएवर के शरितना में भी असका हट विरयाय करता है। इस प्रकार काकी बहुएपता में भी एकस्पता भागकती है। नाला देनों के पूजन में उद्भाव महित्रात प्रति में मान्यता को मिना देनों के पूजन में उद्भाव महित्रात से एकता तथा एकता में स्वर्थ के लिए यह सम्भावता की नवीत्रित ही दिलाम है है। सितानीय से एकता तथा एकता में स्वर्थ कम के हस रहस्य का उद्वादन इव सामी में सप्टर हो रहा है।

धर्म सम्प्रदाय-पंथाहि—तीन प्रकार के धाविक नामों से विन्तू, जैन तथा बीद कर तीन भारतीय धर्मों का पता चलता है। सनातन हिन्नु-धर्य के से तीन एम परितक्ति हो। रहे हैं —(१) वैदिक—इसमें आर्य नमाज तथा राजा राममोहत्याम के वारासमान की गणना की ना रामती है। निर्मुण ब्रह्माराधना तथा वेदादि रान्छानों में विष्ठा—इन दो वाले का उनमें विशेष प्रवार दिला चाल है। आर्मों में यह को भी महत्ता दी गई है। उनके विशेष राज्य है—आंग, वेद, यात, वाले, सत्यादि। (२) पैराणिक—यह अनेकशाखा-उपशानाओं में दिखलाई देता है। पंच देवों से पाँच सम्प्रदाय प्रचलित हुए। वैज्यान धर्म का तो स्वष्ट उल्लंख मिलता है। इनके अतिरिक्त रांवर, रामा-राज, माधव, निर्मार्क, बल्लभादि ने भी अनेक वादो-मार्गों (मतों) को जन्म दिया। देवों में पित्र मावना, वर्ण-व्यवस्था तथा आध्यों में अखा, पुराणानि ग्रंभों में आध्या; पर्वादि की मान्यता, श्वतार, मूर्ति पूजा तथा तीथों में निष्ठा जातिभेद, छुआलूत, कर्मकल, स्वर्गीद में विश्वास आदि हिंदू धर्म के अनेक मूलतत्व इन नामों से उद्गासित हो रहे हैं।

बिष्णु के परिवार तथा श्रवतार सम्बन्धी नामों की संख्या का योग २६७० है। शिय एवं उसके पुत्र-कलत्र सम्बन्धी नामों की संख्या का योग २६६७ है। इस न्यूनाधिक संख्या की होन्ट से जनता में वैष्णुव धर्म का विशेष प्रमान मिन्न होता है।

(३) पांधिक—गोरख, नानस् अर्थाः, राष्ट्र आदि जाने । १००० वे नामों पर गोरखपंथी, सिक्ख, कवीर पंथी, दादू पंथी आदि अना अध्यार हे पंच दे ३ वे वार्ता का गये हैं। उनमें कुछ निर्मुण पंथी हैं, कुछ वर्मण प्रधार देनों के उत्पापन विद्युष्ण पंथी विश्वार , क्यापन स्वापन, पास्त्र, सुर्वात, कुलम, धनहस्, नानदि पार्वादिक अध्यो के क्याप की है। किस्सी के कार्यात स्वापन पंच व्यार आदि सान्द्र-निर्देश है।

र्जियमभी के तहार्तक जिन कां। चार्र हैं। विभिन्न के ने 101 निर्मिश कहारांत हैं। वहारांति से के किस महाबी तक स्थाप तीर्थकों के यात्र इस त्यात्रकान में विश्वमान हैं। प्रकेटने, सूर्य, श्रीय श्रीविध स्थापनी के जिल्ला की विश्वेतरा प्रकृष्ट होती है। तुझ के नाम बीदा की स्थाप देशन कर रहे हैं। विश्वि पान्य इस धर्म का प्रतिनिधित्य कर रहा है।

कुल विजातीय शब्द इसलाम तथा ईसाई धर्म की ग्रोर भी संकेत करते हैं।

लीर्थ —तीर्थ संबंधी आमां की नहीं संख्या से यह शात होता है कि जनता में इनकी बड़ी मनता है। चार प्राप प्रथा प्रथापापुरों के आतिरिक अनेक छोटे-नहें तीशों का उल्लेख मिलता है। मारवाप के मानचित्र से पता चलता है कि देश का कोई भाग इनसे रिक नहीं है। अतः तीर्थ यात्रा के व्याज से सम्पूर्ण साध्व-अमश्रा का लाम भी होता रहा होगा। इनकी स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रापः सरिताओं के पुनित्तर, समुद्र के तट पर तथा पर्वतों की घाटियों में अवस्थित है। इस पुर्य-स्थलों का सम्बन्ध निश्चित समझ्म्म, निश्चित, प्राप्त के तथा प्रवित्त छादि देवों से रहता है। कुछ तीर्थ का सम्बन्ध धर्म-गुक्ओं के प्राप्त स्थान, निर्धाण-च्लेत्र तथा उनके जीवन परक घटना-स्थलों से भी रहता है। जैन, सिक्त तथा चीद्र तीशों के नाम भी पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं।

संगत-अनु-आन-सार्गित स्वाध्य, मानीनक विकास एवं आत्मिक टक्कपे के लिए इन सार्गों में नाना प्रकार के महन-अनु-आन प्रविक्ति दिखलाई दें रहे हैं। नित्य, नैमित्तिक तथा वार्षिक यज-यागादि विदिक्त कमे हांड में छुन्न लोगों की अनुरक्ति है, तो कुन्न की पर्वोत्सवों में। बत, पर्व, जवंतो, लोगा, मेना आदि अने ह प्रकार के वनु-आन मनाने की प्रवृत्ति जनता में पाई जाती है। इनके सामाजि ह अनु-आनं में भी धार्मिकना का पुट रहता है। मुख, सौभाग्य, संतित, सम्पत्ति, समादि को अपि क जिए ने नीन आ रजते में, पर्वोत्सवों पर आनंद सनाते हैं। अनेक स्थानों पर सामाजिक तथा धार्मिक में भी लगाये जाते हैं। जन्माप्टमी, नवमी आदि पुण्य तिथियों पर कुन्म, रामादि प्रापुक्तों की जनतियाँ मनाई जाती हैं। अवतारों के लीनामिनय में भी इनकी आसिक दिखलाई देती है। होली, दिखली, आयंगी तथा विजयादशमी इनके मुख्य धामाजिक तथीहार हैं और शिवरात्रि, एकादशी आदि वेयक्तिक। पत्ती में सोमनती, अमावस्या, बाहुली (कार्तिक-पृणिमा) तथा गंगा दशहरा बुल्न हैं। कुंम तथा सूर्य-चंद्र-बहुण भी पनों में ही सम्मिलित किये जाते हैं। इन नामों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्व साधारण के जीवन में इन पनों का कितना अधिक मृत्य है।

पूजा-उपचार—हिंदू धर्म में नवधामिक, एकादश श्रासिक्तयों तथा घोडशोपचार का विशेष महत्व माना गया है। प्रस्तुत नामों से जिस प्रकार विभिन्न कोटि के देवों की श्रोर निर्देश किया गया है उसी प्रकार उनकी श्रम्बंना के भी नाना विधान पाये जाने हैं। निर्मुण की उपासना केवल मनोयोग पर ही निर्मुर रहती है, किन्तु समुग्र-सकार की पूजा के लिए नवधामिक श्रादि कुछ श्रन्य उपचार की नी जागर कहा होती है। नै ते पूजा के ने विज्ञान वामों में वीना प्रश्रमियों से सम्मक्रिपेश व्यक्त हैं। है। निर्मुण से अनुण, श्रीतंत्र, समुग्राहि अववार का प्रवत्न विख्नाई में रहा है। ने लीग श्रम उपाय अवार के विश्व के प्रवत्न कि वामी श्रम्बा क्या महाकर अन्या वेपालंक प्रकट करते हे। श्राचन, अर्था, धूप-दीन, कलकुलादि श्राविध्य भी आता स्वत्य अनुण विद्या देवां के पाश्योग्यार में व्यक्त की जाल रही है। विनेत्रण से लेका नीयजना सह के श्रीक विधानों का उक्त व नानों में पात्र जाता है।

इनके वैशे पूजा में अब्द इब्य का प्रयोग क्रमन। अपूल्य स्थान रखता है। अन्येक वस्तु किनी म किसी भावता का प्रतिक त्यमकी जाती है। जल जन्मजरामस्था से लिइन्ति देता है। चंदन से एक्ताए शांत होने हैं। क्रमूब शुणों की पानि के लिए अव्हत सम्मिलित किये जाते है। फूलों से आम-वानना दूर होगे हे। नेवेग सुजाति करता है, दीयक मोह-अंभकार निवासक है। अब्द कर्म-स्वय के लिए धूमांदे सुगंधित पदायों का व्यवहार करते हैं तथा फ्लों से शुक्ति-साम माना गया है।

## नामों के अनुसार हिन्दुओं (नामों पर इनका कितना गहरा प्रभाव है

| **Consistent Control According | V                                                                                                               | २                         | 3                                                                     | 8                                        | K<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>E</b>                     | v                                   |                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| मास                            | प्रतिपद्ग                                                                                                       | द्वितीया                  | <b>रृतीया</b>                                                         | चतुर्धा                                  | पंचमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बन्डी                        | सप्तमी                              | अष्टमी                                                 |
| चैत्र                          | गौरीवत,<br>फाग, तिलक,<br>ब्रारोग्य,<br>विद्यावत,<br>नवरात्रि,<br>फूलडोल                                         | बालेंदु,<br>नेत्रवत,      | गारी,<br>मनोरथ,<br>ग्राशा<br>विनायक,<br>दोलनो-<br>त्सव                | मेप सतु-<br>द्यासं<br>क्रांति,<br>गगोरा, | श्री,<br>श्रीभाग्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कुमार                        | मोदन<br>वत,<br>नाम,<br>सूर्य        | ग्रशोक,<br>भवानी<br>दुर्गा,<br>शीतला                   |
| वैसाख                          |                                                                                                                 |                           | परशुराम<br>जयंती,नर-<br>नारायण,<br>हयश्रीव<br>जयन्ती,<br>श्रद्धयगौरी, | गगोश                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | गङ्गा,<br>कमल                       | रीतला                                                  |
| ज्येष्ट                        |                                                                                                                 |                           | पार्वती<br>जयंती,<br>रम्भा                                            | गणेश                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                     | शिवपूजा<br>शीतला<br>(बसौरा)                            |
| आषाढ़                          |                                                                                                                 | रथयात्रा                  |                                                                       | गगोश                                     | The state of the s | स्कन्द                       | सूर्य                               |                                                        |
| श्रावण                         |                                                                                                                 |                           | ठकुराइन<br>जयंती<br>सुकृत, कज-<br>लीगौरी                              | सकट                                      | नाग-<br>पञ्जमी,<br>मातृ<br>पञ्जमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | दुलसी<br>जयन्ती<br>शीतला,<br>कुमारी | दुर्गा,<br>शिव कोडि                                    |
| भाद्रपद                        | मौन                                                                                                             |                           | हरतालिका<br>वरद'                                                      | सकट,<br>बहुला,<br>कजली,<br>शिवा,         | ऋषि,<br>मित्र,<br>भाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | चन्द्र,<br>हलषष्ठी,<br>चम्पा | ग्र्यच्य<br>ललिता                   | कुष्ण, राधा<br>उमामहेश्वर                              |
| ष्ट्यारिवन                     | ग्रशोक,<br>कलश                                                                                                  |                           | ललिता<br>व्रत                                                         | गगोश                                     | शान्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | सरस्वती,<br>महालच्मी                | निर्ञाततया वत<br>(जीवित<br>पुत्रिका)<br>दुर्गा अनपूर्ण |
| कार्तिक                        | श्रुञ्जक्ट<br>बलि पूजा                                                                                          | गोधन<br>यम,<br>चित्रगुप्त |                                                                       | करक,<br>वैनायकी                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सुर्य                        | ऋहोई                                | श्चशोक,<br>राधा, गोप                                   |
| मार्गशीर्घ                     |                                                                                                                 |                           |                                                                       | गगोश                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्कन्द                       | मित्र,                              | भैरव                                                   |
| पोष                            | الدور المراجع ا |                           |                                                                       | गगोश                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                     |                                                        |
| साघ                            |                                                                                                                 |                           |                                                                       | सकट                                      | वसन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मकर सूर्य<br>संक्रांति       | ग्रचला,<br>विधान                    | भीषम                                                   |
| काल्गुन                        |                                                                                                                 |                           | . [                                                                   | गग्रेश                                   | कुंभ सूर्व<br>संकांति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                     | जानकी<br>जयन्ती                                        |

टिप्पया-मलमास में पुरुषोत्तम वत

के कुछ वत-पर्वोत्सवादि इस सारिणी से प्रत्यच हो रहा है)

| . 3                          | १०                             | 88                          | १२                     | १३                                      | <b>१</b> ४                                   | 876                                   | १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नवमी                         | दशमी                           | एकादशी                      | द्वादशा                | त्रयोदशी                                | चतुर्दशी                                     | पूर्शिमा                              | अमावस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| राम जन्म<br>कल्याणी<br>दर्शन |                                | कामदा                       | महा-<br>वारुणी,<br>मदन | शिवरात्रि<br>दमनकोत्सव                  | हाटकेश्वर,<br>केदार दशन<br>मदन               | <sup>सत्यनारायण्</sup><br>हनुमानजयंती | वह्नित्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| चिरिडका,<br>जानकी-<br>जन्म   |                                | मोहनी                       | मधुसूदन                | कामदेव                                  | नृसिंह जयन्तीं,                              | वैसाखी                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| डमा                          | गङ्गा<br>दशहरा                 | भीमसेनी                     |                        | शिवरात्रि                               |                                              |                                       | सोमवती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |                                | योगिनी                      | वामन<br>जयंती          | शिवरात्रि                               | ग्रम्बिका                                    | गुरु पूजा,<br>व्यास पूजा              | कोकिला<br>इत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              |                                | कामदा                       | द्धि                   | शिवरात्रि                               |                                              | रचा बंधन                              | अवर्ण,<br>ऋषि तर्पेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | विजया<br>दशमी<br>अवतार<br>दशमी | जया,<br>पद्मा,<br>भूला      | वामन                   | शिवरात्रि                               | ग्रनंत                                       | महालय                                 | कुशोत्पादिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मातृ, दुर्गा                 | विजया                          | इंदिरा                      | पद्मनाभ                | शिवरात्रि                               | वराह जयंती<br>ढेड़िया                        | शरद,<br>ग्राकाश द्वीप                 | पितृबिसर्जन<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रन्य                       | श्राशा                         | रंभा<br>प्रचोधनी            |                        | धन्त्रंतिर जयंती<br>धनतेरस<br>शिवरात्रि | नरक बैकुंठ<br>हरिहर पूजन<br>हनुमान<br>जयन्ती | बसह धरंनी                             | शोमवर्तः, ध्य<br>कृटः, दिवार्तः<br>कृत्यापुरा,पी<br>निवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |                                | मोच्चादि'<br>गीता<br>जयन्ती |                        | शिवरात्रि                               |                                              | संक्रान्ति                            | To a result of the second of t |
|                              |                                | . सफला                      | सुपभा                  | शिवसि                                   |                                              | ,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              |                                | जया                         | 1                      | शिवरात्रि                               |                                              |                                       | मौनी .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |                                | विजया<br>श्रामलकी           | †                      | शिवरात्रि                               | 1                                            | होलिकादहन                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

श्रंध-विश्वास—धर्म के नाम पर श्रिशिव्तित तथा श्राईशिव्तित जन-साधारण में श्रंध-विश्वासमूलक कुछ रूहियों ने भी जड़ जमा रखी है। कियाँ मुख्यतः बुदिया-पुराण के टोना-टोटका श्रादि जैसे उपचारों में प्रगाद अद्धा रखती हैं। मिध्याप्रतीति के कारण वे इन मूद परम्पराञ्लों को पुत्र के जन्म तथा जीवन के श्रच्यूक साधन मानती हैं। पुत्र-लाम-लिप्सा तथा उसकी दीर्घायु की लालसा से लालायित पुत्र-कामा एवं मृतवत्सा ललनाएँ इन श्रंध रूदियों को श्रमोघ राम-रद्धा-कवच ही समक्रती हैं। श्रंधिवश्वास के इन नामों में श्रनेक रोचक श्रंतर्कथाएँ एवं प्रथाएँ श्रंतिहित रहती हैं जिनसे श्रनंक विचित्र लोकाचारों का परिचय मिलता है। जनता के लौकिक जीवन की ये श्रली-किक कांकिक कांकिक दर्शन देश में सर्वत्र ही हो जाते हैं। पश्चिम के युरक्रिक में संरक्त की जो हितेपण्यामनोवृत्ति दिखलाई देती है वही पूर्व के कतवारू (कूड़ा-कर्कट) लाल, राजस्थान के कजोड़ा (कचरा) मल तथा दिन्तण के कुप्पू (धूल) स्वामी में भी सिविहित है। यह श्रंधिवश्वास हन नामों में तीन प्रकार से ब्यक्त हो रहा है।

क—ग्रोछे लाल, दुर्जनसिंह, धिया, गूदिझ्या, चीलर मल, खुत्री, जालिमसिंह ग्रादि घृणा-सूचक दुर्नामां से माता-पिता की पुत्र के प्रति ग्रावशा तथा उपेद्धा की मनोत्रत्ति प्रकट होती है।

ख - पुत्र को दीर्घंजीवी बनाने के लिए उपेत्ता-मूलक प्रथा ग्रां में निम्न ग्रंथरू हियाँ मुख्य हैं।

- (१) श्रलगूराय, फेक्न्सिंह, लुटई, पड़ेलाल, डालचन्द श्रादि नामों में श्रलग करने की मनो-वृत्ति पाई जाती हैं। इससे बच्चा को जच्चा से पृथक् कर भूमि पर एख दिया जाता है।
- (२) खचेरु, घसीटा, कढ़ेरा, आदि नामों से खींचने की प्रथा की ख्रोर संकेत है। इसमें संयोजात शिशु को किसी छितानी (उथली डिलिया) में रखकर भूमि पर कुछ दूर खींचकर उसकी आयु बढ़ाई जाती है।
- (३) छेदीलाल, नकछेदी, कंछीलाल ग्रादि नामों से छेदने का भाव व्यक्त होता है। जिस करवट से बच्चा घरती पर ग्राता है उसी ग्रोर उसका कान या नथुना छेद दिया जाता है।
- (४) द्वलाराम, जोखू आदि नाम इस बात के सूचक हैं कि नवजात बालक को कोदो, समा आदि किसी कदन्न से तौला गथा है।
- (५) फेल्मल, बहोरीलाल, लौदूसिंह श्रादि नामों में किसी मान्य व्यक्ति या देवता की समर्पित पुत्र को पालनार्थ फेरने या वापस लेने की मानना है।
- (६) बदल राम, पलद दास आदि नामों से व्यक्त होता है कि दो माताओं ने आपस में एक दूसरे के पुत्र को बदल लिया है। किसी वस्तु से वदलने का भाव भी हो सकता है।
- (७) बेचेलाल, बेचन आदि नामों से पता चलता है कि संज्ञी दमड़ी, छुदाम, छुकोड़ी आदि स्वल्प मूल्य पर बेचा गया है।
- (८) मोल लंने की भावना मुलई, बिसाहू, मोलकराम आदि नामों से व्यक्त होती है। जिन वस्तुओं से बेचते या बदलते हैं उन्हीं से मोल भी ले सकते हैं। चवन्नीलाल चार आने में मोल लिया गया है।
- (६) मन्नालाल, मन्नन, मानता प्रसाद आदि नामों में किसी नदी, देवयोनि, वत पर्व आदि की मनौती मानी गई है।
- (१०) किसी देवता या मान्य व्यक्ति को अपित किये हुए शिशु को पालनार्थ फिर से मील के रूप में माँग लिया जाता है। मंगत् , मांगीलाल, माता मील, आदि नाम इसके उदाहरण हैं। यह प्रथा फेरने की प्रथा के तुल्य ही है।

- (११) नवजात शियु का दुरन्त ही मुंडन कर दिया जाता है। मूड़नदेव इसी प्रथा की व्यंजना करता है।
- (१२) मृतवत्सा माताएँ कभी-कभी ग्रापने बच्चों को पालनार्थ ग्रापने सम्बन्धियों को दे देती हैं। रहत्, पाली, दुकई, बुग्रालाल ग्रादि नाम इसी धारणा के हेतु हैं।
- (१२) दाई का पुत्रोत्पत्ति के नेग के लिए भगड़ना भी एक शुभ सगुन समका जाता हैं। भगड़ , जंजाली, टंटू , फसादी, ऋाफतिया ऋादि ऐसे ही नाम हैं।
- (ग) ग्रंध विश्वास के ग्रन्तर्गत कुछ ग्रन्य आंतिपूर्ण उपपत्तियाँ भी पुत्र को चिर-जीवन देने की चमता रखनेवाली समभी जाती हैं जिनका सम्बन्ध किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अत-पर्व, ग्राशीर्वाद, प्रक्रिया ( उपचार ) ग्रादि के नामों से रहता है।
- (१) वस्तु संबंधी उपपत्तियाँ डोरीलाल, भंडासिंह, कोदई, अप्राफीलाल गंडासिंह, छीतिरया आदि नामों से व्यक्त हो रही हैं।
- (२) जाहरिया, मदारीलाल, साधो, बैरागी, फकीरा हरलू, आदि नाम पीर फकीर और साधुआं से सम्मन्य रखते हैं। धुन-धुना जातिगत नाम है जो किसी धुनिया सयाने के उपचार की ओर संकेत करता है।
  - (३) थानसिंह, दरगाहीलाल, बहराइची श्रादि नाम देवस्थानी की जारत करने से हुए हैं।
- (४) व्रत-पर्वे, सम्बन्धी उपपत्तियाँ जिडितिया, जीत त्यादि सन्तिति के हितार्थ व्रत-पर्वें। में दिखलाई देती हैं।
- (५) अमृतसिंह, चिरंजीलाल, सजीवन, खुमानसिंह, जीवनदास, अमर बहादुर आदि नामों में आशीर्वादात्मक उपपत्ति है। गुरु नानक के आशीर्वाद ने मरदाना की अमर कर दिया।
- (६) प्रिक्रियाएँ कुछ तांत्रिक होती हैं, कुछ सामान्य। तांत्रिक ऋभिचारों में जंतर-मंतर (यत्र-मंत्र) जादू टोना ऋषि मुख्य उपचार हैं। इनका सम्बन्ध कुरवानिसह, मेडू, पारूसिह, बिल करनिसह, डोरीसिंह, टहलू, जंत्रीलाल ऋषि नामों से रहता है।

त्रंपिश्वास भी वैज्याव धर्म के सहश सामान्य जनता में देशव्यापी हो रहा है।

महारमा---भारतीय प्रद्वत्या धुन्य-गाहक होता है उसकी यह गुण्-गाहकता श्रमवा वीर पूजा की सामना महात्मा तथा महापुक्षों के बहुसंस्थक तायों हे लाक हो रही है। ये महात्मा अभी आकार्यन्म, श्रमाध पांडित्य, मैतिकवल एतं परोपकारिता के कारण जगता में पूजनीय हो गये हैं। अनेक महात्माधां में धावें गहन वान तथा अनुपत्र आनुपत्र को उस्कृत प्रंथों में सिवत कर दिया है तो सर्वय प्रमुण का प्रय-प्रदर्शन करती रहते हैं। इन पुग्याक्ताओं की तीन श्रीकृषी पहाँ पर हण्डियोक्त हो रही हैं। कुछ अतीत के अपूत्र-गुनि है जो सर्व्युणों के वतीक माने लाते हैं। कुछ नत-प्रवर्शक अमे गुक्त हैं जिन्होंने समात्मा वर्ष के किसी एक अंग अभवा अंश को लेकर या प्रचलित पर्ण में ही तुन्छ धुष्पा अभवा परिवर्तन कर एक नया रूप दे दिशा है। बहुत से अनुपादी जपने पर्ण-गुन को ईश्वर का अंश अभवा अथवा अथवा प्रयत्न तथा पुत्र के प्रवास है। वर्तमान युग के लाजु नंत तथा गुक्त होता श्रेणी के महात्मा है विश्वेत करसंग, प्रचन्त-सहुपदेश तथा पुष्प दर्शन से जनता लागानिक होती है, इन अपूत्र, गुनि, गुनि, साधु संतादि दिव्य पुर्वों के पिन्य नामों को स्मृति हज से अपनाकर विष्टावान भक्त अपनी अजि किली अपी कर रहे प्रतीत होते हैं।

इस निलिल भारतनधीय महात्माओं के सत्संग में बुग-युग के खिद पुरुषों के दर्शन हो रहें हैं। प्राचीन युग के ऋषि मुनियों में ऋति, अंगिरा, वशिष्ठ आदि सप्तरि, दत्तात्रेय, नारद, शुक्देय मुख्य हैं। श्रनस्था तथा गार्गा दो ऋषि पित्रयाँ भी सिमालित हैं। श्रनेक ऋषि-मुनियों का उल्लेख साहित्य प्रकरण में आगे किया गया है। धर्म-णुरु श्रों में शंकर, बल्लम, नानक, रामानन्द, कबीर, दयानन्द, गोरखनाथ के नाम उल्लेखनीय हैं। सन्त समाज में देश के सभी प्रान्तों के प्रमुख साधु एक- त्रित हैं। पंजाब के तेग बहादुर, गोविन्दसिंह श्रादि सिक्खों के गुरू, रामतीर्थ, सन्त निहालसिंह श्रादि; सिंध के सन्चल खाभी श्रादि; राजन्थान की मीगबाई; महाराष्ट्र के तुकाराम, रामदास, कानदेव, नामदेव श्रादि दित्या के त्यागराय, पुरंदर श्रादि बंगाल के चैतन्यदेव, रामकृष्ण, विवेकानंद, देवेन्द्र नाथ श्रादि; उत्तर के खूर, तुलसी, हरिदास श्रादि; इस संघ की शोभा बढ़ा रहे हैं। मक्तों की श्रेणी में भक्तप्रवर नरसी महता, पृर्ण भगत, सदना कराई, सेना नाई, धनाजाट, रैदास चमार, नामा भंगी, पीपा महाराज श्रादि; सत्संग की महिमा गा रहे हैं। इनमें न कोई जाति या वर्ण भेद है, न ऊँचनीच की भावना, न कालस्थान की बाधा। सई बाबा (सिंध), जिंदा बाबा (उ० प्र०), मेहरबाबा (महाराष्ट्र), पीहारी बाबा (गाजी पुर), मौनी बाबा श्रादि श्रनेक पहुँचे हुए साधु-फकीर भी श्रासन जमाये हुए हैं।

इन पुरयात्मात्रों के अनुकरणीय जीवन का मनुष्य की अंतर्हः तियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

'धर्म-श्रंथ"—दयानंद सरस्वती के आगमन से पूर्व श्रुतियों का स्वाध्याय संस्कृत के कित्यय विद्वानों के यहीं तक ही सीमित रहा है। आर्थ-समाज की उत्प्रेरणा से वेदों के प्रति दिन-दिन श्रद्धा भक्ति बदती जा रही है। इसके फलस्वरूप नामों में श्रोम् शब्द के सहरा वेद शब्द का प्रयोग भी रुचिकर होता जा रहा है। दर्शन, शास्त्र, उपनिषद् आदि गृट अंथों की कथा भी विद्वत-मंडली में प्रचलित हो रही है। कृष्ण-चरित्र से सम्बन्धित होने के कारण पुराणों में श्रीमद्मागवत की कथा का विशेष प्रसार दिखलाई दे रहा है। वाल्मीकीय रामायण तथा व्यास का जयकाव्य (महामारत) हिन्दुओं की संस्कृति के दो विशाल रतंभ हैं। इन अंथ-रतों में वैदिक सिद्धांतों एवं जैतिक तथ्यों का निरूपण मर्यादा-पुरुषोत्तम राम तथा लीला-पुरुषोत्तम दृष्ण के पुनीत चरितों द्वारा किया गया है। धर्म वा वास्तिवक स्वरूप इनके कथानकों से श्रीकृत हो जाता है। हिन्दू समाज के कौद्धिक्क, सामाजिक एवं जातीय जीवनादशों के चित्र इनमें सिविविष्ट हैं। गोस्वामी तुलसीदासकृत रामचिर्तमानस (रामायण) का पारायण बहुधा श्रद्धालु मक्त किया करते हैं। उपनिषदों तथा महामारत का सारगीता का पाठ आजकल मक्तों का कंठहार हो रहा है। श्रीमद्भगवत गीता में निक्काम कर्म की श्रेष्टता का प्रतिपादन किया गया है। गीता पृथ्वी पर कर्म, मिक्त तथा ज्ञान की त्रिवेणी प्रवाहित कर रही है। कन्याओं के नामों पर गीता का प्रभाव अधिक दिखलाई देता है। नामों के अनुसार हिन्दुओं के धर्म प्रन्थों में वेद, मागवत, रामायण तथा गीता श्रिषक लोक-प्रिय है।

जिस प्रकार मन की मिलनता दूर करने एवं जीवन की दुरूह-ग्रंथियों को मुलभाने के लिए महात्माओं के सत्संग की महिमा सर्वसायारण में देखी जाती है उसी प्रकार धर्म-ग्रंथों का स्वाध्याय तथा अवस मी निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए अत्यंत स्थावश्यक समक्ते जाते हैं।

## दर्शन

श्रास्म-विद्या—इन धर्मधुरीण तत्वज्ञानियों की दार्शनिक प्रज्ञा भी श्रातिशाय विकसित प्रतीत होती है। श्राच्यात्म विद्या के सहश गहन से गहन विपयों पर इन्होंने वितन एवं मनन किया है। कुछ लोग ईश्वर, जीव तथा प्रकृति का पृथक्-पृथक् श्रास्तित्व मानते हैं, परन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो श्रात्मा-परमात्मा में भेद नहीं मानते तथा प्रकृति की भी पृथक् सत्ता स्वीकार नहीं करते। उनके विचार से बहा ही सब कुछ है। यही जीव के नाना रूपों में प्रकट होता है। माया उसकी शक्ति है जो इस व्यक्त विभिन्नत्व का मूल हेतु समभी जाती है। रामानुज, मध्य, बल्लभादि श्राचायों की भी माया के विपय में यही धारणा रही है, परन्तु वे जीव तथा ब्रह्म में श्रांशी सम्बन्ध मानते हैं। इस प्रकार उन्होंने यत्किचित् परिवर्तन कर विशिष्टाहैत, हैताहैत, पुष्टि-मार्ग श्रादि श्रनेक वादों का प्रतिपादन किया है। भारतीय श्राभिधानों में श्रद्धैतवादियों के ब्रह्म के तीनों स्वरूपों का दर्शन हो जाता है।

१—निर्गुष निराकार—शुद्ध चैतन्य तथा निष्किय ब्रह्म । २—सगुण निराकार—माया विशिष्ट सृष्टि कर्ता ईश्वर । ३—सगुण साकार—ब्रह्मा, विष्णु, महेशा ।

ईश्यर, जीय श्रीर प्रकृति तीनों सत् हैं। श्रात्मा तथा परमात्मा चेतन भी हैं। श्रानन्दमय केवल ब्रह्म ही कहा गया है। ईश्यर की श्रन्य विशेषताएँ हैं—निराकारता, सर्वव्यापकता, सर्वश्राता, सर्वश्रात्मा श्रादि। स्टिप्ट-स्जन तथा प्राणियों का पालन-पोपण उसके दो मुख्य कार्य हैं। ईश्यर एक है, जीवों का स्वामी तथा, त्रिगुणात्मक प्रकृति का नियामक है। शंकर ने मायाविष्ट ब्रह्म को ईश्यर की संज्ञा दी है।

ग्रजरामर श्रात्मा के विषय में इन लोगों की यह धारणा है कि वह जीवन-मरण के बंधन में पड़ती है श्रीर पुनः मुक्ति की कामना करती है। जीव कम फल भोगने के लिए इस संसार में जन्म लेता है, वह हंस के सहश गतिशील, उज्ज्वल तथा विवेकपूर्ण है। मुख-दुःख, राग-देव, इच्छा-प्रयत्न जीन के लक्ष्ण हैं। वेदांती श्रात्मा तथा जीन में किचिन भेद मानते हैं। जब श्रात्मा जन्ममरण के बन्धन में पड़ आतं। है तब उसकी जीव संजा होती है।

यत् रजनाम विगुणात्मक मकति थे लोक-लो लंतरी की रचना मानी गई है। कोई तीन लोक भानता है, कीई चौदह। गतिशील होने दे इस सुक्ति का नाम जगत् है। अध्यक्त प्रकृति को अग्रुत फहा गया है। काया की ये पंचान्त-संभव मानते है। मोन्हानंद के लिए कल्पवृत्व, अग्रुतादि अनुपम प्रधामी से परिपूर्ण स्मर्ग की कल्पना भी की गई है।

मान्तीय जीवन में जंतर्जुली एवं परिमूंशी दोनों प्रकार की दार्यानिक दृष्टियों का समन्यय दृष्टियोचर हो रहा है द्विजंतर्रेटि से दें। 'श्रणोरशीयान' जंतराता के निरीदाण परीदाण में संसक्त रहते हैं एवं प्रहिट कि से 'महरोमहीयान' क्याहमा के विशेष्ट रूप को रामकने तथा उसकी श्रमंत शक्तियों का जनुभव-करने का प्रवस्त करते हैं।

इन मनीपिनों के चिरचितन की म्मिका विशेषतः किराणों से मुक्त हो परमानन्द की प्राप्ति की श्रोर दिखलाई देती है। एतद्यें उनकी कावना बृच्ति— (१) हेय अर्थात् दुःख का स्वरूप क्या है। (२) हेय हेत् अर्थात् दुःख ननी ज्याने हैं। (३) हान अर्थात् दुःख के अभाव का छस्य स्वरूप मोस् क्या वस्तु हे तथा (४) हानोपाय श्रथवा दुःख निवृत्ति के कीन कीन से साधन हैं—इस ग्रंथिन चुनु छव के निर्मायन में रंक न रहती उतीत होती है। इहानंद को ही वे परमानंद रूमभते हैं जे सालोक्य, सागीप्य, सायुष्य तथा सारूप्य मृक्ति-लाभ के रूप में योग के श्रष्टांगों द्वारा मुस्त्त को प्राप्त होता है।

इन तत्वदर्शियों ने जन्म-मृत्यु, कर्म-५ल आदि अन्य गृहतम समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया है।

मनोदिज्ञान—दर्शन की द्वितीय धारा मनोविज्ञान के रूप में दृष्टिगोचर होती है। प्रस्तुत संकलन में रन तथा उरुकी अनेक प्रक्रियाओं एवं आविगों की दर्जा मिलती है। उन्होंने अन्तःकरए के मन, चित्त, बुद्धि तथा अहुङ्कार—ये चार विभाजन किये हैं। रूप, राब्द, रस, गंघ, स्पर्श—इन पंचतन्मात्राओं का उल्लेख भी इन नामों में पाया जाता है। अष्टांगयोग के अनेक अंग इनमें एत्रिविष्ट हैं। यम-नियम के द्वारा मन का संयम कर कित्पय भारतीयों ने ध्यानयोग द्वारा परवृद्ध का अनुभव भी कर लिया प्रतीत होता है। अनेक सुन्दर मनोभानों के रामन्वय से नाना रसों की निर्मल निर्भारिणी अविरल रूप से प्रवाहित हो रही है। जनता के सर्वप्रिय मनोवेगों में आनन्द तथा प्रेम अपने अनेक छाया-तपों में दिललाई दे रहे हैं। मानव-हृदय की तीन प्रवल भावनाएँ—इन्छा-शक्ति, ज्ञान-पिपासा एवं श्राति-कामना विवेगी के सहश मन को प्रशस्त, प्रवित्र एवं प्रफुक्त करती हैं।

नीति:—देवी सम्पदा से परिपूर्ण भारतीय जीवन संसार के लिए एक उच्च ब्रादर्श प्रस्तुत कर रहा है। इससे उनके नैतिक तथा द्यात्मिक वल का बहुत कुछ श्रानुमान लगाया जा सकता है। उनके चरित्र में दो प्रकार के सद्गुरण परिलक्षित होते हैं। धर्म के मूलतत्व—धृति, खमा, दम, सत्य, दया, दान, संतोष, तप वतादि सदाचार सम्बन्धी नैतिक गुर्ण हैं तथा नागरिक गुर्णो में विनय, हित, शील, त्याग, न्याय, मेल ब्रादि मुख्य हैं। इन सात्विक गुर्णो से उनके ब्रानुपम शिष्टाचार, उदात्त चरित्र एवं ब्राइश जीवन की ब्रामिच्यक्ति होती है। दान-दया-सत्यादि ब्रानेक सात्विक गुर्ण ब्रायों के संयमशील व्यक्तित्व के कारण मूर्तिमंत हो गये हैं। इसके ब्रानेक निदर्शन इन नामों में दिखलाई दे रहे हैं। इन ब्रात्मयाजियों के लोक-प्रेम तथा विश्ववंधुत्व की उत्कट मावना ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'स्वदेशो भुवनत्रयम्' ब्रादि सुक्तियों को सार्थक बना दिया है।

इतना ही नहीं, उनकी आत्मवन्धुत्व-भावना 'मित्रस्य चत्तुषा समीचामहे' तथा 'आत्मवत् सर्वभूतेषु की परिधि को पारकर—वसुषा और त्रिभुवन से ऊपर उठकर अध्यात्म के उन्चतम शिखर
सोऽहम् तक पहुँच गई है। चार प्रकार की मुक्ति ही उनके लिए सर्वस्य नहीं—तद्वत्, तद्र्प, तद्श
वा तादात्म्य ही उनकी चरम सीमा नहीं। सोऽहम्-सोऽहम्-सोऽहम्—वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, प्राणिमात्र मैं
ही हूँ। इस प्रकार 'स्व' तथा 'पर' का अंतर विलयन होने पर आत्मीयता अपना व्यापक रूप धारण
कर लेती है। अंततोगत्वा, आत्मतत्व ही परमात्मतत्व है—इस पूर्ण आत्मवोध की अवस्था में 'अहंशहाऽस्मि' परमात्मा भी मैं ही हूँ, वह अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेता है। यही अभिन्नता
नेरान्तियों का आत्विज्ञान है। यह शाणिना (अहंता) गहीं, छहं के निराद रूप की भावना है—
परमात्व में आत्विज्ञान हमानि करना है जिसे मनोबंदानिका ने भावनावृहस्य (तदनुभूति) कहा है।

दम नीतिक निधियों के व्यतिरिक्त इनकी सीदर्श-माध्या भी अत्यत उत्कृष्ट एवं उज्ज्वल दिलालाई देती हैं। सीदर्श के ताथन नेत्रों को निरोग पहत्य दिया गया है। एन अभिषानों में न केवल शारिरिक सुरमा का ही उल्लेख है अभित अकृति के माना रूप-सौद्यों की खोर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। नदायों में रंजनकारी चंदकलाओ, खिनज पदार्थों में कांद्र-प्रम कांचन एवं रंगरंजित रुनी; पित्तयों में बहुवर्षी शुको एनं पुष्यों में कमतीय कमलों के प्रति उनका अतिराय अनुराग अतीत होता है।

## सामाजिक व्यवस्था, त्रार्थिक स्थिति तथा मौतिक जीवन

वर्ण-ठयवस्था — जनता के सामाजिक जीवन का चित्रण इन नामों से बहुत कुछ मिलता हैं। हिंदू समाज में अनेक संस्थाएँ हैं जो उसके संगठन को सुटद बनाती हैं। बाह्मण, इ्चिय, वैश्य तथा राद्र इन चार वर्णों का कितिएय नामों में उल्लेख पाया जाता है। कुछ मनुष्यों में प्राचीन पद्धित के जाति स्चक उपनाम शर्मा, वर्मा, गुन तथा दास अपने नामों के अंत में व्यवहृत होते देखे जाते हैं। बाह्मण का कमें था शर्म अर्थान् सुख शांति स्थापन करना, इ्चिय का वर्म (कवच) धारण कर रह्मा करना, वैश्य का धन संचय एवं गोपन करना, तथा शहू का सेवा-शुश्रृण करना। बाह्मण, इ्चिय और वैश्य हिज कहलाते हैं। चारों वर्गों की अपनी-अपनी अनेक उपजातियों का उल्लेख उनके गोत्र के नामों में मिनता है। कुछ जातियाँ देश-भेद के कारण हो गई हैं, जैसे — बुदेला, बंगाली, माश्चर आदि। व्यवसाय के आधार पर भी कुछ जातियाँ वन गई प्रतीत होती हैं। तेली, खाला, धवई, माली, मोदी, लखर, लोहार आदि व्यवसायी जातियाँ हैं। इन वर्गों के अंतर्गत सूर्यवंश, चंद्रवंश, चित्रगुत वंश, हि (यदु) वंश, रघुवंशदि अनेक प्रमुख वंश समिलित हैं। डोम अरध्श्य तथा भील वन्य जातियाँ हैं। अग्रज, हि जराज, भूदेव आदि नाम विश्रों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इससे अन्य वर्गों पर उनका प्रमुख प्रकट होता है। फिरंगी, अंग्रेज, मुगल आदि कुछ विदेशी जातियों का उल्लेख भी पाया जाता है।

श्राश्रम—दूसरी उल्लेखनीय संस्था है। चातुर्वपर्य के सहरा मानव जीवन को भी ब्रह्मचर्य, यहस्थ, वानमस्य तथा संन्यस्थ—इन चार ग्रंगों में विभाजित किया गया है। विद्याध्ययन तथा शारी-रिक, मानसिक एवं ग्रास्भिक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए ब्रह्मचर्य, संसार के सुखमोगने तथा परोपकार के लिए यहस्थ; एकांत वन में जाकर मनन एवं साधना करने के लिए वानमस्य तथा जग से विरक्त हो ईश्वर-ग्राराधना ग्रीर लोक-कल्पाण करने के लिए संन्यास ग्राश्रम माने गये हैं। वद्व, ब्रह्मचारी शब्द प्रथमाश्रम के; दूल्हा, वरना, शादी, स्वयंवर यहस्थ के; यति, मुनि वानमस्य के; साध, स्वामी ग्रादि संन्यास ग्राश्रम के प्रतिनिधि शब्द हैं।

यज्ञ-संस्कार—यज्ञ संबंधी अनेक नाम इस बात की स्वना देते हैं कि इन लोगों में यज्ञ-होम के प्रति बहुत आस्था रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनका कोई भी ग्रुम कार्य तथा संस्कार यज्ञ के बिना परिपूर्ण नहीं समभा जाता। पुत्रोत्पत्ति के लिए भी यज्ञ-याग एक उत्तम साथन माना जाता रहा है। विश्वजित यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है। प्रयाग का नाम ही यज्ञों की साव्ही दे रहा है। कर्ण वेध, नामकरण आदि अनेक संस्कार इनके जीवन के अंग वन गये हैं।

पर्नीत्सव--जनता में अनेक पर्न तथा उत्सव गराने की प्रवृत्ति दिखलाई देती हैं। चार वर्णों के चार प्रतिद्ध रवेहार वे हैं--आहालों की आवाणी, खिनां की निजयाद्याती, वैश्वां की दीमवली ग्रंथा ग्रहों की होती। देश में सबैत ही अनेक छोटे वह गेले लगते हैं। हरिहर च्रेत का मेला राजार के प्रसुत मेलों में जिना खाता है। हरिहार, नास्कि, उत्तेज तथा प्रयान-हत चार स्थानों पर कुंग मेला लगता है। प्रयास का भाष मेला मस्दिह । बटेश्वरादि अन्य मेले भी अपना महत्व रायते हैं। ये मेले लगान-संगठन, विचार-विन गय, धर्मीयदेश तथा व्यावारादि के साधन समक्ते जाते हैं। कुछ महाधुक्षों की जयंतियाँ भी भनाई जाती हैं। धार्मिक पर्वों का उल्लेख धर्म-प्रवृत्ति में पहले हो चुका है।

शिष्टाचार-मारतीय शिष्टाचार श्रत्यंत उन्चकोटि का दृष्टिगोचर होता है। पारस्परिक सम्बोधन के लिए श्रीमन्, मगवन्, महाराय, महोदय, लाजा, बान्, मुंसी, साहब, हन्सू आदि अनेक शिष्ट प्रयोग व्यवहार में लाये जाते हैं। स्त्रियाँ अपने पतियों को प्राण्-जीवन, प्राण्नाथ, प्रियतम, हृदय नंदन, हृदयेश्वर ग्रादि सरस शब्दों से सस्बोधित करती हैं। चालकों को मुन्ना, बच्चा, कुंवर, वेटा, लल्ला ग्रादि प्रिय शब्दों से पुकारते हैं। समवयस्कों को मित्र, सुहृद, भाई, बंधु ग्रादि स्नेहिस्तम्ब शब्दों से ग्रामिहित करते हैं। राजा के लिए धर्मावतार, महाराज, देवादि विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ग्रानेक प्रकार के शिष्ट सम्बोधनों से इनके सीजन्य का बोध होता है।

अभिवादन तथा आशीर्वाद — अभिवादन तथा आशीर्वाद के लिए इनके यहाँ अनेक प्रकार के लिलत, श्लील, अभ एवं प्रिय प्रयोग पाये जाते हैं। विशेषतः दिव्याभिवादन ही अधिक प्रचलित है जिसमें प्रायः प्रत्येक सम्प्रदाय अपने-अपने इष्टदेव का नाम लेता है। कभी-कभी जय, नमः तथा हरे शब्द भी अपने इष्टदेव के आदि में संयुक्त कर देते हें — जैसे — जयराम, नमो नारायण, हरे इष्ण आदि। राम को दित्व करके भी यह अभिवादन बना लिया जाता है। जय-हिन्द देशभिक्त सूचक अभिवादन है। जुहार एक विशेष प्रकार का अभिवादन है जो च्रियों, जैनियों तथा उड़ि निम्नस्तर की जातियों में प्रचलित है। वैनायिकी एवं आशीर्वादात्मक अभिवादनों का प्रयोग भी यत्र-तत्र देखा जाता है। इन अभिवादनों से धर्म, विनय एवं मंगल-भावना व्यक्त होती है।

ऋभिवादन के सदश आशीर्वाद भी आयों में शिष्टाचार का एक अंग माना गया है। सुख, सम्पत्ति, सौभाग्य, संतित, स्वास्थ्यादि की प्राप्ति की मङ्गलमयी कामना ही इसके मूल में दिखलाई देती है। आशीर्वाद नामों में इतना व्यापक है कि चतुष्फल, एषणा, अम्युद्य तथा निःश्रेयस सब कुछ इसके अंतर्गत आ गया है। आशीर्वादी लाल, आयुष्मान, खुमान सिंह, चिरंजीलाल आदि अनेक नाम इसके ही फल-स्वरूप प्रतीत होते हैं। गुण, उपाधि तथा फलयोग के नामों में भी आशीर्वाद का ही आभास दृष्टिगोचर होता है।

सामाजिकता के ये सुन्दर छींटे (शिष्ट प्रयोग ) भारतीय सभ्यता की मुखश्री को कैसी दिव्यता दे रहे हैं!

प्रथाएँ—इन लोगों में स्वयंवर, सती, जीहरादि कुछ विलच्छ प्रथाएँ भी प्रचलित हैं। स्वयंवर में कन्या वर को स्वयंवरण करती है, कुछ कुलीन गृहों की महिलाएँ कभी-कभी पित के शव के साथ चिता में जल कर सती हो जाती हैं। शत्रु से पराजित होने पर वीर राजपूत लड़ते-लड़ते मर जाते हैं श्रीर वीरांगनाएँ अपने सतीत्व की रचा के लिए श्राग्न में प्राणाहुति दे देती हैं। यही जीहर वत है।

शिक्ता-दीका — शानेन्द्र, विद्यासागर, त्रिवेदी, आचार्य, कवींद्र, वेदरत्न श्रादि शिक्ता संबंधी अनेक उपाधियों से यह विदित होता है कि भारतीयों में विद्यान्तराग अत्यन्त पराकाष्ट्रा को पहुँच सुका है। विद्यार्थी जीवन में वे शानार्जन करते हैं। उनका शान किसी एक ही दिशा में सीमित न होकर, बहुमुखी प्रतिमा का द्योतक हो गया है। उनका वाग्वैदम्ब्य, वक्रोक्ति-व्यञ्जना, हास-परिहास, प्रत्युत्पन्नमित्व आदि कौशल उनके व्यंग्यों से परिलच्चित होते हैं। लिखने में वे कलम का प्रयोग करते हैं तथा अपने दीर्य अनुभव एवं विदिध शान को पुस्तकों में सिश्चत कर सुरच्चित रखते हैं।

समाज-सेवा—दीनवंधु, लोकमित्र, दयासागर, दानबहादुर, कुलभूषण, देश-दीपकादि अनेक उपाधियाँ इन लोगों की समाज-सेवा का स्मरण दिला रही हैं। इनकी दृष्टि में नर-सेवा तथा नारायण-पूजा में कोई विशेष अंतर नहीं है।

काल-विभाजन—आयों ने कल्प को युगों में और युग को संवत्त्वरों में विभाजित किया है। प्रत्येक वर्ष में चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाद, आवर्ष, माद्रपद, आश्विन (क्वार), कार्तिक, मार्गशीर्ष (अगहन), पौष, माघ, फाल्गुन नाम के बारह मास होते हैं। और दो-दो मास की एक अग्रुत मानी

गई है। सोम, मङ्गल, बुघ, गुरु, ग्रुक, शनिवार और इतवार का एक सप्ताह मानते हैं। मास को गुक्क तथा कृष्ण पत्त में और वार को दिन तथा रात्रि में विभक्त किया गया है। दिक्काल-ज्ञान उनके आहिक जीवन का सहायक रहा है।

श्राजीविका—मनुष्यों की जीविकावृत्ति के ६ मुख्य श्राघार दिखलाई देते हैं। (१) श्रिस-जीवी वे व्यक्ति हैं जो श्रक्ष-शक्षों के द्वारा श्रपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके ग्रंतर्गत सेना तथा पुलिस के कर्मचारी सम्मिलित किये जा सकते हैं। (२) मिसजीवी को बुद्धिजीवी भी कह सकते हैं। इस वर्ग में लेखक, वकील, वैद्य, श्रध्यापक श्रादि रखे जा सकते हैं। (३) कृपि-जीवी खेती का काम करते हैं। (४) पर्यजीवी श्रर्थात् व्यवसायी वे हैं जो वािश्वय-व्यापार में लगे रहते हैं। (४) उपयोगी एवं लिलत कला का काम करने वाले शिल्पजीवी कहलाते हैं। (६) श्रमजीवी में वह भृत्य-वर्ग सम्मिलित हैं जो कठोर परिश्रम कर श्रपना तथा श्रपने परिवार का पालन पोपण करता है।

मनोरंजन—मनुष्यों के मनोविनोद के साधन भी प्रचुर मात्रा में दिखलाई देते हैं। छोटे-छोटे बच्चे नाना प्रकार के खेल कूद तथा खिलोनों में, नवयुवक कुश्ती, फुटवाल श्रादि में एवं बृद्ध ईश्वर भजन, धर्म ग्रंथ-पारायण में रुचि रखते हैं। लड़कियाँ गुड़ियों से खेलती हैं। कुछ व्यक्ति जल, थल, तथा पुलिन पर विहार करते हैं। कुछ तोता श्रादि पिच्यों को पालते हैं। कुछ की श्रमिरुचि गाने-बजाने की श्रोर है श्रीर कुछ प्रकृति-चित्रण के श्रमुकरण पर चित्रकारी करते हैं। साहित्य चर्चा, संगीतोह्मास, कला-काशल, कथा-वार्ता, श्रायुध श्रम्यास, क्रीडा-कोत्रक, ब्रचारोपण, हास-परिहास श्रादि नाना प्रकार के मनोरंजनों से श्रवकाश के समय ये लोग श्रपना दिल बहुलाते होंगे।

#### आर्थिक स्थिति

सम्पत्ति संबंधी नामों का बाहुल्य, सुवर्ण के पर्यायों की प्रचुरता, अनेक प्रकार की अमूल्य मिएयों का प्रयोग, विविध माँति के सिक्कां का प्रचलन, आम्यणों का नानात्व तथा भोज्य एवं मोग्य पदार्थों की बहुक्ष्यता से देश की आधिक दशा अतिशय समुजत हिटगोचर हो रही है। विविध अकों के अतिरिक्त प्रथ्वी से भाँति-भाँति की धातुएँ तथा अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ और समुद्र से मौती आदि मिल जाते हैं।

वितिसय के साधन—कुदईसिंह, रामकटोरी, अश्रफीलाल आदि नामों से पता चलता है कि जनता में तीन प्रकार के विनिमय-साधन प्रचलित रहे हैं, आदान-प्रदान या व्यापार के लिए अन्न एक सुलम साधन है। आवश्यकतानुसार कभी-कभी द्रव्यों का भी एक दूसरे से परिवर्तन कर लेते हैं। परन्तु मुद्राएँ विनिमय का सबसे उत्तम साधन प्रनीत होती हैं। कोशी से छोटी मुद्रा से लेकर बड़ी से बड़ी मुद्रा तक का उल्लेख यहाँ पर मिलना है। कोड़ी से लेकर!सोने की अश्रफी तक देश में प्रचलित दिखलाई देती है। समुद्र की कौड़ियाँ; ताँचे का छदाम, दमकी, अद्धा तथा पैसा; निकल या गिलट की इक्जी आदि; चाँदी के चवजी-कपये आदि एवं स्वर्ण की मुद्र, अश्रफी तथा गिजी का प्रचलन भारतवर्ण में रहा है। आर्थिक हिंद से व्यापार के लिए इन सुद्राओं का विशेष महत्व बतलाया गया है। ये कला-कौशल की समुद्ध का आमास दे रही हैं।

पशु-पालस—-भानव-प्रवृत्ति पशु-पाली रालान की श्रीर भी प्रतीत होती है। गाय, बैल, घोड़ा, वाथी चल सम्पत्ति सभे जाते हैं। श्रनेक दन्य पशु मालतू बना लिये गये हैं। क्रीप के लिए बैल; क्वारी के लिए हाथी-घोड़े; चौकीदारी के लिए क्वारी हैं। गाय की मान्यना माला के तल्य मानी जाती है। दुग्ध, दिख, वृतादि के कारण उसे कामचेतु कहा गया है। राजा महाराजाश्री के वहाँ सिंहादि हिंसक जंतु पाले जाते हैं। मुगादि श्रम्य जंगली जीव भी नित्य सम्पन्ने के कारण विशेष

परिचित हो गये हैं । रिसक्जन तोता, मैना, मोर, हंस ब्रादि सुन्दर पत्ती पालते हैं । तीतरों के युद्ध से ये लोग व्यपना मनोधिनोद करते हैं । ब्रात्माराम (तोता) वस्तुतः ब्रात्माराम ही है जो अपने रूप रंग तथा मधुर बोली के कारण ब्रात्मन्त प्रिय हो गया है । ब्रानुकरण-प्रिय होने से मक्तजन उसे राम राम का उच्चरण सिखलाते हैं । शुकों की लालमन, दुइयाँ, हीरामन ब्रादि ब्रानेक जातियों का उल्लेख मिलता है । ब्रानेक पर्यायों तथा तत्सम्बन्धी संख्या-बाहुल्य से उसकी जन-प्रियता व्यंजित होती है ।

#### मौतिक जीवन

भोज्य पदार्थ — भारतीय भौतिक जीवन विचित्रतात्रों से परिपूर्ण प्रतीत होता है। जहाँ एक श्रोर सरलता का सूचक है वहाँ दूसरी श्रोर भोग-विलास की मात्रा भी कम नहीं दिखलाई देती। नाना प्रकार के मिण्डाल, पक्वाल तथा फल-मेंवे उनके व्यंजनों में सम्मिलित हैं। श्रात्मा के लिये श्रानन्द रस एवं मन के लिए नव रस हैं, तो रसना के लिए षड् रस विद्यमान हैं। मिडाइयों में लड्ड, पेड़ा, इमरती, खुर्चन, बरफी, घेवर, चमचम, खुरमा, श्रादि विशेष प्रिय दिखलाई देते हैं। उनके स्वादिष्ठ मोजन में सिमई, लुचई, मठरी, खीर, पकौड़ी, पूरी-कचौड़ी श्रादि का समावेश भी रहता है। मक्खन-मिश्री एवं दृध-दही में उनकी विशेष रचि पाई जाती है। फलों में श्रंगूर, श्रनार, श्राम, केला, कैथा, खिरनी, खीरा, जामुन, संतरा, नीबू, नारंगी, शारीफा श्रोर श्रमक्द मुख्य हैं। बादाम, मुनक्का, चिरांजी श्रादि विविध प्रकार की मेवा सेवन करते हैं। गुलाब के फूलों से श्रोषधि रूप एक स्वादिष्ठ श्रवलेह गुलकंद बनाते हैं। वे सुगधित तथा मूल्यवान तीन ककार (कपूर, केशर, कस्तूरी) का व्यवहार भी करते हैं। मिर्चादि मसाले तथा सुगधित तेल फुलेल का प्रयोग भी उनमें देखा जाता है। चंदन की शीतलता एवं सुगंध से वे सम्यक् परिचित प्रतीत होते हैं।

परिधान—रेशमी, ऊनी और ख़ती तीनों प्रकार के परिधानों का प्रयोग हिंदुओं में पाया जाता है। उद्भिज से ख़त, पशुओं से ऊन तथा जंतु-जगत से रेशम उत्पन्न करते हैं। धनिकों के ग्रहों में रेशम, मखमल, श्रंडी, तनसुख श्रादि महार्थ वस्त्र धारण किये जाते रहे होंगे। साधारण लोगों में खासा, दूल श्रादि का व्यवहार दिखलाई देता है।

आभूषगा—मनुष्यों की सबसे अधिक विलास-प्रियता उनके अलंकारों से प्रदर्शित होती है। वे न केवल अपने इष्टदेव को ही नाना भूपणों से विभूषित करते हैं, अपित स्वयं भी आपादमस्तक स्वर्ण-रजताभूषण धारण करते हैं। पुरुष प्रायः मुकुट, कड़ा तथा अंगूठी पहनते हैं। कठा और बालियाँ छोटे बच्चों के अलङ्कार हैं। स्त्रियों की गहनों से बड़ी ममता प्रदर्शित हो रही है। उनका कोई अङ्ग अनलंकत नहीं विखलाई देता। इन आभूषणों को धारक अङ्गों के आधार पर तीन श्रेणियों में विमक्त कर सकते हैं:—

(१) किट तथा अघोमाग के आमूषण किट में कर्धनी, पैरों में नूपुर ( बिछिया ), कांकत मुख्य हैं। (२) किट तथा कंठ के मध्य भाग के आमूषणों में भुजाओं में आंगद, अंगूठा में आरसी, अंगुलियों के छले, मिणवंध की पहुँची और चूड़ियाँ आदि तथा कंठ के हार, माला, हमेल आदि सुख्य हैं। (३) नाक में नग और बुलाक, कानों में बाली और बुंदे, माथ पर बेंदी, तिलक और सिर में शाशपूल कंट के ऊर्ण भाग के आमूषण हैं। रानी, महारानी, सेठानी आदि सम्पन्न महिलाएँ नवरत्न जटित नीलखाहार, बहुमूल्य मालाएँ, हीरे की अँगूठी एवं स्वर्णकंकण धारण करती हैं। आमूषणों में विछिया, वेंदी और चूड़ियाँ सुहाग ( सीमाग्य ) के चिह्न समके जाते हैं।

आयुध—समर सम्बन्धी अनेक उपाधियाँ मनुष्यों की वीरता, साहस, पराक्रम तथा शौर्य की सूचना दे रही हैं। खड्ग, करवाल, त्रिश्रूल, धनुप आदि माँति-माँति के अम्ब-शस्त्र संचालन में वे अस्यन्त सिद्धहस्त प्रतीत होते हैं। दूल्हा तथा दलश्यंगार दोनों ही उनकी सरस कल्पना के आधार प्रतीत होते हैं। साहित्य की अमर कृतियाँ उनकी लेखनी का चमत्कार है तो विजय-स्तम्म उनके आदुध-कौशल के शाश्वत प्रतिमान हैं। ढाल, तलवार आदि नानायुवों से सुसज्जित हो भेरी, माह, ढोलादि रण्याय बजाते हुए बीर सैनिक युद्ध-स्थल को प्रस्थान करते रहे होंगे। चक्रवर्ती सम्राटों की दिग्विजय का उद्धेख भी मिलता है।

सामाजिक-आन्दोलन—समय-समय पर समाज में अनेक आन्दोलन भी हुए हैं। इनमें गो-रज्ञा, हरिजनोद्धार तथा शुद्धि सुख्य हैं। दूघ, घी, दही आदि अमृतोपम खाद्य पदार्थ तथा कृषि के लिए बैल देने के कारण हिन्दुआं में गाय की मान्यता विशेष दिखलाई देती है। दूसरा आंदोलन अञ्चतोद्धार का है जिसका मुख्य उद्देश्य अस्पुश्य जातियों को समानाधिकार दिलाना है। दयानंद सरस्वती तथा महात्मागांधी के सनुद्योग से उनमें बहुत कुछ सुधार हो गये हैं और अब वे आर्थ, महा-शय, हरिजन आदि भद्र नामों से पुकारे जाते हैं। धर्में तर व्यक्ति को शुद्ध कर हिन्दू धर्म में सम्मिलित कर लेना शुद्धि आंदोलन की विशेषता है।

#### राजनीतिक प्रगति

देश-दशा तथा विदेशी शासन-ऐसा प्रतीत होता है कि देश में कोई चन्द्रग्रुप्त सा प्रतापी रामाट एवं चाराक्य सा नीति कुशल मंत्री न रहने के कारण अनेक छोटे-छोटे राज्यां की स्थापना हो गई थी। कदाचित उनकी पारस्परिक फट के फलस्वरूप विदेशी शासकों को यहाँ अपना अधिकार तथा श्राधिपत्य जमाने में सफलता मिली है। इसी दासता के अनेक लक्क्स प्रस्तुत नामों में पाये जाते हैं। (१) ग्रधिकांश ग्रधिकारीवर्ग के लिए विदेशी भाषा के राव्द प्रयुक्त हुए हैं। विदेशी भाषा का ग्राधिपत्य विदेशी राज्य में ही सम्भव हो सकता है। (२) विदेशी शासन का अंत करने तथा देश को स्वाधीन बनाने के लिए प्रयत्न-शील छानेक देश-भक्तों का प्रादुर्माव प्रायः ऐसे ही समय में हुआ करता है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए राजनीतिक क्रांतियों का ध्येय भी देश को विदेशी सत्ता तथा दासता से मुक्त करना ही होता है। इन नामों के ऋष्ययन से उपर्युक्त तीनों बातों का सम्यक् परिचय मिलता है। ग्राधिकांश राजकर्मचारियों के पदों के नाम उर्दू, ग्रारबी, फारबी, श्रंग्रेजी ग्रादि विदेशी माणा के शब्दों से बने हुए हैं।। इससे यह सफट हो जाता है कि उस समय भारत में विदेशी शासन का प्रवल प्रभाव रहा है। फीजदार, मुत्सद्दी, दीवान, मीरमुंशी आदि पद भुसलिम आधिपत्य के अवशिष्ट चिह्न हैं। श्रंगरेजी राज्य का प्रभुत्व कलक्टर, कर्नल, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर ग्रादि नामी से प्रकट हो रहा है। मुसलमानों ने फारसी द्वारा तथा ऋंगरेजों ने ऋंगरेजी द्वारा अपनी-ऋपनी संस्कृतियों को प्रसारित करने की चेष्टा की । कचहरी के वकील, मुखतार, वालिस्टर, जज, मुंसिफ आदि नाम भी आतीत के दासत्व की स्मृतियाँ हैं। विदेशी शासन के साथ-साथ देश में उनकी चिकित्सा पढ़तियों ने भी प्रवेश किया | वैद्यों के अतिरिक्त यूनानी हकीमों और अंगरेजी। डाक्टरों ने अपने-अपने उपचार आरम्भ किये । इसकी। सत्यता नामों से स्पष्ट हो रही है । विजेता मुसलमान इस देश में त्राकर बस गये थे । इस लिए नवाब, मुलतान, शाह आदि राजपद भी जनता में अपनाये गये। इसके विपरीत दूरस्थ श्रंगरेजी सम्राट् तथा उनके अधीनस्थ ड्यूक श्रादि भारतीयों के लिए. श्रपरिचित ही रहे । इसलिए उनके नामां तथा पदों का इस नामावली में सर्वथा श्रमाव है।

स्वाधीनता-संग्राम—विदेशी दासता से मुक्त करने के लिए अनेक देश मक्तों का प्रावुर्मांव हुआ जिन्होंने समय-समय पर देश को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। इस प्रयत्न के तीन मुख्य काल दिखलाई दे रहे हैं। (१) मुगलों के शासनकाल में प्रताप, छत्रसाल, शियाजी आदि राजाओं ने व्यक्तिगत रूप से हिंदुओं की परतंत्रता को हटाने का मरसक प्रयत्न किया। (२) सन् १८५७ में अंगरेजों को देश से निकालने के लिए देशी राजाओं और प्रजा की ओर से एक सम्मिलित विद्रोह उठ खड़ा हुआ जो सत्तावन के गदर के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ। इसके प्रधानपात्र नान! सहन, बहादुरशाह, हन्मीनई, तांतिया टोपी (रामचंद्र पांडुरङ्ग तात्या टोपे) आदि अनेक वीर देश एक्तों के नामों का वहाँ उल्लेख पाया जाता है।

तीसरा उद्योग क्रांतेस तथा गांधी का है जो स्वदेश, स्वदेशी, स्वतंत्रता तथा स्वगन्तश्चिमहुन्दी है। जारों दिशाओं में त्कृरित हुआ। द्यानंदश्चादि अनेक धार्मिक पुधारकों के आंदोलनों के कारण देश जाग उठा था, मनुष्यों की मनोश्चियों में परिवर्तन होने लगा था। व्यनुकृल जातावरण पाकर निष्यक्ष चेत्र में कांग्रेज ने कार्य श्चारक्ष किया। विदेशी वस्तुशों का बहिन्कार ओर स्वदेशी का मचार होने लगा। समस्त देश के बढ़े-पढ़े नेताओं ने इस स्वदेश-यत्र में सहयोग प्रदान किया जिनमें बात गंगाधर सिलंक, लाजवत शय तथा विश्वनक्ष पाल रुस्व हैं जो बाल, साल, पाल के नाम में प्रसिद्ध हुए।

स्वा धीनता की लहर को रोकने के लिए ग्रंगरेजी सरकार द्वारा प्रसारित विरोधी ग्रांदोलनों का सूत-पात ग्रमन ग्रादि नामों में दिखलाई दे रहा है। रासिबहारी घोप, खुदीराम चौस, मगतिहाँ, चन्द्र-रोखर ग्राजाद ग्रादि ग्रनेक हुतात्माग्रों ने स्वतंत्रता की चेदी पर ग्रपने प्राणों की न्राहुतियाँ दीं। गांधी जो के नेतृत्व में राष्ट्र में एक नवीन शक्ति का संचार हुग्रा। "नौग्रगस्त" नाम सन् ४२ की एक चिनगारी है जो देशव्यापी पराधीनता को दश्य करने में समर्थ हुई। यह नाम ६ ग्रगस्त १६४२ की भीषण क्रांति का स्मारक है। सुभाष का प्यारा 'जयहिन्द" स्वतंत्रता-संग्राम-ग्रामिनय के ग्रंतिम दश्य का जवनिकापात है। यह नाम युगपद् कई भावनाग्रों की ग्रामिव्यंजना करता है—भारत की विजय, विदेशी सत्ता को विदाई का ग्रांतिम प्रणाम तथा स्वतंत्रता ग्रांर स्वराप्य का स्वागत। रामराज्य के लिए उत्सुक प्रजा विजयामिनंदन मनाने लगी। ग्रानंद-विभोर जनता ने स्वतंत्रता तथा स्वराज्य के सृत्रधार महात्मागांधी को बापू के नाम से पुरस्कृत किया। स्वतंत्रता तथा स्वराज्य ये दो ग्रामीए फल मारत को प्राप्त हुए।

#### इतिहास

प्रस्तुत नामों में दो प्रकार के व्यक्ति दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रथम वर्ग में धर्म भावना वाले ऋषि-मुनि, गुरु, सासुसंत व्यादि महात्मागण हैं जिनका उल्लेख धार्मिक प्रवृत्ति के अंतर्गत हों चुका है। राजा महाराजा, शासक, सचिय, सेनानी, सामंतादि विशेष गुण् सम्पन्न महापुरुषों का द्वितीय वर्ग है। इतिहास के इन महापुरुषों को प्रागेतिहासिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, तथा उत्तर महाभारत काल—इन चार समुदाय में विभाजित किया जा सकता है।

प्रागितिहासिक काल—पौराणिक काल के राजाक्रां में सूर्य तथा चंद्रवंशी दो राजकुल विशेष प्रसिद्ध प्रतीत होते हैं। इन नरेंद्रों की लोक-प्रियता का कारण उनके पुणातिरेक हैं। दिलीप की गो-सेना, रधु की दिग्विजय, भगीरथ का ऋपने पूर्वजों के उद्धार हेतु गंगावतरण का महान प्रयास तथा हिरिश्चन्द्र की सत्यवादिता एवं दानवीरता की कहानियाँ ऋाज भी लोगों के मुँह से सुनाई पड़ती हैं। चंद्रवंश का दुष्यन्त तथा उसका पुत्र भरत प्रवल प्रतापी चक्रवर्ती नरेश हुए हैं। मोरध्वज का महात्याग कीन नहीं जानता है। चन्द्रवंश की ऋपेन्ना सर्ववंश के सम्राटों के नाम ऋषिक प्रयुक्त हुए हैं जिससे उस वंश का प्रसुत्व तथा महत्व प्रकट हो रहा है।

रामायण काल—इस काल के अनेक राजाओं के नाम संकलित दिखलाई दे रहे हैं। राम का नाम दशरथ, लद्मण, भरत, रात्र झादि आत्मीय जनों; जनकादि सम्बन्धियों तथा जामवंत, सुप्रीव हनुमानादि हितैपियों के नामों के साथ विद्यमान है। सुप्रीय के बड़े भाई बालि के नाम का प्रयोग भी हुआ है। राम के प्रतिद्वंदी रावण, उसके भाई कुंमकरण और विभीषण तथा उसके पुत्र मेचनाद का उल्लेख भी मिलता है। राम-लद्मण के पुत्र लय-कुश तथा अंगद-चन्द्रकेत के नाम भी प्रयुक्त हुए हैं। नामों से राम का पद्म ही प्रवल प्रतीत हो रहा है।

महाभारत करल — महागारत काल के बीर दो दलों में विभक्त दिखलाई दे रहे हैं। प्रथम दल में युधिष्टिर, भीम, अर्जुग, नकुल, अहदेश पंच पांडव; कृष्णादि यव्वंशी तथा पृष्ट्युम्न, हुपदावि देश-विदेश के छनेल वीर राजा, जानत, जानक छादि राजिलित हैं। विश्व में दुर्गीपन, तुःशासनादि औरत; श्रञ्जीत, पर्णादि, अनेक चीर प्रतिद्वी दिल्लाई वे रहे हैं। इस नरेन्द्र मंडल में स्म, शिशुगल, जसत्तक धादि प्रानेक पटल राजाओं का भी समावेश है। अन्य महारथी तथा शक्ति-सम्पन्न रणियों में होए, अस्वत्थाना, भीष्य, चित्रांगद, विचित्रतीयोदि उल्लेखनीय हैं। अर्जुन की संतान-परम्परा में त्रभुवाहन, अभिमन्यु, परीदित, जनमेजन खादि नाम आ गये हैं।

उत्तर महाभारत काल—इतिहास के इस युग में अनेक शक्तिशाली राजाओं के नाम सिलिनिय हैं। मीर्यवंश के चन्द्रगुप्त, अशोकादि; शुंगवंश के पुष्यमित्रादि; गुप्तवंश के चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्तदि; मुगलवंश के अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरङ्गजेब आदि प्रसिद्ध सम्राट हो गये हैं। मेवाड़ के राखाओं में कुम्भा, हमीर, राखासांगा, अजीतिसह, राजिसह, प्रतापादि तथा मारवाड़ के जसवंतिसह आदि नाम उल्लेखनीय हैं। मारवाड़ की अपेचा मेवाड़ का महत्व विशेष दिखलाई दे रहा है। इनके अतिरिक्त भारत के अनेक भूगालों के नाम दृष्टिगोचार हो रहे।हैं जिनमें शक-संवत्सर का प्रवर्तक शालिवाहन, उज्जैन का विक्रमादित्य, दिल्ली का पृथ्वीराज, गुजरात का कुमार पाल, अजमेर का अवधिह, कल्लीज का जयचन्द्र, पंजाब का रखजीतिसिंह, जयपुर का सवाई जयसिंह, मरतपुर के बदनसिंह, स्रजमल और जवाहरसिंह, मगध का महानन्द, धारानगरी का मोज, मैसूर का टीपृ सुलतान, बीकानेर का रायसिंह, कोटा का जालिमसिंह, महोबा का परमाल, अरिख्न का छत्रसाल, इन्दौर की अहिल्याबाई, बाँदा का हिम्मत बहादुर, मालवा का बाजबहादुर, दिल्ली का बहादुरशाह, उत्तर कीशल का सुहेलसिंह तथा महाराष्ट्र का शिवाजी मुख्य हैं। गोरा, बादल, जयमल, फत्ता, भामाशाह, दुर्गादास, वीरवल, टोडरमल, मानसिंह, अमरिलंह आपित्व, हरीसिंह नक्तआ, ध्यानसिंह, नन्दकुमार, आल्हा-ऊदल, भाव-सिंह, कुम्परसिंह, इन्द्रजीतिसिंह, अप्तरसिंह आदि इस युग के व्यक्ति विशेष हैं।

उपर्युक्त नामों के अतिरिक्त इतिहास प्रसिद्ध कुछ विदेशी महापुरुषों के नाम भी इस मण्डल में दिखलाई दे रहे हैं। यूनानी सिकंदर और खुरासानी नादिरशाह भारतः आक्रमण के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनात्न विद्वत्ता के, जुकमान चिकित्सा के, हातिम परोपकारिता के तथा मुलेमान न्याय-प्रियता के प्रतीक समके जाते हैं।

सूर्य वंशा तथा चन्द्रवंश की वंशानुक्रमणिकाएँ वृत्तीं द्वारा दिखलाई गई हैं।



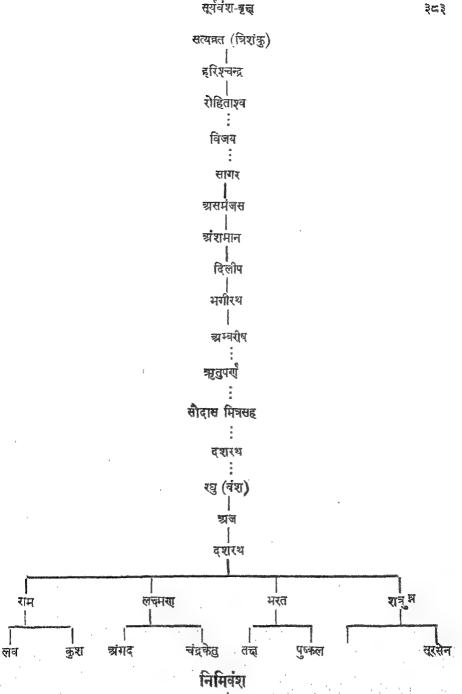

इच्चाकु निमि (विदेह) जनक (विदेह)



पुरुवंश-जनमेजय, सुमति, श्रुव, दुष्यंत, भरत, भरद्वाच, रतिदेव, हस्ती, करव, मेधातिथि, जयद्रथ, विश्व जित, सेनजित, सुकृत, बहादच, धृतिमान, सुपार्श्व, कृत, सुधीर, रिपुजय, नील, शांति।

कुरुवंश-परीचित, जनमेजय, उप्रसेन, भीमसेन, जह , दिलीप, प्रतीप, शांतनु, भूरिश्रवा, शल्य, भीषन, चित्रांगद, विचिनवीरी, वृतराष्ट्र, पांह, विदुर, दुर्गीधन, दुःशासन, पाँची पांडव, शुतकीर्ति, इरावन, वश्रुवाहन, ग्रिभिगन्यु।

[ अन्तुत संकलन में आये हुने नानों को ही इन वंश हुनों में स्थान दिया गया है | वंश श्रुता के छुत नामों को बिन्दुओं से दिखलाया गया है | इन वृत्तों का आधार विष्णु पुराण है ]

#### शासन-तंत्र

तंत्र विधान—देश का सबसे बड़ा शासक राजा होता आया है। सारी शिक्तयाँ उस पर केन्द्री-भूत रहती हैं। सारा उत्तरदायित्व उसी का होता है। इन नामों से यह पता चलता है कि राजा के लिए तीन वातें आवश्यक हैं जो राजा, भूप तथा उप शब्दों के निर्वचन से व्यक्त होती हैं। (१) राजा (राज-चमकना) को ऐश्वर्यशाली होना चाहिए ताकि उसका प्रमाव तथा आतक्क मित्रा-मित्र दोनों अनुभव कर सकें। वह अपने स्वत्वों की रच्चा कर सके। भूया उसके पर्यायों से बने हुए राजा के अर्थ में आने वाले अन्य शब्द यह स्चित करते हैं कि राजा चलाचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का स्वामी हो ताकि उसकी द्रव्य सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूर्ण होती रहें। (३) उप या इसी प्रकार के नर ( न ) से बने हुए शब्द यह प्रकट करते हैं कि राजा की सैन्य-शक्ति भी अत्यन्त प्रवल हो जिससे वह अपनी प्रजा की रच्चा कर सके। धन शक्ति, जन शक्ति एवं प्रतापादि शुर्ण ही राज्य को चिरस्थायी बना सकते हैं। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल तथा अन्य राज कर्मचारी होते हैं। राजा का पुत्र अवराज कहलाता है।

सत्युग — वैदिककाल में शासन की क्या व्यवस्था थी इसका कोई स्पष्ट उल्लेख प्रस्तुत नामों में नहीं पाया जाता । शिवि श्रादि श्रातम्याजी महिपालों के नामों से इतना ही श्रनुमान लगाया जा सकता है कि ये राजपुरुप श्रपनी प्रजा के कल्याण में श्रवश्य संलग्न रहते होंगे । माधाता श्रादि श्रनेक सम्राटों का शासनकाल सत्युग के नाम से प्रसिद्ध है जिससे प्रतीत होता है कि उस समय देश की शासन पद्धति बड़ी सुन्दर होगी । प्रजा सब प्रकार से सुख-सम्पन्न होगी । मनुष्यों के श्राचार-विचार श्राहार-विहार एवं व्यवहार सब सत्य पर ही श्रवलम्बित रहते होंगे । सत्यनिष्ठा ही उनकी प्राण्प्रतिष्ठा रही होगी ।

त्रेता — त्रेता युग में प्रजा का जीवन अत्यंत आनन्दमय रहा प्रतीत होता है। किसी को कभी किसी प्रकार का कोई कप्ट नहीं रहा होगा। राजा अपने मंत्रिमण्डल के परामर्श से राजकाज करते रहे होंगे। यही कारण है कि रामराज्य स्वर्ण युग का प्रतीक बन गया। रामायण, महाभारतादि अनेक अंथ— 'देहिक दैविक भौतिक तापा।

रामराज काहू नहिं व्यापा।

की उद्घोषणा स्राज भी कर रहे हैं।

द्वापर—दापर के मनुष्यों की मनोवृत्तियाँ स्वार्थ तथा लोभ-परायण पतीत होती हैं। माई-भाई में संवर्ष होने लगा। देश का विभाजन अनेक राज्यों में होने से राज-प्रवन्य व्यक्तिगत यम्पु बन गई। इस काल में अञ्झे और बुरे दोनों ही प्रकार के तृपतियों के नाम विद्यमान हैं।

यालियुग--महाभारत के पश्चात् देश हासोन्सुली हो गया। आन्तरिक युद्धों के कारण शासन-प्रश्नम भी अस्त-व्यस्त रहा होगा, कभी-कभी अन्तरात में गुप्त, मौर्य, वर्दन आदि कुछ प्रतापी राजवंशों में चंद्रगुत, अशोक, हषंवर्द्धन आदि समृद्धियाली राजा हुए जिनकी सुन्दर व्यवस्था के कारण देश में शांति रही और प्रजा को हुल मिला।

सुसलिम तथा श्रंगरेथी शासन का बहुत कुछ परिचय इन नामों से व्यक्त हो रहा हैं। पुलिस निभाग के सिपादी, दीवान, दरोगा, इंसपैक्टर, कोतवाल, वृश्रीटेंडेंट, सेना के हवलदार, रिसालदार, कर्मल, अनरल, कप्तान, सनावति, कचहरी के सुंशी, गीरगुंशी, मुत्तदी, तहसीलदार, डिप्टी, कलक्टर तथा न्याय विभाग के वकील, सुख्तार, देरिस्टर, जल शादि श्रमेक विभागों के सरकारी कर्मचारियों का बहुत स्वष्ट उत्सेल पाया जाता है। इनके श्राविरिक्त स्वजानची, वक्सी, गदरश्राला, दीवान, सिकत्तर, वजीर,मंत्री, स्वा, गवनंर, लाट, राजा, वादशाह, ऋदि अन्य हाकिम भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। इस प्रकार द्वारगाल (दरवान) से लेकर दिल्लीपित तक सब छोटे-बड़े राज कर्मचारी अध्यांगाश्रित शासन-तंत्र के संचालन में संलग्न हैं।

#### साहित्य

भारतीय याङ्मय का द्वांत्र श्रात्यन्त विस्तृत है। वेदों से लेकर हिंदी की नवीन से नवीन रचना तक यह श्रानेक रूप—श्रानेक वेष धारण करने को विवश हुआ। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, प्राकृत, श्रप-भ्रंश, पाली, व्रज, श्रावधी, खड़ी बोली (श्राधुनिक हिंदी) श्रादि श्रानेक भाषाश्रों का परिधान धारण कर चुका है। सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों की उस पर श्रामिट छाप लगी हुई है। इतन् विशाल साहित्य होने हुए भी केवल कुछ धार्मिक ग्रंथों के नाम के श्रातिरिक्त श्रान्य पुस्तकों पर नाम नहीं रखें गये। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं—

- (१) अन्य पुस्तकों के प्रति मनुज्यों की कोई ऐसी भक्ति-भावना नहीं है जिससे वे उनका पारा-यण् श्चादि में नित्य प्रयोग कर सकें।
- (२) कभी-कभी पुस्तकों के नाम कर्ण-कट्ट. अधिय एवं निरर्थंक होते हैं अपया उनका विषय अपनिकर होता है। इससे मनुष्य उनकी ओर आकर्षित नहीं होते।
- (३) जीवन चरित, नाटकादि कुछ पुस्तकों के नाम प्रायः उन प्रसिद्ध पुरुषों के नाम पर ही रखे जाते हैं जो पहले से प्रचलित हैं।
  - (४) कुछ पुस्तकों के नाम लेखक अथवा कवि के नाम से युक्त होते हैं।
- (५) कुछ पुस्तकों के नाम अधिकांश में ऐसे विषयों से सम्बद्ध रहते हैं जो प्रायः दुरूह, गूड़ अथवा अर्तदंदों की ओर प्रवण होने से अनुपयुक्त होते हैं।
- (६) परन्तु मुख्य हेतु यह प्रतीत होता है कि पुस्तकों के नाम उन प्रष्टृत्तियों पर नहीं रखें जाते जिन पर मनुष्यों के नाम होते हैं।

धार्मिक पुस्तकों के नाम प्रयुक्त होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं—उनकी रचना किसी अलौकिक शक्ति ग्रथवा दिव्य व्यक्ति के द्वारा हुई है। (मृषि मुनि ग्रथवा मत प्रवर्तक भी ग्रलौकिक ग्रथवा दिव्य व्यक्ति ही होते हैं।) कुछ ग्रंथों में इच्टदेव के चरित ग्रथवा उनकी लीलाग्रों का वर्णन होता है इसलिए वे इच्टदेव के सहश ही मान्य एवं पूज्य समसे जाते हैं। देव-स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना-सम्बन्धी पुस्तकें प्राय: भक्ति-भाजन होती हैं। उत्कृष्ट नीति-संकलन भी मनुष्यों को प्रिय होते हैं।

उल्लिखित कथन का यह निष्कर्ष नहीं है कि इन नामों में साहित्य-सामग्री का नितांत अभाव है। प्रत्यन्त में न सही प्रन्छन्न रूप से—उपलन्त्या से —समस्त वाङ्मय यहाँ पर विराजमान है। कालि-दास के नाम-समस्या से ही उसकी समस्त कृतियाँ आकाश में नन्नत्रों के तुल्य जगमगाने लगती हैं। जिस प्रकार अपने मवन के सतमंजिले पर खड़ा हुआ मनुष्य सबको दृष्टिगोचर होता है उसी प्रकार कलाकार अपनी कृतियों की कीर्ति से ही चमकता है। किवता से ही कालिदास कालिदास हुए। साहित्य-कारों ने साहित्य सेवा की और साहित्य ने उन्हें समृद्धशाली बनाया। ग्रेमचन्द्र ने उपन्यास बनाये और उपन्यासों ने मेमचन्द्र को बनाया। यह अन्योन्याधित भाव है। जैसे दृष्ट सत्ता के पीछे एक अदृष्ट सत्ताका मान होता है वेसे ही ग्रन्थकार के नाम के पीछे उपकी कृतियाँ श्रार्स-संस्कृत के सहश उपस्थित गहती हैं।

इस दृष्टि से अध्ययन करने पर निगमागम शाम्बां में लंकर खदाविष साहित्यकारों तक की एक बहुत परम्परा ऋषि, मुनि, मतग्रवर्तक, साधु-मंत, गुष्ट, जेलक एवं गवाखों के नामों में दृष्टि गोचर होती है। इस दीर्ध कालीन साहित्य का क्रमपूर्वक विवेचन करना सरल नहीं है, क्योंकि नामों की बहुसंख्या बीच-बीच में अप्रयुक्त, अपचलित एवं विलुप्त होती रहती है। एक युग के अधिकांश नाम दूसरे युग में प्राय: व्यर्थ हो जाते हैं। आज जो नाम प्रचलित हुआ वह पहिले न था, सम्भव है वह कल भी न रहे। अतीत, अनागत तथा अद्यान की जिकालीन कल्पांत अविध का साथ विरले ही नाम दे सकते हैं।

कतिपय घार्मिक ग्रंथों के ग्रातिरिक्त प्रत्यत्त हप से साहित्य सम्बन्धी श्रन्य किसी इति का उस्तेख इस नाम संग्रह में नहीं मिलता है किन्तु वैदिक बाङ्मय से लेकर श्रयाधि तक के श्रनेक प्रमुख साहित्यकारों के नाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो इस प्रकार विभक्त किये जा सकते हैं—

वैदिक कालीन—दर्शनकारों में न्याय के रचयिता गोतम, सांख्य कर्त्ता किवल, योग शास्त्र के लेखक पतंजलि, पूर्व मीमांसाकार जैमिनि तथा बेदांन प्रगोता व्यास हैं। स्मृतिकारों में सुख्य मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, पराशार तथा नारद हैं। पाणिनि का त्यायनादि वैयाकरण तथा कुछ शास्त्रकारों के नाम यत्र-तत्र छिटके हुए हैं।

पौराणिक तथा ऐतिह।सिक कालीन—पुराग् तथा महाभारत-प्रऐता व्यास का उल्लेख ऊपर हो चुका है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। इस युग के तीन प्रंथ भागवत, गीता तथा रामायण भक्ति भावना के कार्ग् जनता में अधिक प्रचलित तथा प्रसिद्ध प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन धर्म-प्रंथों पर प्रत्यच्च रूपेण कुछ नाम पाये जाते हैं।

संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास, भवभूति, माघ, श्रीहर्ष, जयदेवादि हैं। कालिदास के शाकुंतला नाटक में मानव ख्रांतहींहों का तथा रघुवंश, कुमार-सम्भव एवं मेधदूत काव्यों में प्रकृति-द्वय का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। भाषा-भाव एवं शैली के विचार से उनके श्रंथ श्रद्धितीय हैं। भव-भृति का करुण्रय प्रधान उत्तर रामचरित नाटक प्रसिद्ध है। वृहत् त्रयी के लेखकों में से माघ का शिशपाल-वध तथा श्री हर्ष का नैपध चरित्र प्रकांड पांडित्य पूर्ण महाकाव्य हैं। जयदेव ने गीतगोविंद में कोमलकांत पदावली में राधा-कृष्ण भक्ति की मधर धारा प्रवाहित की है। कादम्बरी प्रणेता बाण की रचना अनुपम है। अनेक नाटकों के निर्माता भास का नाम भी प्रसिद्ध है। बाग्ए के आश्रयदाता सम्राट हुषे ने स्वयं रत्नावली ऋादि नाटक लिखे हैं। रस तथा ऋलङ्कार ग्रंथों में पंडितराज जगन्नाथ का रस गंगाधर और विश्वनाथ का साहित्य-दर्पण प्रशंसनीय है। अपनिसंह तथा हेमचन्द्र कुराल कोश-कार हए हैं। ज्योतिष में बराह मिट्टिर, श्रार्यभट्ट तथा भारकराचार्य के नाम देदीप्यमान हैं। श्रायुर्वेद से सम्बन्धित धन्वंतरि, चरक, मुश्रुत तथा नागार्जुन लोक-कल्याण के लिए वरदान स्वरूप हैं। काम-शास्त्र के विशेषक वात्स्यायन तथा कोकरात्र ने क्रम्याः कामसूत्र तथा कोकशास्त्र की रचना की । सङ्गीत के श्राचार्य मस्तग्रीने हुए हैं। अर्थशाना में पाण्डम का औदिल्य शास्त्र विश्वविख्यात है। चाण्यम के अतिरिक्त अन्य निप्तना नीतिकार्य में शक, विदूर तथा भीत्य के नाम उन्हें खनीय हैं। सांसारिक श्रानुमवी से आफ्लावित शतक-त्रय के स्विविदा भव हिर से कीन परिचित नहीं है । विनीद द्वारा नीति शिक्षक, विश्व विश्व वंच-तंब-प्रमेश विष्णु शर्मा भारती का एक अवगोल लाल है। राजा भीज के शास्त्र-काल में संस्कृत का प्रचुर प्रचार रहा है। शङ्करादि खनेक मनोधिनों ने अपने अनुला प्रन्थ-रतनी से संस्कृत साहित्य की श्रतंत्रत किया है।

भव्यकाल में संस्कृत के द्यांतरिक प्रावृत, व्यपस्या तथा पाली भाग में भी संभ-रचना होने लगीं। वैनियों का बहुत-उ। साहिल्य प्राकृत भाषा में है, बौद साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है।

, ; .

हिन्दी साहित्य कालीन—इसका प्रारम्भ चंद किन से माना गया है। उसका पृथ्वीराज रासो वीर युग का एक विशाल महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन है। इसी समय मैथिल-कोकिल विद्यापित ने राधा-कृष्ण की मिक्त में कोमलकांत पदावली की सरस रचना की। निर्मुणी सन्त कनीर, नानकादि ने अपने विचारों का प्रचार पदों में किया। स्रदास ने स्रसागर में कृष्ण भिक्त की तथा तुलसी ने रामचिरत मानस में रामभिक्त की ऐसी पावन धाराएँ वहाई कि दोनों के सङ्गम से देश में शांति की सरस्वती बहने लगी। रीति काल के प्रमुख किन केशन, देन, विहारी आदि ने शृंगार रस का श्रङ्कार किया। भूपण ने वीरनायक शिवाजी का चित्रण कर निराली राष्ट्रीयता का परिचय दिया। भारतेंद्र हरिश्चन्द्र ने हिन्दी, हिन्दू , हिन्दुस्तान का राग गाया।

गद्य में सदा सुखलाल का सुखसागर, लल्लूलाल का प्रेम सागर तथा नाभाजी का भक्तमाल उल्लेखनीय हैं। प्रथम दो में कृष्ण-कथा एवं तृतीय में भक्तों का चित्र वर्णित है। स्वामी दयानंद ने हिन्दी संस्कृत में अपने अपूर्व ग्रंथ लिखे जिनमें वैदिक पुनरुत्थान की अपेर विशेष आग्रह किया है। उपन्यास तथा कहानियाँ प्रेमचन्द्र की अपर कृतियाँ हैं जिनमें पात्रों के चरित्र तथा ग्रामीण दृश्य सरल, शुद्ध एवं सजीवभाषा में चित्रित किये गये हैं। इनकी पुस्तकों में सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं का निरूपण सम्यक् दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने भी अपनी हिन्दी कृतियों द्वारा हिन्दी साहित्य को प्रोत्साहन दिया।

कुछ वंगवासी विद्वान् भी इस साहित्यकार-संसद की शोभा बढ़ा रहे है। शाश्दा के इन श्लाब्य सुपुत्रों में समाज-सुधारक ईश्वर चन्द्र, इतिहास-प्रवीस रमेशचन्द्र, ब्रह्मसमाज के प्रवर्तक राजाराममोहनराय, उपन्यासकार वंकिमचन्द्र, शरच्चन्द्र, नाट्यकार दिजेंद्रलाल तथा कवींद्र रवींद्र के नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने वासी-मन्दिर को अपनी अमूल्य कृतियों से अलंकृत किया है।

इस वाङ्मय में आर्य जाति का आचार-विचार, कला-कौशल, आमोद-प्रमोद, ज्ञान-विज्ञान एवं अनुभव-अनुयोग का निष्कर्ष संग्रहीत है जो जीवन को सरस, समुन्नत एवं सुन्दर बनाने में शक्ति सम्पन्न है।

#### लित कलाएँ

मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य प्रेमी है। प्रकृति के नाना रंग के फूलों से उसने हार, मालादि की रचना की, फूलदान अलंकृत किये। स्वागत-अभिनन्दन के हेतु तोरण-पताका से अपने भवन विभूषित किये। सुन्दर-सुन्दर पृष्पों को चित्रांकित किया गया। किसी ने कागज पर, किसी ने वस्तों पर तथा किसी ने ग्रह-भित्तियों पर भाँति-भाँति के रंगों में चित्रण कर उन्हें स्थावी रूप दे दिया। उनकी रमणी-यता तथा मनागाहकता और भी उत्कर्ष को प्राप्त हो गई। पित्तियों के प्रति भी यही अनुराग उत्पन्न हो गया। शुक्र सारिकादि लिलत पित्त्वयों का लालन-पालन आरम्भ हुआ। रिसक तथा विलासी पुष्प मनोहर मोर-पङ्खों के मुकुट धारण करने लगे। पित्त्वयों में एक विशेषता है। उनमें सौंदर्य के साथ मधुरवाणी भी है। पुष्पों में मूक सौंदर्य है। रजनी की कालिमा में जब चमचमाते हुए तारे वियति में जगमगाते तो वे मुग्ध हो जाते। इसके अतिरिक्त मानव-मानस भी मध्य भावनाओं, कलित कल्प नाओं, अनुपम अनुभूतियां एवं विशद विज्ञान का मनोरम मंदिर है। आम्यन्तर सौंदर्य के सम्पर्क से बाहा सौंदर्य और भी प्रोज्जल हो जाता है—ग्रात्पिक खिलने लगता है, उसमें सरसता आ जाती है। सोंदर्य की अभिव्यंजना ही कला की जननी है।

सरस अनुभूति की व्यंजना का नाम ही कला है। प्राचीन काल में ६४ कलाएँ मानी जाती रही हैं। आज कल कलाओं के दो विभाग किये गये हैं। उपयोगी कला वे हैं जो मनुष्य के भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। अलंकारादि इसी के अन्तर्गत हैं जिनका वर्णन गत एन्डों में किया जा चुका है। लिलत कलाओं में स्थापत्य, तत्त्र्स, आलेख्य, सङ्गीत तथा काव्य-कला सुख्य हैं। कला से विशेष आनन्द का उद्देक होता है।

धर्म-परायण देश में जहाँ विशाल, मन्य मन्दिर खड़े हां जिनके गर्भ-ग्रहों में नानालंकत मूर्तियाँ विराजमान हों इन लिलत कलाओं का सर्वदा ग्राभाव हो ऐसा श्रातुमान करना केवल उपहासासपद ही होगा। विलास-प्रिय, भूरि भोगी महाराजाओं के राजप्रसाद चित्रों से रिक्त कैसे हों सकते हैं। श्रानेक स्थलों पर नाटकों में चित्रशालाओं का वर्णन श्राता है। ग्राजन्ता की कंदराओं में श्राहितीय चित्रकला मदिशित की गई है। दिल्ली भारत तथा मधुरा चुन्दावन के हिन्दू देवालयों, श्राबू के जैन मन्दिरों तथा बौद्धों के विहारों में श्रानेक उत्कृष्ट एवं श्रानुषम कलाओं के दर्शन होते हैं।

वास्तु तथा तच्चण कला—हिंदू मन्दिरों में प्रायः सब कलाओं का समन्त्रय पाया जाता है। मन्दिर के निर्माणमें स्थापत्य, भित्तियों, गोपुरं, स्तम्भां, मंडपों, तोरणों आदि पर भारकर्य; मृर्ति रचना में तच्चण, प्रसाधना के लिए चित्र कला के विचित्र निदर्शन प्राप्त होते हैं। प्रातः साथं देव-विमह के समच सरस सङ्गीत एवं स्तोत्र पाठ के समय काव्य कला का प्रदर्शन होता है। इस नाम माला में तीन प्रकार से लिलत कलाओं का आभास मिलता है—कलाकारों के नाम से, कृतियों के नाम से और कलाओं के नाम से। स्थापत्य तथा भारकर्य कला के किसी विशेषश्च का नाम अधिक प्रसिद्ध न हुआ होगा। इन दोनों कलाओं की केवल कृतियाँ ही मन्दिर तथा भवन आदि के रूप में इष्टिगोचर हो रही है। सुगल कालीन वास्तु-विद्या-विशारद दसवन्त, बसावन आदि कुछ नाम इस संग्रह में अवश्य पाये जाते हैं। तच्चण अर्थात् मूर्ति कला के किसी कलाविद् का नाम भी उल्लेखनीय नहीं है। मूर्रितिसंह, मूर्ति-नारायण, शिवमूरित आदि कुछ नाम केवल कृतियों की और संकेत करते हैं।

चित्रकला—चित्रकारों में राजा रविवर्मा का नाम उल्लेखनीय है। चित्तरिवहादि नामों से स्वत: आलेख्य की ओर इंगित होता है।

संगीत—संगीत में संमोहन जादू होता है। कहते हैं कि कृष्ण-की मुरली के स्वर से जब-चेतन मुग्ध हो जाते थे। सङ्गीत के तीन अंग हैं—वाद्य, गान, तथा कृष्य। वाद्य से वाद्य में कम्पन उत्पन्न होता है। उन कम्पनों से स्वर-लहरी अनुप्राणित होती है। स्वर से अंग-स्फुरण होने लगते हैं। श्रारीर आनन्दोल्लास में विभोर हो जाता है। नीवत, मजीरा, डमरू, मुरली, सारंगी, वीणा, वीन, निशान, दुरही, दोल आदि अनेक बाजों के नाम इस संग्रह में मिलते हैं। कृष्ण को वंशी प्रिय थी। उमरू बजाने में शङ्कर प्रवीण थे, सरस्वती तथा नारद की वीणा विश्वविमोहिनी थीं। कुळ बाजे युट के सम्ब बजाने जीते हैं, कुछ गङ्कलोत्मनो पर तथा अहु देव मन्दिरों में एका के सन्य वजते हैं।

गायन अपनी अन्भत से शक्ति भागन-इत्य की भागुकता एवं सहयता को गण्ड करते में अहितीय है। गरत सजीत के आवार्त माने गये हैं। सर, कवीर, दुल्ली आदि संतिंद्धिने की अनेक राग-गिगिनयों में सहलों पद रचे हैं। औ, टोड़ी, देवकली, राम-कली, भैरवी, गाय, वर्तत समी के थोड़े से ही नाम यहाँ संग्रहीत हुए हैं। इसके अतिरिक्त तानसेन, हिन्दास, वैज्ञानरा, विन्यु-दिगम्बर आदि दुल्ल सङ्गीतकों के गामों का उल्लेख भी पात्रा जाता है, हिन्दुओं के दो प्रमुख देवता शिव तथा कृत्या नृत्यकला में अत्यन्त प्रवीण माने गये हैं। कृत्या की रास लीला में ग्रत्य सदा हुआ। करता था। शिव तांडव से सभी परिचित हैं। नृत्य विहारी, नृत्यास, गृज्यादि नाम गृत्य कला के योतक हैं। ग्रीसह गृत्य-विशासद उदय-शङ्कर मह, समगोपालादि इस कला के जीते जागते नम्ने हैं।

काट्य कला—कविता श्रानिर्वधनीय श्रानन्द की देवी है। श्रान्य कलाओं की स्रयेक्ता इसका श्रादार श्रत्यन्त सद्भतम शन्दमूलक नाट् है अतः लिखेत कलाओं में इसका स्थान सर्वोच्य मान। गया है। इसकी परिभाषा भिन्न-भिन्न कान्य मर्मजों ने विभिन्न प्रकार से की है। कोई अलङ्कारों पर विशेष गए देता है, कि के विचार से चर्च की राग्णीयता का इसमें विशेष महत्व है एवं कि सी किसी ने रम का उन्ने कहा सर्वस्व मान लिया है। परिभाषा कुछ भी हो। परन्तु इसमें तीन शुक् अवश्य होने चाहिए। (१) मनोरं जकता—जिससे पाटक तथा श्रोता का हृदय उसकी ग्रोर स्वत: ही आङ्कव्द हो। (२) विचारों की परिष्क्रियता—भावनात्रों की पवित्रता जिससे उच्च उत्प्रेरणाएँ अंकुरित होकर चरित्र निर्माण में महायक हो एवं निर्मत ज्योति स्फुरण हो दुर्गुओं तथा दुर्वासनात्रों का दूपित तम दूर कर सके। (३) व्यक्ताव्यक्त से तादात्म्य स्थापित करना जिससे विश्वमंत्री तथा लोक कल्याण की भावना जाग्रन हो।

श्रपने ग्रादर्श-ध्येय की सिद्धि के लिए किवता के पास साधन हैं—भाषा, छुंब, ग्रालक्कार, रस-ध्यन्यादि। सरस, सरल तथा सुन्दर राज्दों के योग से यह ग्राधिक प्रभावोत्पादिका हो जाती है। सुशल किव ग्रापनी प्रतिमा एवं कल्पना के ग्रामिश्र रूप द्वारा सन्त्वी किवता के सजीव चित्रण उप-स्थित करता है। वह ग्रापनी कोमल कल्पना से ग्रामूर्त ग्रान्तमीयनात्रों को मोहनी रूप दे देता है। ये रूपवती ग्रानं। ग्रांगनाएँ प्रकृति की प्रण्डभूमि पर श्रालोकिक ग्रामित्र प्रदर्शित कर जन-मन को मुग्ध कर लेती हैं। परनुन नामावलों में ऐसे ग्रानेक किव-कोविदों के नाम सम्मिलित हैं जिन्होंने श्रापने ग्रामृत्य रत्नों से सरस्वती देवी के श्राक्षों को ग्रालंक्षत किया है। उनका उक्केख साहित्य के श्रान्तर्गत हो चुका है।

#### विज्ञान

साहित्य-संगीतकला-प्रवीण हिन्दू जाति न केवल ज्ञान में ही चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई प्रतीत होती है, अपित विज्ञान में भी उतका अतिशय कीशल व्यक्त हो रहा है। ज्ञान के अङ्ग प्रत्यङ्ग सम्पूर्णतः उसके अंतरङ्ग एवं बहिरङ्ग जीवन में घुल मिल गये मालूप होते हैं। उसका सार्वभौमिक धर्म संसार में शांति तथा सान्त्वना की अनुपम सरिता बहा रहा है। उसके अदितीय दर्शन ने ब्रह्म की सम्भूतियों तथा रहस्यों के उद्यादन का प्रयत्न किया है, उसकी अनुकरणीय ललित कलाओं ने विश्व को सौंदर्य की मावना से आप्लावित कर दिया। उसके सर्वतोमुखी साहित्य ने ही देश देशांतरों को उयोतिर्मय बनाया होगा। ज्ञान-विज्ञान के समन्वय से जगत के जीवन में यथार्थता आ गई है।

परमतत्व उनके निरन्तर चिंतन का लच्य रहा है, आत्मतत्त्व का भी उन्होंने सम्यक् परिशीलन केया है। ये दोनों असंलच्य विषय थे। उसी समय उन्होंने प्रकृति-तत्त्व का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। संलच्य प्रकृति से उनका नित्य सम्यन्ध रहता था, इस सतत सम्पर्क से निरीच्या तथा परीच्या का विशेष प्रयोग गिलना था। प्रकृति मंथन से उन्होंने अनेक अमूल्य विज्ञान रत्न हस्तात कर लिये। प्रकृति स्थायन भी सन्धेप प्रकृति स्थायन भी सन्धेप प्रकृति स्थायन की जननी है। इसी भावना से अनेक विद्याओं का प्राप्तात हुआ। पञ्चतत्वों को, देवी सम्पत्ति होने के कार्या, देव तत्त्व में परिमायित कर लिया गया। मानव जीवन की स्थिति तथा पोष्या उनके विना असममव था। प्रथ्वी उसके निथास का एकमात्र ग्रापार थी। जल तो जीवन था ही, वायु के दिना च्या भर भी जीना कठिन था। आकाश में अपने प्रकृतों के करने का सुप्तेन मिलता था। अभि से वह प्रकाश तथा उप्यादा प्राप्त करता था। ये पथानकों के करने का सुप्तेन मिलता था। अभि से वह प्रकाश तथा उप्यादा प्राप्त करता था। ये पथानकों के लिए अत्यन्त उपादेव एवं स्वयंभी रहे हैं। इस प्रवाम्बी प्रकृति से मौतिक विज्ञान का आरम्भ हुत्या। प्रत्येक दाकृतिक पदार्थ के सुग्रा दोप, आकृति प्रकृति एवं दिशति का जान उपलम्भ करने का प्रयास किया गया। इस मौतिक विज्ञान अथवा पदार्थ विज्ञान से सुन्त विज्ञान, उद्यि विज्ञान आदि अनेक विज्ञान दिम्नव हुए।

नामों के सङ्कलन में सूच्म रूप में ग्रानेक विज्ञानों की ग्रीर सङ्कीत पाया जाता है। गिए-त सास्त्र के बिना जगत् का काम चलना ग्रामभव है ग्रातएन उसका स्थान बहुत ऊँचा माना गया है। इन नानों में एक से करां इतक की संख्या का कैसा सुन्दर समावेश हुन्ना है—एक नाथ, दिजराज, त्रिलोकी नारापण, चतुर्मुन, पञ्चानन, पट्यदन, सतई, ग्राह्म जा प्रसाद, नवस्तन, दशरथ, शतानन्द हजारीलाज, लखातिराप, करोड़ीमल ग्रादि नाम एक प्रकार से इस विज्ञान की ग्रामिव्यञ्जना करते हैं। ज्योतिर्मय नच्चों के निरीच्या में तो गिएत ग्रापनी पराकाष्टा को पहुँच गया है।

ज्योतिप के विना हिन्दुयों का कोई काम चलते हुए नहीं दिखलाई देता। स्रिधिकांश नाम ज्योतिप के फलाफल के विचार से ही रखे जाते हैं। जन्म से मृत्यु पर्यन्त हिन्दू जीवन ज्योतिप पर ही निर्भर रहता है। लाखों मील दूरस्थ नच्चन, ग्रह, उपग्रह, राग्नि, धूम्रकेद्ध स्रादि ज्योतिष्कों की गति, परिमाण, दूरी, प्रभाव, उदयात्तकाल, ग्रहण इत्यादि स्रानेक ज्ञात्य्य विषयों पर ज्यमत्कार पूर्ण प्रकाश डाला है। खगोल सम्बन्धी स्रानेक ग्रन्थ प्रणेता ज्योतिपाचार्य्य वराह मिहिर ने ज्योतिर्विज्ञान की तीनों शाखायों पर श्रेष्ठ ग्रन्थों का निर्माण किया। ग्रहराशि नच्चत्रादि ज्योतिप सम्बन्धी स्रानेक नाम इस संग्रह में दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

भौतिक विज्ञान के अनेक तत्त्रों का विधान इन अभिधानों में सर्विविष्ट हैं। : प्रकृति के मूल-तत्त्व---'चिति जल पावक गगन समीरा' का अनेक नामीं में प्रयोग हुआ है।

ऋश्विनीकुमार, धन्वंतरि, चरक, मुपेण ऋदि आयुर्वेद के प्राणस्वरूप हैं। नागार्जुन का नाम रसायन-शास्त्रियों में प्रसिद्ध है। ऋनेक धातुओं के मारण-शोधनादि में उन्होंने श्वद्भुत कौशल प्रदर्शित किया है। पारद-प्रयोग में तो वे ऋदितीय सिद्ध हुए। सुश्रुत ने न केवल रोगों के निदान, उपचार, श्लीषि, पथ्यापश्यादि पर ही विचार किया वरन् शल्य-चिकित्सा के श्लानेक यन्त्रों का आविष्कार भी किया। वैद्यक के अष्टांगों पर सुन्दर ग्रंथ रचे गये।

काम विज्ञान पर वात्सायन, कोकादि विद्वानों के कई उत्तम ग्रन्थ उपलब्ध हैं जिनका उल्लेख साहित्य प्रकरण में हो चुका है। इनमें गाईस्थ्य जीवन के अनेक अङ्कों पर प्रकाश डाला गया है।

हीरा, नीलम आदि रतों, सुवर्णादि घातुओं के प्रयोग से उनके खनिज पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। नागा जीन जंतुओं के संसर्ग से उनकी गति जीव-विज्ञान में भी प्रवेश कर गई प्रतीत होती है। नाग-त्युल द्या शलुनि इस विद्या में विशेष पारक्षत थे। आयुर्वेद से उनके वनस्पति-विज्ञान का चातुर्य प्रकट होता है। मनोविज्ञान का उल्लेख दर्शन के अन्तर्गत हो चुका है।

ये विज्ञानवैत्ता न केवल रिखांत (Theory) में ही निष्णात ये वरन् प्रयोगात्मक विज्ञान में भी अनकी गुड़ि का विक्तार प्रतिपत्तिन होता है। अवेक प्रकार के प्रधा-राध आविष्यत कर उन्होंने भनुवेद की उत्कर्भ पर पहुँवामा। प शास एवं शास्त्र होनों के उद्भव पंडित प्रतीत होते हैं। साम्प्रत् वायुवानों का ऊपर महराते देख कालिदास के पुष्पक विमान का सजीव चित्रण सहसा सारण हो अलता है।

इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्यों की वैशानिक दृष्टि प्रस्तर, दूरदर्शी एवं सर्वतोमुखी है। वे विशान मिन्नु से उन्नति करते-करते दिश्वानाचार्य वन जाते हैं। विशानानन्द कैसा सार्थक नाम है। जन-जीवन विशानमय प्रतीत होता है।

## पकृति-प्रेम

प्रस्तुत ग्रिमिधानों में ऐसे अनेक प्रसङ्गों का उल्ले मिलता है जिससे यह उद्मासित होता है कि भारतवासी प्रकृति के बड़े पुजारी हैं। धवल हिमाच्छादित नगराज हिमालय एवं उसके उत्तंग शृङ्ग कैलास, गौरीशङ्कर, केदारनाथ, बदरीनाथ आदि; विध्याचल, नीलिगिरि, महेंद्रादि अन्य पर्वंत मालाएँ; उत्ताल तरङ्गान्वित रलाकर; कलकलिनादिनीन्क्ल्लोलिनी गङ्गा यमुनादि; कमलो-एफ्ल सरोवर, भील, ताल, तडाग आदि जलाशय; नाना प्रकार के बृच्चलाओं से परिपूर्ण अरगय, वनलंड, भारत्वरड, उपवनादि एवं नानाकृति चित्रोपम उनकी हरित ताम्रवर्णी पत्राविलयाँ एवं उनमें महकते चित्रत प्रसून तथा चहकते बहुवर्णी विहंग अथवा भाँकती हुई अर्द्धमुक्तित मनोहर कलियाँ; तिमक्षा को धोते हुए वियुत् कर्णों से ज्योतिरिङ्गण; रजनी के नीलाम्बर में किलिमिलाते तारे; शरत्-सिताभ में लुकता-छिपता एवं चाँदनी को अबीर सा वखेरता पूर्णिमा का चन्द्र; उषा की सुपमा से समन अरुणोदय; नीरद रिज्ञत गोधृलि आदि अनेक अनुपम, अवर्णनीय हश्य उनके अन्त-करण को प्रफुलित करते रहते हैं।

भारतवर्ष की स्थिति उसके लिए एक अमृत्य वरदान है। अधिकांश देश उज्यक्तिवन्य में वसा हुं आ है। हिन्दी प्रदेश भी इसके प्रभाव से विज्ञित नहीं है। इसके परिणामस्वल्प वन, उपवन उद्यान, वाटिका विविध वर्ण के पुष्पों से परिपृर्ण रहते हैं। उनकी मुकुलित कलिकाओं एवं प्रफुल्लित कुसुमों से ऐसा प्रतीत होता है कि हरित, जिंदत, साड़ी पहने वन-श्री मन्द-मन्द मुसकराती है एवं कभी-कभी हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाती है। रङ्गों के कितने प्रकार, प्रकारों के कितने भेद-उपभेद, भेद-उपभेदों के कितने मिश्रण एवं मिश्रणों के कितने मिश्रणोपिमिश्रण! कदाचित् ही कहीं ऐसा वर्णकमुक्चय एवं समन्वय दिन्दगोचर होता होगा। शरद् की शोभा से बसन्त का वैभय निराला दिखलाई देता है। यही कारण है कि हमारे नामों में भी वर्णों की इतनी विभिन्नता पाई जाती है। ऊदा, कोकई, नीला, पीला, लाल, हरा, भूरा, सुनहला, स्पहला, स्पाम, कस्त्री, शुलावी, शर्वती, सिलेटी कपूरी, केसरिया, नारङ्गी आदि अनेक रङ्गों का आभास मिलता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के प्रेमी ये पुरुष-पुंगव रङ्गों के कारण ही पुणों की ग्रोर ग्राह्य हो उन्हें अवतंशों के तुल्य धारण करने लगे। उनका रङ्ग, उनकी सुगन्ध, उनकी कोमलता, उनकी सरसता एवं उनका साँदर्य ऐसे मनमोहक होते हैं कि ग्राह्म अमर भी उन्मत्त हो गुनगुनाकर उनके गुणानुवाद करने लगता है। मानव-प्रिय पुष्पों में कमल, कुमुद, कदम्ब, गुलाब, सेवती, गैदा, चम्पा, चमेली श्रादि अनेक फूलों का उल्लेख पाया जाता है। मनुष्य इनके हार, मालादि बनाकर चारण करते तथा कुमुमस्तवकों से अपने एहीं को सजाते हैं। देवों की अर्चना में भी विविध मुमनों का प्रयोग दिखलाई देता है। उत्सवों का स्वागत अभिनंदन करने में प्रस्त ही सर्वप्रथम है। ये वन-श्री, उन्मान-पुनना, एवं वेश्व-शोमा को अतिरज्जन करते हैं। कोकावेली, रजनीगंधादि अपनी मनोमोहफ सुगन्य रो चंद्रिका की चारता को चौगुनी करती हैं। कमल अपने नाना रूप-रङ्ग तथा भीनी-भीनी सुरिम के हेतु सब का अत्यंत प्यारा बन गया है। वह लक्ष्मी का कोमल आसन है। ब्रह्मा का

<sup>े</sup> लबकियों के नाम-शेकालिका (हरसिंगार), कचनार, जूही, रजनीगंधा, बेला कोकादि।

उद्भव मूल है। निलम विलोचन विष्णु पद्मपाणि हैं। मुरेंद्रमहंद्रादिदेव भी पद्म विभूपित रहते हैं। काया के चकों में भी नाना प्रकार के कमलों की कल्पना की गई है। क्या साहित्य, क्या शृङ्कार, क्या कला कमल सबको जीवन प्रदान करता दिखलाई दे रहा है। कोमल एवं कलित कमल भारतीय-संस्कृति का स्रमूल्य एवं रहस्यपूर्ण प्रतीक प्रतीत होता है।

<sup>9</sup> कमल के पर्याय — श्रंबुज, श्रञ्ज, श्रर्शवंद, शृन्दीवर, उत्पत्त, कंज, कमल, अक्षज, कृवलय, मिलन, नीरज, पंकज, पत्र, पुंडरीक, राजीव, वनज, सरीज, सारंग, सारस ।

### भागोलिक परिज्ञान

भोगोलिक स्थिति—इस दंश का नाम भारत है जो राजा भरत के नाम पर पड़ा हुन्ना माना जाता है। मुसलमानों ने इसका नाम हिंद रखा। काश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा पेशावर से पुरी तक यह विस्तृत भूलएड फेला हुन्ना है। इन नामों की सहायता से स्थिति, भूरचना, जल-वायु, कृषि-शाद्धल सम्बन्धी उपज, खनिज पदार्थ, कला-कौश ज, व्यापार-वाणिज्य एवं नगरों से पर्याप्त परिचय प्राप्त हो जाता है।

पर्वत—इस देश के उत्तर में १२०० मील लम्बा हिमालय पर्वत, गौरीशंकर, कैलास ख्रादि तुपार घवलित तुंग शिखरों के साथ, तीन समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। मध्य में ख्रमेक विस्तृत द्याधित्यकाएँ एवं उपत्यकाएँ बृहत् हिमागारों से ख्राच्छादित हैं जो ख्रमेक भारतीय सरिताओं के उद्गमस्थल हैं। कैलास के सभीप ही सुन्दर मान-सरीवर भील है। इन पर्वत मालाख्रों पर नाना प्रकार की व स्वितियों उपत हो हो हैं। इनिदि ख्रमूल्य खिनज पदार्थों का मांडार है। उपादेयता की दिष्ट से इसे भारतवर्ष का कल्य-चृत्त कहना ख्रमुचित न होगा। इस देश के तीन ख्रोर ख्रिकांश समुद्र हिलोरं ले रहा है जिसका पूर्वीय भाग गङ्गा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। यह समुद्र भी कम खपयोगी नहीं है। बहुमूल्य वस्तुश्रों को प्रदान करने के ख्रातिरिक्त यह वाशिज्य-ज्यापार तथा विदेशपात्रा का सुगम साधन बना हुद्या है।

महादेव, महेंद्र, गिरिनार, शत्रुज्ञय, रामटेक, राजगिरि, भुवनेश्वर, व्यम्बक, वैंकट, नीलाचल, रामेश्वर श्रादि अनेक छोटी-छोटी पहाड़ियों के श्रातिरिक्त हिमगिरि तथा विंध्याचल दो प्रमुख पर्वत मालाएँ हैं। हिमाजय का संचित परिचय प्रारम्भ में दिया गर्गा है। विंध्याचल भारत के मध्य में पूर्व-पश्चिम फैजा हुआ है और देश के दो विभाग —उत्तर भारा तथा दिच्या भारत का विभाजक बना हुआ है।

निद्याँ—भारतवर्ष की मुख्य-मुख्य निद्याँ के नाम इस संकलन से प्राप्त हो जाते हैं। हिमालय से नि:स्त विधु तथा उनकी सहायक निद्याँ सतलज (गौरी), व्यास (विपाशा), रावती (इरावती), के तम (वितस्ता), चिनाव (चन्द्रमागा), गङ्गा, यमुना, गोमती, सर्यू, कोसी कौशिकी) उत्तर भारत की प्रसिद्ध निद्याँ हैं। गङ्गा हिमालय में गंगोत्री से निकलती है छौर प्रजलनन्दा आदि अनेक तहायक निदयों के साथ प्रयाग में यमुना से सङ्गम करती हुई गङ्गा सागर में गिरती है। यमुना अपनी अनेक सहायक सिताओं के साथ प्रदेश का एक बड़ा भूभाग अभिनिचन करती है। नर्मदा तथा तासी मध्य में पश्चिम प्रवाहिनी हैं। गोदावरी और कृष्णा दिव्यण की प्रसिद्ध निदयाँ हैं। दिव्यण का 'कावेरी सुंदरम्' व्यक्तिवाचक नाम कावेरी नदी का उत्तम स्मारक है। अनेक छोटी-छोटी निदयाँ भी देश में यत्र-तत्र फैली हुई हैं। ये निदयाँ घरती को उवेरा करती हैं तथा यातायात के उत्तम साधन हैं। अतएव उनके तट पर अनेक नगर वस गये हैं। इन पर्वत नालाओं तथा सरिताओं से देश की प्राकृतिक मृरचना का सम्यक बोध हो जाता है।

जलवायु — प्रस्तुत श्रिभिधानों से जलवायु सम्बन्धी ज्ञान भी स्पष्ट श्रवगत हो रहा है। गर्भा, उदीं तथा वर्षा के विचार से संवत्सर की पड्शातुत्रों के नाम यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। चैत्र-वैसाल में वसन्त, ज्येष्टाषाद में प्रीष्म, श्रावण-भाद्रपद में प्राष्ट्र (पात्रस), श्राश्चिन-कार्तिक में श्रत्त, प्रगहन-पीष, में शिशिर तथा माथ-फाल्गुन में हेमन्त ऋदु होती हैं।

कृषि सम्बन्धी उपज—ग्रमों में विशेषतः गेहूँ, जी, मक्का तथा कई प्रकार के चावल सुख्य हैं। चना, ग्ररहर, मटर, खेमरी (केराव) ग्रादि दालों का उल्लेख भी मिलता है। तिल, ग्रंडी, नारियल यहाँ के प्रसिद्ध तिलहन हैं। ग्रमीम के पीधे से पोस्त के दाने तथा ग्रमीम प्राप्त होते हैं। तेल, इन, गुलान-जल, गुल-कंद ग्रादि गुलान के फूलों से बनाये जाते हैं। कपास के पीधों से कई मिलती है। केशर कश्मीर की विशेष उपज है। चीनी के लिए गन्ने की खेती की जाती है।

उद्भिज्ञ-चनस्पति में त्रशोक, वट, गूलर, पीपल, शमी, भाऊ तथा केला मुख्य हैं। कुरा धासत्रादि तृषों का उल्लेख भी मिलता है। त्राग-वगीचों में नाना प्रकार के फल-मेवों के दृद्ध भी लगाये जाते हैं।

अन्य उपज—कुछ पशुश्रों से भी अनेक उपयोगी वस्तुएँ मिलती हैं। गाय से दूध, घृत तथा मक्खन, मेहीं से ऊन, कोष-कीटों से रेशम, मृगों से कस्तूरी, मोरों से मोरपंख, सुरागायों से चमर प्राप्त होते हैं।

खनिज पदार्थ — भारतवर्ष खनिज पदार्थों के लिए भी प्रसिद्ध है। रत्नगर्मा भारत-भू की खानों से हीरा, पन्ना, लाल, नीलम, गोमेद, उत्पल ख्रादि अनेक प्रकार की महार्घ मिर्गियाँ तथा सोना, चाँदी, ताँना, लोहा, आदि उपयोगी तथा बहुमूल्य घातुएँ प्राप्त होती हैं। मुक्ता, प्रवाल ख्रादि मूल्य-वान द्रव्यों के लिए रत्नाकर है। यही कारण है कि इस देश को 'सोने की चिड़िया' कहा गया है जगमसिद्ध कोहनूर भी भारतवर्ष की ही देन है।

शिल्पकला तथा वाणिज्य-व्यापार—श्रमेक प्रकार के उद्योग धंचे भी देश में प्रचलित दिखलाई दे रहे हैं। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों, नाना प्रकार के श्राभूषणों, भाँति-भाँति के खिलौनों, भिविध प्रकार के श्रायुधों एवं वाद्ययंत्रों के निर्माण में शिल्पी वर्ग कालयापन करता है। श्रमुमानत: इन वस्तुश्रों के क्य-विक्रय से सीदागर देश-विदेश में व्यापार करते रहते हैं।

प्रमुख-स्थान कोशल, पंजाब, मालवा, गुजरात, मोरंग, मूटान, बंगाल, कश्मीर, नैपाल आदि कितपय राष्ट्र तथा प्रान्तों के अतिरिक्त प्रस्तुत संकलन में तीन प्रकार के नगरों के नाम सम्मिलित हैं। (१) तीर्थ—ये प्रचुर संख्या में समस्त देश के विस्तृत भाग में फैले हुए हैं। इनका उन्नेख तीर्थ प्रचृत्ति में हो चुका है। (२) शिल्प कला एवं व्यापार केंद्र—कुछ नगर व्यापार के कारण उन्नित कर गये हैं। (३) कुछ समृद्धिशाली नगर सरकारी गजधानियाँ हैं। इन नगरों में कलकता, वम्बई, मद्रास, दिल्ली, लाहौर (पाक०), कन्नौज, वक्सर, अम्बर, ईदर, अलबर, अमरावती, अजमेर, पेशावर (पाक०), मुल्तान, रेवाड़ी आदि मुख्य हैं। शिमला ऐसे पावत्य शीतल नगरों को सरकार ने ग्रीष्म कानीन राजधानी बना लिया है। अमरीका महाद्वीप का नाम समुद्र यात्रा का सूचक है। जिसके व्यापार, पर्यटन, राजकार्य आदि अनेक उद्देश्य हो सकते हैं।

इन भीनोलिक पर्यावरण का ममाब देशवारियों के जीवन पर प्रत्यक्त दिखलाई दे रहा है। ऐसे प्राकृतिक वातागरण में मोग तथा गोग दोनों ही सम्मन हो सकते हैं। किंतु उनकी इन जारणा ने कि गोग का अन्त है गृत्यु एवं गोग का गुक्ति, उनको भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की खोर पृत्त कर दिया प्रतीत होता है। नौतिक जीवन की अपेका उन्हें गैनिक जीवन विशेष किंवन दिशेष इनिकर हुआ है। क्योंकि उसमें क्में की भावना रहती है, क्में का गोग रहता है और रहता है हान का संभव।

इस नामायली के ऋष्यारभृत मारवक्षी का यह मानचित्र प्रस्तुत होता है (२० ३६६) ।

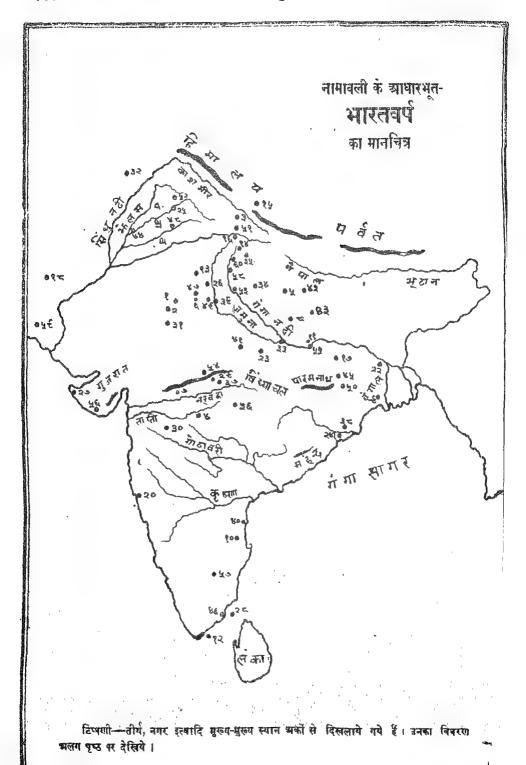

## निम्नलिखित स्थान भारतवर्ष के मानचित्र में अंकी द्वारा दिखलाये गये हैं :--

| <b>१</b> ग्रम्बर      | रे—ग्रमरनाथ                  |
|-----------------------|------------------------------|
| २ अजमेर               | <i>ऱ</i> —श्रमरावती          |
| ५—-म्रयोध्या          | <b>३३—प्रयाग (इलाहाबाद</b> ) |
| ६ — झलवर              | ३४ बहराइच                    |
| ७ — उज्जैन            | ३४बद्रीनाथ                   |
| <b>⊏—कन्नो</b> ज      | ३६बेंजनाथ                    |
| ६—कलकत्ता             | ३७—भीमाशङ्कर                 |
| १०—कांची              | <b>३८-</b> -भुवनेश्वर        |
| ११—काशी (वाराग्रसी)   | ३६—मधुरा                     |
| १२—(नन्या) कुमारी     | ४०—मद्रास                    |
| १३कुरचेत्र            | ४२—महोबा                     |
| १४—केदारनाथ           | ४२—मिथिला                    |
| १५—केलास              | ४३—मुक्तिनाथ                 |
| १६—गंगोत्री           | ४४— मुलतान                   |
| १७—गया                | ४५—राजगृह                    |
| १८गंधार (कन्धार)      | ४६रामेश्वर                   |
| १६—गुजरात             | ४७—रेवाड़ी                   |
| २०—गोकरसा             | ४८लाहीर                      |
| २१—गौरीशङ्कर          | ४६ वृत्दावन                  |
| २२चम्पा               | ५०-वैद्यनाथ धाम              |
| २३—चित्रकृट           | ५.१—शिमला                    |
| २४—जगन्नाथपुरी        | ५२—भीरङ्गम                   |
| रेप्—जम्बू            | ५३संभल                       |
| २६—दिल्ली (इंद्रपस्थ) | <b>५</b> ४—सांची             |
| २७—दारका              | ५५—सार्नाथ                   |
| २द-—धनुष्कोटि         | <b>५६</b> —सोमनाथ            |
| २६—धारा               | ५७स्थानेश्वर (थानेश्वर)      |
| ३०पञ्चवटी             | <b>५८</b> —हरिद्वार          |
| ३१पुल्कर              | <b>५६—हिंगलाज</b>            |
| ३२पेशावर              | ६०—इधिकेश (ऋषिकेश)           |
|                       |                              |

#### भारतीय संस्कृति की विश्षता

इस कंटकार्काण् कानन की शोधान्वेपण-दुर्गम वात्रा में श्रमेक जीवनमयी संस्कृति-सिरिताश्रों हैं संतरण करना पढ़ा जो अपने अमूल्य उपहार से एक विशाल, गम्भीर, एवं अद्भुत आर्थ-सभ्याण्य के वच्चस्थल को अनुप्राणित कर रही हैं। मिक्त रामरस का अतिशय पुट होने से जिसका लिल मिलन, अपावन एवं विपाक नहीं होने पाता; जो संयम, सदाचारादि सद्गुणों तथा सदुपदेशों अनमोल मोतियों का आकर है, चतुर्दश विद्याएँ जिसकी चतुर्दश मिण्याँ हैं; जो विचारों के गतायात का मुख्य साधन है; जो कूर क्रान्तियों तथा विषम विक्षवों में भी मर्यादोचित सीमा का कदापि सङ्घन नहीं करता; जो सुशीतल, प्रकाशवती तथा सुकृतिमूला चन्द्रव्योत्स्ना-वेदांत-शिच्चा की जन्म मि है; जो विश्वजनीन शांति-वर्ण का मूल स्रोत है तथा जो नामनिर्फरशीकरों का पुंजीकृत सीम्य प है, ऐसे रजाकर से कोई भी देश ऐश्वर्यशाली एवं गौरवान्वित हो सकता है। कीन कह सकता कि ये अभिधान ऐसी सुन्दर, सुखद, शांतिप्रद एवं समृद्धिशाली संस्कृति की ज्योतिर्मयी गगन-गङ्गा के जाव्यल्यमान रज्ञ नहीं है। भारतीय संस्कृति का चारू चित्रण इनमें उद्भासित हो रहा है।

जिसे वेदों ने बीज रूप से इस पुराय भूमि में वपन किया; आगमों ने अपने न्तन अनुसंधानों त्रा जिसे प्रतिपादन कर अंकुरित किया; अपि मुनि आदि तपस्वी महात्माओं ने जिसे अपने बचनानृत से अभितिचन कर पह्मवित किया एवं रामकृष्णादि अवतारी महापुरुषों ने लोक-संग्रह की मावन के जिसे प्रस्त-फलान्वित किया, वह आर्य-संस्कृति सत्यवती होने से दीर्घायुष्मती, शिव-संकल्पमधी होने से "सर्वभूत हितेरता" एवं सुन्दर स्वरुपिणी होने से सर्वप्राणवह्ममा होकर मानव-अंतःकरणों में वराज रही है। भूमृ त्राज हिमालय के उत्सङ्घ में, उत्तुङ्ग श्रङ्कों की शीतल, सुन्दर एवं सुखद छाया में रिपोषित, परिवर्द्धित एवं परिपुष्ट भारतीय संस्कृति विश्व-सुख-शांति के निमित्त निश्चय ही खुलवाद सिद्ध होगी।

## : 8:

# शोध संबंधी अन्य तथ्य

नामों का प्रवृत्तिमृ्लक वर्गीकरण कुछ आवश्यक तालिकाएँ तथा ग्राफ अर्थ के संबंध में कुछ स्मरणीय वातें लम्बे नामों के स्पष्टीकरण के कुछ नम्ने अतिरिक्त नामों की सूची संदर्भ-ग्रंथ तथा ग्रंथकार .

.

# (य) नामों का प्रवृत्तिम्लक वर्गीकरण

१ धार्भिक प्रवृत्ति

हेश्वर — अकलंक अकलंकप्रसाद अकल् अच्रसिंह अखंडसिंह अखंडानंद अखिलनिरंजन ग्राविज्ञानंद ग्रागमत हाश ग्रागमपुवराय ग्रामध्यरूप ग्राचित्यदेव ग्राचित्यवहादुर श्रन्युतानंद ग्राजात-प्रशाद अतुलक्कमार ग्रद्धेनकुमार ग्रद्धेनप्रसाद अद्भैतानंद अनंत अन्य अनाथनाथ अनादिलाल अनुपम यनुपमकुमार स्नन्प सन्रचंद्र सन्पद्त सन्पदेव सन्पित् सपूर्वदेवाल सपूर्वप्रका**रा** सपूर्वप्रकार सप् ग्रभेदानंद ग्रमर ग्रमलकांत ग्रहम ग्रजल श्रललचंद्र ग्रजलदयाल श्रललदेव श्रलखनाथ श्रलख-नारायग् अलखिनरंजन अलखप्रकारा अलखप्रसाद अलखबहादुर अलेश अविनाश अविनाशचंड थ्रव्यक्तानंद श्रशरग्रारण् प्रशेष असीमकुमार असीमरंजन थात्माराम भ्रानंदब्रह्मशाह श्रानंदरूप श्रानंदसागर श्रानंदस्वरूप ईशानंद ईश्वर श्रोजोभित्र श्रोम् श्रोम्दत्त श्रोम्देव श्रोम्नाथ श्रोम्नारायण श्रोम्निधि श्रोम्परम श्रोम्पालिस्ह श्रोम्पकाश श्रोम्पकाशचंद्र श्रोम्पकाशिंह श्रोम्परसाद श्रोम्पिय श्रोम्रत्न श्रोम्वत श्रोम्शरण श्रोम्सागर श्रोम्एवरूप श्रोमानंद श्रोमेश्वरदयाल श्रोमेश्वरनाथ श्रोमेश्वरतहाथ । कंतू कंतूपसाद करिमनराम करिमनलाल करुणाकर करुणानिधान करुणानिधि करुणापति करुणाभूषण करुणासागर कर्त्तारप्रसाद कर्त्तारितंह कर्तासहाय क्रपालदत्त कृपालसिंह कुपासिंखु केवल केवल प्रसाद केवलबहाद्र केवलसिंह केवला केवलानंद केवलापसाद। जीराजमल जीवधर जीवनंदनदास जीवनाथ जीवप्रकाश जीववीविंह जीवराखनलाल जीवहर्षेण जीवानंद जीवानंदलाल जीवाराम जीवालाल जीवेंद्रनाथ जीवेश्वर जीवल जीव्रखराय ज्ञानस्वरूप मलकः निरंजनस्वरूप । दयाखरारण दयाख दाता दातादीन दाताप्रसाद दातासहाय दिलेशराय दिलेशवर दिलेश्वरसिंह दीनद्याल दीनवंधु दीनानाथ दीनेश्वर दीनेश्वरदयाल दीनेश्वरलाल दुनियापति दुनियाराय। नित्यानंद नित्यानंदिंह निरंकारिकशोर निरंकारदेव निरंकारनाथ निरंकारप्रसाद निरंकारबक्स निरंकारशरण निरंकारसहाय निरंकारस्वरूप निरंजन निरंजनकुमार निरंजनदेव निरंजननाथ निरंजनपाल निरंजनपकाश निरंजनप्रसाद निरंजनलाल निरंजनसहाय निरंजनसिंह निरंजनस्वरूप निरंजनानंद निराकारसहाय निर्धां यासिंह निर्दोषानंद निर्भयशरण निर्भयस्य निर्मल निर्मल देव निर्मलग्रकाश निर्मलिमेंह निर्मलम्बस्य निर्मिकारयधार निर्मिकारसरण न्रद्याल । पतितपावन पनितासन-कुमार पतिपाल पतिभावन पतिभावनकात पतिभाव पतिसम् पत्तसीराम परमसीरीक पराक्षीतिशरण परम्मुबद्याल स्टाकांपराय परमद्याशिवह परमभ्याश परमब्बल परमकाल परमसिंह परमुखल परमहंस परमहंसप्रसाद परमहंसभस्तिह परमा १रमात्मा परमात्मावृत्त परमात्मादीन परमात्मानीह परमात्माप्रकाश तरनात्मापसाद् प्रस्मात्मारान परनात्माश्वरण् नरमात्माश्वरण्दीन परमात्मासद्वाय परमात्मास्यक्त परमानंद परमाराम परमेश्वर परमेश्वरचंद्र परमेश्वरस्त परमेश्वरद्याल परमेश्वरदास पर्गाश्यरदीन वरमेश्वरनाथ परमेश्वरप्रसाट परमेश्वरलाल परमेश्वरशारण परमेश्वरणारणदीन परमेश्वर <del>६</del>हाय परमेश्वरावल्य परमेश्वरानंद परिपृण्तिंद पीतपादि पीतमात्री पीतमदास पीतमपुरी पीतमलाल पीतमसिंह पूर्वाद्च पूर्वादेव पूर्वप्रकास पूर्वावताच पूर्वावद प्रावेदास अकाशस्वस्य प्रजापति प्रस्वकुमार प्रण्यदेव प्रण्यमकाश प्रण्यानंद प्रशु प्रभुकृतार प्रभुचरण प्रमुद्याल प्रभुद्रास प्रभुदीन प्रगुदेव प्रभुताथ प्रभुतासम्बर्ध प्रभुषकाश प्रभुषताप प्रभुषसद् प्रभुजाल प्रभुतिह प्रभुप्तिस्वलाल प्राधाजीवतः

<sup>ै</sup> दादू देख दयाल को बाहरि भीतरि सीह। सब दिसि देखीं पीन की दूसर नाहीं कोई।

शागापति प्राणावल्तम प्राणामुख प्राणोश्वरनाथ प्रियचरण प्रियतमचंद्र प्रियतमदास प्रियदत्त प्रियदेव प्रियनाथ प्रियमणि प्रियमित्र वियरंजन प्रियलाल प्रियशरणदेव प्रियसहाय प्रीतम प्रीतमकुमार प्रीतमदास प्रीतमसिंह बंधदास बालमसिंह ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म कान ब्रह्म करोत ब्रह्म करोर ब्रह्म कुमार ब्रह्म चरण ब्रह्म चाहिरसिंह ब्रह्मदत्त ब्रह्मदयाल ब्रह्मदास ब्रह्मदीन ब्रह्मदेव ब्रह्मदेवनारायण ब्रह्मदेवनारायणपकाश ब्रह्मदेवनारायणराय ज्ञहादेवपसाद ब्रह्मदेवलाल ब्रह्मदेवसिंह ब्रह्मनंदनप्रसाद ब्रह्मनाथ ब्रह्मनारायस ब्रह्मनारायसप्रसाद ब्रह्म-पाल ब्रह्मप्रकारा ब्रह्मप्रेम ब्रह्मभूषराप्रसाद ब्रह्मरतन ब्रह्मवल्लाभ ब्रह्मरारण् ब्रह्मिष्टं ब्रह्मसुमिरनलाल ब्रह्म-स्यह्म ब्रह्मानं इ ब्रह्में इ ब्रह्में इप्रतापसिंह मलिकदीन मिलकराज महजूवसिंह मायाकांत मालिक मीला सिंह । वरनाम विभुक्मार विमल विमलप्रसाद विमलशारण विरजानंद विश्रद्धानंद विश्वपति विश्वपाल वेदकांत वेदनाथ वेदनिधि वेदपाल वेदमृतिं वेदराज। श्रीय्रोम् श्रीय्रोम्मगवानचंद श्रीनिरंकारदेव श्रीब्रह्म श्रुतिकांत । संरूरनिष्ठं संपूर्णंदत्त संपूर्णानंद सकलानंद सिचदानंद सिचदानंदिकशोर सिचदानंद-प्रशाद सचिदानंद्वहाय सचिदानंद्विह सचिदानंद्विनहा सचिदानंदस्वरूप सजन्तिह सत्गुरु सत्गुरु-चरण सत्गुष्दयाल सत्गुष्प्रसाद सत्गुष्वक्षिह सत्गुष्रारण सत्गुष्तह।य सत्गुष्तिह सत्गुष्तिवक-सिंह सतनामिंह सत्यनाम सत्यनामबक्षसिंह सत्यम्बरूप सदानंद सर्वगुण्यसाद सर्वदानंद सर्वशक्तिमान-लाल सर्वेद्धल सर्वेश्वरदयाल सांईदास सांईलाल े साहबरयाल साहबदास साहबदीन साहबप्रसाद साहब-वक्शसिंह साहबराम साहबराय साहबलाल साहबशरण साहवशरणलाल साहबसिंह साहिब साहिबराजिस सिष्टिंगर सिष्टिनारायण स्वयंप्रकाश स्वयंभू स्वयंभूनाय स्वामीचरण स्वामीदत्त स्वामीदयाल स्वामीदयाल-स्वरूप स्वामीदीन स्वामीदीनप्रसाद स्वामीनाथ स्वामीनारायण स्वामीप्रसाद स्वामीविहारी स्वामीशारण स्वामीस्वरूप । इंसनाथ हजूरिवेह हाकिम हाकिमचंद हाकिमजाज हाकिनितेह हाकिमहुकुम हृदयनंदन इदयनाथ हृदयनारायण हृदयप्रकाश हृदयप्रकाशराय हृदयमोहन हृदयराय हृदयखरूप हृदयानंद हृदयानंदसहाय हृदयेशचंद हृदेशनारायण हृदेश्वर ।

व्रह्मा — अंबुजकुमार ग्रन्जनारायण कमलग्रयन कमलिक्शोर कमलकुमार कमलदेव कमल देवनारायणलाल कमलनाथ कमलनारायण कमलवासपसाद कमलासनिहिंह कम्मललाल कर्णरनारायण कर्तारप्रसाद कर्नारिहें कर्त्तासहाय गिराम गिरेंद्र गिरेंद्रनाथ गिरेंद्रप्रतापिहेंह। गिरंद्रबहादुरिहेंह गिरेंद्रप्रमा गिरेंद्रिहें चतुरानन चतुराननदास चतुराननपसाद चितामिण चितामिणिहेंह धातृशरण निलनीकुमार नियतिदेव पंकजलाल पदुमलाल पद्मिकशोर पद्मगर्भशाह पद्मदेव पद्मदेवलाल पद्मनारायण पद्मप्रसाद पद्माधारिह पर्मेग्टी परमेग्टीदास प्रजापित बरमादिह वागेश्वरदयाल बागेश्वरप्रसाद बागोश्वरलाल धानीराम वानीपुर विरम्गलाल बिरमलाल वीधा ब्रह्मदेव ब्रह्महंस्नारायण ब्रह्मा बर्धाद्म ब्रह्मालाल ब्रह्माद्म ब्रह्मान्य ब्रह्माद्म ब्रह्माद्म ब्रह्मान्य ब्रह्माद्म ब्रह्मान्य ब्रम्गलाल ब्रह्मान्य ब्रह्मान्य ब्रह्मान्य ब्रह्मान्य ब्रह्मान्य ब्रह्मान्य वागीश्वर वागीश्वर वागीश्वर वागीश्वर वागीश्वर वागीश्वर वागीश्वर विद्यामित विद्यामित्र विद्यामा विद्यामाह्य विधिचंद्र विदिवामायण दिमलेंद्र निमलेंद्रदास विमलेश विमलेशकुमार विर्मि विद्यामा विद्यामाह्य विश्व विद्यामायण हंसदेव हंसदेवलाल हंसध्यजित हंसनाय हंसनारायण हंसराज।

विष्णु—अन्युतमणि अजुगनारायण अनंतनारायण अनुप्रह्नारायणिहिह अनुभवनारायण अनुपनारायण अपूर्वनारायण अपरातारायण अरविदेक्षण अवतारनारायण अशोकविष्णु आदिपुरुष आदि

<sup>ै</sup> दादू सरवर सहज का ताम प्रेम तरंग। तह मक भूजे झातमा अपने सोई संग॥

पुरुप भगवान इंदिरारमण् इकवालनारायण् इकवालनाराण्लाल इष्टनारायण् उत्तमनागयण् उपेंद्र उपेंद्रकुमार उपेंद्रदत्त उपेंद्रदेव उपेंद्रदेवनारायम्। उपेंद्रनाथ उपेंद्रप्रकाशचंद्र उपेंद्रप्रसाद उपेंद्रराच उपेंद्र-राम उपेंद्रवीरिवंह उपेट्शरण उपेट्विंह ऐश्वर्यनारायण्विंह ग्रोमश्रीघर ग्रोमहरि कंवलघारीराय कमलः नयनिर्वह कमलनेत्र कमलमोहन कमलाकांत कमलाचंद्र कमलानाथ कमलापित कमलापितप्रधादि है कमलामोहन कमलायुल कमलेंद्र कमलेंद्रिक कमलेश कमलेश कुमार कमलेशचंद्र कमलेशद्याल कमलेशनारायण कमलेशमल कमलेश्वरसिंह कुमुद्कांत कुमुद्चंद्र कुमुद्पधाद केवलनारायण कौस्तुम-चंद्र कौरतुभानंद गंगानारायण गजराम गजाधर गजाधरप्रधाद गजाधरिंह गदाधर गदाधरप्रसाद गदाघरराम गदाघरराय गदाघरलाल गदाघरसिंह गर्येद्रनाथ गर्येद्रनारायण गरुङ्घ्वजप्रसाद गुप्तारनाथ चक्की चक्रधर चक्रधरप्रसाद चक्रतरशरण चक्रशारीसितहा चक्रपाणि चक्रपालसिंह चतुर्भेज चतुर्भेजनाथ चतुर्भु जनारायण चतुर्भ जप्रसाद चतुर्भ जसहाय चतुर्भु जाचार्य जगतनारायण जगतनारायण्बहादुर जगतनारायगालाल जगतनारायग्रसिंह जगतपाल जगतारसिंह जगदीश जगदीशिकशोर जगदीशचंद्र जगदीशदत्त जगदीशनंदन जगदीशनाथ जगदीशनारायण जगदीशनारायण्लाल जगदीशनारायण्रिह जगदीशप्रकाश जगदीशप्रताप जगदीशप्रसाद जगदीशवक्सिंह जगदीशबहादुर जगदीशलाल जगदीश-वक्तम जगदीशविहारी जगदीशशरण जगदीशसहाय जगदीशसिंह जगदीशस्वरूप जगदीश्वर जगदीश्वरः चंद्र जगदीश्वरनारायण्सिंह जगदीश्वरप्रसाद जगदीश्वरशरण जगदीश्वराधार जगदीश्वरानंद जगदेव जगदेवनारायण जगदेवप्रसाद जगदेवराय जगद्धर जगद्धरप्रसाद जगनारी जगनायकसिंह जगनारायण जगनाथ जगनाथद्याल जगनाथदास जगनाथप्रसाद जगनाथवक्ससिंह जगनाथराम जगनाथलाल जगन्नाथस्वरूप जगन्नारायम् जगपति जगपतिराम जगपतिसहाय जगपतिसिंह जगपाल जगपालिकशोर नामग्री, विद्यालगरूत विकास करित समापनित् अभेद्या अवेद्यार्थ**याल जगेश्वरप्रसाद जगेश्वरशरण जनादैन** गागार्चनम् अन्यक्तार्थनस्य प्रसर्वस्योत् । सार्वस्य स्व अनेद्रश्य **जनेश्वरदास जनेश्वरप्रसाद जयकांत जय**न नाथ जयनाथप्रसाद जयपति जयपाल जयरत्नि जयविजयनारायस जयविजयनारायसिंह अर्थेद्र-नारायग्रविनहा जर्येद्रलाल जागेश्वर जागेश्वरदयाल जागेश्वरनाथ जागेश्वरप्रसाद जैरक्खन जैरावन लाल ज्योतिषशरण तारन व तुलसीघर तुलसीनाथ तुलसीनारायण तुलसीरमण तुलसीवस्रभ त्रिज्यीदयाल त्रिलुगीनारायण त्रिभुवननारायण त्रिभुवनसुल तिलोकनाययण त्रिलोकीद्व त्रिलोकीनारायण देव-नारायम् देवनारायम्मप्रतापितंद् देवनारायम् ज्ञालः देवनारायम् विद्व देवप्रनायनारायम् विद्व देवलोकिष्ट धनंजय धनंजयप्रभाद पनंजयप्रधाद्यान धनंजयप्रधादिष्ठं धनेप्रतापनाराजयाषिह् धुवनाय ध्रुवनारायण् भुवपणि भुवराज वस्वरप्रसाद नरवरसिंह वस्यत गरेना नरोत्तम वसेत्तमदास वरोत्तमप्रसाद वरोत्तमः लाल नरीक्षणिह नलिनविज्ञोक्तन नागैद्रनाथ नागैदनारायण नारायण नारायणांकेशोर नारायणांकेह नारायणजंद्रलाल नारायण्यस्य नारायण्यस्य नारायण्यत्व नारायण्यस्य नारायण्यस्य नारायण्यस्य नारायग्राम नारायग्लाल नारायग्निहारं। नारायग्रारण नारायग्रहाय नारायग्रिह नारायग्रीवक नारायगुस्तका नारायगृहरि नारायगानार्य नित्यनारायग् निर्शयनारायगृधिह पन्नकांत पन्नवर पद्मनाभ पदानाभव्रसाद् पद्मताणि पद्माकांत पद्माधारसिन्हा पद्मापति पत्रियनारावस्य पवित्रपायन पुंडरीकास पुंडरीकाजानार्थं पुरुषदेव पुरुषदेवनारायण्भिहः पुरुषदेवदवाद पुरुषरुलोक पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमकुमार पुरुपोत्तमचंद्र पुरुवोत्तमद्याल पुरुपोत्तमद्दम पुरुपोत्तमदेव पुरुपोत्तमनाथ पुरुपोत्तमनारायस पुरुपोत्तम-प्रसाद पुरुषोत्तममगवान पुरुषोत्तमलाल पुरुषोत्तमशास्य पुरुषोत्तमसहाय पुरुषोत्तमसिंह पुरुषोत्तमस्यरूप प्रभुदेव प्रशुनारायम् प्रसिद्धनारायम् प्रसिद्धनारायण्सिह फ्लीद्रनाथ वन्छनारायण्सिह बदरीराम बदी-धर बदीनाथ बद्रीनारायम् वद्रीनारायम्प्रमाद वदीनारायम्लाल वद्रीनारायम्सिह बद्रीराजसेवकिह

क्षयन्तर-भुग्ना ।

बदीनिशालराम बदीनिशाललाल विशंवर विशंभरप्रमाद विशन विशनेंद्रनाथ विशनलाल विश्नानंद बैंकटेश्वर भक्तवत्त्वल भक्तीराचंद्र भगवंत भगवंतद्याल भगवंतप्रसाद भगवंतराम भगवंतरारण भगवंत सिंह भगवतिकशोर भगवतचरण भगवतद्त भगवतद्याल भगवतद्वास भगवतप्रसाद भगवतप्रत भगवत शरण् भगवतरहाय भगवतसिंह भगवतस्वरूप भगवतानंद् भगवतंद्रप्रसाद भगवद्गास भगवन्ना भगव-द्वारायण भगवान भगवानद्ता भगवानदास भगवानदीन भगवाननारायण भगवानप्रकाश भगवान प्रताप भगवानप्रसाद भगवानबक्स भगवानमल भगवानशरण भगवानशरण्सहाय भगवानसहाय भगवानसिंह भगवानस्वरूप भगेल्सिंह भगोलेसिंह भगोने भग्गनप्रसाद भग्गनमल भगाृलाल मखदेव मधुस्दन मधुस्दनदरा मधुस्दनदयाल मधुस्दनदास मधुस्दननारायखलाल मधुस्दनमसाद मधुस्दन-मुक्दं मधुसूदनलाल मनधारी महाजीतनारायण महानारायण महानारायणलाल माधव माधविकशोर माधवकुमार माधवदाव माधवदीन माववनारायण माववपताद माधवसुकुन्द माधवराम माधवशरण माघवतहाय माघवेंद्रनारायण माववेंद्रसिंह मावोराज मावोलाल माघोखरूप मायाराम मुकुन्द मुकुन्दचंद्र मुकुन्दचरणा मुकुन्दनाथ मुकुन्दनारायमा मुकुन्दप्रसाद मुकुन्दमनोहर मुकुन्दमाधव मुकुन्दमुरारी मुकुन्द-मोहन मुकुन्दराम मुकुन्दराय मुकुन्दलाल मुकुन्दवल्लभ मुकुन्दविहारी मुकुन्दिखंह मुकुन्दस्थरूप मुकुन्द-हरि मुक्दीलाल मुक्तनारायण मुनिप्राण्विजय मुनीश मुनीशचंद्र मुनीशनारायण मुनीशप्रताप मुनीश्वर मुनीश्वरदेव मुनीश्वरप्रसाद मुनीश्वरबक्ससिंह मुनीश्वरसिंह मुनीश्वरानंद मुनेश्वर मुनेश्वरिकशोर मुनेश्वरदत्ता मुनेश्वरदयाल मुनेश्वरलाल गुनेश्वरशरण मुन्हू मृराहूराम मुराहू सिंह यज्ञदेव यज्ञनारायण यज्ञराम यज्ञेशशरण यज्ञेश्वर यज्ञेश्वरपसादसिंह यागेंद्र यागेंद्रकुमार पागेंद्रनाथ यागेंद्रवल्लभ यागेंद्र-विहारीलाल यागेश्वरदत्त यागेश्वरप्रसाद रमाकांत रमाकांत प्रसाद रमाकांतिष्ट रमानंद रमानाथ रमानिवास रमापति रमापतिराय रमापतिलाल रमापितसहाय रमाराम रमेंद्र रमेंद्रकुमार रमेंद्रदत्त रमेंद्रदयाल रमेंद्रप्रसाद रमेंद्रभूषण रमेंद्रसिंह रमेश रमेशचंद्र रमेश चंद्रप्रकाश रमेरादत्त रमेशादेव रमेशानाथ रमेशानारायण रमेशाप्रतापनारायण सिंह रमेशापवाद रमेशानक्ससिंह रमेशानहादुर रमेशामीहन रमेशलाल रमेशविहारी रमेशरारण रमेशसिंह राजिवलोचन राजिवलोचनपसाद राजिवलोचनसिंह लद्मीकांत लद्मीनाथ लद्मीनारायण लद्मीनारायण्वाल लद्मीनारायण्विह लद्मीनिध लद्मीनियास लच्मीपति लच्मीप्रकाश लच्मीराजपसाद लच्मीराम लच्मीविलास लच्मीविहारीलाल लच्मीसहाय लक्मेंद्र लक्मेश्वरप्रसाद लखीचंद्र लखीराम लच्छीराम लच्छुराम लछीराम लोकराज लोकेंद्रनाथ लोलापति लोलासिंह लोलीराम विजयकांत विजयदेवनारायण विजयनरेश विजयनारायण विजयपाल विजय-पालसिंह विजयप्रतापनारायणसिंह विजयसुकृंद विजयराज विजयराजसिंह विजयराम विजयवल्जभ विजयंद्रनाथ विजयंद्रपालिखंह विजयंद्रपोहन विजयंद्रजीत विजेंद्रनाथ विजेंद्रनारायण विजेंद्रविहारी विजेंद्रशस्य विद्वलदास विद्वलनाथ विद्वलस्य विद्वलिएं विभावतेय विभावतेय विभावतास्य विद्युनश्रीतार विशेषनारायण विश्वंभर निश्नभरप्याल विश्वंभरताथ निश्वंभरामा विश्वंभरलाल विश्वंभररारण विश्वंभरसहान विश्वंभरानंद विश्वकांत विश्वदेव विश्वदेवप्रसाद विश्वधर विश्वनारायण विश्वपति विश्वपालं विश्वस्य निष्यु विष्युकात विष्युकुमार विष्युकुपाल विष्युगोपाल विष्युगोविंद विष्युचंद्र विष्णु वरम् विष्णुद्व विष्णुद्याल विष्णुदास विष्णुदेव विष्णुदेवप्रसाद विष्णुदेवसिंह विष्णुधन विज्यानाथ विज्यानारायया विज्यापाल विज्यापुरी विज्यापकाश विज्यापसाद विज्यापसादराय विज्याप भगवान विष्णुमनोहर विष्णुमित्र विष्णुमुरारीलाल विष्णुराम विष्णुलालविद्वारी विष्णुशरण विष्णु-

<sup>े</sup> ऐरवर्षस्य समग्रस्य धर्मत्य बशस्रिश्यः। ज्ञान वेराम्ययोशचैव वषणां भग इतीरणा ॥

<sup>(</sup>विष्णु पुरास, श्रंश ६, अ० ४, रजी० ७४)

सहाय विष्णुसेवक विष्णुस्वरूप विष्णुस्वरूप विष्णुस्वरूपप्रसाद नीरनारायण वीरनारायण्यार ह नीरहरि हेव द्रारण् वें कटरमग्राभिंह वेंकटेश वेंकटेशचंद्र वेंकटेशनारायम् वेंकटेशनारायग्राहिंह देंबटेशदसावसितहा वंकटेश्वर वंकटेश्वरचंद्र वंकटेश्वरप्रसाद वंकटेश्वरिसंह वेक्ट्रवंदि वेक्ट्रवंद्र वेक्ट्रवाथ वेक्ट्रनाथराय वैकुंठनारायण वैकुंठनारायणसिंह वैकुंठपसाद वैकुंठराम वैकुण्ठविहागीलाल व्यंकटेश व्यंकटेशचंद्र व्यंकटेशनारायण व्यंकटेशपसाद व्यंकटेशसेवकसिंह शंखधर शांतरूप शांताकार शांतिस्वरूप शाङ्गिधर शालिप्राम शिववल्लाम शिवहरि शिवहरिलाल ध्रुद्वनारायम् ध्रुभनारायम् शेपनागम् शेपराज शेपराज श्रीइंद्र श्रीकमलाकरज्देव श्रीकरण श्रीकांत श्रीकांतपसाद श्रीकांतसूपण श्रीकांतसेवकसिंह श्रीदेव श्रीदेव-प्रसाद श्रीदेवसिंह श्रोधर श्रीधरस्याल श्रीधरनारायण श्रीधरप्रताप श्रीधरप्रसाद श्रीवरानंद श्रीनंद श्रीनन्दन-राम श्रीनाथ श्रीनाथप्रसाद श्रीनाथलाल श्रीनाथशरण श्रीनाथसिंह श्रीनायक श्रीनारायण श्रीनारायण्डास श्रीनारायण्डेय श्रीनारायण्याय श्रीनारायण्यहाय श्रीनिकेत श्रीनिघ श्रीनिवास श्रीनिवासनारायण श्री-निवाससेवक श्रीनेति श्रीपति श्रीपतिकुमार श्रीपतिनारायण श्रीपतिनारायणस्य श्रीपतिनारायणलाल श्रीपति नारायण्सिंह श्रीपतिप्रसाद श्रीपतिराम श्रीपतिशरण् श्रीपतिसहाय श्रीपाल श्रीपालसिंह श्रीभगवत श्रीभगवतदत्त श्रीभगवतनारायक श्रीभगवतलाल श्रीभगवान श्रीभागवतनारायण श्रीभावनशीभूपण श्रीमंतनारायण श्रीमणि श्रीमनोहर श्रीमन्तारायण श्रीमाधवशरण श्रीमोहन श्रीरंगजी<sup>२</sup> श्रीरंगनाथ श्रीरंगनारायणसिंह श्रीरंगवहाहर सिंह श्रीरंगसिंह श्रीरंजन श्रीरत श्रीराज श्रीयल्जम श्रीयल्लमसहाय श्रीविलास श्रीविलाससिंह श्रीविहारी-जीदात श्रीशचंद्र श्रीशप्रसाद श्रीसदातन श्रीसहाय श्रुतिनाथ श्रुतिनारायण श्लोकनारायण श्वेत-वैकुंठ सत्यकांत सत्यदेव सत्यदेवनारायण सत्यदेवप्रसाद सत्यदेवलान सत्यनारायण सत्यनारायणप्रमाद सत्यनारायण्याय सत्यनारायण्लाल सत्यनारायण्सिंह सदहर्यजाल समुद्रनारायण् सलिका सलेकृसिंह सारङ्गधर सालिकचंद्र सालिकलाल सालिगराम सलिगरामलाल सिरमतराय सुद्रशंनराम सुद्रशंनराय सुदिष्टनारायणसिंह सुदृष्टनारायण सुधनारायण सुरितनारायणसिंह तमृतिनारायण स्वरूपनारायण स्वर्गवीरप्रसाद ह्यवरप्रताप ह्यवरप्रसाद हरि हरिस्रोम् हरिस्रोम्प्रकाश हरिस्रोम्सहाय हरिकरणप्रसाद हरिकात हरिकिशनदास हरिकिशोर हरिकमार हरिकमाल हरिक्रण हरिक्रणादयाल हरिक्रणानारायण हरिक्रणाराय हरिक्रणासिंह हरिग्रन हरिग्रनराम हरिगोपालदास हरिचरणवरुलम हरिजीसिंह हरिज्ञान हरिदत्त हरिदत्तनारायण हरिदत्तराय हरिदेश हरिनंदन हरिनंदनप्रणद हरिनन्दनसिंह हरिनाथ हरिनाथ-प्रसाद हरिनाथाएम हरिनाथष्टित हरिनाम हरिनामहास हरिनामनारायण दरिनामथन हरिनामथातुहास हरिनियात हरियाल हरियालहात हन्यालहित् त्रिमणाण त्रियामाण व्रियामा सित् हरियजीताल तिवदालर हरिभगवान हरिभावन सुधार विशवनकाल हरिभूषण हरिभंगल हरिमंगल-प्रचाद हरिगंगलकाक हरिमाधय हरिमुझत्दरास हरियांगां. व इंग्लिंहर हरिमोहनदयाल हरिमोहननाथ हरिपोह बलाख हरियादन सरका हरियोदन ग्रहाय हरियाश हरिया हरिया हरिया हरिया हरिया हरिया हरिया हरिया हरिया हरियाजविदारी इरिटाचशस्य हरियाचसिंह हरियाचस्वरूप इरियाण हरिस्य हरिलाल हरिलालदांख हरि-

<sup>ै</sup> भरातकः अक्तिरीहर्षुडमं सपीतकग्रं गरसीरहेक्सम्। सहारक्षकः स्वलकोस्तुअस्त्रियं नयामि विष्णुं शिरसः वसुर्युक्तम्॥

श्वार आर वर मागलं त्रस्यि देहु श्रीरंग । यह अरोज अनपायनी अमृति सदा स्वसंग

हरति योगिचेतांसीति हरिः हरिहरति पापानि दुःट चिसैरपिस्मृतः प्रनिच्छयापि संस्कृतो दहस्येवहि पावकः

वल्लम हरिविलास हरिविलासराय हरिविष्णु हरिविहानीलाल हरिशरण हरिशरणानन्द हरिसहाय हरि सिंह हरिसुय हरिसुभिरन हरिसेवक्तिह हरिस्यक्य हरीं ए हरींडकुमार हरीददेव हरींडनाथ हरींडनारायण् हरींड्रभूषण् हरेराज।

शिव--ग्रंतघर ग्रंवारांकर ग्रंविकाकांत ग्रंबिकारांकर ग्रंबिकेश ग्रंबिकेश्वरप्रताप ग्रंविकेश्वर-प्रसाद अस्परित असंबिधिह अस्पर्वानंद अस्तिसा अस्तिनेशाचंद अस्तिनेशदत्त असिनेश्वर असिनेश्वर दत्त ग्राविलेश्वरमाथ अविलेश्वरप्रमाद ग्राविलेश्वरराहाय ग्रामेरमाथ ग्राचलमाथ ग्राचलेश्वर ग्राचलेश्वर-नाथ श्राचक्षेत्रवरवसाय श्राजयशांकर त्रादेशारपसाद स्वज्ञानाथ अदिनारायम्सिंह त्रानंतशंकर त्रानुमह-शंकर अभगंगम् अगय अभयनद अभयचग्न अभयचग्ग्ताल अभयदत अभयदेव अभयनंदन अभयनंदनप्रसाद अभयनाथ अभयनारायण अभयपाल अभयपालसिंह अभयप्रकाश अभयराजसिंह भ्रमस्ताथ भ्रमरेश श्रमरेशपणाद श्रमरेशसिंह श्रमरेश्वर ग्रमरेश्वरप्रसाद श्रमृतशंकर श्रमृतस्वरूप ग्रमृतानंद हार्द्वेदुभूषगराथ श्रलोपीनारायण छविनारा श्रविनाराचंद्र श्रविनाराविहारी श्रादित्येश्वर श्राचानाथ कार्याशं हर ग्रानदकरम्। ग्रानंदकांत शानंदमांकर ग्रानंदीकांत ग्रानंदीश्वरप्रसाद ग्रानं-देश्वरमहाय ग्राबंद ग्रायंद्रपाल ग्रायाकरण ग्रायाकरण्यिंह ग्रायापालिसंह ग्रायाकांत ग्रायापाम आशाशंकर आध्यतीय आध्यतीयनारायण आध्यतीयपाल आशेश्वरदयाल आससिंह इंदुकांत इंदुभूषण इंदुशेखर इंदेश्वर इंदेश्वरवयाल इंद्रोशचरण् इंद्रोश्वर इंद्रोश्वरनारायण इंद्रोश्वरप्रसाद इकवालशंकर इलाचंद्र इष्टनाथ ईश्वरच ईश्वालाल ईश्वारायण ईशानंद ईशानचढ ईश्वर ईश्वरक्षपाल ईश्वरदत्त ईश्वरदयाल ईश्वरदयालराय ईश्वरदयालिखिंह ईश्वरदाल ईश्वरदीन ईश्वरदेव ईश्वरदेवप्रसाद ईश्वर-देवसिंह ईश्वरनाथ ईश्वरनारायण् ईश्वरप्रकाशः ईश्वरप्रसाद ईश्वरबक्ससिंह ईश्वरलालः ईश्वरणः **ई**एनरश्रग्दीन ईश्वरशर्गलाल ईग्वर**रहा**य ईश्वरसिंह ईश्वरस्वरूप ईश्वरानंद ईश्वरीनाराय**ग उ**ध उप्रदयाल उप्रनाथ उप्रनारायण उप्रराय उप्रहसिंह उप्रेंद्रसिंह उत्तमसहाय उदयनारायणशंकर डपेंद्रशंकर उनाकांत उपाकांतराय उमानंद उपानाथ उमानायकसिंह उमापति उमापाल उमामहेश उमाराम उमाशंकर उमाशंकरप्रधाद उमाशंकरराय उमाशंकरसिंह उमेंद्र उमेंद्रविहारी उमेंद्रस्वरूप उमेश उमेशचंद्र उमेशचंद्र देव अगेश्वरत उमेशदयालसिंह उमेशशरण उमेश्वरत्याल अमेश्वरनारायण उमेश्वरप्रसादसिंह ऋषीश्वर ऋषीश्वरनाथ ऋषेश्वरदयाल एकनाथ एकराज एकराम ख्रोकार श्रोकार-दत्त स्रोकारदयाल श्रोकारदेव श्रोकारनाथ स्रोकारनारायण स्रोकारपाल श्रोकारप्रकाश श्रोकारप्रवाद श्रोकारबहादुर श्रोकारमल श्रोकारमुनिस्वामी श्रोकारराम श्रोकारलाल श्रोकारशंकर श्रोकारशरण भ्रोकारमन्चिदानंद ग्रोकारसहाय श्रोकारस्वरूप श्रोकारेश्वर श्रोम्शंकर श्रोमेश्वरदयाल श्रोमेश्वरनाथ स्रोमेश्वरसहाय स्रीसानसिंह स्रीमानेसर कटेर्गर कटेर्गरमान कटेर्गरमतार, नामर्नानाय किसीरवार कपिलेश्वरशस्या कमलशंकर कमलाशंकर अन्तेश्वरध्यात अपनेत्वरवसाद वापक्षेत्रवरसाय गामकेश्वरस्य कमलैश्वरस्वरूप कमलेश्वरानंद कमलेश्वरीनारायम् करुमाशंकर कलेसर कलेश्वरप्रसाद कल्यामाकाल कल्याग्रदेव कल्याग्रपति कविलाससिंह कांतानाथ कांटाइइ क्रियाग्रपण कांतिमोहन कांतिवल्लभ कांतेश्वरनाथ कामताराय कामताशंकर कामतासिंह वाल्यान कामतासिंह कामेश्वर कामेरबरद्यास कामेरवरदाव कामेरबरनाथ कामेरवरमधाद कामेरवरसाल कालीकांत कालीमाय काली-सम कालीशंकर कालीशंकरदनाल कालीशंकरपधाद कालीसहार कालीखिंह कालीखें।र कालेंद्रपसाद कालेश्वरदयाल कालेश्वरमसाद कालेश्वरधाय कालेश्वरध्यस्य काशीवरेश काशीवाय काशोवास्यस् फाशीराम काशीत्रिर्वं भर काशीतिश्वनाथ काशीशंकर किरणशंकर कुटेश्वरवाथ कुलेश्वरसम क्रुश-लंडिंस कुरोश्यर कुरोश्यरमसाद कुरोश्यर्थसंड दूरेश्यरप्रसाद बूपलेश्यर कुपाशंकर कुष्णामहेश छन्गा-शंकर कृष्णेश्वरप्रसाद कृष्णेश्वरस्वरूव केदपाल वेदारघर केदारनाथ केदारनाथदास केदारनारायण् वेदारगम वेदारविद्दारी केदारेश्वर कैलाशनंद केलाशनाथ कैलाशनाथप्रसाद कैलाशनागयस् कैलाशन

पति के तारापितनाथ के नारापितलाल के लारापर्वतनारायण केलाराबहादुर केलाराबिहारी केलाराबिहारी-दास केजाशिबहारीराय केजाशिवहारीलाल केलाशमानु केलाशभूपण केलाशभूति केलाशराय केलाश-रांकर कैलाशसिंह कैलाशी केलासीपसाद कोतवालेश्वरपसाद कीलेशकमार कीलेश्वर कीलेश्वरदयाल कौलेश्वरप्रसाद च्रमाधर च्रमानारायण च्रमापति च्रमापाल चेत्रनायिनहा चेत्रपाल चेमकरणदास चेम-नाथ चोमराल खेतपालिसह खेरहरण खेमकरन खेमकरनलाल खेमचंद खेमनारायण खेमपाल खेमराज खेमसिंह खेमसुंद्रनारायणसिंह खेमेश्वर खेमेश्वरसहाय खेरेश्वर गंगागिरीश गंगादेव गंगाघर गंगाघर-दास गंगावरनाथ गंगाघारीसिंह गंगानाथ गंगानारायण गंगाराम गंगावल्लम गंगारांकर गंगेश्वर गंगेश्वरप्रसाद गग्धेशशंकर गनपतेश्वर गनपतेश्वरपसाद गनपतेश्वरवहादुर गनेशपाल गिरिजानारायण गिरिजापति गिरिजापतिसय गिरिजाभूषण गिरिजाशंकर गिरिजाशंकरपालसिंह गिरिजेशनारायण गिरिजेशबहादुरसिंह गिरिजेशसिंह गिरींद्र गिरींद्रनाथ गिरींद्रराम गिरीशचंद्र गिरीशनाथ गिरीशनारायगा गिरीयानारायणसिंह गिरीयापति गिरीयावहादुर गिरीशामोहन गिरीयावल्लभ गिरीयाविहारीलाल गुटेश्वर गुर्गोश्वर गुप्तनाथ गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरनाथ गुप्तेश्वरप्रधाद गुप्तेश्वरराथ गुप्तेश्वरलाल गैवीनाथ गोकरगानाथ गोदावरीश गोपालमहादेव गोपालरांकर गोपेश्वर गोपेश्वरनाथ गोरखंद्रवहाद्वरसिंह गोली-राम गोविंदशंकर गौरशंकर गौरशंकरपाल गौरशंकरलाल गौरसिंह गौरीकांत गौरीनाथ गौरीराम गौरी-शंकर गौरीशंकरप्रवाद गौरीशंकरराय गोरीशंकरलाल गौरीशंकरशरणसिंह गौरीशंकरसिंह गौरीश्वर गौरीश्वरद्याल चंडीनाथ चंडीपाल चंडीराम चंदराखन चंद्रकरण चंद्रकांत चंद्रकांतदेव चद्रकेश चंद्रकेशराय चद्रकेश्वर चंद्रकेश्वरप्रधादनारायग्रसिंह चंद्रचृड चंद्रचृडप्रधाद चंद्रचृडपण चूडामणि चंद्र चृरसिंह चंद्रभर चंद्रपाल चंद्रपालकुमार चंद्रपासिंह चंद्रप्रमाशंकर चंद्रभाल चंद्रभालप्रसाद चंद्रभावन चंद्रभूषण चंद्रभूषण्यर चंद्रभूषणनारायण्याह चंद्रभूषण्ताल चंद्रभूपण्यारण चंद्रभूपण्-सिंह चंद्रमिण चंद्रमिण्यमाद चंद्रमिणलाल चंद्रमुकुट चंद्रमौलि चंद्रमौलीएवरप्रसाद चंद्रयल्लम चंद्र-रांकर चंद्रशेखर चंद्रशेखरदेव चंद्रशेखरपताद चंद्रशेखरितंह चंद्र देवहाद्र चंद्र शिंह चंद्र श्वर चंद्रोश्वरप्रणादः पातीश्वरशोधरः चक्रेश्वर चक्रेश्वरकुमारः चक्रेश्वरप्रसादः चक्रेश्वरसाल चक्रेश्वरसिंह चाँदकरण (चरोर्-।रासंह नियसोतीराम छितेश्वरदाख जंबूदास जंबूप्रसाद जगतेश्वरीयहाय जगदंबा-भारावरण जयर्जवापति जगदीश्रष्टांकर वस्तीस्वर लगनैस्वरत्याल जयपीमन जयर्जवाराम जगैरकर जमेश्वरपनाद क्रमेश्वरशस्य कथक कथशंकर बदाशंकरकी जयशंकरव्याद अवीद्वरण क्रातीहराम जानेह जनतार्शक्षर जयेतीवीहन अलेश्वर जानेश्वरताथ अलेश्वरताथाय अलेश्वरतिह जामतेश्वर जाह्नवीशंकर जिल्हेंहमाच जीवनसंकर जीवेदार जीवदेश जीवादनायाच्या जीवीहलाल बीवेंहप्रसाह श्रीगेंडभिंह जोगेणचंद बोर्यस्वस्प्रधाद व्योतीशंकर ज्यालाइंडर भहतकनिरंजनस्यमण टर्पनाच टिक्के श्वर दिलेश्यर देखिश्यरराज शिलेश्वर एमेराजांद समेश्यर तमेशवरदान तदेशवरसाम समेशवरलाल तदेशवर् सिंह तपेश्वरीनारावनम् तक्ष्यें पशेष्यः वामेश्वर तामेश्वरप्रधाद् वामेश्वरसिंह वास्पेश्वर वारवेश्वरवाताः प जारकेश्वरप्रधाद तारकेश्वरजान तारकेश्वरतिह ताराक्षांत ताराक्षांत्र जाराकांत्रक जाराकांत्रक जारानाय तारापति वासराम साराणंकर वागरिहें, विकेथरिहें सारी ह्याना नेपेश्वराधाद विवय विवयसाल विक्रानाथ जिलायदास विनेश जिलेलप्रमाद्भिंह जिलुसरी जिलुसरीनाथ जिलुसरीनक्ससिंह जिलुसरीराम विजुसरी-लाल निपुरापीरांकर निपरागी पुरल निवेणीराक्षर निमुक्तनाथ विश्ववनशङ्ग विलोकनाथ निलोकनाथ-देव जिलोकनाथशरण विलोक्तीनाथ जिलोचन जिलोचनदर जिलोचनप्रधाद विश्लाधारी नैलोनयनाथ क्यंबबदरा क्यंबक्षताथ व्यंबदेश्वर ब्यंबकेश्वरप्रसाद वृद्धिणार्त्व दक्षिणारंखन द्याशंकरद्याशंकरप्रसाद द्याशाक्रण्याल दिर्णवर दिर्णवरचे द दिर्णवरदत्त दिर्णवरद्याल दिर्णवरनाथ दिर्णवरप्रसाद हिर्णवरराय दिगंबरलाल दिगंबरसिंह दिवमशिशंकर दिऱ्यानंद दिन्यानंदविहारी दीतूराद्वर दीवेश्वरद्वाल दीवेश्वर-लाल वरवसम दर्भावात दर्भाचंद दुर्गानासवस्त्रिह दर्भामावव दुर्गाविना नकवसद दुर्गाशक्कर दर्गा-

शङ्करपसाद दुर्गाशक्वरपसादसिंह दुर्गाशाह दुर्गेशपतापनारायमा दुर्गेशपसाद दुर्गेशशङ्कर दूधनाथ द्यराज द्वेश्वरप्रसाद देवपतीशनंदन देवमणि देवशङ्कर देवसिंह वेवीनाथ देवीनारायण देवीराम देवीशङ्कर देवीसहाय देवीसिंह देवेश्वर देवेश्वरप्रसादसिंह देवेश्वरसिंह दोदराज द्वीपघर घारेश्वर घुर-कंडीराय धूर्जेटी धूर्जेटीप्रसाद नंदकेश्वर नंदशङ्कर नंदावल्लभ नंदीनाथ नंदेश्वर नंदेश्वरदयाल नंदेश्वर-प्रसाद नगनारायण नगेंद्रनाथ नगेंद्रनारायण नगेंद्रप्रसाद नर्वदाशङ्कर नर्वदेश्वर नर्वदेश्वरनाथ नर्व-देश्वरप्रसाद नर्वदेश्वरसहाय नवनाथलाल नागभूषण नागमणिलाल नागेंद्रभूषण नारायण्शंकर निल्या-नंद नित्यारञ्जनबहादुर निरोहरांकर निर्भयनाथ निष्कामेरवर निहालकरण् निहालशंकर नीतीश्वरप्रसाद नीलकंठ नीलकंठपसाद नैनीशङ्कर पंचानन पंचमुखीलाल पञ्चवदनलाल पटेश्वरीभूपण पंडेश्वरीनाथ पदुमशक्कर पनाशक्कर परब्रह्मशिव परमेश्वर परमेश्वरचंद्र परमेश्वरदत्त परमेश्वरदयाल परमेश्वरदाल परमेश्वरदीन परमेश्वरनाथ परमेश्वरप्रसाद परमेश्वरलाल परमेश्वरशरण परमेश्वरशरणदीन परमेश्वरसहाय परमेश्वरस्यरूप परमेश्वरानंद परमेश्वरीनारायण परमेश्वरीवल्लभ पर्वतेश्वरलाल पशुपति पशुपतिनाथ पशुपतिप्रसाद पशुपतिशारण पशुपतिसहाय पाटेश्वर पातालेश्वरनाथ पार्थिवेश्वरप्रसाद पार्थेश्वरप्रसाद पार्वतीनाथ पार्वतीराम पार्वतीराञ्कर पिनाकीदत्त पूरणशङ्कर प्यारेशङ्कर प्रपन्ननाथ प्रभाकांत प्रभाचंद्र प्रभाराङ्कर प्रशुराङ्कर प्रशुराङ्करराय प्रभेशनारायण प्रभेशसिंह प्रमेशकुमार प्रमेशचंद्र प्रमोदशङ्कर प्रसन्नदेव प्राण्यतेश्वरीनारायण प्रेमशङ्कर प्रेमग्रङ्गरलाज प्रेमद्भयसङ्गर प्रेमीशङ्कर भूत्रशङ्कर भूतेश्वर फूलेश्वरसिंह बंबेश्वरप्रसाद बंभोलीराम बंभोलेनाथ बदुकदेवपति बदुकी बनवारीराङ्कर बरखंडेश्वर बरमेश्वर बलकेश्वरप्रधाद बलरमेंद्रनाथ बलेशचंद्र बलेश्वरनाथ बलेश्वरराम बालकेशनारायण बालशङ्कर वालानंद बालाराम बालीशंकर वालेंद्धर बालेंद्रभूषणिंह वालेंद्र बालेश्वर बालेश्वरचंद्र बालेश्वर-दयाल बलेश्वरदास बालेश्वरनाथ बालेश्वरपसाद बालेश्वरराय बालेश्वरलाल बालेश्वरसहाय बालेश्वर सिंह बालेश्वरण्यरूप बीजवर बीजासिंह बुंदेश्वरसिंह बैजनाथ बैजनाथप्रसाद बैजनाथराय बैजनाथ-सहाय बैजनाथसिंह वहास्रोंकार बहामहेश बहाराङ्कर बहाराङ्करलाल बहाराङ्कर वहारिकर बहार्यकर्म ब्रह्मेश्वरनाथ ब्रह्मे श्वरप्रसाद भंगमोला मंज्याम मंजूलचंद्र मक्तीशशङ्कर मगवतीयर भगवतीपति मगवती-सहाप भगवानपाहर पदेश्वर महर मद्रजित भद्रदत्त भद्रवाल भद्रवालसिंह भद्रसेन भद्रेश्वरसिंह भगद्तः । वर्षे व प्रभाव भवानंद भवानीवल्लम भवानीशङ्कर भवानीशङ्करसहाय भवानीशाह भालचंद्र भामाशङ्कर भीमगङ्कर भीमाशङ्कर भीलचंद्र भोलेश्वरागंद भुजंग मू रण भुलई भुलईपसद भुलईराम भुलई-सिंह भुलुश्रा गुरुजनदास गुरुजनप्रभाद गुरुजनसिंह भुरुल, भुवनेश भुवनेशकुमार भुवनेशचंद्र भुवनेशवर भुवनेश्वरनाथ गुडोद्वरपति गुवोश्यायकार् भुवनेश्वरराम भुवनेश्वरराय भुवनेश्वरसहाय भुवनेश्वरस्वरूप भूतेंद्रकुमार भ्नेश्वरश्वाम ग्रोरवर्तिह भ्लराजसिंह भूला भूलीराम भूलेश्वर भैरवदत्त मैरवदास भैरवदीन भैरवनंदन भैरवनाथ भैरवनारायण भैरवप्रसाद भैरवराज भैरवराजदत्त भैरवलाल भैरों भैरां-दयाल भैरोंप्रसाव भैरोतिंह भोगेरवप्रसाद भोला भोलादत्त भोलादेव भोलानंद भोलानाथ भोलानाथ-लाल भोलानामां संह भोलामताद भोलाबक्स भोलाबाबा भोलाबायू भोलाराम भोलाराम भोलालाल भोलाशंकर भोलाशरण भोलाखिंह भोलीप्रसाद भोलुसिंह भोलेसम भोलेसम भोलेसम भोलेसम भोलेसम मंगलावर मंगलामोहन मंगलेश्वर मंगलेश्वरदयाल गंगलेश्वरसिंह अंथनपराद नवस्त्रन मसस्दनदार। मखसूदनिर्वह मिथाराञ्चर मिथराञ्चरलाल मधीद्रपता मधीद्रमूचन् मधीद्रचाल मदनद्वन ग्रन्महेश मदनसूदनलाल मदनेश्वरशरण मदनेश्वरीराय मनकामेश्वरनाथ मनमोहनशङ्कर गनमोहनशङ्करलाल

ं (दुर्गाससग्रती चैकृतिक रहस्य ए० २४४)

<sup>े</sup> दक्षिणे पुरतः सिंह समग्रं धर्ममीश्वरम् बाहनं पूजवेदेव्या धतं वेन चराचरम्

मनेशङ्कर मनसाराम मनसाराङ्कर मनिराजराम मनीराम मनेश्वरराम मयंक्रमोहन मयंकरंजन मयाराङ्कर मल्लिकाजु नदेव मसानीराम महादेव महादेवनारायगा महादेवप्रसाद महादेवराम महादेवलाल महादेवशाह महादेवसिंह महादेवस्वरूप महारुद्सिंह महाराङ्कर महेंद्रशङ्कर महेश महेशकांत महेशकंद महेशदत्त महेशनंदन महेशनारायण महेशनारायणितंह महेशप्रतापबहादुर महेशप्रसाद महेशप्रसाद सिनहा महेशबल महेशाबहादुर महेशादीन महेशालाल महेशाविहारी महेशाविहारीलाल महेशाराङ्कर महेशासिंह महेशाबहरूप महेशानंद महेशंद्रशङ्कर महेश्वर महेश्वरकांत महेश्वरदयाल महेश्वरदास महेश्वरनाथ महेश्वरप्रसाद महे-श्वरवत्सिंह महेश्वरसिंह महेश्वरानंद महेश्वरी नारायण माताराममातावरसिंह मातराय माधीशङ्करमायाकांत मायाराङ्कर मायारांकरलाल भित्रेश मुक्तिनाथ मुक्तिनाथस्य मुक्तिनाथसिंह मुक्तेंद्रप्रतापिंह मुक्तेशदत्त मुक्तेरवर मुक्तेरवरदयाल मुक्तेरवरप्रधाद मुक्तेरवरराम मुक्तेरवरराय मुक्तेरवरीमोहनसिंह मुनिशङ्कर मुनींद्रनाथ मुनीद्रनाथनारायण मुनीद्रनाथराम मुनीद्रप्रताप मुनीद्रप्रसाद मुनीद्रवहादुर मुनीद्रसिंह मुनीद्रानन्द मुरारी-शक्कर मूलेश्वर मृलेश्वरसिंह मृगेंद्रनाथ मृत्यंजय मृत्यंजयनारायण मृत्यंजयनारायणलाल मृत्यंजय-प्रतापसिंह मृत्यं जयप्रसादिसनहा मृत्यं जयसहायलाल मेलरी मेदिनिशङ्कर मेधापति मोहनशङ्कर मौलिचंद्र यतींद्र यतींद्रनाथ यतीराचंद्रराय यतीरानारायगा यमुनाराङ्कर यादवेंद्रराङ्कर युगेश्वर युगेश्वरप्रसाद योगपाल योगराज योगांबरसिंह योगींद्रचंद्र योगींद्रपति योगींद्रनन्द योगीएवरप्रसाद योगेंद्र योगेंद्रकुमार योगेंद्रचरणलाल योगेंद्रदयाल योगेंद्रनाथ योगेंद्रनारायण योगेंद्रनारायणलाल योगेंद्रपाल योगेंद्रप्रकाश योगंद्रप्रसाद योगंद्रबहादुर योगंद्रसुनि योगंद्रलाल योगंद्रविहारीलाल योगंद्रसिंह योगेश योगेशनारायण योगेशावीरप्रसाद योगेश्वर योगेश्वरदत्त योगेश्वरदयाल योगेश्वरप्रसाद योगेश्वरस्वरूप रण्छोरशङ्कर रत्नशङ्कर रत्नेश्वर रत्नेश्वर पताद रमाराङ्कर रमाशङ्करप्रवाद रमाशंकरलाल रमेशप्रवाद रमेशांकर रविकरण रविशाङ्कर रविशाङ्करप्रवाद राजशङ्कर राजाशारदामहेश्यवादसिंहशाह राजेंद्रशङ्कर राजेश्वरीशंकर रामक्लेश्वर राममहेशलाल रामहद रामशंकर रामशङ्करराम रामशङ्करलाल रामशम्भूशरण रामेश रामेश्वर रामेश्वरचंद्र रामेश्वरदत्त रामेश्वरदयाल रामेश्वरदास रामेश्वरदीन रामेश्वरनारायण रामेश्वरप्रतापसिंह रामेश्वरप्रसाद रामेश्वरलाल रामेश्वरशरण रामेश्वरसहाय रामेश्वरसिंह रायकैलाशनायवली रायगोपेश्वर-बली रायमहेशाचरणितनहा रुद्र रुद्रदचा रुद्रदेव रुद्रनारायण रुद्रनारायणप्रसाद रुद्रपाल रुद्रपालिहें रुद्रयकाश रुद्रपताप रुद्रपतापनारायण रुद्रपतापसिंह रुद्रपताद रुद्रनिश रुद्रपोहन रुद्रमित्र रुद्रसित्र रदहरि रदानन रदाराष्य रद देवालसिंह रद श्वरपसादसिंह रूदल रूदा रूपमहेश रेवतीशहर रेवाधर रेनायन्द्र रेनाराम रेनाराष्ट्रर लहुनीराष्ट्रर लज्जानाथ जन्नाराम लज्जाराक्षर ललिताराण लिजनाराय लिक्षिक्षाद्वार लिक्क्ष्यरम्याद जालश्रीतिकेश्वरमहामसित् लाक्षिरिजेशप्रमापसिंह सालिपिजिश्वसहादुरः पालसिंह लालेहनर लालेहनरनाथ जन्मनाय लालेह लालेहनाथ लेलेहनसद लोकेस खोकेसचंद लोकेस मसाद लोकेश्वर लोकेश्वरमाथ जोकेश्वरमधास विमेश्वरनाथ विमेश्वरमास विमेश्वरमसाद बद्दन बदुकद्व बद्दकदेव बद्दक-नाथ नदुक्षमणाद् बहुकपहातुर बहैश्वर वहैश्वरदयाल बहेश्वरनाथ घटेश्वरनासमण् बहेश्वरपाल बनैसंपूर वनेश्वर नमेश्वरद्वपाल बागदेव गामदेवमञ् विचयणुद्धर विचयशंकरलाल विचयंद्र विचयांकर विश्वभूषण विनोद्शंकर विधिनशंकर विभृतिनाथ विभृतिनारायण विश्वतिपसाद विभृतिरृषण विभृति-भणि विभूतिराथ विभूतिसाल विभृतिसिंह विभननाथ विनसर्गकर विनलेश्वरदयाल विशालेश्वर विश्व-नाथ विज्ञानाथचरण् विज्ञानायद्याल जिज्ञानाथप्रतार विज्ञानाथप्रताद विज्ञानाथप्रताद विज्ञानाथप्रताद विज्ञानाथप्रता नाथप्रशादसिंह निश्वनायवहाद्वर निश्वनावराय निश्वनायशाल विश्वनाथसहाय निश्वनाथसिंह विश्वन विनर्दन विश्वशंकर विशेशनर विशेशनर बन्द विशेशनरदात विश्वेशवरदवाल विशेशवरनाय विशेशवरनारा-यस विश्वेशवरनाराय स्वानावतिह विश्वेर रामधाद विश्वेश्वरमात्र सिक्वेश्वरसम् विश्वेश्वरसम् विश्वेश्वरस्य विश्वेश रनस्वरूप विश्वेष्यरानंद् विष्णुनंदरा विष्णुशंकर विहारीशंकर वीरवाहन वीरवालेश्वर वीरमद्र वोरमद्रपाल योरमद्रप्रताप वारमद्रविह बारबोरेशनरमण्ण बोर्रेदशंकर बारेरा बोरेशक्रमार बोरेशचंद्र बीरेशदत्त

वीरेश्वर वीरेश्वरकुमार वीरेश्वरद्याल वीरेश्वरनाथ वीरेश्वरप्रसाद वीरेश्वरसहाय वीरेश्वरसिंह वृषकेतुसिंह वेणीशंकर वैद्यनाथ वैद्यनाथद्त्त वैद्यनाथनारायणसिंह वैद्यनाथप्रसाद वैद्यनाथराम वेद्यनाथसिंह वैद्यपाल व्योमकेश वजेशशंकर शंकर शंकरचन्द्र शंकरदत्त शंकरदयाल शंकरदास शंकरदीन शंकरदेव शंकर-नारायण राकरपाल राकरपसाद राकरवक्सिंह शंकरवहादुर राकरलाल राकरशरण राकरसहाय शंकरसिंह शंकरसेन शंकरस्वरूप शंकरानंद शंभुद्या शंभुकुमार शंभूदत्त शंभूद्याल शंभूनाथ शंभूनाथ-प्रसाद रांभूनाथसहाय रांभूनारायण शांभूप्रसाद शांभूमुनि रांभूरन शांभूलाल रांभूशंकर शांभूशरण शंभसिंह ग्रक्तिदेव ग्रिक्षियर शक्तिनाथ शक्तिनारायण शक्तिपाल शक्तिमोहन शंरणशकर शशिशंकर शशिषर शशिभाल शशिभूषण शशिभूषणप्रसाद शशिभूषण्यालाल शशिभूषण्यारण शशिभोहन शशि-मील शशिमीलराम शशिखरानंद शांताराम शांतिचंद्र शांतिबीर शांतिशेखर शांत्यानंद शारदाशंकर शिब्बनचंद्र शिब्बननाथ शिब्बनलाल शिब्बा शिव शिवस्रोम् शिवस्रोम्कुमार शिवकंठ शिवकंठलाल शिवकरण्दास शिवकरण्नाथ शिवकरण्राम शिवकांत शिवकिशोर शिवकुमार शिवकुपाल शिवकेदार शिवकैलाश शिवकोरिलाल शिवगुलाम शिवचंद शिवचंदन शिवचंदमोहन शिवचयनराम शिवचरण शिवचरण्दत्त शिवचरण्दास शिवचरण्लाल शिवचरण्सिंह शिवचेतन शिवजतनराम शिवजनार्दन शिवजन्म शिवजादिकलाल शिवजी शिवजीतलाल शिवज्रुटन शिवजोरराम शिवटहल शिवतवकल शिवतेजनारायण शिवदत्त शिवदत्तनारायण्सिंह शिवदत्तबहादुर शिवदत्तसिंह शिवदयाल शिवदर्शन शिवदर्शनप्रसाद शिवदर्शन्यय शिवदर्शनलाल शिवदर्शनसिंह शिवदान शिवदानमल शिवदान-सिंह शिवदास शिवदासप्रसाद शिवदीन शिवदीनप्रसाद शिवदुलारे शिवदेनी शिवदेव शिवधनसिंह शिवधनी शिवध्यानी शिवधारीसिनहा शिवनंदन शिवनंदनप्रसाद शिवनंदनलाल शिवनंदनसहाय शिवनंदनस्वरूप शिवनरेश शिवनरेशराय शिवनाथ शिवनाथप्रसाद शिवनाथप्रसादलाल शिवनाथराय शिवनाथसहाय शिवनाथसिंह शिवनायक शिवनायकसिंह शिवनारायण शिवनारायणप्रसाद शिव-नारायरालाल शिवनिवि शिवनिरंजनिधंह शिवपरसन शिवपलटनिसंह शिवपाल शिवपूजन शिव-पूजनप्रसाद शिवपूजनलाल शिवपूजनसहाय शिवप्यारे शिवप्यारेप्रसाद शिवप्रकाश शिवप्रकाशचंद्र शिवप्रताप शिवप्रतापनारायणसिंह शिवप्रतापराम शिवप्रपन्न शिवप्रवेश शिवप्रवेशनाथ शिवप्रसन शिवप्रसाद शिवफ्त शिवफेर शिवफेरराम शिवफेरसिंह शिवबंधन शिवबक्स शिवबच्चनलाल शिव-बच्चा शिवबदनलाल शिवबली शिवबहादुरसिंह शिवबालक शिवबालकप्रसाद शिवबालकराय शिवबालकसिंह शिवबोध शिवबोधन शिवभगवान शिवभजन शिवभावन शिवभीख शिवभूषण शिवमंगल शिवमनोगसिंह शिवमहेश शिवमीत शिवमुनि शिवमुनिराम शिवमूर्ति शिवमूर्तिपताद शेवमृतिराम शिवमृतिसिंह शिवमोहन शिवमौलि शिवयज्ञ शिवयत्नप्रसाद शिवयोगी शिवरतीलाल शिवरन शिवरनलाल शिवराखन शिवराम शिवरामदास शिवरामप्रसाद शिवलहरी शिवलाल शिव-लालप्रसाद शिवलोचन शिववंश शिववंशदेव शिववंशराम शिववदनराय शिववदनलाल शिववदन-सिंह शिववरणसिंह शिववरदानीसिंह शिवविजयसिंह शिवविशाल शिवविहारी शिवविहारीलाल शिव-वत शिवनतराम शिववतसाल शिवशंकर शिवशंकरपसाद शिवशंकरलाल शिवशम्भूसिंह शिवशरण शिवशरणवाच शिनशेष्य शिवरंतलाल शिवसंगतिराम शिवरंपतिलाल शिवसनेही शिवयहाय शिवरागर श्चियसागरप्रधाद शिवसागरलास शिवसागरसिंह शिवसिंह शिवसिंहासन शिवसुन्दर शिवसुनिरनसास श्चिमसूरत शिवसेन शिवसेनक शिवसेव कप्रसाद शिवसेव कलाल शिवस्वका शिवहरत शिवहर्ष शिवहर्ष शिवांवर शिवागम शिवाचार्य शिवाचार शिवाबारताल शिवायोन शिवानी शिवाबतार शिवींद्र शिवींद्र नार . सेवेंद्रनाथ शिवंप्रवहादुर शिवेंद्रमोहन शिवेंद्रमहाच शिवेस बन्द शिवेशवर शिवेशवरममाद् शुद्धेश्वर गुद्धेश्वरप्रसाद ग्रुमनाथ गुत्रंहुमूचण ग्रुश्चेश्वरप्रसाद शूचोनारायण शेववर शेवपणि शैलनाथ रीलेंद्र शैलेंद्रनाथ शैलेंद्रमकारा रीलेंद्रपतापसिंह शैलेरा शोकहरण शोधाकांत शोधानंद शोधानाय

शोभानाथलाल शोभापति शोभाराय श्यामशंकर श्यामाशङ्कर श्यामेश्वरप्रसाद श्यामेश्वरवहादुर-सिंह शीकंट श्रीवर्धन शीराङ्कर श्रीराङ्करप्रसाद श्लोकनाथ संतेश्वरानद सतीद्रनाथ सतीरा सतीरा संतरा सतीशचरण सतीशनाथ सतीशनागयण सतीशपकारा सतीशबहादुर सतीशसिंह सत्यशङ्कर सत्यानंद स्त्येंद्र सत्येंद्रकुमार सत्येंद्रचंद्र सत्येंद्रनाथ सत्येंद्रनारायम् सत्येंद्रप्रकाश सत्येंद्रप्रसाद सत्येंद्रचंद्र सत्येंद्र-भूषम् सत्येद्रशरम्। सत्येद्रसहाय सत्येद्रस्वरूप सत्येश्व सत्येश्वर सत्येश्वरप्रसाद सदादयाल सदानंद सदानंद्रमसाद सदानंद्रसिंह सदापति सदावेलीप्रसाद सदारंग सदाश कर सदाशिव सदाशिवचंद्र सदासहाय सदामुखराय सरवू सर्वचंद्रराय सर्वजीतनारायण सर्वदत्त सर्वदेव सर्वदेवप्रसाद सर्वप्रकाश सर्वेश सर्वेश-चंद्र सर्वेशदमन सर्वेशविक्रमसिंह सर्वेश्वर सर्वेश्वरदयाल सर्वेश्वरनाथ सर्वेश्वरसिंह सर्वोत्तमदाससहाय सिंहेश्वरसिंह सितेश्वरस्वरूप सिद्धनाथ सिद्धराज सिद्धरामेश्वर सिद्धेश्वर सिद्धेश्वरप्रसाह सिद्धेश्वरसिंह संदरीकांत संदरीराम संदरेश्वर संदरेश्वरदयाल सुघांशुशेखर सुधाकरनाथ सुबोधशंकर सुरेश्वर सुरेश-वरदयाल पुरेश्वरनाथ मुरेश्वरलाल मुरेश्वरसेन मुरोत्तम सूरजकरण सूर्यकांत सूर्यमहेश सेत्वंधनाथ सेतुबंधरामेश्वर सोनेशंकर सोनेश्वर सोमनाथ सोमपतिसिंह सोमपाल सोमराखनसिंह सोमेंद्र सोमेंद्रनाथ सोमशचंद्र सोमंश्वर सोमेश्वरदत्त सोमेश्वरदयाल सोमेश्वरनाथ सोमेश्वरप्रकाश सोमेश्वरलाल सोमेश्वरसिंह सोमेश्वरीनारायण स्थानेश्वरप्रसाद स्मरहर स्वयंप्रकाश स्वयंभूनाथ स्वामीश्वर हरकरिंह हरकानंदप्रसाद हरकरणनाथ हरकरणप्रसाद हरकरणलालसिनहा हरिकशोर हरप्यालसिंह हरगायनराम हरगुन हर-गुनराम हरगुरुचरण हरगौरीनाथ हरचरण हरचरणदयाल हरचरणलाल हरजयेंद्रसिंह हरजसिंह हर-जीतसिंह इरजीराम हरजीवन हरजीवनदास हरज्ञानराय हरदयाल हरदर्शन हरदानसिंह हरदाम हरदीप-लाल हरदेव हरदेवदास हरदेवप्रसाद हरदेवबक्स हरदेवशहाय हरध्यानचद्र हरध्यानसिंह हरनाथ हर-नाम हरनामदां हरनामसिंह हरनामसुंदर हरनारायण हरनारायणराम हरपति हरप्यारेदेव हरप्यारेलाल हरफूल हरफूलदत्त हरबक्ससहाय हरभगतसिंह हरभगवान हरभगवानदार हरभजदास हरभजन-प्रसाद हरभजनलाल हरभजनसिंह हरभरोसेलाल हरभवनप्रतापवहादुरसिंह हरभानसिंह हरमंदिरसिंह हरिवलास हरिवहारीलाल हरवीरसिंह हरसहाय हरसुख हरसुखलाल हरसुमिरनलाल हरस्वरूप हरहेत्रलाल हरिकेश हरिकेशनारायग्रसिंह हरिकेशपति हरिकेशसिंह हरिकेश्वरराय हरिगेंद्रप्रसाद हरिशंकर हरिशंकर-लाल इरिशंभूशरण हरिहरनाथ हरिहरशंकरराय हरीश्वरदयाल हरीश्वरनाथ हरीश्वरसहाय हरुश्रा हरेंद्र हरेंद्रकुमार हरेंद्रदेव हरेंद्रनाथ हरेंद्रनाथित हरेंद्रनारायण हरेंद्रपाल हरेंद्रपतापित हरेंद्रवहाद्र हरेंद्रशंकर हरेंद्रछहायसिनहा हरेंद्रिसह हरेशविहारीलाल हर्जीसिह हर्लमल हितेंद्रकुमार हितेशचंद्र हिमांग्रुवर हिमांग्रुयय हीराचंद हीराधर हीरानंद हीरानाथ हीरायल हीरावहादुरसिंह हीरामिए हीरासम हीरावल्लभ हीराशंकर हीरासिंह हेमनाथ विभराज हैमरांकर हेमेंद्र हेमेंद्रनाथ हेमेंद्रप्रसाद हेमेंद्रशंकर हेसेंद्रस्वरूप।

- श्चा—विदे श्वं (१) स्रम्ति —यानीिह भारतीमल भारतीिह गनीरमा मनोरमाप्रसाद रायवागेश्वरीप्रसाद वागीश्वरीप्रसाद वागीश्वरीप्रसाद वागीश्वरीप्रसाद वागीश्वरीप्रसाद वागीश्वरीप्रसाद वागीश्वरीप्रसाद विद्यान्त्र विद्यानंद विद्यानंद विद्यानंद विद्यानंद विद्याप्रसाद विद्यानंद विद्
- (२) ब्रह्मा के मानस पुत्र—(अ) चार पुत्र—सनक सनंदन सनत्कुमार सनातन। (आ) नारद—देवमुनि देवमुनिराय देविष नारद नारदमसाद नारदमुनि नारदसिंह नारदानंद।(इ)

कामदेव—श्रंगरिहत श्रनंगनाथ श्रनंगभूषण श्रनंगलाल कंदर्पनाथ कंदर्पनारायण कामदेव कामिछह कामू मकरध्व सिंह भदन मदनिक्शोर मदनकुमार मदननारायण मदनपाल मदनपकाश मदनप्रसाद मदनराय मदनिक्ष मदनप्रसाद मदनराय मदनिक्ष मिनपाल मैनपाल मैनपान प्रतिराम द्वादर रतीण रागदेव रागदेव सिंह।

(३) ल्रङ्भी — अमला अमलाप्रसाद कमला कमलाकर कमलाचरण कमलानंद कमलाप्रसाद कमलाप्रसाद कमलाप्रसाद कमलाप्रसाद कमलाप्रसाद कमलामल कमली केश्वरीलाल घनेश्वरीप्रसाद नारायणीप्रसाद पद्मादत्त पद्मानंद सुनेश्वरीदास रमाचरण रमादत्त रमाप्रसाद रमाप्रसादलाल लच्नी लच्नीिकशोर लच्नीकुमार लच्नीचंद लच्नीदत्त लच्नीप्रसाद लच्मीत्रसाद लच्मीलाल लच्नीसिंह लच्मीसेवक लच्छ्मीदास लच्छीमल लछीलाल लोलादास श्रीचरण श्रोजी श्रोदत्त श्रीद्याल श्रीपद श्रीप्रकाश श्रीप्रमानाचार्य श्रीप्रसाद श्रीव्यस श्रीव्यस श्रीव्यस् श्रीस्प्रण श्रीसात श्रीवंशक सिरिया

हरिपियाशरण् ।

(४) पार्च ती-ग्रंनतेश्वरीप्रसाद ग्रंबादत्त ग्रंबादयाल ग्रंबादास ग्रंबाप्रसाद ग्रंबालाल ग्रंबासहाय श्रंबिकाचरच् श्रंबिकादत्त श्रंबिकानंद श्रंबिकाप्रसाद श्रंबिकाबक्स श्रंबिकालाल श्रंबिकाशरण् श्रंबिकाशरणसिंह श्रवितेश्वरीप्रसाद अन्नदाप्रसाद अन्नपूर्णादत्त अन्नपूर्णानंद अन्नपूर्णाप्रसाद अप्रतासिंह श्रमयानंद श्रमरेश्वरीप्रसाद श्रमला श्रमलाप्रसाद श्रलोपी श्रलोपीचरण श्रलोपीदत्त श्रलोपीदीन श्रलोपी-प्रसाद अलोपीशरण अलोपीशरणदीन अष्टभुजा अप्टभुजाप्रसाद आदिज्योतिप्रसाद आद्याचरण श्राचादत्त त्राचानंद श्राचाप्रशद ग्राचाशरण ग्रानदी त्रानंदीचरण त्रानंदीदीन श्रानंदीप्रशाद त्रानंदी-लाल त्रानंदीरारख त्रानंदीसहाय त्रार्या त्रार्यादत त्रार्थानंद त्राशाजीत त्राशादत्त त्राशादीन त्राशानंद श्राशाप्रकाश श्राशाप्रसाद श्रासासिंह इच्छापूरन इल्ला ईश्वरी ईश्वरीदत ईश्वरीनंदन ईश्वरीनंदन-प्रसाद ईर्वरीप्रसाद ईर्वरीप्रसादसिंह ईर्वरीमल ईर्वरीलाल ईर्वरीसिंह उमा उमाचरण उमादत्त उमादयाल उमानंद उमाप्रकाश उमाप्रसाद उमामृतिं उमाशरण उमासेन उमास्वरूप ऋषेश्वरी-प्रवाद कमच्छाप्रसाद कमलेश्वरीप्रवादसिंह कमलेश्वरीरारण कलिकई कल्याणीदत कांताप्रवाद कांतिकिशोर कांतिचन्द्र कांतिनन्दन कांतिनन्दनशर्ग कांतिप्रकाश कांतिप्रवाद कांतिलाल कांतिलिह कांतिस्वरूप कात्यायनीदत्त कात्यायनीप्रसाद कामाचा कामाचाप्रसाद कामाख्याचरण कामाख्याप्रसाद-सिनहा कामेश्वरीदयाल कामेश्वरीप्रसाद कामेश्वरीलाल कामेश्वरीशरण कालकाप्रसाद कालिका कालिकाचरण कालिकादत्त कालिकानंद कालिकाप्रसाद कालिकाप्रसादराय कालिकालाल कालिका-शरण कालिकासिंह कालीकिंकर कालीकिशोर कालीकुमार कालीचरण कालीचरणसहाय कालीदत्त कालीदीन कालीनंदन कालीपकाश कालीपताप कालीपसाद कालीरत कालीशरण्लाल काली-पहाय कालीसिंह कालीसुंदर केवला केवलानंद केवलाप्रसाद केशी कौमारीसिंह कौशिकीनंद चमानंद चमास्वरूप खड़ेश्वरीप्रसाद खिमई खिम्मन खिम्मनदास खिम्मनलाल खिम्मासिंह खेमसिंह खेमा खेमानंद गंगेश्वरीप्रसाद गायत्री गायत्रीप्रसाद गायत्रीशरण गिरिजा गिरिजाकिशोर गिरजाचरण गिरिजादत्त गिरिजादयाल गिरिजानंदन गिरिजाप्रसाद गिरिजालाल गिरिजाशरण गुंजेश्वरीलाल गुंदे गुप्तेश्वरीयसाद नुहोर्वरीयताद गोलासिंह गोलैया गौरी गौरीकिशोर गौरीचरण गौरीचरण्दास गौरीदत्त गौरीद्वाल गौरीनन्द्रम गौरीप्रवाद गौरीमल गौरीलाल गौरीशरण गौरीशरणलाल गौरीवहाय चंडिकाचरण्यिनहा चंडीचरणः चंडीदत्त चंडीदास चंडीदीन चंडीप्रशाद चंडीलाल चंडीशरण चंड्रवन्ध चंड्रलाल चंद्रिका चंद्रिकानंददास चंद्रिकाप्रसाद । चंद्रिकाबक्सिंह चंद्रिकालाल चंद्रिकासिंह जगदंवा जगदंबाप्रताप जगदंबाप्रसाद जगंदबालाल जगदंबाशरण रारणराय जगदंबासहाय जगदंबिकाप्रसाद जगदंबिकाशारणसिंह जगदीश्वरीप्रसाद जगदीश्वरीशारण

नगदीश्वरीसहाय जगमातासिंह जगेरवरीप्रसाद जनेश्वरीदास जयंतीप्रकाश जयंतीप्रसाद जयंतीलाल जयंतीसिंह जयकरी जयानंद जलेश्वरीदास जलेश्वरीप्रतापनारायग्रसिंह जालपा जालपासहाय जाली-चरण जैती ज्योलनाकुमार ज्वालादत्त ज्वालाप्रसाद ज्वालालाल ज्वालासहाय ज्वालािह ज्वाला-म्बरूप ज्वाली तपेश्वरी तपेश्वरीदत्त तपेश्वरीलाल तमात्यादीन तारकेश्वरीलाल ताराचरण तारादत्त तारापसाद तारालाल तारासिंह तारिणीचरण तारिणीपसाद तुंगेश्वरीदत्त तेजेश्वरीपसाद त्रिगुणानंद दिक्खनी दिक्खनीदीन दिक्खनीलाल दिक्खनीसिंह दक्खीसिंह दान्नायणी दुरगाई दुर्गा दुर्गाचरण दुर्गादत्त दुर्गादयाल तुर्गादान दुर्गादीन दुर्गायसाद दुर्गाबहादुर दुर्गामल दुर्गालाल दुर्गाशस्य दुर्गासिंह दुर्गेश्वरीदयाल दुर्गेश्वरीप्रसाद देवी देवीगुलाम देवीचंद देवीचरण देवीचरणलाल देवीतनय देवीदत्त देवीदयाल देवीदर्शनलाल देवीदरुलराज देवीदास देवीदीन देवीनंदन देवीप्रकाश देवीप्रसाद देवी-बक्स देवीमक देवीसन देवीलाल देवीविशाल देवीशरण देवीसहाय देवीसिंह देवीस्वरूप धमबहाद्र धमसिंह नंदा नंदासिंह नर्वंदेश्वरीपसाद नारायखोपसाद नित्याननंद नित्यानंदसिंह पटेश्वरीसिंह पटेश्वरीदयालसिंह पटेश्वरीप्रतापसिंह पटेश्वरीप्रसाद पटेश्वरीभूषण परमेश्वरी परमेश्वरी-दयाल परमेश्वरीदीन परमेश्वरीप्रतापनारायण परमेश्वरीप्रसाद परमेश्वरीशरण परमेश्वरीशरणदीन परमेश्वरीसहाय पार्वतीनंदन पार्वतीप्रसाद पार्वतीलाल पूर्णानंद पूर्वीदीन बालाबी बालादत्त बालादीन बालानन्द बालाप्रसाद बालाबक्स बालाशरण बालासहाय बालासिंह वालेश्वरी वालेश्वरीप्रसाद विवेश्वरी विवेश्वरीप्रसाद विजलेश्वरीप्रसाद यिजलेश्वरीप्रसादिसंह ब्राह्मीद्त्र मगवती मगवतीचन्द्र भगवतीशरण भगवतीदत्त भगवतीदयाल भगवतीदीन भगवतीप्रसाद भगवतीवक्सिंह भगवतीलाल भगवतीशरण भगवतीसहाय भगवतीसिंह भगवतीस्वरूप भद्रकालीदीन भवानी भवानीद्याल भवानीदार भवानीदीन भवानीप्रसाद भवानीफेर भवानीमील भवानीमल भवानीशरण भनागिस्ति भागेण्याः भीमा भुवनेश्वरीदयाल भवनेरवरीप्रसाद भैरवीयकाश भैरबीसहाय मंगला जनका क्या भागान मंगलाप्रसाद मंगलाप्रसादिसंह मतईराय मतीले मनगौरीलाल मनपूरन मनसादीन मुग्निया मन्त्रिया मन्त्रिया सामाया परस् महामायाप्रसाद महाविद्याप्रसाद महारानीदीन महेशी महेर् मी का अवस्था का के कि कि महेश्वरीप्रसाद महेश्वरीराय महेश्वरीलाल महेश्वरी-शेरणसिंह स्टार हो है है है है है है है है है मातादहल मातादयाल मातादीन मातादीनलाल मातानिवाज मातावलट माताप्रसाद माताफल माताफेर माताफेरप्रताप मातावरस मातावदल माताबदल मिण माताभील माताभीललाल माताभीलिखंह माताल्य मातालाल माताशर्याक्षेह मातासेवक मातदत्त मात्रपाद मातकाप्रवाद माववीप्रवाद माववीश्वरण मामेश्वरीशरण मायादच मायादाव मायादीन मायानंद नाराप्रकाश नायासहाय मायास्वरूप मायासीप्रसाद माहेश्यरीद्त सुनेश्यरीदास मुनेश्यरीशरसा विनहा राज्यारोह्दरीववाद राजिस्निर्देश राजिस्विद्याल राजेश्वरीप्रसाद राजेश्वरीलाल राजेश्वरीसिंह गानीहान भगेरवरीप्रवाद समसंग्लेश्वरीप्रसाद रहीदत्त लहगेरवरीरास्य लखत् लालतामसाद लालता-वक्षतिह लालुवासित लालुद र्गाप्रसादलालिमेह विध्यवासिनी विध्यवासिनीदस्त विध्यवासिनीवसान् विष्यताविनीसिह विज्येरवरी विष्येश्वरीपसाद विष्येश्वरीयास्यसिंह विजयतन्त्रमीशस्य विषयानंद विषया-मसार विश्वविद्यावसार वीरेश्ववीदयाल गुंकवीयसादसिंह शांकचन्द्र शक्तिप्रसाद शक्तिप्रसा शक्तिसिंह

#### -तीन तीन तिथियों के नाम-

| <sup>9</sup> नंदातिथि | भद्रातिथि  | जयातिथि     | रिकातिथि    | पूर्णातिथि  |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| अतिपदा १              | दौज २      | तीज ३       | चतुर्थी ४   | पंचमी ধ     |
| खुठ ६                 | सप्तमी ७   | अध्दर्भी म  | नवमी ६      | दशसी १०     |
| पुकादसी ११            | द्वादशी १२ | त्रयोदशी १२ | चतुर्दशी १४ | पूर्विमा ११ |

शाकंबिशलाल शांताप्रसाद शांतिप्रपच शांतिसेवकसिनहा शारदाशरण शिवनागरीप्रसाद शिवमाया-सहाय शिवशक्ति शिवशक्तिम्प शिवशक्तिशरणशीनािस्ह शीतलाचरणशीनलादीन शीतलानंद शीतला-प्रसाद शीनलाबक्सिंह शोतलाशरण शीतलासहाय शुद्धेश्वरीिसंह शोमा श्रीकांतिकुमार श्रीत्रिमुवनेश्वरी-प्रसाद संकटाप्रसाद संकटाचरण संकटाशरण संकटासहाय सतई सतनेश्वरीप्रसाद सतीप्रकाश सतीप्रसाद सत्तनिसंह सत्तीदीन सत्तीलाल सत्याचरण सत्याचरणलाल सत्यानंद सवशक्तिप्रकाश सर्वशक्तिप्रसाद सर्व-शिक्षित्रस्य सर्वेश्वरीदत्त सर्वेश्वरीदयाल सिंहवाहिनीिकशोर सितल्सिंह सिद्धिशरण सिद्धेश्वरीदयाल सिद्धेश्वरीप्रसाद सुंदरीप्रसाद सुरेश्वरीप्रसाद हरचण्डीलाल हरमायासिंह हरेश्वरीप्रसाद हिरेया हीरा हीरादत्त हीराप्रकाश हीराप्रसाद हीरालाल हीरासिंह।

- (५) स्वासि कार्तिकेय अग्निकुमार अग्निलाल अवयक्षुमार अतुलकुमार आहिकुमार अन्यकुमार आम्यकुमार आगुतोषकुमार कन्दकुमार कार्तिकुमार कार्तिकेयप्रसाद कालीकुमार कुमार कुमारदास कुमारिकविष्ठिमार कार्यातकुमार कार्तिकेयप्रसाद कालीकुमार कुमार कुमारदास कुमारिकविष्ठिमार क्यांतकुमार जितेंद्रकुमार तरूणकुमार चन्द्रवदन चन्द्रानन चक्रेश्वरकुमार चमूपित चमूपितकुमार जयवंतकुमार जितेंद्रकुमार तरूणकुमार प्रफुल्लकुमार प्रभुकुमार प्रशांतकुमार प्रसक्षकुमार नविकुमार म्वेंद्रकुमार प्रजुल्लकुमार प्रभुकुमार प्रशांतकुमार प्रसक्षकुमार वालकुमार म्वेंद्रकुमार मंज्ञतकुमार मनोहरशिवकुमार महादेवकुमार महेशकुमार मोरदेव यतींद्रकुमार रणविजयकुमार लिलिकुमार लालकुमारिसंह विजयकुमार वीरेशकुमार वीरेशक्षिमार रणविजयकुमार शिवेंद्रकुमार रणविजयकुमार शिवेंद्रकुमार रणविजयकुमार शिवेंद्रकुमार रणविज्ञयकुमार शिवेंद्रकुमार रणविज्ञयकुमार शिवेंद्रकुमार रणविज्ञयकुमार रणविज्ञयक्षायक्ष विज्ञयक्ष विज्
- (६) गरोश्— उमाशंकरलाल ऋदिनाथ कमलाशंकरलाल कुशलपालसिंह कुशलेंद्रमिण कुशलेंद्रसिंह गजपित गजपितनारायण गजपितराय गजराज गजराजवहादुर गजराजसिंह गजरूप गजन्वहादुर गजराजसिंह गजरूप गजन्वहादुर गजेंद्रवारायणसिंह गजेंद्रवहादुर गजेंद्रवारायणसिंह गजेंद्रवहादुर गजेंद्रवारायणसिंह गजेंद्रवहादुर गजेंद्रवारायणसिंह गजेंद्रवहादुर गजेंद्रवलम गजेंद्रसिंह गणपित गणपित गणपित मणपित मणपित गणपित गणपित

लोक पाल- (१) इंट्र--अमरणल द्यामयालिक अभरणब अमर्थेद अमर्थेद अमर्थेद कुमार अमर्थेदकृष्ण अमर्थेदमाथ अमर्थेदमताप अमर्थेद्रसिंह छमरेशबद्धादुरसिंह व्यम्तराज अमृतस्य

<sup>े</sup> गरोश के १२ नाम और उनका आहात्त्रय--वक्रतुउड एक्ट्न्त कृणिक्षास्त्र राजवस्य । सम्बोदर विकट विस्तराश भूमनर्ण भारतचंद्र विभायक गरावति गजानन--हाद्येतानि नामानि त्रिसम्ब्यं यः पटेत्नरः न च विस्तमयं तस्य सर्व सिद्धिकरं परम् ।

इंदरसिंह इंदुल इंदूरी इंद्र इंद्रकांत इंद्रकिशोर इंद्रकिशोग्लाल इंद्रकुमार इंद्रचंद्र इंद्रजीत इंद्रजीत-नारायण इंद्रजीतप्रसाद इंद्रजीतसहाय इंद्रजीतिसह इंद्रदत्त इंद्रद्याल इंद्रदास इंद्रदीवानशरणसिंह इंद्रदेव इंद्रदेवदयाल इंद्रदेवनारायण इंद्रदेवपताद इंद्रदेवसिंह इंद्रनाथ इंद्रनारायण इंद्रनारायणराम इंद्रपति इंद्रपतिप्रसाद इंद्रगतिराय इंद्रपाल इंद्रपालप्रसाद इंद्रपालसिंह इंद्रप्रकाश इंद्रप्रतापनारायण इंद्रप्रतापनारायणिसह इंद्रपतापिसह इंद्रपताद इंद्रबली इंद्रबहादुर इंद्रबहादुरिसह इंद्रभूपप्रसाद इंद्रभूषण इंद्रभूपणचंद्र इंद्रमणि इंद्रमल इंद्रमोहन इंद्रमोहननारायण इंद्रमौलिराम इंद्रराज इंद्रराजिकशोर इंद्रराजिंस्ह इंद्रलाल इंद्रलाल्सिंह इंद्रविकमसिंह इंद्रविजयसिंह इंद्रशुंकर इंद्रसहाय इंद्रसिंह इंद्रसेन इंद्रसेनिसिंह इंद्रस्वरूप इंद्रासन इंद्रासनघर इंद्रासनप्रसाद इंद्रासनसिंह एदलप्रसाद एदलसहाय एदल-सिंह कंदपाल घनेंद्रसिंहजूदेव जैसन दिवेंद्रसिंह देवकांत देवनाथ देवनाथराय देवनाथलाल देवनाथसहाय देवनायक देवपाल देवराज देवराजवली देवराजिंसह देवराजसेवकसिंह देवराय देवस्वामी देवेंद्रकुमार देवेंद्रचंद्र देवेंद्रदत्त देवेंद्रदेव देवेंद्रनाथ देवेंद्रनाथदेव देवेंद्रप्रकाश देवेंद्रप्रताप देवेंद्रप्रतापनारायण्सिह देवेंद्रपतापसिंह देवेंद्रप्रसाद देवेंद्रभूषम् देवेंद्रमोहन देवेंद्रलाल देवेंद्रविजय देवेद्रसिंह देवेंद्रस्वरूप देवेश पुरंदर्सिंह बजरीदास महेंद्र महेंद्रकुमार महेंद्रजीतिसह महेंद्रदयाल महेंद्रदेव महेंद्रनाथ महेंद्रनारायण महेंद्रपति महेंद्रपाल महेंद्रपालिस्ह महेंद्रप्रकाश महेंद्रप्रकाशबहादुर महेंद्रप्रताप महेंद्रप्रतापनारायण महंद्रपतापिक्त महेंद्रप्रसाद महेंद्रबहादुर महेंद्रबहादुरसिंह महेंद्रमानसिंह महेंद्रमोहन महेंद्रलाल महेंद्र-वीरिलंह महेंद्रशंकर महेंद्रशरण महेंद्रसिंह महेंद्रस्वरूप मेवनाथ मेघनारायण मेघनारायण्याम मेघ-नारागण्याय मेघपालिक्षेष्ठ मेघ गरतराय मेघराज मेनपाल लालसुरेंद्रप्रतापिष्ठं लालसुरेंद्रबहादुरसिंह लेखनारायण लेखराज वासवदत्त वासवराज वासवानंद शकराजराय राचिकांत राचींद्रकुमार शाचींद्रनाथ शाचींद्रप्रकाश राचींद्रबहादुरसिंड राचींद्रलाल श्रीइंद्र सर्वभूपेंद्रसिंह सर्वेद्रविक्रमसिंह सुरपतिसिंह सुरभूप-राय सुरेंद्र सुरेंद्रिकशोर सुरेंद्रकुमार सुरेंद्रकृष्ण सुरेंद्रदेव सुरेंद्रनाथ सुरेंद्रनारायण सुरेंद्रपालिस सुरेंद्र-प्रकाश सुरेंद्रप्रताप सुरेंद्रप्रनापनारायण सुरेंद्रप्रतापबहादुर सुरेंद्रप्रतापसिंह सुरेद्रबहादुर सुरेंद्रभूषण्यमसद सुरेंद्रमोहन सुरेंद्रमोहनराय सुरेंद्रलाल सुरेंद्रविक्रमिंख सुरेंद्रविहारीलाल सुरेंद्रवीरविक्रमबहादुरसिंह सुरेंद्रसिंह सुरेंद्रस्वरूप सुरेश सुरेशिकशोर सुरेशकमार सुरेशकमारदेव सुरेशचंद्र सुरेशदत्त सुरेशदेव पुरेशनंदनपसाद पुरेशनारायण पुरेशपदाद पुरेशविहासलाल पुरेशवतराय पुरेशशरण पुरेशस्व हप **ध्रोशानंद पुरेश्वर ग्रुरेश्वरदयाल ग्रुरेश्वरनाथ पुरेश्वरलाल ग्रुरेश्वरसेन ।** 

- (२) अगिन-अग्निकुमार अग्निदत्त अग्नेलाल उपर्वुध तेजकरण तेजगिरि तेजदत्त तेजमकारा तेजगताप तेजगतः तेजसिंह वैश्वानर हताशनदेव।
- (३) यम् --- कालंद्रपसाद जमराम वर्मदेव धर्मदेवनारायणसिंह धर्मदेवराम धर्मदेवसिंह धर्मनाय धर्मनारायण धर्मपाल धर्मराज धर्मेंद्र धर्मेंद्रन्द धर्मेंद्रनाय धर्मेंद्रनारायणसिंह धर्मेंद्रपाल धर्मेंद्रपसाद धर्मेंद्रमोहन धर्मेंद्रसहाय धर्मेंद्रसिंह धर्मेंद्रस्वरूप धर्मेंश्वर धर्मेंश्वरप्रसाद यमजी यमशरण सर्वजीतराय सर्वजीतसिंह।
- (४) अस्या—केंद्रदत्त केशचंद्र केशवीर केशवर केशवरीलाल जलईराय जलदेवप्रकाश जलेश्वर जलेश्वरनाय जलेश्वरनाथराय जलेश्वरसिंह जलेसर नीरसिंह वस्ण वस्त्यचंद्र वस्यादत्त वारीद्रसिंह वारीशचंद्र ।
- (५) वायु अनित्वचंद्र अनित्वप्रकाश पवनस्वरूप प्रभंजनसिंह बत्तकरण महाबल महाबलीसिंह समोरबन्ससिंह समीरशरण ।
- (६) कुवेर—एडविडम् कुवेर कुवेरचंद कुवेरदत्त कुवेरदास कुवेरनाथ कुवेरमसाद कुवेरराम कुवेरलाल कुवेरसिंह कुमेरसिंह टंकनाथ धनधारी धनगरायण धनपति धनपतिराम धनपतिरास

धनपतिसहाय धनपतिसिंह धनपाल धनपालचंद्र घनराज धनराजराम घनेंद्र धनेंद्रकुमार धनेश घनेशाचेद्र धनेशपति घनेशप्रकाश घनेशशरण घनेश्वर घनेश्वरद्याल घनेश्वरनाथ घनेश्वरप्रसाद धनेश्वरप्रम नवनिधिनाथ निद्धिनारायण निद्ध्राम निधीश पुष्पेंद्रकुमार पुष्पेंद्रनारायण यत्त्रराज रूकमपालसिंह संपतपालसिंह सोनपाल हेमपाल ।

(७) सूर्य--ग्रंबोरराय ग्रंशधारीसिह त्रंशुधर श्रंशुमाली ग्रदितसहायलाल अरुण ग्ररुण-कुमार अरुणचंद्र अरूग्प्रकाश अरुणविहारी अरुणसिंह अर्कनाथ अर्कृलाल आतपनारायणसिंह आदित्य आदित्यिकशोर आदित्यकमार आदित्यकेतिसिंह आदित्यदत्त आदित्यनाथ आदित्यनारायण श्चादित्यनारायगुलाल ग्रादित्यप्रकाश ग्रादित्यप्रसाद ग्रादित्यराम ग्रादित्यलाल ग्रादित्यवल्लभ श्चादित्यसिंह स्रादित्यस्वरूप त्रादित्येंद्र स्नादिमिहिर श्चाफतावसिंह स्नालोकनारायस् उदयनारायस् उदयन नारायण्राय उदयनारायण्लाल उदयनारायण्सिंह उदयभान उदयभानसिंह उदितनारायण् उदित-नारायगुलाल उद्योतनारायगुसिंह उस्माकर कँवलमानसिंह किरणप्रकाश किरणसिंह खरमान खरमान-राय खरभानसिंह खुरशेदबहादुर खुरशेदलाल जगतनयन ज्योतिनाथ ज्योतिनारायण ज्योतिनारायण-प्रसाद ज्योतिनिवास ज्योतिप्रसाद ज्योतिभूषण ज्योतिलाल ज्योतिसिंह ज्योतिस्वरूप ज्योतिषप्रसाद ज्योतींद्र-प्रसाद फलकताथराय तपननारायण तपनाथ तप्तनारायण तपेशचंद्र तेजकरण तेजवर तेजवारीसिंह तेजनारायण तेजनारायण्देव तेजनारायण्राम तेजनारायण्सिंह तेजपति तेजपाल तेजपालशरण तेज-पालसिंह तेजप्रकाश तेजबल तेजबलीदेव तेजबहादुर तेजभानप्रसाद तेजमिण तेजराज तेजेंद्र तेजेंद्र-प्रतापसिंह तेजेशचंद्र तेजोराम दनकु दिनकरप्रसाद दिनदेव दिनपतिराय दिनेंद्रभानसिंह दिनेश दिनेश-कुमार दिनेशाचंद्र दिनेशादत्त दिनेशानारायण दिनेशानारायण सिंह दिनेशापाल सिंह दिनेशापसाद दिनेशा-विहारीसिंह दिनेशमोहन दिनेशलाल दिनेशनरदयाल दिनेशनरप्रसाद दिनेशनरसिंह दिनाकर दिवाकरदत्त दिवाकरनाथ दिवाकरप्रधाद दिवाकरमणि दिवाकरिसंह दिवेंद्रसिंह दिव्यज्योति देवदीविधंह देवप्रमाकर देवमणि देवमणिप्रसाद धूपनारायण धूपनारायणलाल नवादित्यलाल परगासराय परमप्रकाश प्रकाश प्रकाशदत्त प्रकाशदेव प्रकाशनाथ प्रकाशनारायण प्रकाशपतिनाथ प्रकाशबहादुर प्रकाशभानुसिंह प्रकाशमल प्रकाशवीर प्रकाशस्त्ररूप प्रकाशानंद प्रकाशी प्रभाकर प्रभाकरदत्त प्रभाकरप्रसाद प्रभाकर-लाल प्रभाकरानंद प्रभाकांत प्रभादित्यसिंह प्रभेशनारायण प्रभेशसिंह वालदिवाकर बालादित्य भनऊ भन्नामल भाना भानामल भानसिंह भानुकिशोर भानुकुमार भानुदत्त भानुदाव भानुदीन भानुदेव भातपालसिंह भानुप्रकाश भानुप्रताप भानुप्रतापनारायण भानुप्रसाद भानुभक्त भानुभूषण भानुराम भानुशंकर भानुशेखर भानुषिंह भास्कर भास्करदत्त भास्करनारायण भास्करपतापसिंह भास्करानंद मित्रनारायण मित्रपाल मित्रपाद मित्रमणि मित्रणिह मित्रसेन मित्रानंद मिहिरलाल मेहरचंद रथ-भानसिंह रब्बी रविकरण रविकात रविकिशोर रविचंद रविचंदनाथ रविचंदपकाश रविचंदसिनहा रविदत्त रविदर्शनलाल रविदेव रविनंदन रविनंदनसिंह रविनाथ रविनारायण रविप्रकाश रविप्रताप रनिप्रतापनागयमार्शिह रविप्रतापनहादुरिंह रविरत्न रविराज रविराम रविरामिंह रविलाल रविवंश रविशरणसहाय रविसिंह रविसेन रिमकांत राहुनाथ लालउदयभानसिंह लालभानसिंह वेदमूर्ति श्रीप्रकाश-नारायण सकलदेव सकलनारायण सवितादीन सुरजन सुरजनलाल सुरजनितंत सुरजालिंह गुरजू पुरजू-कुमार सूरज सूरजिक्शोर सूरजकुमार सूरजदीन सूरजदेव स्रजदेवराय स्रजनाय सूरजनायलाल स्रज-नाथितिह सूरजनारायण सूरज्याल सूरज्यालसिंह सूरज्यकाश सूरज्याम सूरज्यकाद सूरज्यालसिंह सूरजबक्ससिंह सूरजबल सूरजबली सूरजबलीप्रसाद सूरजबहादुर सूरजभाग सूरजमोहन सूरजस्तन स्रजलाल स्रजःवरूप स्रजासिह स्र्यंकरण स्र्यंकात स्र्यंकिशोर स्यंकुमार स्र्यंकुमारप्रसाद स्र्यंकुमार-सिंह सूर्यकृष्ण सूर्यचंद्र सूर्यदत्त सूर्यदोन सूर्यदेव सूर्यदेवनारायण सूर्यदेवनारायणसिंह सूर्यदेवप्रसाद स्पेदेविदं स्पेनंदन स्वेनाथ स्पेनारायण स्प्रीतल स्पीपकारा स्पीपतापनारायणिह स्पीपतापिह स्थेपधाद स्यीवन्सिसंह सूर्यवली सूर्यवहादुः मूर्यवालक स्रीविकमिसंह स्रीमान स्रीमानलाल म्रीभूपण स्रीमेणलिसंह स्रीमान स्रीमोहन म्रीमोहन म्रीमोहन स्रीमोहन स्री

- (c) चंद्र अखिलचंद अतुलचंद अतुलचंदकुमार अतुलेशचंद अनुकृलचंद अनुकृलचंद अमीचंद अमृतवास अमृतसागर असुरारीचंद आकाशचंद्र इंदु इंदुकांत इंदुवक्स इंदुलाल ऋचेश्वर कलाघर कलानाथ कलाराम कार्तिकचंद कुमुदकांत कुमुदचंद्र कुमुदिनीकांत कुमुदेंद्र केवलचंद्र कीमुदी-कांत चंदभुजिसंह चंदराम चंदानारायण चंदालाल चंदीप्रवाद चंद्राम चंद्रलाल चंद्र चंद्रिकशोर चंद्रकीर्ति चंद्रकुमार चंद्रकेशा चंद्रकेशराय गंद्रजीत चंद्रज्योति चंद्रदत्त चंद्रदीप चंद्रदीपलाल चंद्र-देव चंद्रदेवचंद्र चंद्रदेवनाथ चंद्रदेवनारायण चंद्रदेवप्रधाद चंद्रदेवराम चंद्रदेविंतह चंद्रनारायण चंद्रप्रकाश चंद्रप्रतापिसह चंद्रप्रभाकर चंद्रपसाद चंद्रवल चद्रवली चंद्रवलीराम चंद्रवलीसिंह चंद्रभगवान चंदभान चंद्रमनोहर चंद्रमल चंद्रमा चंद्रमाधव चंद्रमाधकाश चंद्रमाराम चंद्रमासिंह चंद्रराज चंद्रलाल चंद्रवंश चंद्रवंशपाल चंद्रविशाल चंद्रविहारी चंद्रसहाय चंद्रसिंह चंद्रसेन चद्रहंस चंद्रा-कर चंद्रोदयसिंह चाँद चाँदनारायण चांदबहातुर चांदबावू चांदमल चांदरतन चांदविहारी चांद-विहारीलाल चांदस्बरूप चारूचंद ज्योतिषचंद्र तारकचंद् तरकचंद्दत्त तारकनाथ ताराकांत तारा-चंद ताराचंददत्त तारानाथ तारापति ताराराम देवचंद्र द्विजदेव द्विजमूषण द्विजराज द्विजेंद्र द्विजेंद्र-कुमार द्विजेंद्रनाथ द्विजेंद्रमणि निलनचंद्र निलनीकांत नवलचंद्र नवीनचंद्र निखिलचंद्र निशाकर निशाकरकांत निशाकांत निशानाथ निशिकांत निशिराज निशेंद्रकुमार पीयूषधर पूनमचंद्र पूर्णचंद्र पूर्णेंदुनारायण्सिंह प्रकाशचंद्र प्रथमचंद्र प्रफुल्लचंद्र प्रभातचंद्र प्रसन्नचंद्र बालचंद्र बालेंदु वालेंदु-प्रतापशिंह बुधेश भगवानचंद्र मंजुलमयंक महताबचंद महताबनारायण महताबनारायणमल मह-ताबराय महताबिसह मोहितचंद यामिनीकांत रजनीकांत रानरत्न रिच्छपालिसह रेखचंद्र रोहिग्गी-रमण ललितचंद्र विमलचंद्र विमलंदु विशेषचंद्र शरचचंद्र शरदेंदुकुमार शवैरीश शशिकांत शरिकमार शशिनंद शशिनाथ शशिनारायण शशिपकाश शशिमानिष्ट शशिरंजनप्रसाद शशिराज शिखरेंच द शिवकरनदास शिवभूषण शिवशेखर शिशुचंद्र शीतलचंद्र शीमतचंद्र श्रीचंद्र श्री चंद्रकृमार श्रीबंध सकलचंद्र सर्वचंद्रराय सुकलचंद्र सुघरचंद्र सुदेवचंद्र सुयांशु सुधाकर सुघाकरक्मार सुधाकरचंद्र स्थाकरदत्त सुधाकरपसाद सुवाघर सुधानंद सुधानिधि सुलेशचंद्र सोमकुमार सोमदत्त सोमदेव सोमन-राय सोमनारायण सोमिनिधि सोमपतिसिंह सोमप्रकाश सोमभद्र सोमिमत्र सोमवद्ध न सोमेशचंद्र हर-भूषग्रालाल हिमकर हिमांशु िलंहुम । विकांहुराय ।
- (ई) विष्णु के अवतार १ मत्स्य। वताः प्रानावतार मीनावतार मीनाराम मीनालाल ।
  - (२) क्रमीवतार—किन्छूमल घरकुमार घरीवरा ।
  - (३) नाराहनतार-नाराहशरण श्वेतनाराह।
- (४) दृस्तिहादतार—नर्भिह गर्रिहिकशोर नर्भिहदयाल नर्सिहदास नर्सिहदेव नर्रिहिनंद नर्सिहादार्यण्लाल नर्सिहनारायण्णिह नर्सिहपाल नर्सिहप्रसाद नर्सिहप्रसादिह नर्सिहन्सहाद नर्सिहप्रसाद नर्सिहप्रसाद नर्सिहप्रसाद नर्सिहप्रसाद नर्सिहप्रसाद नर्सिहप्रसाद नर्सिहप्रसाद नर्सिहप्रसाद नर्सिहप्रसाद नरहिर्दि नरिहर्दि नरिहर्दि

<sup>े</sup> शिव

- (५) वामनावतार ग्रल्पनाथ ग्रल्पनाथग्र उपेंद्रकुमार उपेंद्रत उपेंद्रदेवनारायण उपेंद्रनाथ उपेंद्रयकाराचंद्र उपेंद्रप्रसाद उपेंद्रराज उपेंद्रग्रम उपेंद्रवीरसिंह उपेंद्रशरण उपेंद्रसिंह धीकमचंद दीकमराम टीकमराय टीकमसहाय टीकमसिंह टीकाप्रसाद टीकाराम टीकालाल टीकासिंह त्रिविक्रम त्रिविक्रम त्रिविक्रम क्रिमससाद बलिराजराम बलिजीत बलिहारी वामन वामनदास वामनप्रसाद वामनवीरप्रसाद ।
- (६) परशुरामावतार—परशुराम परशुरामराय परशुरामसिंह परसू परसेया भार्गव भार्ग्यनाथ भृगुद्रास भृगुनंदन भृगुनंदनलाल भृगुनाथ भृगुनाथनारायण भृगुनाथप्रसाद भृगुनाथलाल भृगुनाथसहाय भृगुनाथसिंह भृगुराम भृगुरासन भृगुसिंह विप्रनारायण ।
- (७) बुद्धावतार श्रमिताम गौतम गौतमचंद्र गौतमदेव गौतमप्रकाश गौतमिसंह परमसुख बुद्ध बुद्धदेव बुद्धपाल बुद्धलाल बुद्धसेन शाक्यमुनि शाक्यसिंह सिद्धार्थ सिद्धार्थप्रकाश सिद्धार्थराय ।
  - (द) कलिक अवतार-- श्रकलंकवसाद सम्बलराम सम्बुलराय संभरसिंह।
- (६) राम-- अकलूराम अखिलिकशोरराम अगमराम अच्छराम अजीराम अभयराम श्चयोध्यानाथ श्चर्योध्याराम श्रयोध्यासिंह श्रलखराम श्रयधिकरारि श्चवधिकरारिप्रसाद श्चवधकुमार श्चवध-नरेश अवधनाथ अवधनारायण अवधनारायण्लाल अवधनारायण्सिंह अवधपति अवधपतिराय अवध-बहादुर स्रवधनिष स्रवधराजसिंह े स्रवधराम स्रवधलाल स्रवधविहारीलाल स्रवधविहारीरारण स्रवधेंद्र अवधेदप्रतापसिंह अवधेश अवधेशकांत अवधेशिकशोर अवधेशकुमार अवधेशकुमारसिंह अवधेश चंद्र श्चवधेशस्याल श्रवधेशनंदन श्चवधेशनंदनसिंह श्रवधेशनारायण श्रवधेशपताप श्रवधेशप्रसाद श्रवधेश-मिण अवधेशालाल अवधेशिबहारीलाल अवधेश सुन्दर अवधेश्वर अवधेश्वरप्रसाद अवधेश्वरप्रसाद श्रादिरान श्रानराम इच्चाकुनारायण श्रोधराय कं राम कतीराम कामताराम कृष्णराम केवलराम कोमल-राम कौलीराम कौरालिकशोर कीशलिकशोरशरण कीशलिकशोरशरणिंह कीशलकुमार कौशलनरेश-कीशलपति कीशलपाल कीशलबिहारीलाल कीशलाधीश कीशलानंद कीशलेंद्र कीशलेंद्रकुमार कीशलेंद्र-प्रताप कौरालेंद्रविक्रमसिंह कौरालेंद्रशरण कौरालेश कौरालेशचंद्र कौरालेशप्रसाद कौरालेशसुन्दर कीशल्यानंदन चित्रिगनराम खासाराम खे गराम ख्यालीराम गुनईराम चरित्रराम चित्रक्टराम जगई-राम जगतरान जगदीशराम जगदेवराम जगराम जगरामदास जगरामबिहारी जगरामसिंह जगवरनराम जगबरतभराम जगोराम जयधारीराम जहनराम जतीराम जागेराम जानकीकांत जानकीजीवन जानकी-जीवनप्रसाद जानकीजीवनप्रसाद सिनहा जानकीनाथ जानकीनाथसदाय जानकीरमण् जानकीरमण्शरण् जानकीराम जानकीवल्लभ जानकीवल्लभशस्य जानकीसिंह ज्योतिषराम तपस्वीराम तुर्सीराम तुलसीचंद्र व्रलंधीनाथ द्रलंधीनारायण व्रलंधीपतिराम व्रलंधीवहादुर व्रलंधीराम व्रलंधीवहास व्रहीराम तेजराम त्रिभुवन-राम त्रिलोक्साम त्रिलोकीराम त्रिवेणीराम त्रेतानाथ दलवलराम दलराम दशरथकुमार दशरथनंदन दशरथराम दशरथलाल दाताराम दानीराम दासरथीराम दिलवरराम दिलसुलराम दिलेराम दिशाराम दुखब्रोरराम दुखहरराम दुलीराम दुल्लेराम देवराम घन्वीराम घार्मिकराम नामीराम निदुरराम नित्यराम निर्भयजीराम निर्भयराम निर्मलराम निहालराम नीक्राम न्राराम नेकतामराम नेकराम नेकरामधिह नेतराम पतिराम पनराम परिखाराम पिताराम पुत्रेशराम पूरनराम प्यारेराम प्रकाशराम प्रसन्नराम

<sup>ै</sup> स्युरुत्तरपदे व्याघ्र-पुंगवर्षम- कुञ्ज राः सिंह शादू ल नागाद्याः पुंसिश्चे ष्ठार्थ गोचराः ( श्रमरकोष ११०४ )

फ़रीराम फ़्लीराम फ़्लघरराम बंधनराम बंधुराम बलनंतराम बानूराम बाल कराम बालजीत बालजीतनारायण बालजीतपसाद बेदीगम बह्मान भद्रगम भग्तराय भूमिज नाथ मंजुलराम मंजूराम मखोधरराम मनहारीराम मनाराम मर्यादराम मर्यादा हुन्होत्तम महाभलराम महाराम महाधारराम मातवरराम माधवेश्वरपतिराम मानसराम मात्राराम मुक्तिराम मुदितराम मैथिलीमोहन यशवंतराम यादराम रघुकुलतिलक रघुनंदन रघुनंदनदयाल रघुनंदनप्रसाद रघुनंदनलाल रघुनंदनविहारी रघुनंदनसहाय रघुनंदनसिंह रघुनंदनस्वरूप रघुनंदनाचार्य रघुनाथ रघुनाथचरण रघुनाथदास रघुनाथप्रसाद रघुनाथशरण रघुनाथसहात्र रघुपति रघुपतिलाल रघुपतिसहाय रघुपतिसिंह रघुपतिस्वरूप रघुपालसिंह रघुराज रघुराजिकशोर रघुराजिकशोरनारायग्रसिंह रघुराजकुमार रघुराज-पालिसह रघुराजयहादुर रघुराजयहादुरलाल रघुराजशारण रघुराजशाह रघुराजसिंह रघुराजसेवकसिंह रघुराजस्वरूप रघुवंश रघुवंशकुमार रघुवंशनारायण रघुवंशनारायणिष्ठह रघुवंशभूपण्यवसद रघुवंश-मिण रघुवंशारत रघुवंशालाल रघुवंशविहारी रघुवंशविहारीलाल रघुवंशसहाय रघुवंशस्वरूप रघुवंशी रघु-वंशीलाल रघुवर रघुवरचरण रघुवरदत्त रघुवरदयाल रघुवरदास रघुवरप्रसाद रघुवरविहारीलाल रघुवर-शारण रघुवरसहाय रघुवरसिंह रघुवरस्वरूप रघुवीर रघुवीरिकशोर रघुवीरदयाल रघुवीरनारायण रघुवीर-प्रसाद रघुवीरराय रघुवीरशरण रघुवीरशरणदास रघुवीरसहाय रघुवीरसिंह रघुवीरस्वरूप रजईराम रजनूराम रमई रमचंदी रमचन्ना रमदूराम रमनू रमला रमुद्रा रमोसे रम्मनराम रम्मनलाल रम्मू रागीराम राघव-दास राघवप्रसाद राघवराय राघविवहारी राघवशरण राघवसेन राघवानंद राघवेंद्र राघवेंद्र कुमार राघवेंद्र-नाथ राघवेंद्रनारायणिसंह राघवेंद्रप्रतापबहादुरसिंह राघवेंद्रप्रतापिसह राघवेंद्रलाल राघवेशसुंदर राघो राघो-प्रसादसिंह राजाकौरालिकशोरप्रसादमल राजाराम राजारामशरण राजितराम राम रामश्रॅंबोर रामश्रज्यवर रामग्रनरज रामग्रचल रामग्रचलघर रामग्रचलराम रामग्रचलराय रामग्रचललाल रामग्रजेय राम-श्रहेते रामश्रमार रामश्रमीन रामश्रमंत रामश्रमुग्रह रामश्रमलांव रामश्रमलांव रामश्रमालांव रामश्रमुग रामग्रयोध्यासिंह रामग्ररजिंह रामग्रवधनंद्र रामग्रवधलाल रामग्रवधिंह रामग्रवधेश रामग्रसीम रामग्रानंद रामग्रार्व रामग्राश्रय रामग्रार्वरे रामइकबालराय रामइकबाललाल रामइकबालिसंह राम-इच्छासिंह रामईश्वर रामउग्रह्लाल रामउग्रह्सिंह रामउचित रामउच्छवसिंह रामउछाह रामउजागर-प्रसाद रामङजागरसिंह रामङजार रामङदार रामऋच्चपाल रामऋदुराजकुमार रामऋषि रामऋषिदेव राम-श्रोंकार रामश्रोतार रामश्रोतारलाल रामकठिन रामकठिनलाल रामकदम रामकमल रामकरण रामकला-नाथ रामकल्य रामकल्याण रामकामता रामिककर रामिककरराम रामिककरिंह रामिकनकनिंह रामिकशोर रामिकशोरलाल रामिकशोरिबंह रामकीति रामकितियरण रामकुंदलसिंह रामकुवेर राम-कुवेरराम रामकुवेरलाल रामनुपार रामनुगारलाल रामझतलाल समग्रतार्थलाल रामकपाल रामकेदार रामकेरखिंह रामकेवलराय रामकोमत समगीवराय रामकीशत रामकीशिक समखातिर रामखिलाडी रामखिलावन रामखिलोना रामखेलावन रामचेलावनग्रमाद रामखेलावनलाल रामगति रामगतिराम रामगरीय रामगह्न रामगह्नसाम् रामगुलाम् रामगुलामदास रामग्रही रानचंद्र रामचंद्रदास रामचंद्रनारायग् भभवंदगसाद रामचंद्रवसादलाल राजनंदनाल राजनगणनलाल राभनारेत रामचरित्रमसाद रामचरित्र-सन रामचरित्राचार्य समयहेशोराम समित्रंजीव समयीवसिंह सन्वीर समयुंवर सम**छकन सम**् छ्यसिंह रामञ्जूषि रामछ्यीला रामछ्यीलाराम रामछ्यीलेमिह रामजग रामजगसिंह रामजतन राम-जनकताल रामजनम् रामजन्म रामजन्मसम् रामचयश्री रामजन रामजनलाल रामजान रामजानकदिव

कर्याणानां निकानं कित्रसन्तत्रवनं गावनं पावनागां ।
 पार्थयं यन्मुकुतो सपदि परपद्मासये प्रस्थितस्य ॥
 विश्वासस्थानमेकं कित्रपर वचसां जीवनं सङ्जनानां ।
 बीकंश्वर्म हुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम ॥

रामजानकीराम रामजितवनराय रामजियावन रामजी रामजीत रामजीतनाथ रामजीतराम रामजीतराय रामजीदास रामजीपाल रामजीवसाद रामजीसम रामजीसय समजीसाल समजीवन रामजीवनदास राम-जीवहाय रामजीसिंह रामजू रामजोसन रामजाति रामजान रामज्ञानदार रामफलक रामटहलदास राम-टहलराम रामतपस्या रामतंवकराय रामतवक्कुल रामतारक रामतूष्कानीराम रामतेगराय रामतेष राम-तोप रामदत्त रामदयानिधि रामदर्श रामदर्शमणि रामदहलराय रामदहिन रामदहिनराम रामदास रामदिलासराय रामदीन रामदुलार रामदुलारे रामदुलारेलाल रामदुलारेशरणसिंह रामदेनी रामदेव राम-देवदास रामदेवराय रामदेवलाल रामदेवसिंह रामदेवीसिंह रामदेवेश रामदौड़ रामदौरराय रामद्वार रामधङ्गका रामधन रामधनदास रामधनप्रसाद रामधनराग रामधनीसहाय रामधनीसिंह रामधनेशिसंह रामुबन्बीलाल रामधर रामधरित्तगाराम रामधरित्तगालाल रामधरित्तगासिह रामधारी रामधारीप्रसाद राम-धारीराय रामधीरजसिंह रामधुन रामधुनलाल रामधोखे रामध्यानप्रधाद रामध्यानसिंह रामध्यजसिंह राम-नंद रामनंदन रामनंदनप्रसाद रामनंदनराम रामनंदनसिंह रामनज्ञ रामनज्ञमल रामनगीना राम-नगीनाराम रामनगीनाराय रामनगीनालाल रामन बर्रावंह रामनयन रामनरेश रामनरेशप्रवाद रामनवल रामनतीव रामनागर रामनाथ रामनाथराम रामनाथसहाय रामनायक रामनारायण रामनारायणप्रसाद रामनारायकाराम रामनारायकाला रामनिचोड़ रामनिधानसिंह रामनिधि रामनिधिप्रसाद रामनियादीराय रामनियादीसिंह रामनिरंजन रामनिरंजनलाल रामनिवाज रामनिवास रामनिशानीसिंह रामनिहालसिंह रामनिहोरप्रसाद रामनिहोरसिंह रामनिहोरे रामनैतिसिंह रामनैन रामनौकर र मपति रामपतिप्रसाद रामपति-राय रामपद रामपदार्थ रामपदार्थदास रामपदुमशय रामपरसादीराम रामपरिख |रामपरीचाप्रसाद रामपलट रामपलटन रामपलटराय रामपलटलाल रामपाद रामपाल रामपालराय रामपालिसंह रामपालितराय राम-पुत्र रामपुरी रामपूजन रामपूजनसहाय रामपोखनलाल रामप्यारे रामप्यारेराम रामप्यारेलाल रामप्रकटमिख रामप्रकारा रामप्रकारालाल रामप्रगट रामप्रताप रामप्रतापनाथ रामप्रतोष रामप्रदीपलाल रामप्रपन्न राम-प्रपन्नदास रामप्रवाचार्य रामप्रभावमल रामप्रभावसिंह रामप्रवीखराय रामप्रवेश रामप्रवेशराय रामप्रवेश-चिंह रामप्रचन्न रामप्रचाद रामप्रचादराय रामप्रचादीराम रामप्रिय रामप्रीति रामप्रकीरराम रामप्रकीरलाल रामफल रामफलराम रामफुलेलसिंह रामफुलराम रामफेर रामफेरराम रामबंगाली रामबंधनलाल राम-वक्स रामवचन रामवटोही रामवड़ाईराम रामवदल रामवरफिंह रामवल रामबिलहारी रामवली राम-बलीराम रामबलीसिंह रामवसंतलाल रामबहादुर रामबहादुरलाल रामबहादुरसिंह रामबहालराम रामबहोर रामबहोरीलाल रामवालिंह रामबाबू रामबालक रामवालकप्रसाद रामबुक्तावन रामबूक्त रामबेटीसिंह रामबोध रामभगवान रामभं व रामभबद्त रामभजन रामभजनराय रामभजनलाल रामभद्र रामभरत-सिंह रामभरोत रामभरोताप्रवाद रामभरोसे रामभरोसेलाल रामभवन रामभाऊ राक्रमाल रामभावन राम-भारकर रामभोखराय रामभुज रामभुजी रामभूलन रामभूषण रामभूषणप्रसाद रामभोजमंगल राममंदिर राममगन राममगनराम राममदनराम राममनावनसिंह राममनुक राममनोज्ञ राममनोरथ राममनोहर राममहातम राममिलन राममिहिर राममुकुट राममुनि राममुनेश्वर राममुहालिसह राममोहर रामयज्ञ राम-यज्ञेश्वर रामयतनदास रामयतनराम रामयतनराय रामयत्न रामयश रामयशमल रागयशायंत रामयाद-सिंह रामरंग रामरंजन रामरत्त्वपाल रामरत्त्वपालिसह रामरत्त्वराय रामरत्त्वा रामरत्तानाय रामरत्तावरायः रामरख रामरनुजाथसिंह रामरनुवर रामरनुशीर रामरनुनीरप्रसाद रामरज रामरजपालसिंह रामरण्विजय-भक्तादर्भित् रामरतिराग रामरतिशस्य रामस्त रामस्त्वदास रामस्त्वराम रामस्तालाल रामरिक राम-राजन समरान समराजपात सामराजपालिह समराजिन्ह समराज समराज्य समराय समराव समराज रिखपाल रामरुचितिह रामरुट रामरूप शमरुपप्रसाद्धिह रामरुपराम रामरूपितेह रामरेख रामरेखलाल रामरेखा रामरेजसिंह रामजन्मन्य रामखसन रामखगनिवेह रामखंडते रामलखक रामखला रामखलित रामलल्लुबिह रामलाल रानलालराम रामलोचन रामलोट रामलौटनप्रवाद रामलीटलाल रामलौटनसिंह

रामलोटसिंह रामलोलीनसिंह रामवंशलाल रामवचनराम रामवदनराय रामबदनसिंह रामवर्ष राम-वल्लभ राभवाग्रराम रामवासी रामविचार रामविजय रामविजयप्रसादिसह रामविजयशरण रामविनय रामविनायकसिंह रामविनोद् रामविभूतिभिंह रामविमल रामविलास रामविलासप्रमाट रामविलासिंह रामविशाल रामविश्वाससिंह रामविहारी रामविहारीलाल रामवीर रामवीरशरण रामवृत्त रामवृत्तलाल राम्बनास रामवत रामवतप्रसाद रामवतसिंह रामशकल रामशकलप्रसाद रामशकललाल रामशब्द राम-रारण रामशरणदास रामशरणलान रामशरणसहाय रामशरीक रामशांति रामशाह रामशिरोमणि रामशोस रामशीसराम रामशुह्रस्त रामशृंगारप्रसाद रामशेखर रामश्रीनेत रामश्रीसिंह रामश्लोक राम-संभार रामसंवारे रामसकल रामसनीराम रामसजीवन रामसजीवनलाल रामसनेहिसिंह रामसनेही रामसमर रामसमुभ रामसमुभमिन रामसमोख रामसमोखन रामसमुख रामसरोवर रामसहाय रामसहायराम रामसांबरे लाल रामसागर रामसागरराम रामसागरलाल रामसाया रामसिंगार रामसिंह रामसिंहासन रामसिंहासन-राय रामसिंहासनसहाय रामसिंहासनसिंह रामसिद्ध रामसुन्दर रामसुंदरनाथ रामसुंदरराम राम सुंदरलाल रामभुन्दर्भिह रामभुकुल रामभुख रामभुखराम रामभुचित रामधुचितराम रामभुदर्शन रामभुदिछ रामसुव रामसुवार रामसुकल रामसुकेर रामसुका रामसुकाराम रामसुमंत रामसुमिरन रामसुमिरनलाल रामसुमेर राममुमेरराय राममुरंजनराय राममुरत राममुरतिराय राममुरेश राममुरेशनाथ राममुरजनराय राममुलद्वारा लाल रामस्थील रामसहागिंसह रामसुहावन रामस्रत रामस्रतमिण रामसेवक रामसेवकलाल रामसोच-राम रामसंक्विसह रामस्वेही रामस्मरण रामस्वयंवरप्रसाद रामस्वरूप रामस्वरूपदत्त रामस्वरूपराय रामस्व रूपिंस रामस्वारथ रामस्वार्थिसंह रामहंस रामहजारी रामहजूर रामहरख रामहरखचंद रामहरखसिंह राम-हरि रामहरिदास रामहरिलाल रामहर्ष रामहित रामहितकारी गमहितराय रामहितसिंह रामहिमाचलसिंह रामहंकार रामहुक्रिसंह रामहुब्ब रामहुद्व रामहेत रामाकांत रामाचार्य रामाका रामादर्श रामाधार रामाधारराम रामाधारी रामाधिराज रामाधीन रामाधीनराय रामानुमह रामानुमहनारायण्थिह रामा-नुमहसिंह रामापित रामाभिलाप रामायतनराम रामायतनराय रामायध्य रामावतार रामावतारदास-रामावतारलाल रामावतम्ब रामाशीष रामाश्रय रामाश्रयलाल रामाश्रयश्ररण् रामासन रामू रामूमल राम्-राम रामेंद्र रायेंद्रप्रताप रायराधोप्रसाद रायधीतानाथवली रीमलराम रूपचंद्रराम रूपराम रूपराम रेखाराम लद्मण्यम लद्मण्याय लखन्याम लखनलालयम लखनेश्वरमकाश ललितराम लवक्शराम लायकराम लालश्रवधेराप्रतापिशंह लालरामिशरोमिश्यिसंह लेखराम वशिष्टनारायण विजयराचन विजयराम विवेकी-राम वेदराम वैदेहीवल्लम शंकरराम शत्रुदमननाथ शांतराम शिलानाथप्रसाद शिवकरनराम शिवजोरराम शिवराम शिवरामदास शिवरामदासिहं शिवरामप्रसाद शिवलाखनराय शुभराम श्रीराम सँवरूराम सकल-देवराम संचर्धराम सञ्जनराम सतराग सत्यराम सत्यरामप्रसाद सदलराम सदाराम सनेहीराम समस्थराम सरज्ञात वरज्सिह रास्तृकांट परयूनारायम् वरयुगम सर्थनाय सर्वदेवगम सर्वगम सर्वमा सर्वस्वराम सहयोग-राम वहीराम श्रीवांकेवाराम स्वेत्रविद्यामिका वित्रहेराम विवेत्रर हिवापतिसम विवासतम् विवासाम विवास राभपारण विवादर रियावरवारण वीताकांत सीतानाथ र्यातानाथलाल यीतापति सीतापित्राम वीतारम्या भीवरभग्यारक क्षेत्रायम क्षेत्रायम बीकारामचन्या वीवायामस्य भीवायामलाल क्षेत्रावरम्यम् संदर्शभ छुप्रीवपति सुप्रीवराय स्वीरराय स्थीराम सुप्रतयति सुवचनराम सुरतिराम सेवूराम स्वरूपराम हरिनाशगम एरिनासवज्यम इरिहरसम हरेसम हिल्सम होराम होस्लिसन।

(१०) कृष्मम् — अविलिक्शीर सचलगीपाल अचलिहारीलाल अअवस्य अरलिहारी अव्लिक्शियाल अतिम् दरस्य अर्थादगोपालिकाहा अनुलक्कष्ण अर्मगानेहम अनंतर्गापाल अनंतर्गिद्धिलाल अमार्यभोहन अनिषद्धुरूष्ण अन्पिक्षोर अनुपरेव अनुपलाल अन्दर्शाह अनुपर्द दरलाल अर्थिलाल अनेलेलाल अप्रिक्षण अपराकृष्ण अमराकृष्ण अमिरावराय अमर्दिकृष्ण अमृतगोपाल अल्लासुरारी अवतारिक्शीर अन्तर्भक्षार अन्तर्भक्षार अन्तर्भक्षार अस्तिकृमारिक्ष अहिनस्णुलाल अहिनस्णुलाल

सिंह श्रानंदकंद श्रानंदिकशोर ग्रानंदिकशोरप्रसादितह श्रानंदकुमार श्रानंदकृष्ण श्रानंदगोपाल श्रानंद षन आनंदचंद आनंदनारायण अभंदमाधन आनंः मंदन जानटलाल आनंदविहारी आनंदविहारी-लाल, आमादिवहारीलाल अकवालकृष्ण उसमेलन उत्तमलाल उत्तम-वरूप उपेंदगोपाल उद्धवराम ऋषि-कृष्ण स्रोमविहारीलाल कंतलाल कंबई कंबईयसाद कंबेयालाल कन्हई कन्हईराम कन्हैया कन्हैयाच द कन्द्रैया चरण कन्द्रैयाप्रसाद कन्द्रैयाचदससिंह कन्द्रैयालाल कन्द्रैयाशग्ण कमलकृष्ण कमलमोहन कर्त्ता-कृष्ण कर्चाकृष्णलाल कर्यपकृष्ण कहानचंद्र कांजीमल कांतनारायण कांतराय कांतिकृष्ण कानासिंह कान्ह्कुमार कान्ह्सिंह कान्ह्रा कान्ह्यराम कामिनीमाहन कामिनीमाहनप्रसाद कामेश्वरगोपाल कालीमर्दन सिंह कार्ययञ्चल्या काहनज्ञत्या किरण्यिहागीलाल कियान किया गानियेह कियान लाल कियानसिंह कियुन किशुनद्यालिसह किशुनवरराय किशुनाई किशोर किशारचंद किशांग्दत्त किशोरमल किशोरलाल किशोरिशंह किशोरानंद किशोरीचंद किशोरीनंद किशोरीनंदन किशोरीनंदनप्रसाद किशोरीनंदनसहाय किशोरीपति किशोरीमोहन किशोरीमोहनलाल किशोरीरमण किशोरीरमण्यवसद किशोरीलाल किशोरी बल्लम किस्सू किन्नूमल कुँग्ररबहादुर कुँग्ररलाल कुंजिकिशोर कुंजनसिंह कुंजनारायण कुंजरमण कुंज-लाल कुंजिबहारी कुंजिबहारीराम कुंजिबहारीलान कुंजिबहारीशरण कुंजी कुंजीलाल कुंबरकन्हेया क्वर-कृष्ण कुंबरमोपाल कुंबरबी कुंबरबीलाल कुंबरपाल कुंबरपसाद कुंबरबहादुर कुंबरलाल कुंबरविहारी कुंत्ररविहारीलाल कुंवरशरण कुंत्ररसिंह कुंत्ररमेन कुमरचंद कुमारदास कुमारविजयसिनहा कुमार-सिंह कृष्ण कृष्णश्राधार कृष्णश्रीतार कृष्णकन्दैया कृष्णकन्दैयालाल कृष्णकांत कृष्णिकिकासिंह कृष्ण-किशोर कृष्ण कीर्तिशरना कृष्णकुमार कृष्णकुमारलालिधंइ कृष्णकेशव कृष्णगोपाल कृष्णगोपालदत्त कुष्णागीपालदास कुष्णागीविंद कुष्णागीविंदलाल कुष्णचंद कुष्णाचंदराय कृष्णाचरण कृष्णाजीवन कुष्णा-जीवनलाल कृष्णदत्ता कृष्णद्याल कृष्णदास कृष्णदुलार कृष्णदुलारे कृष्णदेव कृष्णदेवनारायण कृष्ण-देवप्रसाद कृष्णानं दन कृष्णानं दनप्रसाट कृष्णानंदनसहाय कृष्णानाथ कृष्णानारायण कृष्णानारायणा कुष्णपदारथितंह कृष्णपाल कृष्णपालितंह कृष्णप्यारे कृष्णप्यारेलाल कृष्णप्रकाश कृष्णप्रताप कृष्णप्रताप-नारायण कृष्णमतापनारायण नाल कृष्णप्रतापित् कृष्णप्रसाद कृष्णपेम कृ'णवलीसिंह कृष्णबहातुर कृष्ण-भगवंतलाल कृष्णमणि कृष्णमनोहर कृष्णमनोहरदास कृष्णमनोहरनाथ कृष्णमनोहरलाल कृष्णमाधवलाल कृष्णमुरारी कृष्णमुरारीलाल कृष्णभुरारीशरण कृष्णमृति कृष्णमोहन कृष्णमोहनदयाल कृष्णमोहनप्रधाद कुष्णमोहनराय कृष्णमोहनसहाय कृष्णयोगी कृष्णरत्न कृष्णराम कृष्णलाल कृष्णवल्लभ कृष्णवल्लभ-सहाय कृष्णविहारी कृष्णविहारीलाल कृष्णवीर कृष्ण्यारण कृष्णशेलरसिंह कृष्णसहाय कृष्णसिंह कृष्णः संदर इञ्जासेयक कृष्णासेयकलाल कृष्णास्वरूप कृष्णास्वामी कृष्णाकांत कृष्णानंद कृष्णानंदनाथ कृष्णानंदन स्वरूप कृष्णावतार कृष्णावतारलाल कृष्णेंद्रपाल केनलकृष्ण केशव केशवकुमार केशवकुष्ण केशवचंद केशवदत्त केशवदयाल केशवदात केशवदेव केशवताक्ष केशवनाय केशवनारायण केशवप्रसाद केशव-मोहत केशवराम नेशावलाल केशवशरण केशवर्षित केशवन्त्ररप वेशावानंद केशी केशीशाह केसीसाह कोनस्मधाइ कोलाइल कोलाइलगन कोलाइलिंह खाननंद खानजू छानसहार खानसिंह गंगावृजभूवण गलाअभनारायण गिरधारी गिरिधर गिरिधरगोपाल गिरिधरदयाल गिरिधरनारायण गिरिधरमुरारीलाल मिरिधरणाल मिरिधरशरण मिरिधरस्याः। विरिधारी मिरिधारीदास मिरिणरीलाल विरिणालिखोर मिरि

<sup>े</sup> कर्पति योगिनां मनांसीति कृष्णः। श्रथवा कृषिभू वाचकः शब्दों सम्प्रतिवृ ति वाचकः तयोरैक्यं परं व्रह्मकृष्णकृष्यिभेधीयते। कृषि भू सत्तामायक है और स्विवृ तिवाचक है। इन दोनों की एकता होने पर परवक्ष कृष्ण कहलाता है।

राजिवहारी गिरिराजम्वामी गिरिवरकुष्ण गिरिवरघारी गिरिवरघारीलाल गिरिवरनारायण्लाल गिरिवर नारायगासिंह गिरिवरलाल गिर्राविक्शोर गिल्लूम्ल गीतकृष्ण गीतमलाल गीताराम गुर्गीलाल गूजरमल गोकुलचन्द गोकुलनारायण गोकुलराम गोकुलसिंह गोकुलानंद गोकुलेश गोकृष्ण्मूर्ति गोघनलाल गोघन-सिंह गोपचन्द गोपानंद गोपाल गोपालक गोपालकृष्ण गोपालकृष्णनारायम् गोपालचन्द गोपालचन्दराय गोपालजी गोपालजीमल गोपालजीलाल गोपालदत्त गोपालदास गोपालदे र गोपालवर गोपालनरेश गोपालनाथ गोपालनारायण गोपालप्रसाद गोपालवहादुर गोपालमनोहर गोपालमोहन गोपालमोहनप्रसाद गोपालराज-स्वरूप गोपालराम गोपाललाल गोपालवल्लम गोपालविहारी गोपालशारण गोपालशारण्धिह गोपालस्वरूप गोपालाचार्यं गोपालानंद गोपीकांत गोपीकुष्ण गोपीकुष्णदास गोपीकुष्णनारायम् गोपीकुष्णाराम गोपी-नंदन गोपीनाथ गोपीनारायण गोपीमोहन गोपीरमण गोपीराम गोपीलाल गोपीवल्लभ गोपीशरण गोपी-श्याम गोवेंद्र गोवेंद्रप्रसाद गोवेश्वर गोवेश्वरनाथ गोरधनलाल गोरधनसिंह गोली गोलीराम गोलीसिंह गोलिया गोवर्धनलाल गोविंद गोविंदचन्द गोविंदचरण गोविंददास गोविंदनारायण गोविंदपति गोविंद-प्रचाद गोविंदमाधव गोविंदमुरारीलाल गोविंदराजसेवक गोविंदराम गोविंदलाल गोविंदबल्लभ गोविंद-विहारी गोविंदविहारीलाल गोविंदरारण गोविंदराहाय गोविंदस्वरूप गोविंदानंद गोविंदावतार गौरीश्याम ग्वालरारण धनदयाल घनराम घनश्याम घनश्यामिकशोर घनश्यामकृष्ण घनश्यामचन्द घनश्याम दार धनश्यामनारायरा घनश्यामप्रसाद घनश्यामबहादुर घनश्यामपूरारी घनश्याममोहन घनश्यामलाल घनश्यामवल्लभ घनश्यामविहारी घनश्यामरारण घनश्यामसिंह घनसिंह घनसेंदरलाल चंदनगोपाल चंद्रगोकुलराय चंद्रगोपाल चंद्रमाधव चक्रघारीकृष्ण चतुरविहारीलाल चतुर्भजविहारीलाल चरित्रविहारीलाल चितरंजनविहारी चित्रकांत चित्रकृष्ण चित्रगोपाल चैनविहारीलाल चोखे-लाल छुगनलाल छुविनंदन छुविनाथ छुविनाथलाल छुविनारायण छुविपकारा छुविराज छुविलाल छुवि-सागर छैलविहारी छैलविहारीलाल जगतिकगोर जगतकमार जगतकृष्ण जगतनंदन जगतमोहन जगत-मोहननाथ जगतविहारी जगतविहारीलाल जगदर्शन जगदानंद जगदीपनारायण जगदीशकृष्ण जगदीश-मोहन जगनंदन जगनंदनप्रसाद जगनंदनलाल जगनाथ जगनाथङ्गञ्ण जगपाल जगपालिकशोर जगपाल-कृष्ण जगमालसिंह जगमूरत जगमेरसिंह जगमोहन जगमोहनदास जगमोहनराय जगमोहनलाल जगमोहन-शर्या जगमोहनसहाय जगमोहनस्वरूप जगराजविहारी जगलाल जगयंतलाल जगवंशिकशोर जगवंशलाल जगवल्भ जगवीरशरण जगारदेव जदुनंदन जदुनंदनलाल जदुनंदनिक्ष जदुनाथ जदुराजवली जदुलाल जदुवंशसहाय जदुवीर जनानंद जनार्दन जनार्दनदास जनार्दनप्रसाद जनार्दनराय जनार्दनसिंह जनार्दन-स्वरूप जमुनानाथ जमुनानारायण जमुनालाल जयकरण्जाल जसोदानंद जसोदानंदन जसोदानंदराय जादवपसार जादोराय जादोसिंह जालपाकृष्ण किर्तेद्रमोहन जीवनकिशोर जीवनकृष्ण जीवनलाल जुगल-किशोर अगलकिशोरप्रसारसिंह जुमललाल जुमलविहारीलाल प्रगिदनारायण जुमुलकिशोरनारायण जुमुल-किशोरप्रधाद जुगुल नंदपाल जोगराज जोगंद्रपाल ठकुरी ठकुरीप्रवाद ठकुरीलाल ठकुरीसिंह ठाकुर ठाकुर-चन ठाकर वरण ठाकरजी ठाकरत्त ठाकरदयालु ठाकरदात ठाकरदीन ठाकरपास व ठाकरवस्त्रीसह अकुरमल ठाङ्गरजाल ठाकुरणहाय टाकुरांबंह ठाकुमनंद ताजिवहारीलाल तासकूरण द्वानासयश तेज-तिहारी विश्वनाकुमार विश्वनप्रकाश विश्वनप्रतापिंड विश्वनप्रचाद विश्वनयहाद्रपिंह विश्वनराय विभुवनसाल त्रिमुवनविहारीलाल त्रिमुवनश्रसण विभुवनसिंह त्रिभुवनसुर त्रिभुवनानंद त्रिमालसिंह िमोहनलाल त्रिलोकचन्द त्रिलोकमास्कर त्रिलोकराथ त्रिलोकसिंह त्रिलोकंसिंह त्रिवेसीमाघव त्रिवेसी-भारत भिषेश्रीस्थाम द्विराम द्वाकृष्ण द्वालमोहन द्यावंतज्ञात दानविहारीताल दामवरिर दामलाल दामीदर दामीदरमोविंद दामीद्रदास दामीद्रदीन दामीद्रनाथ दामीद्रनारायण दामीद्रप्रसाद दामीद्र-लाल दामोदरसहाय दाभोदरसिंह दाभोदरस्वरूप दिन करगोपाल दिनेशविहारीसिंह दिनेशमोहन दुलक्कोर दुखमंजन दुलमंजनप्रसाद दुखमंजनलाल नुजरमण दुखहरखनाथ दुखहरखसिंह दुवियालाल दुलारे-

मोहन दुलारेलाल देविकशोर देवकीनंदन देविकीनंदनप्रसाद देविकीनंदनस्वरूप देविकीलाल देविकृप्स देवकु प्णलाल देवकु प्ण द्वंदविहारी द्वारकालाल द्वारके राजी द्वारिकाधीरा द्वारिकानाथ द्वारिका बहातुर द्वारिकाराम द्वारिकासिंह द्वारिकेश धीरेंद्रमोहन धूमविहारीलाल धेनुकृष्ण ध्यानकृष्ण ध्रुवविहारीलाल नंदिकशोर नंदिकशोरप्रसाद नंदिकशोरराम नंदिकशोरलाल नंदिकशोरसिंह नंदगोपाल नंदगोपालराम नंदजीराम नंदजीराय नंदजीलाल नंदजीसहाय नंदतुलारे नंदनंदन<sup>9</sup> नंदन नंदनगोपाल नंदनप्रसाद नंदन-लाल नंदनशरण नंदनसिंह नंदनस्वरूप नंदबहादुर नंदराज नंदराम नंदराय नंदरूप नंदलाल नंदवल्लभ नंद्लाल नटवर नटवरविहारीलाल नटवरलाल नवजादिकलाल नवनीतनारायण नवनीतराय नवनीत-लाल नयलिकशोर नवलिकशोरप्रसाद नवलबहादुर नवलविहारी नवलविहारीलाल नवीनिकशोर नवीन-नारायण नागर नागरदत्त नागरदास नागरमल नागेंद्रमोहन नारायण्विहारी निट्रविहारीलाल नितबरन-सिंह नित्यिकशोर नित्यगोपाल नित्यविहारी नित्यविहारीलाल निवाजलाल निर्भयलाल निर्मलकुमार नीरद्वरण नीलकुमार नीलकुम्ण नृत्यिकशोर नृत्यगोपाल नृत्यविहारीलाल नेतकुम्ण नैनीगोपाल नौनीतलाल नौनीलाल नौरंगविहारीलाल नौरंगीलाल पटवर्घनलाल पतिराखन पतिराखनलाल परमाराय परमालाल पार्थो इवर पावनविहारीलाल पितांवर पीतमलाल पीतांवरिकरोरि पीतांवरदत्त पीतांवरदास पीतांवरप्रसाद पीतांवरलाल पीतांवरशरण पीतांवरसिंह पीतांवरस्वरूप पुनीतलाल पुरुषोत्तम पुरुपोत्तम-क्रमार पुरुपोत्तमनम्द्र पुरुषोत्तमद्याल पुरुषोत्तमदास पुरुपोत्तमदेव पुरुषोत्तमनाथ पुरुपोत्तमनारायण प्रकृपोत्तामयसाद पुरुषोत्तामभगवान पुरुषोत्तामलाल पुरुषोत्तामसरस्य पुरुपोत्तामसिंह पुरुपोत्तामस्वरूप पुलिन-विद्वारीलाल प्यारंकृष्ण प्यारेमोहन प्यारेमोहनराम प्यारेमोहनलाल प्यारेलाल प्रकाशिकशोर प्रकाश-कृष्ण प्रकाशविह।रीलाल प्रकाशमोहन प्रकाशलाल प्रसन्ननाथ प्रफुल्लुकमार प्रफुल्लिनफिशोर प्रभुलाल प्रमादहरलाल प्रमोदिवहारीलाल प्रियकांत प्रियलाल प्रियाकांत प्रियानंद प्रियानंदनारायणिसह प्रियानंद-प्रसादसिंह प्रियानं इसिंह प्रियासहाय प्रियेंद्र रालसिंह अमिकशोर प्रेमकुमार प्रेमकृष्ण प्रेमनोपाल प्रेम-विहारी प्रेमिबहारीलाल प्रेममाधन प्रेमनाहन प्रेममाहनलाल प्रेमलाल प्रेमहरि फुलकुण्ण बंकटलाल बंदी-छोर बंदीदीन बंदीप्रसाद बंदीरान बंदीराम बंबनलाल बंबलाल बंसिया बंसूसिह बनवारी बनवारीराम बनवारीलाल बनवारीसिंह बरसानेलाल बलकांतचन्द्र बलदेवविद्यारीलाल बलरामकृष्ण बलविद्यारी बल-विहारीलाल बलवीर बलवीरचन्द्र बलवीरदास बलवीरनारायम् बलवीरप्रसाद बलवीरबहादुर बलवीर-भद्रसिंह बलवीरशरण बलवीरसहाय बलवीरसिंह बसदेव कीनंदन वसवानंद बाँ केविहारी बाँ केविहारीराम बाँकेविहारीलाल बाँकेलाल बालिकशोर बालकुष्ण बालकुष्णदास बालकुष्णप्रसाद बालकुष्ण्यस्याय बाल-केशनारायण बालकेश्वरप्रसाद बालगोपाल बालगोविंद बालगोविंदपसाद बालगोविंदलाल बालगोविंद-सहाय वालगोविंदसिंह बालपुकुंद बालपुकुंददास बालपुकुंदलाल बालपुकुंदसहाय बालपुकुंदस्वरूप बिदाराम विदेविहारीलाल विजन् विहरिया विहारीसिंह बुजभूखनलाल वृजराजिकशन बहागीपाल बहामीहन बिजलाल मक्तीश नन्द भक्तीशथराद मगनलाल भगनगिंह भगना भगवानिकशोर भगवानकृष्ण भगवानिवहारीलाल भगवानजाल मंगोलेंसिंह भगीने थन्गनप्रताह भग्गनम्ल भग्गूलाल मानुकृष्ण भारतकृष्ण-लाल शुवनमाहन न्करनलाल भूगलकृष्ण्यव मंजूलाल मध्यनलाल मध्यनिक्षेत्र गुगनिक्षीर गणन-कुरुण मगनविद्यारी नगनविद्यारीणाल गगनलाज पहुक्यारीसिंह मणिजाल गर्यान्यकान मणीट्यकार मण्डिलाल मथुरानंद मथुरानारायण् मथुरानणि मथुरामाम नवुराजाल मधुरावेहारी पशुराविद मशुरी-लाल मदनकिशार मदनकुमार मदनगोताल भइनमनोहर भइनमनोहरताल भदनद्वारं भदनहोहन मदनमोहनकृष्य मदनमोहनदार मदनभोहनखाल भदनगाहनशस्य मद्भगोहनग्रहार मद्भगाल गदन-विहारी मदनविहारीलाल मवर्दे मत्रवा मनुवनवर नघुवनलाल मनुस्तनाहर मनुस्तहर सन्त्यारेलाल मनभावनलाल मनमोदनारायण मनभोहन मनपोहनकुपार धनमोहनकुण मनमोहनगापाल प्रतिमोहन-

<sup>े</sup> देवं नंदनंदनं वंदे ।

दयाल मनमोहनदास मनमोहननारायण मनमोहनलाल मनमोहनशरण मनमोहनसहाय मनमोहनसिंह मनभोहन चरूप मनराखनलाल मनरूप मनहरननारायण मनहरनप्रसाद मनहर्षनारायण मनहारीराम मनहारीलाल मनोहर मनोहरकुमार मनोहरकृष्ण मनोहरदच मनोहरदयाल मनोहरदास मनोहरनारायण मनोहरप्रसाद मनोहरभूषण मनोहरलाल मनोहरशरण मनोहरश्याम मनोहरसिंह मनोहरस्वरूप मनोहरीः लाल महाराजकृष्ण महेंद्रकृष्ण महेंद्रमोहन माखनलाल माठूराम माथुर माधुरीमोहन माधुरीरमण मानिकलाल मीराराम मुक्द्राम मुक्द्रलाल मुक्द्रीलाल मुक्टघर मुक्टघारी मुक्टनारायण मुक्टमनोहर मुकुटमुरारी मुकुटबल्लभ मुकुटबिहारीलाल मुकुटेश्वरीमोहनसिंह मुदितमनोहरलाल मुरलीधर मुरलीधर-गोपाल मुरलीघरनारायग्पप्रसाद मुरलीमनोहर मुरलीमनोहरप्रसाद मुरलीमनोहरलाल मुरलीमनोहग्शाह मुरलीमनोहरसिंह मुरलीश्याममनोहर मुरलीसिंह मुरह मुरारीकृष्ण मुरारीचंद्र मुरारीमोहन मुरारीमोहन-लाल मुरारीमोहनसिंह मुरारीलाल मुरारीशरण मुराहराम मुराहसिंह मेघवरणसिंह मेघश्याम मेघसिंह मोर-मुकुट मोहन मोहनिकशोर मोहनकुमार मोहनकुष्ण मोहनचंद्र मोहनदयाल मोहनदास मोहननारायण मोहनप्यारे मोहनबहादुर मोहनमनोहरिंग्ह मोहनमुरारी मोहनराम मोहनलाल मोहनबल्लभ मोहन-विहारी मोहनशरण मोहनश्याम मोहनसिंह मोहनस्वरूप मोहनाचार्य मोहनीमोहनलाल यतींद्रमोहन यद-चरित्रसिंह यदुनंदन यदुनंदनप्रसाद यदुनंदनराय यदुनंदनलाल यदुनंदनशरण यदुनाथ यदुनाथप्रताप-सिंह यदुनाथप्रसाद यदुनाथनन्ससिंह यदुपसाद यदुराज यदुराजबली यदुलाल यदुवंशभूषण यदुवंश-राम यदुर्वशालाल यदुवंशाररण यदुवंशासहाय यदुवीरशारण यदुवीरसिंह यमलार्ज निसंह यमुनाधर यशवंत-कृष्ण यशोदानंद यशोदानंदन यशोदानंदनप्रसाद यागेंद्रविहारीलाल यादवचंद्र यादवदश यादवदास यादवनाथ यादवप्रसाद यादवमोहन यादवंद्र यादवंद्रदश यादवंद्रनाथ यादवेद्रनारायस्त्रिह यादवेद्र-पालुसिंह यादवेंद्रपताप यादवेंद्रपसाद यादवेंद्रबहादुरसिंह यादवेंद्रशरण यादवेंद्रसिंह युगलुकिशोर युगलिकशोरप्रसाद युगलिकशोरिसह युगलिनाथ युगलिनारायण युगलिराय युगलिसह युगलेंद्र योगेंद्रकुमार योगेश्वर योगेश्वरदत्त योगेश्वरदयाल योगेश्वरप्रसाद योगेश्वरत्वरूप रंगदास रंगनाथ रंगनारायण रंग-प्यारेसिंह रंगबहादुरलाल रंगबहादुरसिंह रंगलाल रंगलालराम रंगविहारी रंगविहारीलाल रंगसिंह रंगी-लाल रङ्गीलेमोहन नंगीलेलाल रंगीसिंह रंगू रंगेश रंगेश्वरदयाल रंतूलाल रणकोरदास रण्छोरप्रसाद रण-छोरलाल रतिलाख सीशमोहन रक्कोपाल रानविहारीलाल रनछोर रमणलाल रमण्विहारीलाल रमण् मोहनसिनहा रम्गोतविहारी रनिकन्नान रहसनिहारीलाल रहस्यविहारी राजकृष्ण राजकेशव राजगोपाल राजमोहनशरण राजबिहारी राजिशहारीलाल राजेंद्रशोहन राजेंद्रलाल राजेंद्रविहारी राजेंद्रविहारीलाल राजेश्वरमुरलीमगोहर रावाकमल रावाकांत रापाकुमार राधाकुमुद रापाकुण रायाकु ग्लाल रापाकुण्णसिंह राधामीपाल राश्रामीविंद राधानाथ राधापति राधानिम्हाराम राधामनहर्यालाल राधानाध्य राधामीहम राधामोहनराव राधामोहनसिंह राधारंजन राधारमण राधासय स्वावक्लन राधाविनोद राधानिहारी राधा-सहाय राविकानंदन राविकानारायण राविकारमण्यताद राविकारमण्यतादिनंह सांविकाविहारी राषे-कृ खदास राधेगोविंद राधेनाम राधेविहारीलाल राधेमोहन राधेनाल राधेश्याम राधेश्यामदास राधेश्याम-प्रसाद राघेश्याक्ताल राधेश्यावसिंह राघेश्वरवली समकेशव रामगोकुलसिंह समगोपाल रामगोपाल-नारायम् रामगोनाससिंह रामगोविद रामगोविददास रामस्याम रामगोक्करिंह रामेश्त्ररक्षस्य रामकृत्याः किशोरचन्द्र रामकृष्णुदास रासनिहारी संसविहारीलाल रुक्तिन राय स्ट्रगोशल स्ट्रमोहन स्ट्रहरि स्वकांत रूपित्रान स्पक्तिगोर रुपकुर्ण रूपचन्द्र रूपनिति रूपनाथ रूपनारायण् रूपनारायण्शास रुपनारायग्राल क्पनारायण्सिंह रूपवहातुर कारत्न कपराब रूपलाल क्पतिह रूपेंद्र क्षेत्रेद्र माश क्षेत्रवहातुर लद्दमीकृष्ण् लेखितिकशोर लेखितिकशोरदास लेखितिकशोरिमह लेखितकुमार लेखितवद लेखिनोहन लेखिनोहन-नाथ ललितलाल लितविहारीलाल ललितिरीह लिलितारमण लिताराम ललोराम लल्सनजीमोपाल लाडिलीमोहन लाड़िलीलाल लालकृष्ण लालकुभारसिंह लासगतिथिई लालगिरि लालचन्द लालचन्द-

सिंह लालजी लालजीत लालजीपसाद लालजीमल लालजीराम लालजीलाल लालजीसहाय लालजीसिंह लालधर लालनारायण् लालप्रकाश लालनक्स लालनचन लालनहादुर लालनहादुरसिंह लालनानू लालमिंग् लालमुनि लालराय लालविहारी लालविहारीलाल लालशरण्राय लालसाहिब लालसिंह लाल-पट लीलांवरसिंह लीलाघर लीलाघरसिंह लीलानंद लीलानिधि लीलापित लीलापितसहाय लीलापुरु षोत्तम लीलाराम लोकानंद वंशगोपाल वंशविहार्थसिंह वंशीघर वंशीमनोहर वंशीलाल वनमाली वन-मालीदास वनमालीयसाद वनमालीलाल वनविद्वारी वल्लभरिक वल्लभराम वल्लभलाल वल्लभ सिंह वासुदेव वासुदेवदास वासुदेवनारायण वासुदेवपति वासुदेवणसाद वासुदेवराम वासुदेवराय वासु-देवलाल वासुदेविबहारी वासुदेवरारण वासुदेवसहाय वासुदेवसिंह वासुदेवानंद विजयकृष्ण विजयगोविंद विजयमोहन विजयविहारी विदुरनाथ विनयकृष्ण विनीतविहारी विनोदकृष्ण विनोदविहारीलाल विपिन कृष्ण विपिनचंद्र विपिनमोहन विपिनविहारी विपिनविहारीलाल विमलकांत विमलकिशोर विमलकुमार विमलमोहन विमलविहारी विश्वप्रिय विश्वमोहन विश्वरंजन त्रिश्वरूप विहारी विहारीचरण विहारी दास विहारीलाल विहारीरारण वीरविहारीलाल वीरेंद्रविहारी वीरेंद्रमोहन इंद्वहादुरसिंह बृंदानारायण-ष्टुंदावनविहारी ष्टुंदावनलाल खुंदावनसिंह वेदकृष्ण व्यथितद्वारकानाथ वजइक्यालसिंह वजकांत व्रजकांतस्यरूप व्रजकिशोर व्रजकुमार व्रजकृष्ण व्रजकुष्णदास व्रजगोपाल व्रजचंद 🚁 😗 (नाथ व्रजनंद वजनंदनप्रसाद वजनंदनराय वजनंदनलाल वजनंदनशरण वजनंदनसहाय वजन्दनरवस्य वजनागर व्रजनाथ व्रजनायक व्रजनारायण व्रजनारायणमल व्रजनारायणराम व्रजपित व्रजपितमूषण व्रजपितराय वजपतिसिंह वजपतेरा वजपाल वजपालशारण वजपालसहाय वजपालसिंह वजबहादुर वजबहादुरसिंह ब्रजविहलदास ब्रजमान ब्रजमानसिंह ब्रजसुवनसिंह ब्रजभूषण ब्रजभूषणदत्त ब्रजमषणदास ब्रजभूषण-प्रसाद ब्रजभूष्याराय ब्रजभूष्यालाल ब्रजभूष्यासिंह ब्रजमंगतिसिंह ब्रजमनोहरदास ब्रजमुक्तुटिकशोर ब्रज-मोहन व्रजमोहनदास व्रजमोहनलाल व्रजमोहनशारण व्रजरत्न व्रजरत्नदास व्रजराज व्रजराजिकशोर व्रज-राजकृष्ण ब्रबराजबहातुर ब्रजराजराय ब्रजराजिवहारी ब्रजराजशरण ब्रजराजसहाय ब्रजराजिसह ब्रजराय बजलाल बजवंश बजवंशविहारी बजवंशविहारीलाल बजवल्लम बजवल्लमदास बजवल्लमनारायणः सिनहा वजनरूतभशरण वजनरूतभणहाय वजनासी वजनासीदत्त वजनासीलाल वजनिलास वजनिहारी व्रजविद्वारीलाल व्रजविद्वारीशरण व्रजवीर व्रजवीरशरण व्रजवीरशरणदास व्रजवीरसिंह व्रजस्वामी व्रजानंद ब्रजेंद्र ब्रजेंद्रिक्शोर ब्रजेंद्रकुमार वर्जेंद्रत्त व्रजेंद्रनाथ ब्रजेंद्रपाल व्रजेंद्रपालसिंह ब्रजेंद्रप्रताप व्रजेंद्रप्रसाद व्रजेंद्रबहादुर व्रजेंद्रलाल व्रजेंद्रसिंह व्रजेंद्रस्वरूप व्रजेश व्रजेशकुमार व्रजेशचंद्र व्रजेशनारायण व्रजेशवर व्रजे-श्वरनाथ ब्रजेश्वरप्रसाद ब्रजेश्वरस्व का शंकरकृष्ण शंकरदामोदर शंकरमाधव शचींद्रगोपाल शरणगोपाल शरणविहारी शरणविहारीलाल शांतिगोविंदविहारी शिवकिशन शिवकृष्ण शिवगोपाल शिवगोविंद शिव-गोविंदपाल शिवगोविंदप्रसाद शिवगोविंदलाल शिवगोविंदसिंह शिवजनादेन शिवमाघव शिवमोहन शिवविहारी शिवविहारीलाल शिवश्याम शिवहरि शिवहरिलाल शिवेंद्रमोहन शुभलाल शैलेंद्रकृष्ण शोभानाथलाल शोभापित श्याम श्यामअधीन श्यामिकशोर श्यामिकशोरलाल श्यामिकशोरशरण श्याम-क्रमार श्यामक्रपाल श्यामकृष्ण श्यामकृष्णकांत श्यामकृष्णराय श्यामखेलावन श्यामखेलावनलाल श्यामगोपाल श्यामगोपालनाथ श्यामचंद श्यामजी श्यामजीलाल श्यामजीखाव श्यामजीिवनहां श्यामदत्त श्यामदास श्यामदुलारेलाल श्यामदेव श्यामनंदन श्यामनंदनसहाय श्यामनरेश श्यामनाथ श्यामनारा-यण् ऱ्यामपाल श्यामप्यारेलाल श्यामप्रकाश श्यामप्रमाद श्यामवदन श्यामवरण् श्यामवरण्लाल श्यामबहादुर श्यामबावू श्यामभरोसे श्याममनोहर श्याममनोहरलाल श्याममनोहरिछ श्याममुरारी श्याममूर्ति श्याममूर्तिपसाद श्याममोहन श्याममोहननाय श्यामरथी श्यामराज श्यामरूपधाद श्यामलः कांत श्यामक्तिशोर श्यामनदास श्यामनसिंह श्यामनानंद श्यामनान श्यामनिंहारी श्यामनिंह ारीलाल श्यामशर्य श्यामखनेही श्यामखांवलेलाल श्यामखिंह श्यामसुंदर श्यामसुंदरदास श्यामसुंदरनारायय

रयामसुंदरलाल १ स्यामसूरत श्यामस्वरूप स्यामहित स्यामाकांत श्यामाकिशोर स्यामाकुमार स्यामादेव श्यामानंद श्यामापति श्यामारमण श्यामागम श्यामाधिह श्यामेंद्रधिह श्यामेश्वरप्रसाद श्यामेश्वर नहादुरसिंह स्यामोराम श्रीकिशोर श्रीकृष्ण् श्रीकृष्ण् जीवन श्रीकृष्ण्दावश्रीकृष्ण्वल्लम श्रीकृष्ण्**रहाय** श्री-गोपाल श्रीगोपालचंद्र श्रीगोपालनारायखराय श्रीगोविंद श्रीगोविंदराम श्रीनंदन श्रीनंदनदास श्रीनंदनप्रसाद श्रीमन्लाल श्रीमुरलीर्याममनोहर श्रीरंग जी श्रीरंगनाथ श्रीरंगनाराय एसिंह श्रीरंग वहादुरसिंह श्रीरंग सिंह श्रीविहारीजीदास श्रुतिबंधु संसारीलाल सकलदेव सकलनारायण सखीचंद्र सखीचंद्रराम सबीचंद्रसहाय मखीरामं सखेशचंद्र सगुनलाल सतीशगोपाल सत्यनारायणकृष्ण सत्यमोहन सत्यविहारी सदारंग सदा-विहारी सदाविहारीलाल सद्गोपाल सनेहीलाल सवलिकशोर सवलायकराय सवसुखलाल सरूपीलाल सर्वेजीतनारायण् सर्वेजीतलाल वर्वेजीतिनिह सर्वेग्रुखलाल वर्वोनेत्याम गांवरेलाल ५ सांवलदच सांवलदास सांवलप्रसाद सांवलसहाय सांवलिया सांवित्याविहारीलाल सांवलीमोहन सांवलेसिह सासीगोपाल सामली। प्रसाद सिद्धगोपाल सिद्धविहारीलाल सुंदर सुंदरगोपाल सुंदरदास सुंदरनारायण सुंदरपाल सुंदरप्रकाश सुंदरप्रसाद सुंदरराम सुंदरलाल सुंदरश्याम सुंदरसिंह सुंदरस्वरूप सुघडविहारीलाल सुदर्शनलाल सुदामा-राम सुदामाराथ मुदामालाल सुदिण्टलाल सुनीलकुमार सुनीलचंद्र मुफलकसिंह सुमनविहारीलाल सुरील-विहारीलाल सूरजङ्गप्णप्रसाद सूर्येकुष्ण सूर्यमोहन स्वरूपकृष्ण स्वरूपचंद स्वरूपलाल हरगोपाल हर-गोविंद हरगोविंददयाल हरगोविंददास हरविहारीलाल हरिकृष्ण हरिकृष्णदयाल हरिकृष्णदास हरि कुष्णनारायण हरिकृष्णगय हरिकृष्णसिंह हरिकेशपति हरिगुलाल हिगोपालदास हरिगोविंदपसाद हरि-गोविंदलाल हरिगोविंदसहाय हरिगोविंदसिंह हरिवंशिकशोर हरिवंशाप्रसाद हरिवंशाभूषण हरिवंशाराय हरिवंशालाल हरिवंशासहाय हरिवंशासिंह हरिहरगोपाल हरिहरश्याम हरेकृष्ण हरेशाविहारीलाल ह्यीकेश ह्यीकेशलाल ह्यीकेशशरख।

## (उ) अन्य देव-देवियाँ—(१) अश्वनी - अश्वनीकुमार अश्वनीप्रसाद।

े स्याम तन स्थाम मन स्थाम ही हमारो धन, शाठी जाम उठी हमें स्थाम ही सों काम है, स्थाम हिथे स्थाम जिये, स्थाम बिनु नाहि तिथे, श्राभे की सी खाकरी श्रधार स्थाम नाम है। स्थाम गति स्थाम मति स्थाम ही है शानपति स्थाम सुखदाई सों भजाई सोभाषाम है, जिथी तुम भए बीरे पाती जैके श्राए दौरे जोग कहाँ राखें थहाँ रोम रोम स्थाम है॥ (रहाकर-उद्धव शतक)

> र माथे पै मुकुट देखि, चंत्रिका-चटक देखि, श्रुवि की खटक देखि रूप रस पीजिये। लोचन बिसाल देखि गरे गुंज भाल देखि, श्रुघर रसाल देखि चित्त चाव कीजिये॥ कुंढल हलनि देखि श्रुलक बलनि देखि, पलक चलनि देखि सरबस दीजिये। पीतंबर की छोर देखि, मुरली की घोर देखि, सांवरे की श्रोर देखि, देखियोई कीजिये॥

- (२) श्राक्षशा—श्राकाशमित्र श्रासमानसिंह गगनचंद्र गगनदेव गगनदेवनारायणसिंह गगनसम गगनलाल गगनविहारीलाल गगनसिंह।
  - (३) ऊर्वा ऊर्वादत्त ।
  - (४) ऋमु —ऋमुदयाल ऋमुदेव।
  - (४) कलि कलिराम।
  - (६) कल्पद्रुम- कल्पद्रुम।
  - (७) किन्नर किंदर किंदरलाल किंदरुसिंह किन्नरसिंह।
  - (二) गंधर्व —गंधर्व गंधर्वसिंह गंधर्वसेन चित्रसेन विद्याधर ।
- (६) गरुड खगेश खगेश्वर खगेश्वरप्रसाद गरुड गरुडदत्त गरुडद्याल द्विजराज पन्नगेश बाजपित बाजिस शिवगरुड।
- (१०) चक्रसुदर्शन-चक्कर चक्रःशिंह चक्रदत्त चक्रदीन चक्रसिंह सुदर्शन सुदर्शनकुमार सुदर्शनचक्र सुदर्शनदयाल सुदर्शनदाल सुदर्शनदेव सुदर्शनम्बाद सुदर्शनशिंह।
- (११) चित्रगुप्त चित्रगुप्त चित्रगुप्तप्रसाद चित्रदत्त चित्रपालसिंह चित्रमिषा चित्रशरण चित्रप्राम चित्र्राय।
  - (१२) जयंत-जयंत जयंतकुमार।
  - (१३) दच्-दच दच्छमार दच्राज ।
  - (१४) दिकपाल-दिकपाल दिकपालमिण दिकपालसिंह लोकपाल लोकपालसिंह।
  - (१४) दिग्गज- दिग्गजप्रसाद दिग्गजराम दिग्गजसिंह दिग्गे।
  - (१६) नांदी नंदीदीन नंदीलाल नंदीसिंह।
- (१७) पृथ्वी—उर्वीदत्त खौनीमल खौनीलाल भूदत्त भूदत्तप्रसाद भूदत्तिस्ह भूमिकासिंह महीलाल मेदिनीप्रसाद मेदिनीशरण वसुधा वसुधानंद वसुधानंम ।
- (१८) बृहरपति— देवपूजनराय देवाचार्य बृहस्पति वागीश वागीशचंद्र वागीशदत्त वागीश-नारायण वागीश्वर वाचस्पति ।
  - (१६) मंगल-कुनेंद्रदत्त ।
  - (२०) मेघ घनश्याम घनसिंह जलघरसिंह मेघसिंह।
  - (२१) यत्त-यत्त्रता
  - (२२) राहु राहुनाथ राहुनीगसिंह राहुमल।
  - (२३) वसु -- वसुदत्त वसुपति वसुमित्र ।
  - (२४) विश्वकर्मी पुकर्मपालिसह विश्वरूप।
  - (२४) शुक्र—शुक्रराज शुक्रलाल शुक्राचार्य ।
  - (२६) संपाति— संपातीलाल ।
- (२७) शेप उर्यायर स्माधर धरणीचरप्रसाद घराघर नागनाथ नागेंद्र नागेंद्रिकशोर नागेंद्र-कुमार नागेंद्रदत्त नागेंद्रअसाद नागेंद्रबहादुरिसंह नागेंद्रमोहन नागेश नागेशचंद्र नागेशदत्त नागेशवर नागेश्वरदत्त नागेश्वरदेव नागेश्वरनाथ नागेश्वरनारायणसिंह नागेश्वरप्रसाद नागेश्वरबक्ससिंह नागेश्वरसहाय नागेश्वरिंह नागेश्वरानंद पृथ्वीघर फणींद्र फणींद्रकुमार फणींद्रनाथ फणीश फणीशदत्त मूधर मूधरिंह मुमिधर मोगमिण मेदिनीधर।

<sup>&#</sup>x27; अतुर्दंत्रोयसुः सत्यः कालः,कामस्तथैव च ' ष्रिश्च लोचनश्चैव तथा चैव पुरुरवाः आश्रवश्च दशैवैवे विश्वेदेवाः प्रकीर्तिताः ।

- (२८) अन्य देवियाँ—अंजनी श्रंजनीप्रसाद उसई कनकलतासहाय गोचरण गोदानी गोमाजी तुलसी तुलसीदच्च तुलसीप्रसाद नंदिनीकुमार परीदीन बेलनराम बेलनसिंह बेलाप्रसाद बेलीचंद बेलीसिंह भालदाप्रसाद मालतीदास मीनालाल सुखनाथसिंह मुखराम मुखरामराय मुखरामिंह मुखलाल सुखलालसिंह भेना रतलू रितलाल रची रचीलाल लीला लीलाप्रसाद लीलासिंह शचिकुमार सिद्धिप्रसाद सिद्धिसिंह सिमईराम सिमईसिंह।
- (ऊ) अन्यावतार (१) राम सम्बन्धी (अ) सीता अववेश्वरीनंदनसहाय अव-धेश्वरीप्रसादिसिंह जनकसुताशरण जानकी जानकीदत्त जानकीदास जानकीशसाद जानकीशरण जानकी-सिंह जानकीस्वरूप मिथिलेश्वरीशरण मैथिलीशरण रमाकुमार रामजानकी रामजानकीदास रामजानकी-प्रसाद रामतीशसाद रामदेवीसिंह रामिथियाशरणसिंह रामवल्लभाशरण रामसिया रामसियादास रामसिया-शरण रामा रामाद्या वैदेहीव्वरण वैदेहीशरण स्तिई सितईराम सियादीन सियानंद सियानंदनसिंह सिया-प्रसाद सियाशरण सीताप्रतांप सीतामल सीताशरण श्रीतासिंह।
- (आ) त्रश्मगा—उर्मिलानंदन उर्मिलाप्रसाद उर्मिलामोहन रामलद्वाण रामलद्वमण्धिह राम-लखन रामलखनलाल रामलपन रामसहोदर लद्दमण् लद्दमण्डुमार लद्दमण्चंद्र लद्दमण्दास लद्दमण्देव लद्दमण्प्रकाश लद्दमण्प्रसाद लद्दमण्यांकर लद्दमण्धिह लद्दमण्ध्वरूप लखन लखनिक्शोर लखनदास लखनदेवप्रसाद लखनप्यारेलाल लखनप्रसाद लखनलाल लखनिया लख्नम लख्नमदास लख्नमित्रिह लिख्नमना लक्ष्य सियारामानुज सुमित्रानंदन सुमित्रानंदनप्रसाद सुमित्राप्रसाद।
- (इ) भर्त—केकईनंदनसहाय भरत भरतश्रीतार भरतिकशोर भरतकुमार भरतचंद्र भरत-जी भरतनारायण भरतराज भरतलाल भरतसिंह भरताराय भरत् भरत्मल भरतो भरथप्रसाद भर्तूमल रामभरतसिंह।
- (ई) श्रात्रु हन-श्रीरियमनिष्ट श्रीरमर्दन श्रीरमर्दनप्रसाद श्रीरमर्दनिष्ट भरतानुजदास रिपुं-जय रिपुखंडनिष्ट रिपुदमनपाल रिपुदमनिष्ट रिपुस्दन शत्रुधनप्रसाद शत्रुध शत्रुधिह शत्रुजीत शत्रु-जीतिष्ट शत्रुदमन शत्रुदमनप्रसाद शत्रुदमनिष्ट शत्रुस्दन शत्रुहन।
- (उ) ह्नुमान ग्रंजनीकिशोर श्रंजनीकुमार श्रंजनीनंदन श्रंजनीवीर श्रंजनीवीरप्रसाद श्रानिलकुमार श्रानिलकुमारराय श्रानिलमोहन केशरीकिशोर केशरीकिशोरशरण केशरीचंद्र केशरीनंदन केशरीगंदनप्रयाद केशरीगंदनप्रयाद केशरीगंदन केशरीग

<sup>9</sup> अतुवितग्रवधामं हेमशैवाभदेहं द्वुजगन्द्रशानुं ज्ञानिनामप्रगण्यम् । सक्तवगुणनिधानं वानराणामधीशं रधुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि () शरण हनुमंतशरण्लाल हनुमंतिसह हनुमतप्रसाद हनुमानिक हनुमान हनुमानदत्त हनुमानदयाल हनु-मानदास हनुमानप्रकाश हनुमानप्रसाद हनुमानवक्षिह हनुमानमल हनुमानलाल हनुमानशरण हनु-भानसहाय हनुमानिसह हन्मान हन्मानचरण हन्मानप्रसाद हन्मानिसह हन् हन् सिंह हरिनाथ हिन् नाथप्रसाद हरिनाथिसह ।

- (२) कृष्ण सम्बन्धी (अ) राधा—किशोरी किशोरीचरण किशोरीदत्त किशोरीदास किशोरीप्रसाद किशोरीशरण किशोरीसिंह नागरीप्रसाद नागरीप्रसाद प्रियादास प्रियाशरण निंदा विदा-चरण विदादीन विदाप्रसाद विदायरण विदासिंह विदोली विदाप्रसाद माधुरीप्रसाद माधुरीप्रसाद साधुरीप्रसाद राधाक्रमार राधाचरण राधाप्रसाद राधारारण राधासहाय राधिका राधिकादत्त राधिका-प्रसाद राधिका सिंह राध्यसाद राधेशरण राधिसिंह लल्ली लल्लीप्रसाद लाडिलीप्रसाद लाडिलीप्रसाद लाडिलीप्रसाद विदाप्रसाद व्रजनागरीप्रसाद व्यामानिक स्थामानिक स्यामानिक स्थामानिक स्याप स्थामानिक स्थामानिक स्थामानिक स्थामानिक स्थामानिक स्थामानिक स
- (आ) वलराम कृष्णयाम कृष्णवलदेव कृष्णवीर केशवीर गौरिकशोर गौरगोपाल दाऊजी दाऊजीदयाल दाऊजीराम दाऊदयाल दाऊपसाद दाऊलाल दाऊपसाय दाऊसिंह घेनुकराम नीलपट नीलांबर वलई वलकरण वलकांतचंद्र वलकेश वलकेश्वरममाद वलजीत वलदाऊजी वलदाऊपसाद बलदेव वलदेव वलमद्र वलम
- (इ) प्रशुम्न-परदुमनसिंह प्रदुम्न प्रदुम्नकृष्ण प्रदुम्नचंद प्रदुम्ननारायण प्रद्युम्नप्रसाद प्रदुम्नपूर्ति प्रदुम्नशरण प्रदुम्नसिंह प्रदुम्नस्वरूप किन्गणीनंदन ।
- (ई) **अतिरुद्ध**—श्रनिरुद्ध श्रनिरुद्धकुमार श्रनिरुद्धदास श्रनिरुद्धनारायण श्रनिरुद्धमसाद श्रनिरुद्धलाल श्रनुरुद्धस्वरूप उपाकांत उपापति उपेंद्रप्रतापसिंह ऊसाराम ।
  - (उ) रेवती—रेवती रेवतीचरण रेवतीनंदन रेवतीप्रसाद रेवतीलाल रेवतीशरण।
  - (फ) गाहिगी-रोहिणीयसद ।
  - (ए) देवकी -देवकी देवकीचग्ण देवकीप्रसाद देवकीमवानीदत्त देवकीशरण।
  - (ऐ) वसुदेव-देवकीराम वसुत्रा बसुदेवा वस्सू रोहिणीरमण वसुदेव वसुदेवसहाय।
  - (भ्रो) यशोदा—जसोदा जसौची रामवसोदा।
  - (अ) नंद नंद नंददत्त नंदप्रसाद नंदरूप नंदसिंह नंदस्वरूप नंदा नंदूपसाद नंदूसिंह।

निद्याँ—(१) गंगा—श्रलकनंदाप्रधाद गंगवा गंगविहारीलाल गंगा गंगाकिशोर गंगा-गण्यति गंगागुलाम गंगाचरण गंगादत्त गंगादयाल गंगादास गंगादीन गंगादुलारे गंगानंद गंगानंद सिंह गंगाप्रतापदत्त गंगाप्रतापसिंह गंगाप्रसाद गंगावक्ससिंह गंगावहादुर गंगामहेश गंगामोहनराय गंगारत्न गंगाराम गंगालहिंग गंगालाल गंगावल्सिंह गंगावासी गंगाविष्णु गंगाविहारी गंगाशरण गंगासहाय गंगासिंह गंगासेवक गंगास्वरूप गंगू गंगोली जाह्वीकुमार जाह्ववीदत्त जाह्ववीदास जाह्वी-प्रसाद जाह्ववीदास जाह्वी-प्रसाद जाह्ववीदार भागीरथी मागीरथी चंद भागीरथीप्रसाद भागीरथीमल भागीरथीराय भागीरथीलाल मंदाकिनीप्रसाद सुरसरि सुरसरिदयाल सुरसरिवक्ससिंह हिरगंगा।

- (२) यमुना—कालिंदीपसाद कालिंदीशंकर कृष्णा जमुना जमुनादत्त जमुनादास जमुनादीन जमुनाप्रसाद जमुनालाल जमुनासहाय जमुनासिंह यमुनादत्त यमुनाप्रसाद यमुनाश्ररण यमुनाश्ररणलाल यमुनास्वरूप।
- (३) नर्वेदा --नर्वदा नर्वदाचंद्र नर्वदाश्याद नर्वदाशंकर नर्भदानंद रेवानंद रेवाप्रसाद रेवासिंह ।
- (४) सरय्—सरज् सरज्चरण सरज्दीन सरज्प्रसाद सरज्लाल सरज्विहारी सरज्शरणाय सरज्िह सरय्प्रसाद सरय्परण ।
- (४) अन्य निद्याँ कृष्णा गोदावरीत्रसाद गोमती गोमतीपसाद भेलमराय भेलमिंह तासी-प्रसाद दानादर पुनपुन फलगोपसाद फलगूसिंह वन्ना बितस्तापसाद सिंधुकुमार सिंधुराम सिप्रा सोना ।

तीर्थंकर (१) केवलज्ञानी -केवल केवलचंद्र केवलप्रधाद केवलबहादुर।

- (२) 'निर्वाणी' -- निर्वाणचंद निर्वाणदत्तलाल निर्वाणदास निर्वाणवक्षसिंह निर्वाणसिंह ।
- (३) 'सागर'—सागर सागरचंद सागरदत्त सागरप्रसाद सागरमल सागरलाल सागरसिंह ।
- (४) 'महाशय'-महाशय।
- (४) 'विमल'—विमल विमलकांत विमलकिशोर विमलक्कमार विमलदेव विमलनाथ विमल-प्रसाद विमलशारण।
  - (६) 'श्रीधर'-श्रीधर श्रीधरदयाल श्रीधरप्रताप श्रीधरप्रसाद श्रीधरानंद ।
  - (७) 'द्त्त'—दत्तपधाद दत्तराम दत्तिधह दत्ता दत्तामल दत्तीलाल दत्तूपधाद दत्ते ।
- (प्) 'दामोद्र' —दामोद्र दामोद्रदास दामोद्रदीन दामोद्रनाथ दामोद्रनारायण दामोद्र-प्रसाद दामोद्रसास दामोद्रसहाय दामोद्रस्वस्य ।
- (६) 'स्वामी' —स्वामी वरण स्वामी दयाल स्वामी दयालस्वरूप स्वामी दीन प्रवामी दीन प्रवामी दीन प्रवामी वाप स्वामी वाप स्वामी
  - (१०) 'सुमिति'—सुमितचंद्र सुमितिनाथ सुगतिप्रकारा सुगतिप्रसाद सुमितिलास ।
  - (११) 'यशोधर' यशोधर यशोराज ।
  - (१२) 'कृतार्थ —कृतराजसिंह कृतराम कृतार्थराम ।
- (१३) जिनेश्वर'—विनवरदास जिनेश्कुमार निनेश्वर**ाश** जिनेश्वरदास जिनेश्वरप्रसाद ।
  - (१४) ऋषभ त्रादिनाथ त्रादिनारायण ऋषम ऋषम चर्या ऋषमदेव रिलवचंद रिलवलाल ।

<sup>े</sup> धातुः समंख्तु जलं तद्चक्रमस्य पादावनेजन पवित्रतया नरेन्द्र स्वर्धुन्यभूत्रभसि सा पतती निर्मार्थ्य जोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः

- (१४) श्रजितनाथ—শ্रजित श्रजीतकुमार श्रजीतप्रकाश श्रजीतप्रसाद श्रजीतप्रसादसिंह श्रजीतप्रसादिमहिदेव।
  - (१६) अभिनंदन ग्राभिनंदन ग्राभिनंदनकुमार ग्राभिनंदनदास ग्राभिनंदनप्रसाद ।
  - (१७) सुपाश्वेनाथ—सुपाश्वेकुमार।
  - (१८) शीतलनाथ-शीतल शीतलचंद्र शीतलनाथ शीतलप्रसाद ।
  - (१६) श्रेयांश -श्रेयांशशरण ।
- (२०) अनंतनाथ—अनंत अनंतनाथ अनंतप्रतापिंह अनंतप्रशाद अनंतराज अनंतलाल अनंतिहंह अनंतर्यरूप।
- (२१) 'धर्मनाथ'—धर्मिकशोर बर्मिकशोरलाल धर्मिकीर्ति धर्मकीर्तिशरण धर्मचंद धर्मजीत धर्मदत्त धर्मदास धर्मनाथ धर्मपाल धर्मप्रकाश धर्मिप्र धर्मिमत्तु धर्मिमत्र धर्मसहाय धर्मिखंह धर्मस्वरूप।
- (२२) 'शांति नाथ'—शांतिकुमार शांतिचंद्र शांतिवंदन शांतिनारायण शांतिप्रकाश शांतिप्रपन्न शांतिप्रसाद शांतिप्रिय शांतिभूषण शांतिमोहनिष्ट्र शांतिरूप शांतिस्राल शांतिशिखर शांति- सांतिस्वक्ष शांतिस्वक्ष श
  - (२३) 'ग्रमरनाथ' ग्रमरचंद्र श्रमरजीतिसिंह ग्रमरनाथ श्रमरपाल श्रमरपालिसिंह ग्रमरलाल ।
  - (२४) 'नेमिनाथ' नेमिचंद नेमिदत्त नेमिदास नेमिनारायण नेमिराज ।
- (२४) पार्चनाथ'—पारस पारसचंद्र पारसदास पारसनाथ पारसनाथलाल पारसनाथसिंह पारसमल पारसम्रिन पारसिंह पार्वनाथ।
- (२६) 'महावीर'—महावीर महावीरनारायण महावीरप्रसाद महावीरप्रसादनारायण महावीर-प्रसादिसह महावीरराम महावीरशरण महावीरशरणदास महावीरिसह वर्द्धमान । १
- (३) महातमा अ— ऋषिमुनि— ग्रंगिरा ग्रंगिरापसाद ग्रंगिरामिए ग्रंबरीय ग्रंबरीय ग्रंबरीय प्रसाद ग्रंगिरामिए ग्रंबरीय ग्रंबरीय ग्रंबरीय ग्रंबरीय ग्रंबरीय ग्रंवरीय ग्रंवरी

<sup>े</sup> सन्मतिर्महितिर्वीरो महावारोऽन्त्यकारयपः । नाथान्वयो वर्धमानो यत्तीर्थमिह साम्प्रतम् ॥ (नाममासा रखो॰ ११२)

<sup>ै</sup> धन्यंतरि—इस नाम से प्राचीन शत्य चिकित्सा-ज्ञान का परिचय मिलता है धनुस्पत्त-ज्ञुणत्वात्शस्यादि चिकित्सा शास्त्रं तस्य अंतम् ऋ व्वति,<√ ऋ

पारागर पुलस्यपुरी प्रहलाद प्रहलाददास प्रहलादराय प्रह्लादकार प्राप्त प्राप

- (श्र) मत प्रवर्तक (१) कबीर—कबीर कबीरचंद कबीरदांस कबीरराम कबीरशरण कबीरसिंह।
  - (२) गरीबदास-गरीब गरीबचंद गरीबदास गरीबसिंह गरीबा।
- (३) गोरखनाथ—गोरख गोरखद्याल गोरखदास गोरखनाथ गोरख प्रसाद गोरखमल गोरख -राय गोरखलाल ।
- (४) चरणदास अमूल्यचरणिनहा चरणजीतसिंह चरणदत्त चरणदास चरणघर चरण-प्रसाद चरणलाल चरणवल्लभ चरणिवहारीलाल चरणधारण चरणसहाय चरणितंह चरणसेवक चरणा-धार शुभचरण।
- (४) चैतन्य—कृष्णचैतन्यदास चेतनदत्त चेतनदास चेतनप्रकाश चेतनमल चेतनलाल चेतन-सरूप चेतनसिंह चेतनानंद चैतन्य चैतन्यकृष्ण चैतन्यदेव चेतन्यपालसिंह चैतन्यप्रसाद चैतन्यक्रसचारी चैतन्यस्वरूप वीरचैतन्यनारायण श्यामचैतन्य रात्यचैतन्य।
- (६) जगजीवन तथा जम्मू जगजीवन सगजीवनदास जगजीवनप्रसाद जगजीवनराम जगजीवनराम जगजीवनराम जगजीवनराम जगजीवनराम जावनदास जीवनदास जीवनदास जीवनदेव जीवनराम जीवनदास जीवनदेव जीवनराम जीवनदास जीवनरिक्ष ।
  - (७) स्यानंद —दयानंद द्यानंद्धकाश व्यानंद्धशाद दयानंद्शंकर द्यानंद्धका ।
  - (न) दरिया—दरियाईसिंह दरियाप्रसाद दरियालाल दरियाब दरियाबचन्द दरियाबसिंह I
  - (E) दादूदयाल—दादू दादूदयाल दादूराम दादूसिंह I
- (१०) नानक—गुरुनानकप्रसाद नानक नानकचन्द्र नामकचरण नानकनाथ नानकप्रसाद भानकबक्षसिंह नानकराम नानकलाल नानकशरण नानकसहाय नानिगराम।
  - (११) पत्तद्भुतास-पत्तरसम पत्तद्भसम पत्तद्भिंह पत्रस्म पत्तरा ।

<sup>े</sup> अरद्वाज-भरश्चासी द्वाजश्च —द्वाभ्यो जायते इति द्वाज :—संकरः — √जन्, श्रियते महिद्मः— √म्ट

- (१२) प्राण्नाथ —िपरान् पिरोनी प्राण्जीवन प्राण्ट्च प्राण्ट्रा प्राण्ट्रीन प्राण्नाथ प्राण्-पति प्राण्वल्लम प्राण्युल प्राण्युवरनाथ।
  - (१३) बाबालाल बाबा बाबाचेला बाबादीन बाबाबक्सिंह बाबाराम वाबालाल ।
- (१४) भीखा—भिक् मिक्खन मिक्खीलाल भिक्ख्षिह मिखई भिखारीराम भीकराम भीका भीकाराम भीकेलाल।
  - (१४) मल्कदास-मल्कचंद मल्कदास मल्कसिंह मल्के।
  - (१६) मध्याचार्य--माधवाचार्य माधवानंद ।
  - (१७) रता-रत्ता रत्तीदास ।
  - (१६) रविदास-रविदास।
- (१६) रामचरण-रामचरण रामचरणदास रामचरणप्रसाद रामचरण्याम रामचरण्याय राम-चरण्लाल रामचरण्सिंह।
  - (२०) राममोहनराय --राममोहन राममोहनराय राममोहनलाल राममोहनसिंह।
- (२१) रामानंद ---रामानंद रामानंदप्रसाद रामानंदराम रामानंदलाल रामानंदिसंह रामानंद-स्वरूप ।
- (२२) रामानुज रामानुज रामानुजदयाल रामानुजदास रामानुजप्रसाद रामानुजराय रामानुजनाल रामानुजिस्ह रामानुजाचार्य ।
  - (२३) लालदास—लाल लालदास लालसाहिब लालसिंह।
- (२४) वल्लभ वल्लभ वल्लभचंद वल्लभदास वल्लभपाद वल्लभरिक वल्लभराम वल्लभलाल वल्लभसिंह।
  - (२४) वीरभान वीरमान वीरमानसिंह सतवीरभान ।
- (२६) शंकर—शंकर शंकरचंद्र शंकरदत्त शंकरदयाल शंकरदास शंकरदीन शंकरप्रसाद शंकरबहादुर शंकरलाल शंकरशरण शंकरसहाय शंकरसिंह शंकरस्वरूप शंकराचार्य शंकरानंद।
- (२७) शिवद्याल तथा शिवनारायण् —शिवद्याल शिवनारायण् शिवनारायण्पप्रसाद शिवनारायण्लाल शिवमुनि शिवमुनिराय।
  - (२=) सहज —सहजराम सहजसिंह सहजानंद ।

३—साधु संत तथा गुरु—शंगद श्रंगद्यसाद श्रंगद्याम श्रंगद्रिह श्र क्र्र श्रमसेन श्रंवेना य अवन्य स्वाति श्रं अवन्य श्रं अवन्य श्रं अवन्य श्रं अवन्य श्रं अवन्य श्रं विद्या स्वा विद्या स्व विद्या स्वा विद्या स्व विद्या स्वा विद्या स्वा विद्या स्वा विद्या स्व विद

प्रतापनारायणिसह देवेंद्रप्रतापिसह देवेंद्रप्रसाद देवेंद्रभूषण देवेंद्रमोहन देवेंद्रलाल देवेंद्रविजय देवेंद्रसिह देवेंद्रस्वरूप यन्नन बना बनान्यण् बनामल बनाराय बन्नासिइ बन्यम बन्नलाल नरसीदास नरहिर नरहिर्तत्त नरहिर्तारायण् नरहिर्प्रसाद नरहिराय नवनायलाल नागार्जु न नामादास नामन्देव नामप्यारा नामप्रसाद नामस्वरूप निश्चलदास निहालचंद निहालिसह पवनहारीशरण पीपिसह पूरणदत्त पूरणमल पूरण्यित पूरनप्रसाद पूरनप्रसाद पूरनवहानुर पूर्णप्रकाश पूर्णप्रताप पीहारी पौहारी-शरण बंदा बंदाराम बंदासिह वैजसिह वैजसा वैजलाल वेजू बेजूदास वेजूपसद वेजूसिह भरधरी भरदलीसिह भर्तु हिर भिरतारीदास भरतारिसिह मस्प्रेंद्रनाथ महीद्रनाथ महीद्रनाथ महीद्रप्रसाद महेंद्रनहमार महेंद्रपत महेंद्रपता महेंद्रद्रपत महेंद्रद्रपत महेंद्रद्रपत महेंद्रद्रपत महेंद्रद्रपत महेंद्रद्रपत महेंद्रद्रपत महेंद्रद्रपत महेंद्रद्रपत महेंद्रपता महेंद्रपताप महेंद्रपतापनारायण महेंद्रपति महेंद्रपत्र पत्रह्रपत्र महेंद्रपत्र महेंद्रपत्र पत्र महेंद्रपत्र महेंद्रपत्र महेंद्रपत्र महेंद्रपत्र पत्र महेंद्रपत्र पत्र महेंद्रपत्र पत्र महेंद्रपत्र पत्र महेंद्रपत्र पत्र प्रमुख्य रामकृष्णदास रामकृष्णदास रामकृष्णदास रामकृष्णदास रामकृष्णदास रामकृष्णप्रसाद रामकृष्णराम रामकृष्णलाल रामकृष्णसहाय रामकृष्णदिस रामतीर्थ रामन्द्रपत्र स्वानतलाल स्वत् स्वान सुंदरास सुवानंद सूरदास सेनसिह स्वामीशंकर हरिकिशनदास हरिगोविंद हरिदास हरिदास हरिगार हिरसार हेमचंद्र।

- ४ तीर्थ (अ) "चार धाम" (१) जगन्नाथ जगन्नाथ पुरई पुरईदास ।
- (२) द्वारका-द्वारकादास द्वारकाप्रकाश द्वारिका द्वारिकाप्रसाद।
- (३) चद्रीनाथ—बदशी बदरीदास बदरीप्रसाद बदरीप्रसादलाल नहु बदी बद्रीकेदार बदी-दत्त बदीदयाल बदीप्रसाद बदीलाल बदीविशाल बदीविशाललाल बदीशरण बदीसिंह।
  - (४) रामेश्वर रामसेत सेतनसिंह सेतुबंधु सेतुबंधुरामेश्वर सेत् ।
- (आ) भ्सापुरी—(१) 'अयोध्या'— अजुदी अजुदीिंह अजुध्यादीन अजुध्याप्रसाद अजोध्याप्रसाद अयोध्यादास अयोध्याप्रसाद श्रिका अवश्याप्रसाद अवश्याप्य अवश्याप्रसाद अवश्याप्य अवश्याप्य अवश्याप्य अवश्याप्रसाद अवश्याप्य अवश्य अवश्याप्य अवश्य अवश
  - (२) 'अवंतिका'-- अवंतीलाल।
  - (३) 'कांची'-कांचीदत्त कांछीमल कांछीलाल ।
- (४) 'काशी'—म्मानंदबन कशिया कांसीराम काशी काशीचरण काशीदन काशीदयाल काशीदीन काशीनारायण काशीमसाद काशोवनसिंह फाशीलाल काशीसिंह पंचकीशी।
- (४) 'त्रज' (मथुरा) के छांतर्शत—कोशिलायसाद गिरगर गिरवरदयाल गिरिराजचरण गिरि-राजप्रसाद गिरिराजसिंह गिरिवरपसाद गिर्शजशरण गोकुल गोकुलदास गोकुलप्रसाद गोधनसिंह गोधा गोधाराम गोधू गोरधनसिंह गोवर्धन योवर्धनदत्त गोवर्धनदास गोवर्धनप्रसाद गोवर्धनसिंह बिंदावन विद्रा-

<sup>े</sup> श्रयोध्या मथुरा माया काशी कांची श्रवंतिका पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तैतामोत्तिदायिका ।

श्रुजु कपीस संगद लंकेसा & पावन पुरी क्लिर यह देसा ॥ लग्नपि सब वैकुंठ बखाना & बेद पुरान विदित जग जाना ॥ भावध सिरस प्रियमोदि न सोऊ & यह प्रसंग जाने कोठ कोऊ ॥ जनम भूमि मम पुरी सुहावित & उत्तर दिशि वह सरजू पाविन ॥ भावि प्रिय मोहि इहां के बासी & मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ (राम॰ उत्तर॰)

वनदास मधुरादत्त मधुरादास मधुराप्रसाद मधुराप्रसाद मधुवन मधुवनदास मधुवनप्रसाद महावन राम-अत्र वृंदावनदत्त वृंदावनदास वृंदावनप्रसाद वृंदावनशरण वृंदावनसहाय अजवंश अजशंकर विजशरण वजस्वरूप बजी ।

- (६) हरिद्वार (माथापुरी)—हरिद्वार हरिद्वारदत्त हरिद्वारसिंह हरिद्वारी हरिद्वारीलाल हरि-द्वारीशरण हरिद्वारीसिंह।
- (७) अन्य तीर्थ-अन्तनब्राय अन्यवट<sup>२</sup> अन्यवटनारायग अन्यवर अन्यवरनाथ अन्य-वरप्रसाद अस्यवरलाल अस्यवरसिंह अचल अचलदत्त अचलसिंह अचल् ऋषिकेश ऋषिकेशसिंह कड़ी कड़ेदीन कड्डी कहा कान कमसानदीन फविलास कविलासप्रसाद कामताप्रसाद कामतासिंह कि.द्वा-भल किद्वासिंह कुमारीनंदन कुरुप्रसाद कुलचेत्रप्रसाद केदार केदारस्य केदारमल फेदारलाल येदार-विहारी केदारसिंह केदारी केलाश कैलाशिकशोर केलाशनंदन केलाशनंदनप्रसाद केलाशप्रकाश केलाश-प्रवाद कैलासबक्वितह केलासलाल कैलाश्राश्यण कैलासस्वरूप चेत्रदत्त खिरोधर गंगासागर गंगोत्री गंगोत्रीप्रवाद गया गयागजोधरप्रवाद गयाचंद्र गयाचरन गयादत्त गयादाव गयादीन गयानाथ गया-पाल गयाप्रसाद गयावन्सिंह गयामल गयाराम गयारी गयालाल गयालू गयासिंह गिरिनारसिंह गिरि-विध्यबहादुरसिंह गुप्तार गुप्तारनाथ गुप्तारपताद गुप्तारसिंह गोकरण गोकरणनाथ गोकरणसिंह चित्रकृट चित्रकृटलाल चौहरजाप्रसाद चौहरजालाल चौहरिया चौहरियालाल चौहरियासिंह चौहारी चौहारी-बक्ससिंह जगमंदरदास जगमंदरलाल जगमंदरसिंह जागेश्वर जोगमंदरदास भूंसीप्रसाद तखतसिंह तीरथ-वासी तीर्थपसाद तीर्थराज तीर्थराजमिण तीर्थराजसिंह तीर्थराम तीर्थसिंह तुंगलसिंह चिवेणी चिवेणीचंद त्रिवेणीदत्त त्रिवेणीदयाल त्रिवेणीप्रकाश त्रिवेणीप्रसाद त्रिवेणीप्रसादराम त्रिवेणीमाधव त्रिवेणीराम त्रिवेणीलाल त्रिवेणीशरण त्रिवेणीशहाय थरियालाल देवप्रयागसिंह धनुकत्त्रेत्र धनुष्कोशीलाल नंदाचल नाथप्रसाद नाथमल नाथसिंह नाथराम नाथूलाल पयाग परगूलाल परागसिंह परागी परागीलाल परागू पाटन पाटनदीन पाटनदीनलाल पिलिखनदीन पुष्कर पुष्करचंद्र पुष्करद्श पुष्करनाथ पुष्करराम पुरकरलाल पुरकरसिंह पुरकरसिंह पोकरसिंह पोखकरदास पोखरमल पोहकरपाल प्रतिष्ठानसिंह प्रभास-कुमार प्रमासचंद प्रमाससिंह प्रयाग प्रयागदत्त प्रयागदास प्रयागदीन प्रयागध्वजसिंह प्रयागनाथ प्रयागः नारायगा प्रयागराज प्रयागराजकृत्ण प्रयागराम प्रयागलाल प्रयागिसंह प्रयागी प्रयागीलाल बिसराम बेनी बेनीकृष्य बेनीचरण बेनीप्रकाश बेनीप्रसाद वेनीबहादुर बेनीमाधव वेनीमाधवप्रसाद बेनीमाधवलाल वेनीमाधनसहाय वेनीमोहनसिनहा बेनीराम बेनीशंकर वेनीशरण मनकर्णिकावक्ससिंह मनिकरन मनो-किन मिथिलापसाद मिथिलाश्ररण मुक्तिनाथ मैहरूसिंह राजगिरि राजगृहीसिंह रामप्रयाग रामसरोवर रामसागर रामसागरराय रामसागरलाल रामेश्वरद्याल रागेश्वरदात लहरीन्गण लहरीदत्त लहरीमल लहरीराय लंहरीसिंह लोलाफीपसाद वंकटलाल विध्यबहाद्र विध्यायलप्रसाट विध्यायलप्रसांग विध्याचललाल विध्या-चलसिंह विश्राम विश्रामपसाद वेंकट वेंकटप्रसाद वेंकटलाल वेंकटरमण् वेंकटरमण्सिंह वेंकटलाल वेणी-माधव वेग्गीमाषविशंह वैशुंठ वैकुंठप्रसाद शत्रुंजय शत्रंजगप्रतापित शिवकेदारितंह शिवकेलाश शिव-

<sup>े &#</sup>x27;रसखानि' कभी इन आँखिन सों नज के बन बाग तज़ाग निहारों। कोटिन हूँ कलभीत के भाम करीर के कुंजन ऊपर वारों॥

र बटमूले स्थितो ब्रह्मा बटमध्ये जनाईनः वटाग्रे ह शिवो देवो सावित्री वट संक्षिता वट सिंचामि से मूलं सिललैं(मृतोपमैः यथा शास्त्रा प्रशासामिवृद्धोऽसि त्वं महीतले तथा प्रशेषन पौत्रेश्च सम्पन्न कुरु मां सदा ।

कोटिलाल शिवशेखर श्रीमंदरदास संगतदास संगतमल संगतराय संगतशरण संगतसिंह संगम संगमप्रकाश संगमप्रकाश संगमप्रकाल सम्मलसिंह सरोत्तमप्रसाद सांची सांगर सागरचंद सागरदत्त सागरतसाद सागरमल सागरलाल सागरसिंह सारनाथिहं सिंहाचलदास सीमाचल हरिगरि हरिहर हरिहरकुपालसिंह हरिहर गोपाल हरिहरद्याल हरिहरदास हरिहरनाथ हरिहरनाथप्रसाद हरिहरनारायण हरिहरनिवास हरिहर-प्रसाद हरिहरप्रसादसिंह हरिहरचससिंह हरिहरराम हरिहरशंकरराय हरिहरशरण हरिहरसिनहा हरिहरानंद हिंगलाजशरण हिंगालाल हिंगूसिंह हिमराच हिरानचलिंह हिंगेंद्र हिमेशचंद्र।

- ५— धर्म ग्रन्थ (अ) वैदिक काल्—िनगमपालसिंह निगमानंद निगमेंद्रसेन बेदा बेदीचंद वेद वेदकांत वेदकुमार वेदनाथ वेदनारायण वेदिनिध वेदपाल वेदप्रकाश वेदधकाशचंद्र वेदप्रताप वेदप्रिय वेदमिश वेदम
- (आ) दर्शन—दर्शन दर्शनदयाल दर्शनदीन दर्शनप्रसाद दर्शनलाल दर्शनिष्ट दर्शनानंद वेदांतप्रसाद।
- (इ) पौराणिककाल गीतमसिंह गीतादास गीतानंद गीताराम<sup>२</sup> भागवतप्रसाद भागवत-लाल भागवतानंद श्रीभागवत हरिवंश हरिवंशदयाल हरिवंशप्रसाद ।
- (ई) आधुनिककाल-गंगाल हरी पत्रा पत्रिकाराम प्रेमशगर सक्तमालप्रशाद रघुवंश रघुवंश स्वरूप रामायणप्रसाद रामायण्याल रामायन रामायनजी रामायनराम रामायनिक्ष रामायनी सुलसागर सुलसागरलाला ।
- ६—मंगल-श्रनुष्ठान (श्र) धार्मिककृत्य—ग्यारीलाल जगमेघिंह दरसबहादुर दर्शन दर्शनदयाल दर्शनदीन दर्शनप्रसाद दर्शनलाल दर्शनिस्ह दर्शनानंद देवपूजनराय पूजाप्रसाद पूजाराम भजनलाल भजनविहारीलाल भजनसहाय भजनसिंह भजनस्वरूष भजनानंद भजामिशंकर भञ्जरामराय भजोरीलाल भजीरामराय भज्जा भज्ज्रिह मखोले मनसुमिरनदास मुखरामराय यक्तसुमार यक्तचंद्र यक्तदंत यक्तनंदन यक्तप्रसाद यक्तमू यक्तमोहनस्वरूप यक्तराज यक्तराय यक्त लाल यक्तप्रसाद यागप्रसाद लीला लीलाप्रसाद लीलासिंह विश्वजीतनारायस सर्वजीत सुमिरनलाल सुमिरनिंध होमनिंध होमसिंह होमा।
- (आ) पर्व तथा उत्सव—अंतराम श्रंता श्रंतीलाल श्रंत् श्रंत्राम श्रंत्राय श्रंत्लाल श्रंत्सिंह श्रद्यकीति श्रद्यकुमार श्रद्यचंद्र श्रद्ध्यम श्रद्ध्याज श्रद्ध्यलाल श्रद्ध्यविनोद श्रचल श्रचलदत्त श्रचलनाथ श्रचलसिंह श्रचल् श्रविकलाल श्रनंत श्रनंतदेव श्रनंतदेव ग्रनंतनारायण श्रनंतनार श्रनंतनारायण

हरितालिका जत कथा रलोक १३-१६ (संचित्र)

भित तत्र महानेको हिमवान् नग उत्तमः। नानाभृतिसमाकीर्यो नानाद्वमसमाकुनः॥ नानापित्तसमायुक्तो नानामृगविचित्रितः। स्फाटिकैः काञ्चनैः श्रङ्कैमीर्यावैद्र्यभूषितैः। हिमेन प्रितो नित्यं गङ्गाध्वनिनिनादितः॥

२ १२ परम वैष्याव भक्त- मनु, सनकादि, नारद, जनक, कपिज, ब्रह्मा, बिज, भीष्म, प्रह्लाद, शुकदेव, धर्मराज, बांसु ।

श्चनंतप्रतापितंह श्चनंतप्रधाद श्चनंतबहादुरसिंह श्चनंतमगवान श्चनंतराज श्चनंतराम श्चनंतलाल श्चनंत-शरण अनंतपहाय अनंतिसह अनंतसुमिरनद्।स अनंतस्वरूप अनंतानंद् अनंतीयसाद अनंतीलाल अवतार अवतारराय श्रहोई श्रहोईलाल इंद्रदमनसिंह ऋतुपाल ऋरुपात ऋतुपातकुमार ऋतुपातपाताद ऋतुपात-राय ऋतुराजिंद ऋतुराम ऋषि ऋषिकुमार ऋषिकृष्ण ऋषिदत्त ऋषिदेव ऋषिदेव ऋषिदेवप्रसाद ऋषिदेव-राम ऋषिनन्दन ऋषिनाथ ऋषिनारायण ऋषिनारायण्षिंह ऋषिपति ऋषिपाल ऋषिप्रसाद ऋषिमित्र ऋषिमुनि ऋषिराज ऋषिराजसिंह ऋषिराम ऋषिलाल ऋषींद्रदत्त ऋषींद्रनाथ श्रौतारसिंह कल्पनाथ कल्पनाथप्रसाद कल्पनाथसहाय कल्पनारायण कल्पू कोकिला कोकिलाप्रसाद कांतिकुमार कांतिचंद्र कांतिनंदन कांतिप्रकाश कांतिप्रसाद कांतिसेवक कांतिरवरूप खिचड़ीराम खिच्चूमल गहनसिंह गहनीराम गिरवानसिंह गीर्वाग्रदश गुरुकुपाल गुरुचरण् गुरुचरण्निवास गुरुचरण्पताप गुरुचरण्राम गुरुकी गुरुदत्त गुरुदयाल गुरुदयालदास गुरुदयालप्रकाश गुरुदयालप्रसाद गुरुदशेन गुरुदीस गुरुदीन गुरुदीप-सिंह गुरुदेव गुरुदेवनारायगालाल गुरुदेवप्रसाद गुरुदेवप्रसादसिनहा गुरुदेवराय गुरुदेवसिंह गुरुनामसिंह गुरुनारायग्लाल गुरुप्रकाशलाल गुरुप्रतापसिंह गुरुप्रसाद गुरुवक्सराय गुरुवक्सलाल गुरुवक्ससिंह गुरुवचनसिंह गुरुवच्चनसिंह गुरुवालकप्रसाद गुरुमीजप्रकाश गुरुमीजशस्णिसनहा गुरुरत्नप्रसाद गुरु-राम गुरुरामप्यारे गुरुलिंगदेव गुरुशंकरलाल गुरुशरण गुरुशरणनारायण गुरुशरणपाद गुरुशरण-लाल गुरुसहाय गुरुसहायलाल गुरुसहायसिंह गुरुसेवक गुरुसेवकनाथ गुरुसेवकराम गुरुसेवकलाल गुरु-स्वरूप ग्यारबीलाल ग्यारीलाल ग्यासिया ग्यासीराम ग्यासीलाल चतुर्थीलाल चौथमल चौथीप्रसाद चौथी-राम छुटेबहादुर छुट्टनलाल छुटराम छुठीसिंह जिउत जिउतप्रसाद जिउतबंधन जिउतबंधनप्रसाद जिउत-राम जिडतिया जिडधन जिडधारी जिडमारी जिडराजन जितई जितबंधनसिंह जितमन जितरसिंह वितार जितुन्त्रा जित्ता जित्तू जित्तूलाल जीतगिरि जीतनराय जीतनलाल जीतनाथ जीतनारायण जीतपाल जीतप्रसाद जीतबहादुरलाल जीतमण् जीतमल जीतगम जीतलाल जीतिंह जीतूराय जीवराखन जीव-राखनलाल भुलई भुलईसिंह भुक्तरिसंह भुक्ती भूलन भूजनलाल भूलनविहारी भूलर भूलाराम भूला-विंह ढिलई ढिल्लूराम तिजई तिज् तिजीली तिज्जा तेजई तेजा तेजामल तेजाविहारी तेरस तेरसराम तौहारीराय दशादीन दशाराम दखईराम दखनंतिंह दसवनिंह दसेकुमार दसैया दस्सू दिवारी दिवारीलाल दिब्बू दियालीराम दुनई दुनवा दुनेसिंह दुन्नी दुन्न द्वाराय द्वीलाल देव देवई देवकरण देवचंद देवचरण देवजस देवजीत देवता देवतादत्त देवतादयाल देवतादीन देवताप्रसाद देवतालाल देवतासिंह देवदमन देवदर्शनिंद्ध देवदास देवदीपिंद्ध देवघर देवघारी देवघारीप्रसाद देवनन्दन देवनन्दनराम देवनन्दलाल देवपूजनराय देवप्रकाश देवप्रतापनारायण्सिंह देवप्रसाद देववचन देववलीसिंह देवभक्त देवमंगलप्रचाद देवमित्र देवमूर्ति देवलाल देववंशा देववंशासहाय देवशरण देवशरणप्रचाद देवशरण-लाल देवशस्यसिंह देवसुख देवसुचितराम देवस्थि देवसेन देवहर्ष देवानंद दौजीराम दौनीलाल धुरई धुरी धुरीसिंह धूरीलाल धूरूपसाद धूरू सिंह धूरे धूलचंद धूलसिंह धूलीलाल नवनाथ नागचंद्र नागदेव नागदेवलाल नागनारायण नागनारायण्लाल नागमण्लाल नागमल नागराम नागाराम नागाराय नागू नागुराम निरौतीलाल नौमी नौमीनाथ नौमीलाल नौरताराम नौरत् पंचदेव पंचनदनराय पंचम पंचमदास पंचमदेव पंचमनाथ पंचमप्रसाद पंचमराम पंचमलाल पंचमसिंह पंचमरत पंचलाल पंच-सुखलाल पंचा पंचानंद पंचानंदराय पंचू पचई पचईराम पचईलाल पचऊ पचऊलाल पचवासिंह पचोली पचोलीलाल पच्चा पच्चूलाल पर्वलाल पांचा पांचीलाल पांचृ पांचेराम पितृशारण पुनःसम पुनर्श पुनवासीराम पुनेशराम पुना पुनालाल पुन् पुन्ही पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमकुमार पुरुषोत्तमचंद्र पुरुषोत्तम-दयाल पुरुषोत्तमदास पुरुषोत्तमदेव पुरुषोत्तमनाथ पुरुषोत्तमनारायक पुरुषोत्तमप्रसाद पुरुषोत्तमभगवान पुरुषोत्तमलाल पुरुषोत्तमशरण पुरुषोत्तमसिंह पुरुषोत्तमस्वरूप पूनमचंद पूनामल पूरनमाधी पूरनमाधीराय पूर्णमासी पूर्णमासीराम पूर्णिमाप्रसाद फगनासिंह फगवा फगुन्ना फगुनी फगुरिया फगुहार फग्गन फर्गा फर्गासिंह फनदार फार्ग फार्न्दंद फार्ग्यसाद फार्राम फार्लाल फाल्युन वर्ध बसावन बसावनराय

वसावनसिंह बसोरा वासराम वासासिंह वासी वासीराम वासीरे मुजंगसिंह भूघर भूधरसिंह भूमिघर मकर मदन मदननारायण मदनपाल मदनप्रकाश मदनप्रसाद मदनराय मदनलाल मदनसिंह मदनानंद मन-धारी मिनराज मनोरथ मनोरथपसाद महामंगल रक्खासिंह रख्पाल रक्षा रखाराम राजवंसत रामंनौभी-राय रिक्खा रिक्खाराय रिक्खारिंह रिखई रिखईराम ललई ललईराम ललकप्रसाद ललकालाल ललक्राम ललक्रिस ललका निर्म ललक्ष्याद ललकालाल ललक्राम लल्लामल लल्लामम लल्लासिंह लल्ली लल्लीपधाद लल्लीपम लल्ल् कल्ल्प्रसाद लल्ल्प्रसाद लिक्खा लिक्खा लिक्खा लिक्खा वसंतक्ष्याय लखंदि लिख्या लेख्या वसंतक्ष्याद वसंतराय वसंतलाल वसंतक्ष्याद वसंतक्ष्याद वसंतक्ष्याद वसंतक्ष्याद वसंतक्ष्याद वसंतक्ष्याद विजयहारी वसंतिहारी विजयमाद विजयमाद विजयमाद विजयसाद व

- (इ) घोडशोपचार—(१) आसन आसन आसनीप्रसाद तखतसिंह सिंहासन सिंहासनसिंह।
- (२) जल जलईराम जलुत्रा जल्लू नीरसिंह।
- (३) आभ्वरा-भूवरा भूवराचंद भूवराराम भूवराताल भूवरारा भूवराधिह ।
- (४) श्रुङ्गार--श्रंगारिंह सॉम्होराम सिंगारिंह सिंगार ।
- (४) सुगन्ध--श्रगरचंद चोई चोयालाल पुनई धूपचंद धूपसिंह धूपी बासराम बासासिंह बाबी वासीराम सुगन्ध।
- (६) 'पुष्प कुसुम कुसुमकांत कुसुमचंद्र कुसुमनारायण गुलई गुलबक्स पद्मप्रकाश पहुपद्त पहुपिसंह पहुपी पुष्पानंद पुष्पीलाल पुष्पेदराय पोप पोराम पोपी फुलई फुलावन फुलेना फुलेनानारायण फुलेनासिंह फुलाराय फुलली फुल्ल्सिह फूलिगिरि फूलचंद फूलचंदराम फूलदेव फूलदेवसहाय फूलदेवसिंह फूलनारायण फूलराजसिंह फूलशंकर फूलशरण फूलसहाय फूलसिंह फूला फूल्सिंह सुमन सुमनकुमार सुमनचंद्र।

| 4 | सूर्यदेव | पर | भिन्न | भिन्न | <b>अकार</b> | के | সূত্র | चढ़ाने | का | माहात्म्य | d succession |
|---|----------|----|-------|-------|-------------|----|-------|--------|----|-----------|--------------|
|---|----------|----|-------|-------|-------------|----|-------|--------|----|-----------|--------------|

| <b>দু</b> ৱা  | <b>ক</b> ৰা        |
|---------------|--------------------|
| माखती         | देवसान्निध्य       |
| मरिलका        | भाग्योदय           |
| कमल           | सौभाग्य            |
| कदंब          | परमेशवर्ष          |
| <b>ব</b> কুতা | बाद्य मंत्र सिद्धि |
| संदार         | सर्वं कुष्ठ निवारण |
| विख्व         | श्री               |
| किंशक         | पीका ना श          |
| <b>अग</b> स्त | श्रनुकृतना         |
| कनेर          | अनुचर पद           |
| शतपत्र        | साजीक्यता          |
| बाक           | ब्रिक्तास          |
|               |                    |

- (७) दीप —दिपईराम दियालीराम दीपक दीपकसिंह दीपकुमार दीपचंद दीपदानराय दीप-नंदनसिंह दीपनराम दीपनारायण दीपनारायण्यकाद दीपनारायण्सिंह दीपनारायण्सिनहा दीपराज प्रदीपकुमार प्रदीपचंद्र प्रदीपनारायण् प्रदीपनारायण्सिंह प्रदीपशाह महादीपक सकलदीप।
- (द) नैवेद्य —परसादी परसादीलाल प्रसाद प्रसादराम प्रसादसिंह प्रसादीराम प्रसादिलाल भोग-नाथ भोगा महाप्रसाद।
  - (६) तांबृल-गिलोरीराम पनालू पनुत्रा पानदेव पानसिंह ।
  - (१०) कलश<sup>२</sup> —कलशनारायण घल्ला सैकूलाल।
  - (११) पंखा-विजनू।
  - (१२) माला-मनकीराय मालचंद मालाराम मालू।
- (१३) बाद्य—घंटर घंटरखंह घंटोली नौबत नौबतदयाल नौवतराय नौबतराम नौबतलाल नौबतिसह ।
  - (१४) शंख-शंखराम संख्यसाद संख्राम।
  - (१४) तिल-तिलई तिलसिंह तिलोमनि तिल्ला।
  - (१६) अत्तत-अव्त।
  - (१७) कपुर-कपूरचंद कपूरसिंह कपूरीलाल कर्पूरचंद ।
- (१८) चंदन-चंदन चंदनगोपाल चंदनदास चंदनपालिस्ह चंदनप्रसाद चंदनमल चंदनलाल चंदनसिंह संदलसिंह हरिचंदन ।
  - (१६) रोरी-ईंगुर रोरीमल रोरीलाल ।
  - (२०) सुपारी सुपारी।
  - (२१) नारियल नरियल सदाफल।
  - (२२) दूब तथा कुश-दूर्वापसाद कुश<sup>3</sup>।
  - (२३) मंगल सूत्र--नाराष्ट्रसाद नाराराय ।
  - (२४) शमी छोकर शमीनंद।
  - (२४) चमर-चंवरी चमरीलाल चमरू चमरूलाल चौरी।

ज्योतिष—(अ) राशि नक्षत्र—अश्विनीयसाद आर्द्रायसाद कुंभनाथ चितिनकुमार चित्तर दुलाराम दुल्ला घनुआ धनुकप्रसाद पुक्खनलाल पुक्खलाल पुक्खू पुखराज पुखराम पुखलाल पुष्यित पुष्यवित प्रवित्यवित प्रवित्य प्रवित्य प्रवित्य प्रवित्य प्रवित्य प्रवित

4. ju

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> दीपः पापहरः भोक्तस्तमोराशि विनाशनः । दीपेन जम्यते वेजस्तस्मात् दीपं ददामि ते ॥

र गंगे च बमुने चैव गोदावरि सरस्वती । नर्मदे सिंधु कावेरि जलेऽस्मिन् सक्विधि कुरु ॥

उ विरंचिना सहोत्पन्न परमेव्डिनिसर्गज । सुद् सर्वाचि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो अव ॥

- (স্থা) सिद्ध योग—(१) 'धर्म'—धर्मात्माप्रसाद वर्मात्माशरण धर्मात्मासिह धर्मू धर्मे ছি:।
- (२) 'अर्थ'—दौलत दौलतचंद दोलतप्रसाद दौलतराम दौलतराय दौलतिसह दौली दौलीराम दौल द्रव्यप्रकाश घन घनई घनकलाल घनकुमार घनक्षिह घनदयाल घनप्रकाश घनफ्लनारायण घनरूप घनरूप घनरूपाल घनप्रकाश घनप्रकारा घनप्रकारायण घनरूप घनरूपाल घनप्रकार घनपुर्वलाल घनानंद घनियां घनी घनीराम नविधिलाल निद्धा निद्धामल निद्धालाल निद्धीसिंह निद्ध्यम निधिदास निधिस्वरूप पूंजीराम पूंजीलाल मिलखीराम विभवसिंह विभूतिलाल विभूतिसिंह शुभवनसिंह संपत संपति-कुमार संपतिमल संपतिगम संपतिलाल संपतिसिंह।
- (३) 'काम'-- श्रारामदास श्रारामीलात इकवाल इकवालिक्शोर इकवालकृष्ण ह कवालचंद्र इकबालनारायण इकबालनारायण्लाल इकबालप्रसाद इकबालबहादुर इकबाललाल इकबालगांकर इकवालिसिह इकवालीप्रसाद ऐरयर्थनाशयण्सिह ऐरवर्यभूषण खुशवख्तगय खुगहाल खुशहालचंद्र खुराहालिसेह खुराहालीराम खुराहालीलाल खुरााकरलाल खुराालचंद्र खुराालिसेह धुरााली खुराालीमन खुशालीराम नसीबघारी नसीबसिह बग्न्तबहादुरसिंह बग्न्तावरलाल बख्तावरिनंह भागचंद भागमल भागवंतसिंह भागी भागीमल भागूमल भावीचंद भावीराय भोगी भोगीराम भागीलाल रायसुभगदास विकासचंद विलासचद विलासनारायण् विलासराम विलासराम विलाससिह सुरुखन सुक्खनलाल सुक्-वनसिंह मुक्बा सुक्बामल मुक्बाराम मुक्बासिंह सुक्बी मुक्बीलाल सुक्बू सुक्बूलाल सुक्बे सुबई मुलई-दयाल सुखईराम सुखदर्शन सुखदर्शनदयाल सुखदर्शनलाल सुखदीन सुखगनजीराहाय सुखग्यान सुखनंदन मुखनंदनप्रसाद मुखनंदनराम सुखनंदनलाल मुखनंदनसिंह मुखनप्रसाद मुखना मुखनारायण मुखनिधान-सिह युखपाल सुखबिन सुखभावनसिंह सुखमंगलसिंह सुखमय सुखमल गुखमलचंद सुखराज सुखराजवहादुँर सुवराजिसह सुलराम मुलरामपाल सुलरामलाल सुलरामिसह सुललाल सुलवाराय मुलवासी सुलवासी-लाल मुखविलासधारण मुखबीर मुखबीरदत्त मुखबीरधारण मुखबीरिमंह मुखवंपतिराय मुखस्वरूप मुखानंद मुखानंदरवरूप सुखारी मुखारीराय मुखारीसिंह सुखीवक्स मुखुम्रा मुख्राम सुखेंद्र हुमार सुखेद्रदेव सुखेद्र • पालिसंह सुखेंद्रसिंह सुभागचद सुभागमल सूला सेहतबहातुर सेहतराम सेहर्गसिंह सीभागनारायस्पिंह सौभागमल सौभागसिंह।
- (४) लोकेषणा—श्रन्धभिति श्रजमतिष्ठ श्राधाद त श्राधाराम इसगचंद इसमिष्ठ उदित उदितप्रसाद उदितलाल उदितिष्ठ कोर्तिभान कोरतराम कीरतिर्मह कीर्तिभ्वण्य कीर्तिभ्वण्यभक्ताश कीर्तिभ्वण्यभक्ता कीर्तिभ्वण्यभक्ताश कीर्तिभ्वण्यभक्ताश कीर्तिभ्वण्यभक्ताश कर्यातिष्ठ कर्यात्र कर्यातिष्ठ कर्यात्र कर्यातिष्ठ कर्यात्र कर्यातिष्ठ कर्यात्र कर्यात्र कर्यातिश्वण्य प्रविद्वराय मिद्दिमान्वन्द्र मिद्दिमान्वन्य मिद्दिमान्वन्द्र म
  - (४) चार पदार्थ-पदारथ।

प्रकारा जैनूराम जैनेंद्र ज्योतिष्रसिंह तपसी तपसीसहाय तपसीसिंह नपस्वीपसाद तपस्वीराम तपोनिधि तपो-राज निनक गरी थावरचंद दयाच दयालचंद्र दयालदास दयालनं इ दयालना रायण्णिह द्यालपसाद दमालसम दशालसा ए दमाला हाय दमालिह दमालहास दिगंबर दिगंबरलंद दिगंबरदत्त दिगंबर-दयाल दिगंबरनाथ दिगंबरप्रवाद दिगवरराम दिगंबरलाल दिगवरतिह देवलघारीविह नस्त्रवली नाथ-प्रसाद नाथमल नाथसिंह नाथुराम नाथुलाल नामप्यारा नामप्रसाद नामसिंह नामस्वरूप नेतिरामसिंह परमगुरुदयाल परमहंस परमहंसप्रसाद परमहंसभक्तसिंह पुष्टिवल्लभ प्यारेसिह प्रपन्नाचार्य ब्रह्ममृति भचा-दर्शन अक्तदर्शनस्वरूप अक्तनंदन भक्तप्रसाद अक्तभूष्या अक्तमल अक्तमोहन भक्तरान अक्तरान अक्तराम भक्तिगोमणि भक्तमञ्जन भित्तप्ताद महंत महंतपति महंतराम महंतरिह महात्मा महात्माप्रसाद महात्मा राय महात्मालाल महात्मावहाय महायमाद महायुनि महावरदयाल कुषीनाथ मुनईलाल मुनिकांत मनि क्रवार युनिच'द मुनिबिनवि वय सुनिज्ञानयुन्दर मुनिदीक्ति मुनिनाराययासिह सुनिप्रसाद सुनिराज ध्वि । अशार्या मुनियाम पुनिलाल मुनीद्रप्रताप मुनीद्रप्रधाद गुनीद्रब गुनीद्रसिह मुनीद्रानंद म्रातसिह भूरियमाद मूरतिराय गां भूरिकशार मूर्तिनारायण मूर्तिलाल रामसनेही रामसनेहीलाल रेखराज िष्णानारी विद् वैष्णादास शब्दक्रमार शब्दप्रसाद शब्दमोहनलाल शब्दलसिह शब्दशर्ण शब्दस्वरूप शन्दानंद शन्दानंदराय संन स कुमार संनगोपाल संनचरण संतदयालसिंह संतदास रतदेव संतनारायण सं तपाल सं ध्यक्षाया सं-१पसाद स प्रसाददास संतव हर्निह संतवहादु सिंह संतिम्लन र्वत्याज सत्राम संत-ल ल सालानरास संनिधल स संनयाण संतसागर सनिह संतरीयकराय संतरीयकलाल संतरवरूप संता वं गान छ 'निम्म स्वानिस्हिं सना भयताल संत्रास संनुताम संनुताल संतोदास सकलदीप सकलिए संक्षानद सकत् मनगुर नरण सतगुरुयाल सतगुरुपनाद सनगुरुव त्वसिंह सतगुरुयारण सतगुरुसहाय सनगुर्विह मतगुरुतेन हिंस सामा साधनसम साधनिह साधू साभू नरण साधूनास साधूनाम साधूरारण सम्याख्यमार साबो सावोग वाद साबोतान पावोदारण साव सिंह विह्नारायण सिद्धमताद सिद्धानंद विदियस्य विद्वाम साहित्र सुर्वाताग्य एवि सुर्वाताश सुर्विराम सेहम् स्वामीचरण ध्वामीदयाल स्वाम'द याल वरूप स्वामीदोन स्वामीदीनप्रसाद स्वामानाथ स्वामीनारायण स्वामीप्रसाद स्वामोविहारी स्वामोशाण स्वामोध्यका हंस हन्र्रसिंह हन्र्रीसिंह हाकिमहुकुम हुकुमचंद हुकुमराज ह इमस्राय हुकुमसिंह हुक्मी होतमिंह होतीयचाद होतीलाज होतृदत्त ।

६—अन्य-विरवास (श्र) अशुभनाम —श्रशांमल श्रनरूपसिंह श्रनेकसिंह अपरूप-नारायण्वाल श्रयरूपिंह इंद्र गीत श्रोछे श्रोछे पाल श्रोछेचिह करलू करिया करियाबिह कलंक कछुश्रा कल्यीसम कल्पिंह कस्रपम कुंनकरण कुमनो कुर्या कुमार कोनरनशाह खरदूवण खोद्द खोटे गुलामी गैरी घरभाग थिनई चूहदमल चूहरिमेह चूह्या चूहरीमल जालिप जालिमचंद जालिमप्रसाद जालिम निष्ह दस्या दस्सू दास्यिह दुर्जन हु बैनराम दुर्जनलाल दुर्जनिमिह दुर्जाराम दुर्जी दुर्वचनसिंह धिक्की-सिंह मंगा नंगाराम मंगू नंग्राम नंगेदास नंगेसिह निलिही धिलुकसिंह भिलारी भिलारीलाल मकत्ल-सिंह छुन्वई लीघर सिविया।

(आ) निकृष्ट तथा नगएय नाम — श्रिलियावन कचरूमल कजोरीमल कतवारू कत-

<sup>े</sup> वैष्णवजन तो तेने कहिये जे पीर पराई जायो रे। परदु:खे उपकार करे तो पे सम अभिमान न आयो रे॥ (सक्त नरसी)

I, Nikhiddi Singh R. No. 197879 passed the High School Exam of the Board of High School & Inter. Edn. U. P. in 1954 & want to change my name to Shri Narain Sharma.

नार्क्लाल कत्तू किरही कुकिरियासिंह कुक्कुर कुनाईसिंह कुग्कुट तूडासिंह कूडेमल कूडेगय कड़ी कुरे क्रेसिंह खतुष्ठा लन्नू खरपन् खरपन् पाम राईश खेलहराम खोनारीराम गाधीगम गितुष्ठा गुद्ही गुद्दी पसद गुद्दीनाल गुद्दीनिंह गुन्धी गुन्धीराम गुन्धीलाल गुद्दी गृद्दमल गृद्दहीलाल गुद्दीनिंह गुन्धी गुन्धीराम गोनक घित्रया घस्ता घासी घासीराम घासीलाल घासीसिंह पुन भुनक घुन्न घुनीसिंह निश्क निथकराम निथकसिंह निरिक्ट निरकुट निरकुटलाल निरकुटसिंह निरक् निखक विलक्ष्याम निल्लर मिललरसिंह नीयर चीलर निलरमल चीलग्रिह चीलक चीलग्रिह चीलक चिलकराम मिललर चिललरसिंह नीयर चीलर चीलग्रिल चीलग्रिह चीलक चीलग्रिह मिल्ह चीलक निक्या भारतील क्रान्थित क्रियम क्रियम महिन्दा क्रियम क्रयम क्रियम क्रयम क्रियम क्रियम क्रियम क्रियम क्रियम क्रियम क्रियम क्रियम क्रयम क्रियम क्र

- (इ) विनिम्य साधन —(१) अन्नारिद्रन्य श्रंडांशम कदनलाल कुद्ई कुद्ईगम कुद्ई-रिहं कुदीराम कुदीनम कुद् व दूलाल वृदन वे गविरिंड नोद्ई वोद्देलाल वोद्राम केसरीप्रसाद गुडन-सिंह गुच्चालाल गुजं राय चमेसिह चुनवई चुनवईलाल चुनवृराम चुनियां मंह चुकी चैना जिनशी-राम जुन्नारमल तंदूराम तिलई तिलिहिंह चुन्नर्यकाद त्रीसिह दोली दौलीराम दौलू घानजू पमई बीजा-सिंह बूटे वेमूराय सुदृराम सुदृरिंह महा महाराम महालाल प्रवक् मक्कूराय मक्कूरिंह प्रशास महरू मिटल मटलमल मटलराम मटललाल मटलरीह मटरे सन्त्रिंह एमाईलाल समारिंह सम्मा सम्मीलाल होरान् लाल होरासिंह।
- (२) मुद्रा—श्रद्द् श्रश्भी श्रश्मीराम श्रश्मीलाल श्रश्मीरिह कचन कंचनप्रसाद कंचनलाल कचनसिंह कंचनस्वरूप कनक क्ष्मार कनकराम कन करोह किनक्लाल कुंदन कुंदनसल कुंदनसिंह कीड़ा कीड़ी गिलीलाल चंदगीराम चवलीमल चवलीलाल चाँशियम चौश्रधीमल छुवीड़ी छुकोड़ीलाल छुक्कन छुक्कनलाल छुक्कीदास छुक्कोमल छुक्कोमल छुक्का छुश्मीलाल छुद्रामी छुद्रामील छुक्कोड़ीलाल छुक्कन छुक्कनलाल छुक्कीदास छुक्कोमल छुक्का छुश्मीलाल छुद्रामी छुद्रामील छुक्कोड़ीलाल विस्कृत दम्हीराम दमझीलाल दम्मासिह दम्भी दामलाल दावनसिह दुश्क्रवीलाल पूनकीड़ी पंचकोड़ीलाल विस्कृत वीसी वंडह बंद बोहीराम मुहरदच्च गुक्काल मुह्रसिह मोहरचंद मोहरूपाल मोहरमिन लालमुह्रस्यम लालमोहरस्य छुर्गा स्वर्णीसह कोनईसम सुनईसाम मुनईसिह मुनकी गुनहरी सुनहरीलाल मुनहर्गसिह सुनी मुनर्णीकुमार मुवर्णीसह कोनिस्य सोना सोनागम सोनागम सोनागम सोनासा सोनालाल सोनेलाल सोनिया सोनियासिह सोनीराम सोनीलाल सोनेलाल सोनेलाल सोनेसिह स्वर्णीसह हेमन हेमप्रकारा हेमबहादुरसिह हेमा।
- (ई) अन्य रुदियाँ (१) अलग करना अप्योत्तरण अपितिसेंह अलगू अलग्राम अलग्राय अलग्सिंह खदेरनप्रसाद खदेरनिवंह खदेर विदेष्मल खदेर्गम खदेरिलंह जुरागीलाल इनी डरेलाल डरेले डलई डलन डल्लासिंह डल्ल् डाल डालचंद डालसिंह डालिमचंद डाली डाली-सिंह डाल्रुगम डाल्सिंह परकन पहस्तिंह पड़ेलाल पड़ेसिंह प्रशस्त पन्वर्गम पन्वार प्रदू परीहीराम

<sup>े</sup> सञ्चर बदेशी नदी जो प्रयाग में अग्रुना से मिलती है।

परोहीसिह पेंकू पेंकूमल पेंकूराम पेंकुसिह बलोरीलाल लुटई लुटईराम लुटावन लुटावनसिह लुटीपसाद लुट्टूसिह लोटन लोटनदास लोटनसिह लोटना विसर्जनसिह सीपलाल सीफीराम सीफीलाल सीपन ।

- (२) खीं वना—फहा कहीलेराम कढीलेलाल कहेरमल कहेरा कहेरासिह कहोरमल काहेराम खचेड़िसह खचेरन खचेरपलिसह खचेरमल खचेरसिंह खचेरा खचेड़िसह खचेरमल खचेरिह खचेराम चिराऊपसाद चिराउलिह धिरावन चिर्क लाल घिसई विसलाई प्रसाद घिरियावन घिसीराम घीसम-घीसा वीसाराम घीसासिंह धीसू घीसूलाल चेराऊ।
- (३) छेदना—कंछीमल कंश्रीलाल कंछेदलाल कंछेदीलाल कनिछ्दमल कनिछेदमल छिद्दन छिद्दा छिद्दामल छिद्दान्तिह छिद्द छिद्द्र्सिंह छेदालाल छेदालिंह छेदी छेदीप्रसाद छेदीगम छेदीलाल छेदि। सिंह छेदुग्रा छेदू नकछेद नकछेदधर नकछेदराम नकछेदसिंह नकछेदी नन्धा नन्धाराम नन्धासिंह नन्धीमल नन्धीलाल नन्धिसिंह नन्ध्यमल नन्धिसिंह नन्धिमल नन्धिसिंह नन्धिमल नन्धिसिंह नन्धिमल न्धिसिंह नन्धिसिंह नन्धिमल न्धिसिंह निध्योति न्धिसिंह निध्योति न्धिसिंह न्यिसिंह न्धिसिंह न्यिसिंह न्धिसिंह न्यिसिंह न्यिसिंह न्धिसिंह न्धिसिंह न्धिसिंह न्धिसिंह न्यिसिंह न्धिसिंह न्यिसिंह न्धिसिंह न्धिसिंह न्यिसिंह न्यसिंह न्यसिंह न्यसिंह न
- (४) तौलना जुक्लासिंह जुलई जुलईलाल जुलतारसिंह जोलन जोलनप्रसाद जोलनराम जोली जोलीराम जोलू जोलूलाल तुलई तुला तुलाकृष्ण तुलाघर तुलायम तुलासिंह तुलिया तुल्ला दुल्लासिंह तुल्लू तोलाराम तोलाशंकर तोलासिंह तौले।
- (४) फेरना -श्रहोरवा श्रहोरवादीन श्रहोरवाप्रसाद श्रहोरे फिरई फिरईसिंह फेर फेरऊराम फेरनराम फेरनसिंह फेरू फेरूमल फेरूलाल फेरूसिंह बगदू बहोरनसिंह बहोरीमल बहोरीराम बहोरीलाल लूटन लूटरामसिंह लौटीराय लौट्राम लौट्सिंह सुफेरसिंह।
- (६) वदलना—केज्यसंबद बदलन् बदलसिंह बदली बदलीप्रसाद बदल् बदल्याम बदल्या
- (७) वैचना विकाक विकाकनाथ विकाकलाल विकान् विकालाल विगा वैचईलाल वेचन वेचनराम वेचनलाल वेचालाल वेचोराम वेचूदयाल वेचूनारायण वेचूप्रशाद वेचूराज वेचूराम वेचूलाल वेचूिसह वेचेलाल युवेचनराम शौद् ।
- (द) मनौती —निहोरमल निहोरराम मंत्र्लाल मनतोले मनाऊ मन्नन मन्ना मन्नालाल मनीराम मनीराय मनीलाल मनीलिह मन् मन्न्राम मन्नुलाल मन्न्रिह मन्ने मनोलाल मन्होती मानताप्रसाद माना मानावसाद मानाव
- (६) माँगना मंगतराम मंगतसिंह मंगतीराम मंगत्राम मंगत्राय मंगन मंगनीप्रसादसिंह मंगनीराम भंगत्राय भंगा भंगाराम मंगारीय मंगीनारायण मंगीलाल मंग् मंग्लाल मंग्रिंह मंगेराय मंगीलाल मार्गिन्ह मंगीनारायण मंगीलाल मंग्रिंह मंगेराय मंगीलाल मार्गिन्ह मार्गिन्ह ।
- (१०) मील लेखा किनेशन किनाश्चराम किन्युराग औदासा विरुद्धे विश्वकराम बिसार बिसाइन निसाहुराम विशाहुजान मुलाई मुलाईराम गुलाईलाल वृजहू पुराश्चा गोलकनंद गोलकप्रसाद भोलकसम गोलकराथ गोलहरासेह भोलहुसम मोलसाम गोल्हासिह गोलवा ।
- (उ) अन्भृत्यदः उपपत्तियाँ—-श्रित्यार श्रीत्यास्यम श्रित्यारितः श्रामिता इंघारीः । लाल श्रोडीसम श्रीद्रासिंह श्रोसी श्रोसेलाल श्रीवरवनसमिह कथूलचंद कबूलसिंह कतंदर कुरनानराम

<sup>&#</sup>x27;Be it known to all that I, Ghascere Ram, Roll Number 72726 who passed the U. P. Inter. Board's High School Examination of 1955 want to change my name to Anil Kumar Maurya.

—26.12-57

खलीफाराय लाकनजीसिह खाकनसिंह खाकीपसाद खैराती खैरातीलाल खैरातीसिह खोपीराम गंडामल गंडासिंह गाजीदीन गाजीराम पुरई घुरईलाल घुरनाथ घुरपत घुरपत्तर घुरपत्तरराम घुरफेकन घुरफेकन-लाल घुरबरोरराय घुरबिन घुरबिनसाम घुरभरी वुरभरीसिह पुरमूसिह घुरमल घुरहूराम घुरहू घुरहूलाल मुराऊ पुराकराम ब्राकताल वृरी ब्रीसिंह वुर्क बुर्कसिंह घूयेमल ब्रन्यसाद ब्रनसिंह घ्राराम ध्रारामप्रसाद घूरे घ्रेमल घूरेलाल घरेमिह चौरी छुजुन्ना छुज्जूमल छुज्जूमाम छुज्जूलाल छुज्जूसिंह छुन्तू छुन्तू लाल छितना छितरियाप्रसाद छितानीराम छित्ताराम छीतभल छीतरमल छीतरिया छीतामल छीत् छीत्राम जंत्रीप्रसाद जलईराम जलईलाल जतन जतनलाल जतनस्वरूप जरबंधनसिंह जहरीराम जहरीलाल जहरू जाहर जाहरमल जाहरलाल जाहरिया जाहरियामिह जाहरी जाहिरसिंह जिदालाल जुगतराम जोगरा जोगिया जोगीदान जोगीदास जोगीभगत जोगीगम जोगीसाहु जोती जौनदास फंडा फंडानंद फंडासिंह मंह् मंह्र्रत मंह्रमल मंद्राम मंह्रल म ह्लाल म ह्रिएह भारे म डेसिट मनासिह मन्नामल भव्बालाल भव्ब भव्बदास भव्बप्रसाद भव्बलाल भव्बसिंह भारेगिरि भावूलाल व्हलराम व्हल रोड़ी डूंगरा डोरी डोरीदत्त डोरीलाल डोरीसिह तिकयाराम तक्रुराम तखतसिंह धर्नई अन्नू थम्मनदत्त थम्मन-लाल यम्मनसिंह यानसिंह थानी थानू दरगाही दरगाहीराम दरगाहीलाल दरगाहीश रण दरगाहीसिंह दिहल भज्जू धूनीराम धूनीसिंह धूनीसेवक धूनेश्वरिंह ध्वजाचंद ध्वजाचारी ध्वजालाल नगरसेनसिंह नागाराम नागागय नागू नाग्राम निचानिष्ठह परसादी परसादीलाल पाली पालीराम पीरचंद पीरदीन पीरीमल पीरीराम पीरूमल पीरूसिंह पुड़ियासिंह फकीर फक्रीरचंद फक्रीरचरण फक्रीरदास फक्रीरवक्स फकीरराम फकीरा फकीरिधंह फकीरेमल बन्सनारायण्सिंह बभूती बलकेश बलिकरण्लाल बलिकरण् सिंह बलिद् बल्कनदेन बहराइची बहराइचीलाल बानिसह बिरागीगय बैताल बैतालसिंह वैरंगीलाल वैरागीदास वैरागीराम वैरागीलाल भगत भगतदयाल भगतदयासदास भगतदास भगतराम भगतरारण गगतसहाय मब्ती मभृतीप्रसाद मभृतीलाल भभृतीसिंह सुइयाँ सिंह सुरयादीन भूडदेव भैयाबक्ससिंह भोपा भोपीलाल मंत्रीदास मखद्म मखद्मप्रसाद मदारवक्स मदारी मदारीलाल मसानीदीन मिढ्ईलाल मिद्दैसिंह मियाँनाल मुगलचंद गुल्ला मुल्लापसाद मुल्लू मूड़नदेव मेड़ई मेडू मेढ़ा मेढ़ीनाल मेढ़मल मौलवीराम मौलवीसिंह मंत्रीलाल रक्खासिंह वचनसिंह सक् सगुनचंद सगुनलाल स्तोलेराम स्तीदीन सत्तीप्रचाद सत्तीलाल **उत्त्**षिंह सत्रवा संघारीलाल सांईदास साईलाल ग्राधनलाल सुपईराम सेचनप्रसाद सेवनलाल सेवा सेवादीन सेवाघर सेवानंद सेवाराम सेवाशंकरलाल सेवासिंह सैकूलाल।

## दार्शनिक प्रवृत्ति

१—आध्यात्मिक (श्र) ब्रह्म—श्रवंडानंद श्रविलानंद श्रव्युतानंद श्रद्धेतकुमार श्रद्धेतपसाद श्रद्धेतानंद श्रनंत श्रनादिलाल श्रविनाश श्रवीमरंजन श्रात्मप्रकाश श्रात्मानंद श्रात्माराम ईश्वर ईश्वरानंद श्रोम् केवल चिदानंद जीवचर जीवेंद्रनाथ नित्यानंद निरंजन निराकारवहाय निर्विकारशरण परमात्मा प्रज्वदेव प्रमु मायाकांत मायाधारी मायापित मायाराम विभुक्तमार विच्वानंद सर्वशिक्तमान्लाल सुच्छिनारायण सोऽहम् हंसनाथ हंसराम।

(आ) आतमा — आत्मचंद्र आत्मनारायण्लाल आत्मप्रकाश आत्मावरण् आत्मावरण् आत्मावरण् आत्मावंद आत्मानंद आत्मान

<sup>े</sup>न जायते श्रियते वा कदाचि— सायं भूत्वा अविता वा न भूयः । भजो नित्यः शास्वतोऽयं पुरागो न हन्यते हन्यमाने गरीरे ॥ २०॥ (गीता माभू

- (इ) सासा- विशुगसिह महाककाणमाद पायादत्त मायादाम भाषादीन प्रायानद मायापकाश माबाधसाद गायामहाय नायाम्बस्प समक्रवादीन ।
- (ई) लोक्-लनकई अगत जगतप्रमाद जगतीप्रमाद जगताशस्य जगदयान जगप्रसाद अगः फलसिंह जहान है त्रिभुवन त्रिभुवादत्त विस्पनप्रमाद विलोक विस्तिति विलोकीदत्त दुनिया दुनिया-द्याल दुनियास्माद भवसागामिह स्में उपदास सुलकू लुकई जुकईनाल व्यन्ति लोकप्रमाद लोकनान लोका लोका लोका लोकानद लेप्पायान निष्ठाका विस्वाधिस संसादीन ।
- (उ) जीवत मोगन जीवनकिया। भीवनशास्त जीवनचंद्र मे। १०० भीवनदास गीवनदेव जीवनश्रकाश मध्यवसाय अवनस्त वेवनपुरि जीवनस्त जीवनस्त जीवनवास सीवनस्त्र जीवनसिंह जीवा भीवास्त्र विवादाल ह्वावस्ति ।
  - (ज्र) कार्य तथा पूर्व लर्पनंद कमीनिक कर्नेद्रनागपण फलई फलकीवसिक फलराम ।
  - (श्री) इत्रमी-दवलानिसह देववास वैकुंठ नैकुंतनंद बेमुंठप्रसार हिर्मिववास ।
- (अं1) पुतिहः निद्ञ्यानंद दिन्गानंदविद्वारी निर्माणचंद निर्माण्यंद निर्माण्यंद निर्माण्यंद निर्माण्यंत्र निर्माण्यंत्र निर्माण्यं निर्माण्यंत्र निर्माण्यं निर्माणं नि
- २ सन्विज्ञानिक (अ) अन्तःकर्ण चतुष्ट्य -(१) सन- मन्दिह मनप्रधाद
  - (२) चित्त- चित्तगिह चित्तप्रसाद।
  - (१) बुद्धि—धीमल सुद्धि सुद्धिप्रकाश बुद्धिमद बुद्धिराम बुद्धिवस्रशाल मेथा।
  - (४) अहंकार-- मामचद मामराज।
- (आ) पंचतनमात्रा —(१) रूप रूपई रूपद्यात रूपपत्तारा रूपपताद रूपवाबू रूपिंह रूपी रेखागय सूरत स्रवदेव स्रवनारायण स्रवराम स्रवसहाय स्रविहेह । वर्षाकशोर स्वरूपचंद्र स्वरूपांद ।
- (२) श्रा॰द्--- शब्दकुमार शब्दमसाद शब्दमोहनलाल शब्दलसिंह शब्दशस्य ग्रब्दस्वरूप शब्दानंद शब्दानंदराय।
  - (३) रस--रसमयसिंह।
  - (४) गंध---महकसिंह सुगंघ।
- (इ) ज्ञानेन्द्रिय—(१) नेत्र—श्वच्छपालिसह हमपाल हमपालिसह हमराज नयनदास नयन-बहादुर नयनसिंह नेत्र नेत्रचंद नेत्रपाल नेत्रपालिसह नेत्रनरूलम नेत्रसिंह नैनसुल नैना नैनाराम लोचन लोचनप्रसाद लोचनराम जोचनलाल लोचनसिंह।
- (ई) योग सम्बन्धी—(१) योग—बोगध्यान बोगमल योगदन योगमणि योगानंद योगांवरसिंह।
- (२) ध्यान तथा स्मृति—खयाली खियालीराम चित्यानंद ध्यानपालिह ध्यानपकाश ध्यान-भ्यक्ष ध्यानी थादकरण लगनसिंह सुरतिकुमार सुरतिनारायण सुरतिप्रकाश सुरतिराम सुर्तीसिंह स्मृतिकुमार।

<sup>े</sup> भाजम कवि के पुत्र का नाम जहान था। कहते हैं कि एक दिन जहाँगीर बादशाह ने बसकी स्त्री से पुत्रा कि क्या तुम ही आजम की स्त्री हो ? बसने तुरंत उत्तर दिया—सरकार जहान की भाँ में ही हैं।

- (उ) विचार तथा अनुभव--अनुभवनारायगा अनुभवानंद विचारानंद ।
- (ऊ) मनीयेग —(१) धानंद--- अहलाद विह आनंद आनंद प्रानंद प्रानंद प्रानंद प्रानंद प्रानंद प्रानंद कामोद कामंद कामोद का
  - (२) श्राशा श्रारा हरन उम्मेदराय उम्मेदराय उम्मेदिसह ।
  - (३) आश्चर्य प्रव भेताल श्रवरज श्रचरजनाथ श्राश्चर्यनाथ ।
- (४) इन्द्रा -- श्रं श्रा अनिवात अनिवात देव अभिलाखराय अभिलाखरिह अभिलाध अभि-लायचंद्र अभिलापोलाल अरमानिसिंह इंद्रागम इच्छाराम गरबनागयस्य गर्बनसिंह गर्जू गर्जूसिंह तिरखाराय तृवाराम तृवासिंह गनकामनासिंह मनोरथ दिनराम बलकप्रसाद बलकालाल सलकूराय सलक्षित हिच्छाराम।
- (४) गर्ने -- अभिनानिवह गुमान गुमानमल गुमानिवह गुमानी गुमानीविह धर्मेडी घमंडी वाल घमंड विह दरविह दर्गनारायण दर्पराय ।
  - (६) ग्लानि तथा लज्जा चीमइचसिंह लज्जू।
  - (७) चिंता-श्रोंसेरीगिरि श्रीसेरीलाल कुलफतराय चिंता चिंताप्रसाद सोचननाल ।
- (=) ज्ञान—ज्ञान ज्ञानचंद ज्ञानदाचं ज्ञानदास ज्ञानदासयय ज्ञानपाल ज्ञानप्रकाश ज्ञानवन ज्ञानपोहन ज्ञानशंकर ज्ञानशाका ज्ञानसिंह ज्ञानानंद ज्ञानीराम प्रकोष प्रवोधचंद प्रवोधनाथ प्रवोध-भाषप्रकाशकर ज्ञाननंद संघा व्यापनात्रका स्वोधित व्यापनात्रका विकास विधित्त विधित्त विधित्त स्वोधनाय स्वोधनायका स्वापनात्रका स्व
- (६) ग्रेम अनुसाम्यात अनुसार्याकर इर्डणाल उत्तरक्ताम उत्तरकारण उत्तर्कतिह नेष्ट्र-मलांग्रह नेह्रयासिंह भिम्मा विज्ञा पैमिन्द्र पैना प्यारनंद प्रीतिमनाहर पीतिवर्णन प्रेम प्रेमकात प्रेम-द्रम्य ग्रेमवर्ण प्रेमवर्णा प्रेमकात भेमतिक प्रेमपर भेमनंद्रन भेगनाम प्रेमवर्णाय प्रेमवाद्रण्या प्रेमवर्ण प्
  - (१०) भय-मयदेन ।
  - (११) लोस-लोमानंद !
  - (१२) वैराग्य-वैरागदास

- (१३) शांति—शमानंद शमीनंद शांति शांतिकुमार शांतिनंदन शांतिप्रकाश शांतिप्रसाद शांतिलाल शांतिवर्द्धन शांतिवीर शांतिशरण।
  - (१४) शोक-कलकू खेदनलाल खेदू।
- (१४) श्रद्धा, भक्ति तथा विश्वास— भक्तिप्रकाश भक्तिप्रधाद विश्वासराय श्रद्धानंद श्रद्धनंद-सिंह सरध्राय।
  - (१६) साहस —हीसिलाप्रसाद हीसिलाशाह हीसिलेदार।
  - (ए) रस-(१) शृंगार रस रसगज शृंगारिक्षेह सिंगारिसह सिंगारि
  - (२) हास्य रस-हासानंद।
- (३) बीर रस--दानवीर घर्मवीर घर्मवीरप्रमाद घर्मवीरसिंह दयानीर युद्धवीर युद्धवीरसिंह वीर बीरिकशोर वीरचंद वीरप्रकाश वीरसहाय ।
  - (४) शांत रस-शांतराम।
- ३—नैतिक (ग्रा) धर्म धर्मासिंह धर्मिकशोर धर्मिकशोरलाल धर्मचंद धर्मजीत धर्मदत्त धर्मदास धर्मधारी धर्मधीरसिंह धर्मधतापनारायणसिंह धर्मधसाद धर्मधिय धर्मबोध धर्मसहाय धर्मिसेह धर्मधानाथ धर्मानंद धर्म ।
- (१) घृति धीरजकुमार धीरजपालिंह धीरजलाल धीरसिंह धीरसेन घीरादास धीरूमल धीर-लाल घृतिमान धैर्यनाथ धैर्यराज धैर्यलाल सुधीरकुमार सुधीरचंद।
  - (२) त्तमा—चनाचंद चमानंद चमानारायव चमापति चमापाल चमास्वरूप।
  - (३) द्म-इंदीदमन जितेंद्रिय दमनकुमार दमनप्रकाश ।
- (४) सत्य-न्यतानंद यथार्थानंद सचई सचईराम सतिनहानसिंह सत्यिकशोर सत्यजीवन सत्यतीर्थं सत्यचीर सत्यनिवास सत्यपाल सत्यप्रकाश सत्यप्रसाद सत्यप्रीतिसिंह सत्यश्ररण्लाल सत्यगील सत्यसहाय सत्यसावन सत्याचरण् सत्याचरण्लाल सत्यानंद।
- (४) द्या अनुमह अनुमहनारायण्सिंह करुणापित करुणाभूषण करुणासागर क्वपादयाल कृपानंद कृपानाथ कृपानारायण कृपानिवास कृपाराम तवाक्कुलसिंह द्याकांत द्याकृष्ण द्याच द्यानाथ द्यानाथकरप द्याप्रकाश द्याप्रसाद द्याराम द्यारामप्रसाद द्यानंतलाल द्यावत द्याशेलर निवाजीलाल म्याराम् महरलाल गेहरच त गेहरच त गेहरकानसिंह भेहरसिंह।
- (आ) द्वान-खेंगती केंग्रांशलक खेंगतीचित दानजी दानदयाल दानपालसिंह दानप्रकाश दानविहारीलाल दानमल दानसहाय।
- (इ) संतोष—तोखी त्रिपतिसिंह दिखासा दिखासाराम परिशोपकुमार रांतोकीराम रांतोखीलाख संतोषकुमार रातोषच्च द्र संतोपनारायण संतोषप्रसाद कंतोषपत्त संतोषराम संतोजलाल संतोषिह संतोषागंद सबस्राम।
  - (ई) तप-तपनाथ तपनारायण ।
- (उ) व्रत-प्रतिज्ञा कौलवारीसिंह कौलीराम कौलूराम टेकचंद टेकनसिंह टेकराज टेक-गम टेकसिंह तोबाराम परनपितराम परनसिंह व्रतपाल व्रतराम व्रतानंद।
  - ४ नागरिक गुण-(अ) आदर्श आदर्शकुमार आदर्शनारायण आदर्शमित्र।
  - (श्रा) त्याम-त्यागराय त्यागानंद ।
- (इ) न्याय न्यायतत ।

- (ग्रं) मान-मर्यादा —ग्रानदेव ग्रानिषद ग्रान् इज्जतराय पतिपाल पतिराखन पतेईलाल पर्यादपित महातम महातमराय महातिमिष्ठ ।
- (आ:) विनय—विनयकांत विनयकुमार विनयपकाश विनयमूपण विनयमोहन विनय-सिंह विनयानंद ।
- (क) शील—चरित्रराय शीलकुमार शीलचंद्र शीलभद्र शीलवंत शीलस्वरूप सुशील सुशीलकुमार सुशीलचंद्र सुशीलदेव सुशीलप्रकाश सुशीलबहादुर सुशीलभूषण सुशीलविहारीलाल सुशीलस्वरूप।
  - (ख) सहायता उहाय।
- (ग) 'हित्'—उपकारीसिंह नेकीदास नेकीराम परोपकारसिंह हितकारीसिंह हितजीवन हित-नारायण हितपाल हितप्रकाश हितलाल हिन्तु ।
- (घ) भरोसा अधारसिंह आधारसिंह आधारी आसरासिंह टेकचंद टेकनसिंह टेकराज टेक-राम टेकसिंह भरोखनलाल भरोस भरोसमल भरोसा भरोसाराम भरोसेलाल भरोसिसिंह।
- (ङ) श्ररण—शरण शरणकुमार शरणजीतसिंह शरणदेव शरणप्रसाद शरणबन्धसिंह शरणसिंह शरणाभार शरणानंद ।
  - (च) मेल मिलाप भिलाई मिलापचंद्र मिलापिंह भिल्लूराय सुलहदीनिंसह।
- (छ) नीति-नियम-उपदेश —उपदेशनारायण नियमधारी नियमपाल नियमपालिह नियमीखिह नियमीखिह नियमीखिह नियमीखिह ।

## राजनीति

(अ) वीरपूजा - अनितप्रतापसिंह अमर अमरचंद अमरजीतसिंह अमरत् श्रामरदेवितंह श्रामरघारी श्रामरध्य वितेह श्रामरबहादुर श्रामरबहादुरलाल श्रामरबहादुरिह श्रामरलाल श्रमर्रांबेह अमरा श्रमरू अम्मर अरविंद अरविंदकुमार अरविंदनाथ अरविंदनारायण अरविंद-पालसिंह अरविद्यकारा अरविद्यवीध अरविद्योहन अरविद्सिह अरविद्स्वरूप आल्हा इंदल इंदल-सिंह इंदुल इंद्रजीत ईश्वरचंद्र उदई अदईसिंह उदन उदनसिंह उदयकांत उदयचंद उदयनंदन उदय-नंदनप्रसाद उदयप्रकाश उदयप्रतापसिंह उदयप्रसाद उदयबहादुरिधह उदयराम उदयलाल उदयबीर उदय-वीरिसंह उदयशंकर उदयसिंह उदयानंद उदिया उदैराजसिंह उद्या ऊदल अदलसिंह ऊदा ऊदादास पदल-प्रापाद प्रकासत्ता प्रकृतितिह खुरीयाम पांधीयसाद गांधा गागू विसर्जनवार विचारंजनविद्वारी निसरंजन-शाह अत्तर अत्तरभाज अवस्थिए अता एसायम छ गतिए अवसंग अपनीतसिह छन्नगरी अपनारीसिह छत्रपाल छत्रपालसिंद्र छत्र अन्न छत्रकासिंद्र छत्रानिंद् । छत्री जगनभवाद् जननपद्धाद्दर जगनलाल जगन-सिंह साम् जगन्यसार् जरामता जयन इतिह अवाहरा जनाहराजी जगहरलाल जवाहरसिंह असई असईराय असर्वि जरम्बजसिंह जस्तन जन्म बान्हाल वामन जायनिका वैवीलाल तम् सम्बूलाल तम्मृतिह वातियां तालावेह बाहरणिह वामिटिह । जेनक विलक्षकाण विलक्षकारा विलक्षकारायण विलक्षमान तिलकराज विश्वकराम तेजा है ते अगल रोजाविहारी वसवंतिसिंह दसननिसंह दरोकुमार दरीया दस्सू दुर्साह दात देशराज देशरावधिह नानानंद नानालाल नानाग्रहत प्रणातीरप्रवापसिंह प्रवाप प्रवापिकशोर प्रतापक्रमार प्रतापकृष्ण् पतापन्तं र प्रताप्यशहर प्रतायत्रहादृरशस्यासिहः । प्रवायमातु प्रतापनर्द्धनदेव प्रतापनी विक्रमसिंह प्रतापशंकर प्रतापशंकरांबेनहा प्रतापसिंह प्रतापत्वरूप प्रतापो प्रवत्तप्रतापनारायणसिंह प्रवल-प्रतापसिंह भनहचेन् फारह बहादुर फारह बढादुरलाल फारह पहादुर सिंह फारह जाल का दिसंह फारेहराम फारेड-जगसिंह फतेहनामपण फाइस बनि इस फना फनासिंह फनेसिंह चंदा वंदादाख वंदासिंह चंदू वंदृ सिंह

बंदेपसाद् बन्छ्राच बन्छ्राजपसाद् नन्छ्राजनाल बदनलात बदनसिंह बदना बनाफरसिंह बादल वादलसिंह बालगंगाधर बापूमल बापूलाल बिकरमाजीत विकरमासिंह ब्रह्मानंद भगतिसेंह भूपेंद्रविक्रम-सिंह मिलखान मिलखानसिंह मिलहा मलहनसिंह मिल्हू मिल्हेशसिंह मिलहोसिंह मृलशंकर मूलशंकरलाल रण्वीरप्रतापिसेह रवींद्र खींद्रकुमार खींद्रकुमारनाथ खींद्रनाथ खींद्रनारायण खींद्रपाल खींद्रपकाश रवींद्रप्रतापसिंह रवीद्रबहादुरचंद्र रवींद्रमोहन रवींद्रलाल रवींद्रबिहारी रवींद्रशंकर रवींद्रशरण रवींद्रसहाय रवींद्रसिंह रवेंद्र राजाप्रताप राजाप्रतापिकशोरनारायण्मल राजेंद्रप्रतापमानु राखाप्रतापिसह रानाराय रानासिंह रामदाख रामदासराय राममूर्ति राममूर्तिनारायणसिंह राममूर्तिराय राममूर्तिलाल राममूर्तिसिंह रासविहारी रासविहारीराय रासविहारीखाल लाखन लाखननारायण लाखनसिंह लाजपति लाजपतिराय लालउदयरायसिंह लालचंद लालचंदपसाद लालचंदिसह बिकम विक्रमचंद बिकमपाल बिक्रमप्रसादलाल विक्रमसिंह विक्रणदित्य विक्रमादित्यप्रसाद विक्रमादित्यसहाय बीरप्रतापसिंह शिवराज शिवराजिकशोर शिवराजकुमार शिवराजचंद शिवराजप्रसाद शिवराजबहादुर शिवराजशरग् शिवराजितह शिवाजी श्योराजसिंह श्रद्धानंद श्रद्धानंदिसह श्रद्धाराम श्रद्धासिंह समरथ बहादुरलाल समरथमल समरथराम समरथ-सिंह समरथी समावचंद सुरेंद्र सुरेंद्रिकशोर सुरेंद्रकुमार सुरेंद्रदेव सुरेंद्रनाथ सुरेंद्रनारायण सुरेंद्रपालिसह सरेंद्रपकाश सुरेंद्रपताण सुरेंद्रपताण्यहादुर सुरेंद्रपसादसिंह 'सुरेंद्रवहादुर सुरेंद्रभूपग्णसाद सुरेंद्रभोहन सरेंद्रमोहनराय सरेंद्रलाल सरेंद्रविहारीलाल सरेंद्रसिंह सुरेंद्रस्वरूप सुहेलसिंह सूरज स्रजमल सूरजसिंह सेवाजीब्रानंद हकीकतराय हरीसिंह।

- (आ) साहित्यकार ग्रमरिसंह अयोध्यासिंह कबीर कालिदास कैशवदास गिरिधरदास जगनाय जयदेव जयशंकरपसाद जल्जनप्रसाद जल्लू तुलसीदास देवदत्त द्विजदेव प्रदेश मार द्विजदेव प्रदेश मार प्
- (इ) राष्ट्रीय आन्दोलन —(१) देशभक्ति—देशदीपक देशनंदनसहाय देशपित देश-पालसिंह देशभूषण देशरन देशराज देशवत देशसिंह देशहितैषी भारत भारतचंद भारतज्योति भारत-नरेश भारतप्रकाश भारतप्रसाद भारतभानु भारतभूषण भारतभूषण्डकत्र भारतिभन्न भारतरन भारत-वासी भारतिवजयपालसिंह भारतवीर भारतसपूत भारतसिंह वतनसहाय वतनसिंह सुदेशचंद स्वदेशसिंह हिंदपालसिंह।
  - (२) स्वदेशी-स्वदेशीलाल।
- (३) क्रांति—क्रांतिकुमार क्रांतिचंद्र क्रांतिनंदन क्रांतिप्रकाश क्रांतिपसाद क्रांतिसेवक क्रांतिस्वरूप।
  - (४) श्रमन श्रमनलाल श्रमनसिंह श्रमना श्रममन ।
  - (४) संघ--संघीराम।
  - (६) स्वतंत्रता—स्वतंत्रकुमारं स्वतंत्रनारायण सर्वत्रयाल स्वतंत्रानंद स्वाधीनसंद ।

<sup>े</sup> तेजा—एक वीर राजपूत जिसकी वीरता के विषय में यह दोहा मसिन्द है— तेजा नेजा सों हत्यौ सब डाकुन सरदार । सरपहि जीव चटाइ के गयो स्वर्ग के द्वार ॥

(७) स्वराज्य — स्वराजप्रकाश स्वराजबहातुर स्वराजबाबू स्वराजिहारी स्वराज्यप्रसाद स्वराज्यवीर स्वराज्यानंद ।

इतिहास

- (श) पौराणिक काल श्रंगुमान श्रंगुमानिष्ट श्रज श्रजकुमार श्रजनाथराय श्रजराज श्रजेंद्रपाल श्रसमंजसिंह उत्तम उत्तमचंद उत्तमप्रकाण दिलीप दिलीपकुमार दिलीपचंद दिलीपदत्त दिलीपनारायणिहि हुण्यंत दुण्यंतकुमार विलेबहादुर बिलराज बिलराजराम बिलराजि सिंह भगीरथ मगीरथप्रसाद भगीरथमल भगीरथराय भगीरथलाल मांघाता मानधातासिंह मोरध्वज मोरध्वजिसेह रंतूलाल रण्यू रघुश्रा रघुचरनप्रसाद रघुमल रोहिताश्व रोहिताश्वकुमार रोहिन ताश्वनारायण रोहितास शाल्वेंद्रपालिंह सर्वदमन सर्वदमनिसंह हरिचंद हरिश्चंद्र हरिश्चंद्रदास हरिश्चंद्रसाम हरिश्चंद्रविहारी हरिश्चंद्रसहाय हरिश्चंद्रसहाय हरिश्चंद्रसा
- (आ) रामायण काल्ल—ग्रंगद ग्रंगदप्रसाद ग्रंगदसिंह इंद्रजीत इंद्रजीतप्रसाद इंद्रजीतसहाय इंद्रजीतिसंह कुंभकर्य कुराकांत कुराकुमार कुरादेव कुराध्वज कुरानारायण कुरावीरप्रसाद कुरिया च इंकेतु च इकेतुनारायणिसंह च इकेतुसिंह जनक जनकदेव जनकदेवसिंह जनकधारीप्रसाद जनकप्रसाद जनकराज जनकराज जनकराज जनकलाल जनकसिंह जनकू जामवंत दिष्ठवल दिष्ठवलप्रसाद दिष्ठवलसिंह द्रारथ दशरथदास दशरथप्रसाद दशरथमल दशरथसिंह दूर्तराम वाली बालेराम मिथिलाबिहारी मिथिलेश मिथिलेशकांत मिथिलेशिक्शोर मिथिलेशकुमार मिथिलेशिसिंह मिथिलेश्वर मेधनाद रामजनक रामविभीषणिसंह रामस्त्रा रावन रिच्छेश्वरमल रिच्छ्रपालसिंह लंकेश लंकेशिसिंह लदमीनिधि लवकुमार लवकुश लवकुशसिंह लवराजकुमार लवसिंह लवाराम स्थाराम स्थेनप्रसाद सुप्रीव सुप्रीवप्रसाद सुप्रीव सिंह सुमंत सुमंतप्रकारा सुमंतप्रसाद सुप्रीवसिंह हरिराजस्वरूप हरिराजसिंह हरिराजस्वरूप हरिराजसार हरिराजसार हरिराजसाद हरिराजस्वरूप हरिराजसार हरिराजसाद हरिराजसार ह
- (इ) महाभारत काल अभिमन्यु अभिमन्युकुमार अभिमन्युनाथ अभिमन्युसिह अर्जुन अर्जुनदत्त अर्जुनदात अर्जुननाथ अर्जुनमाय अर
- (ई) आधुनिक काल -- शक्यर श्रव्यवस्थित श्रव्यवस्था श्रव्यवस्थित श्रव्यवस्था श्रव्यवस्थित श्रव्यवस्थित श्रम्भान्य स्वयं श्रिक्त स्वयं स्वयं

किशोर जयचंद सिंह जयपाल जयमल जयमलसिंह जयसिंह जसवंत जसवंतक्रमार जसवंतनारायण जसवंतप्रसाद जसवंतराय जसवंतरिह जहाँगीर वहाँगीरमाल जहाँगीरिएह जहाँदार जालिमिनिह जुकारिएह जोधन जोध-राज बोधा बोधामसद जोवाराय बोबासिंह दीप टोडर केडरपालसिंह घेडरमल टोडर्स होड़ी टोड़ी लाल येड़ीसिंह दलीपमल्ल दलीपसिंह दिलम्खराय धानजूराम ध्यानसिंह नंदकुमार नलुग्रा नवनिहारसिंह नव-रत्न नवरत्नकुमार नीरंगपल नीरंगपान नीरंगराय नौरतनसिंह परमालसिंह परमालिक पिरथीसिंह पुष्पजित पुष्पदत्त पुष्पित्र पुष्यित्र पृथ्वीचंद पृथ्वीचंददेव पृथ्वीनरेश पृथ्वीनाथ पृथ्वीनाथयग पृथ्वीपति पृथ्वीपतिनाथ पृथ्वीपालराग्गा पृथ्वीपालसिंह पृथ्वीराज पृथ्वीराजसिंह वदल बहललाल बहादुर बहादुरप्रसाद बहादुरराम बहादुरलाल बहादुरसिंह वाजबहादुरसिंह वाजिसिंह बाजी वाजीलाल बादल बादलसिंह बालादित्य बीरवल बीरवंलदत्त वीरवलराम वीरवलसिंह बीरम भगभल सम्मालाल भग्मासिंह भारामल भाराराम भावसिंह भोज भोजदत्त भोजराज भोजवीरसिंह भोजापल भोजीसिंह भोजेंद्रप्रतापसिंह मकरंद मलहरसिंह महानंद महानंदलाल महानंदिलंह महासिंह माननंद मानजीतसिंह मानदेव मान-पालसिंह मानवहादुरसिंह मानमल मानशंकर मानसिंह मालचंद मीर्यदश यशवंत यशवंतराम यशवंत-सिंह रणजीत रणजीतकुमार रणजीतनारायण रणजीतसिंह रणवीरसिंह रणवीरसिंह रतनसिंह राजिह राजामोज रामराय रायसिंह रूपवसंत लखमीचंद विशाल विशासमिंग विशासरिह वीरवृगससिंह शक्तिषिद्द शालिबाह्नसिंह सं प्रामसिंह समुद्रमल समुद्रसिंह सलेमसिंह सुजान सुजानदत्त सुजानमल मुजानसिंह मुजानी स्कन्दकुमार हमीरमल हमीरसिंह हर्षचंद्र हर्पदेव हर्पदेवनारायण हर्षनारायण हर्षपति हर्षवर्धन हर्षवहादुर हर्षराज हर्षशिलादित्य हिम्मतबहादुर हिम्मतराय हिम्मतसिह हिम्मा इलकरसिंह।

(उ) बैदेशिक — श्रफतात्न नादिर नियादरमल न्यादरसिंह वहगम रुस्तम रुस्तमलाल रुस्तम-सिंह लुकमानसिंह सिकंदर सिकंदरलाल सिकंदरसिंह सुलेमान सोहरावसिंह हातिम हातिमसिंह।

## सामाजिक प्रवृत्ति

संस्थाएँ (भ्र) वर्ण तथा जाति -श्रंगरेबसिंह श्रंगरेबीलाल श्रार्यदत्त श्रोसनाल खला खलासिंह खन्नूमल गुतप्रसाद गृबरमल गृबरा गोपी गोपीप्रसाद गोपीमल गोरखाराम धोसी घोसीराम चमक चौबेराम चौबेसिंह जहुप्रसाद बहू डोमन डोमनसिंह डोमरसिंह डोमा डोमाराम तेलहीप्रसाद तेलूराम थनई दिजराब धूसर नरदेव नरदेवसिंह पेडासिंह फिरंगी फिरंगीराय फिरंगीलाल फिरंगीसिंह बंगाली वंगालीदास वंगालीप्रसाद वंगालीराय बंगालीलाल बुंदेला बैसबहादुर चेसी भीलचंद मुस्सूराय मूदेव भूदेवप्रसाद भूदेवलाल भूसुर भोटीराय मल मलईसिंह मलना माथुर मालीराम मावली-प्रसाद सुफरजी सुदई मोदी मोदीलाल राजपृतलाल लखक लोदी लोहारी हिन्दू।

- (ग्रा) कुल तथा यंश—कुलवंत कुलवंतनारायण कुलवंतप्रसाद कुलवंतराय कुलवंतलाल कुलवंतसहाय कुलवंतिह कुल्ल्राय वंशकुमार वंशनारायण वंशनारायणप्रसाद वंशरूप।
- (इ) प्रथा तथा संस्कार—जौहर जोहरसिंह रीतिराम शादीराम शादीलाल स्वयंबरदत्त स्वयंबरताथ स्वयंबरलाल स्वयंबरिह ।
- (ई) उत्सव-गेला उत्सवलाल उत्सवसिंह जुवलीखिंह तीहारीराय दियालीराय मेलाराम रक्लाखिंह विजयायसाद होरीलाल ।

श्रद्यधारा निराधारा निरालम्बा च सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजा दिवंगते (काखिदास)

- २ शिष्ट प्रयोग (अ) अभिवादन—जयिक्योर जयकृष्ण जयकृष्णदास जयकृष्ण्नारायण् जयकृष्ण्नारायण्यहातुर जयकृष्ण्नाल जयगणेशप्रधाद जयगोपाल जयगोविद जयगोविद्सहाय
  जयजगदीश जयदयाल जयनंद जयनंदनप्रकाश जयनंदनप्रसाद जयनंदनलाल जयनारायण् जयनारायण्देव जयनारायण्यिह जयप्रकाशनारायण् जयप्रमुनंदन जयभगवान जयभगवानस्वरूप जयवहारीलाल
  जयराजविहारीलाल जयराम जयरामदत्त जयरामदास जयरामप्रधाद जयविहारी जयविहारीलाल
  जयनोर जयशंकर जयशंकरप्रसाद जयशिव जयश्रीकिशनभगवान जयश्रीदेव जयश्रीनाथ जयश्रीप्रसाद जयश्रीराम जयश्रीलाल जयश्रीसिह जयहिन्द जुहारदत्त जुहारमल जेजराम जेजरामिकशार जैजरामराय जैजलाल जेजिसिह जेजोति जैविशुनलाल जैवेगी नमोनारायण् नमोनारायण्या रामसम हरेकृष्ण् हरेराज
  हरेराम।

- ३—शाजीचिका दृष्टि (अ) बुद्धि जीसी, ज्यवसाथी तथा अमजीची—उजमपति किंकरालिस विकर्शिक संग्री संगापकादिस संग्रीति संगीपत संगीपत संगीसि संगीसिंह संग्रीति संग्रीति जीहरिया सौंहरी बीहरीगण बौंहरीलाल डाम्ब्स्साहब जिलंगीराम दलालिसेंह दस्य दास्तिक दृश्यम वसीठनसिंह गालिस्स वैदिस्स वैदिस्स्यसिंह सौगारी मंदायी महासन महाजनलाल स्रस्तास्वनस्यिक मुख्यास्यम एक्शासीह बोधाजाल नक्षाल वक्षीलम्झ दक्षीललाल वैद्यपाल संद्रेस्त्याल सवास साहकार सेवक सेवक-राम गौदायर भोदायस्यल सौदायस्यम गौदायस्य सौदायर्थिह हसीम ।

(ग्रा) राजकर्मचारी -- श्रमलदारसिंह श्रमीनचंद्र श्रमीनलाल श्रमीनसिंह इसपेक्टर इंस-पेक्टरसिंह इलाकेदार कंपोडरसिंह कज्ञेलसिंह कप्तान कप्तानशाह कप्तानसिंह कर्नलसिंह कलक्टर कीत-वाल कोतवालसिंह खजांचीलाल चौधरिया चौधरी चौधरीराम जंडेलसिंह जमादार जमादारसिंह जिले-दारसिंह टिकेतनारायण डिप्टीलाल डिप्टीशंकर डिप्टीसिंह डिप्टीस्वरूप थानेदारसिंह दफेदार दफेदार-सिंह दरपाल दरवानसिंह दरोगासिंह दलपित दलपितसिंह दलमीरसिंह दलेंद्र दीवानचंद दीवान-राम दीवानसहाय दीवानसिंह दीवानी दीवानीलाल दुर्गपाल नंबरदार नाजिरलाल नायकराम नायक-सिंह नायवसिंह निरीच्यापित पहरनाथ फज्जे फीजदारराम फीजदारसिंह वनसीराम वक्सीलाल मंडारी मंत्रीदास मास्टर मीरचंद मीरमुंशी मुंशीलाल मुंशीसिंह मुंसिकसिंह मुखिया गुसदीराम मुखदीलाल मेजर-सिंह बजीरचंद वजीरदयाल सरिस्तेदार सरिस्तेलाल सिकत्तर सिकदारसिंह सिपाहीलाल मुपरीडैंट सूबे-दार सूबेदारसिंह सूबेसिंह सेनपालसिंह सेनापित हक्लदार हक्लदारप्रसाद हक्कदारसिंह हाकिम हाकिम-चंद हाकिमलाल हाकिमसिंह हाकिमहुकुम ।

४——स्मार्क (अ) देशा—ग्रंबरजीत ग्रंबरदयाल ग्रंबरमध्य ग्रंबरप्रधाद ग्रंबरलाल ग्रंबरसहाय ग्रंबरिह श्रजमेरसिंह ग्रजमेरी श्रमरावतीप्रसाद ग्रमरीकाप्रसाद ग्रलवरसिंह ईदरिशंह कनीजी
कन्नीजीलाल कलकत्तासिंह कलकत्ती कश्मीरवहादुर कश्मीरसिंह कश्मीरीलाल कालपी काश्मीरचंह
संधारिसिंह गुजरातसिंह गुजरातीलाल चनारदेव चनारराम जंब्दारा जंब्यसाद जंब्र्सिंह भारखंडीप्रसाद
कारखंडिसिंह डिल्लीराम डिल्लीसिंह दिल्लीपित दिल्लीरमण दिल्लीलाल दिल्ल् नैपाल नैपालच द नैपालसिंह
पंजावसिंह पंजावीलाल पेशावरसिंह पेशावरीलाल बंगराम वंगामल बंगाली बंगालीप्रसाद
बंगालीम् अण बंगालीराम वंगालीलाल बक्सर बनारस वनारसराय ग्रारसिंह वनारसीदास बनारसीप्रसाद
बनारसीराम बनारसीलाल बलिया भूगनसिंह मंद्राज मधहरसिंह महबासिंह मांड्लाल मांड्सिंह
मारुसिंह मालच द मुनतानसिंह मोरंग रेवारी लाहौरी लाहौरीप्रसाद लाहौरीमल लाहौरीलाल
लाहौरीसिंह शांतिनिकेतन शिमलानंदनप्रसाद शंची।

(आ) काल इतवार इतवारी इतवारीलाल इतवारसिंह कार्तिकचंद कार्तिकप्रसाद कार्तिकिप्रसाद कं जीलाल गुरुआ गुरुवारी चितई चितई सिंह चितानी चेतनाथ चेतनारायण चेतनारायणलाल जनगरायणिह चेतराम चेतरामिह चेति है चेता चैतवा चैतवार चैत् चैत्र छुप्नलाल जहाऊलाल जम्मासिह जेठमल जेठवा जेठानंद के जेठामल जेठाराम जेठालाल जेठू जेठूपसाद जेठूमल जेठ्लाल ज्येष्ठमल तायन थावरचंद नौम्बरसिंह नौअगन्त पूसा पूसाराम पूसासिह पूसी पूसीराम पूस्ताह पूसेलाल पोकेसिह पोलई पोलदयाल पोलपाल पोसन पोसीराम पोस् फालगुन बरलागिरि वरसाती वरसाती राम बरसातीलाल वरसातीसिह बसंत वसंतिकशोर बसंतक्ष्मार वसंतक्ष्मण वसंतनारायण बसंतवहादुर वसंतराम बसंतलाल बसंतलाल बसंतवल्लम बसंतिविनोद वसंतिबहारी वसंतिष्ठह वसंता वसंतिलाल बुद्धन बुद्धनमा बुद्धनलाल बुद्ध बुद्धामल बुद्धामल बुद्धनाम बुद्धनलाल बुद्धनाल बुद्धामल बुद्धमल बुद्धनाम बुद्धलाल बुद्धलाल बुद्धासिह बुद्धाम बुद्धलाल बुद्धासिह बुद्धामा बुद्धलाल बुद्धासा सामारा मंगरी मंगर मंगरी मंगर मंगरी मंगरी मंगर मंगरी मंगर मंगरी मंगर संतिह

ज्यां यस्याजिकुलं कलङ्करहितं छुत्रं सितायाः सितम् ।

मसे भो मलयानिलः परशृतो यहन्दिनोलोकजिन

<sup>े</sup> सिक्खों के गुरु रामदास का नामान्तर जेठा।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> छ।छीमंजुलमंजरीयरशरः सर्त्वंशुकं यद्धनु-

स्सोऽयं वो वितरीतरीत वितन्तर्भद्धं वसन्तान्वितः॥ (ऋतुसंद्वार ६-२८)

मंगरूराम मंगरूरिंह मंगरे मंगल मंगलिकशोर मंगलचंद मंगलदत्त भंगलद्यालिह मंगलदास मंगलदेव मंगलदेवप्रसाद मंगलनाथराय मंगलप्रसाद मंगलचहादुरिंह मंगलिवहारी मंगलिह मंगलिह मंगलिक्व मंगलंदिंह मंगलिवहारी मंगलिह मंगलिक्व मंगलंदिंह मंगलिया मंगली मंगलीप्रसाद मंगलू मधई मधईमल मधराज मधानासिंह माधीराय वहस्पति शनिकुमार शनिलाल शरच्चंद्र शरतकुमार शिशिरकुमार शिशिरचंद शुकराज शुकलाल शुक्ल शुक्लाल श्यामकात्तिकलाल समारू सावन सावनभल सावनिस्ह सावनियां सुकई सुकरू सुकरूराम सुकर्राय सुमेरवाल सुमेरवा

- ५—भोग पदार्थ (भ्र) फल-मेवा ग्रंग्रिक्ड ग्रंग्रीलाल अनारिक्ड श्रनारकी केरा केराप्रसाद केलाविंह केथाराम खिन्नीमल खिन्नीलाल खीराबिह खीरुविंह जंबूदास जंबूप्रसाद जंबूचिंह जमीरीलाल वादामिक मुनक्काराम मेवा मेवादीन मेवाराम मेवालाल मेवालालप्रसाद शरीफाराम सपड़ी सपढ़।
- (श्रा) मिठाई श्रादि खाद्य पदार्थ—इमरतीयसद इमरतीलाल खजला खुर्चन खुर्चनराम गुलगुल वेवरचंद चमचमजी चिजीसहाय चिजू चीनीप्रसाद चीनीलाल दिधराम दुष्वई दुष्वईसिंह दूध-सिंह दूधी नवनीतिदास नीन् पकौड़ी पेड़ीराम बतासू बरफ़ बेसनराम बेसनलाल मनखन मनखन सिंह मनखनू मनखी मनख्राम मखना मखजू मठरासिंह मठरू माखन मावाप्रसाद मावासिंह मिठाईराम मिठाई लाल मिठाईरांकर मिठीन मिश्रीदीन मिश्रीप्रसाद मिश्रीपल मिश्रीराम मिश्रीलाल मिश्रीसिंह मिसिरिया मिसिरी मीठालाल खुर्चई लोनीराम सिमईराम सिमईसिंह ।
- (ई) द्रव्य-विद्योग इप्रशिह क्रमोरामल कलमसिंह किताबसिंह गंगाजलीपसाद गुंजीलाल टिकटनारायण दुरबीनसिंह पोथीराम बटनलाल मशाल मशालिएह लोहाराम हंडुल ।
- ६ —कलात्मक (ग्र) वस्त्र ग्रंडीगम क्षासेराम खासेरिह गंछीराय चोगालाल जाली जालीचरण भंगूसिंह भगईसिंह भगाराम क्ष्मगनिसंह भग्गा भज्ञ कालीचरण भंजूसिंह भग्गराम क्ष्मगनिसंह भ्रम्मा भज्ञ कालीचरण नेक्षिण क्ष्मण्या क्षिण्याल तनसुख्या तनसुख्याल नक्ष्मलिंह ग्राम्मलिंह मेखरीलाल रेशमप्ति रेशमप्ति ।
- (श्रा) र्त्नाभूपाम श्रास्तीप्रसाद इंडमिण कंडाप्रसाद कंडीमल कहा कहेदीन गुच्छकप्रसाद गुच्छन गोमिद बीगसिंह चुटकई खुन्नाप्रसाद खुन्नाल चुनाराम खुन्नालाल चुनासिंह चुन्नी खुन्नीनाथ खुन्नीलाल चुन्नूराय चुरई चुराऊ चुई चूडलसहाय चूड़ा चूड़ामिण चूरामन चूरामनिंह चूरामल चैकराम छुग्जराम छुग्जनलाल छुप्पनिंह छुप्पू छुप्पृतिंह छुल्लन छल्ल्सिंह औहरसिंह भोभनराम

<sup>े</sup> शरिद कुमुद्दसङ्गद्वायवो वान्ति शीता विगतजलद्वुन्दा दिग्विभागा मनोला विगतकलुषमम्भः श्यानपङ्का धरित्री विमत्न किरण चन्द्रंग्योम ताराविचित्रम् । (बातुसंहार ३-२२)

भांभनलाल भाम भामर्रावेह भामविंह भामविंह भुमकनलाल भुभरावराम गुहार्रावेह भुही भूमक-लाल भूमकसिंह भूमरमल भूलर टिकई टिकुचा टिकोरीजिह टिकोली टिक्फन टिक्क्लाल टीकमचंद टीकमराम टीकमराय टीकमसहाय टीकमसिंह टीकाप्रसाद टीकाराम टीकालाल टीकासिंह तिहुलीराम तुरी द्वर्रनिसंह तुर्धनपालसिंह तुरानपाल तेगदीसिंह तेहर नोइलाल दूधमिण नगऊ नगीना नगीनाराम नगीनाराय नगीनाशिह नगेला नगेसिंह नत्था नत्थाराम नत्थासिंह नत्थीमल नत्थीसिंह नत्थ्वक्स नत्थ्र्राम नत्युलाल नत्युतिह नत्यीला नथई नथईनाथ नयमल नथवा नथाराम नथुन्ना नथुनप्रसाद नथुनी नथुनी चंद नथुनीनंदन नथुनीप्रसाद नथुनीराय नथुनीसिंह नथीला नथोलिया नवरत्न नवरत्नकुमार नवलखा-प्रसाद नाथूराम नाथूलाल नीलमिंग नीलमिंस नीलरत न्युप्रदयाल नेडर नेडरलाल नीरतनकुमार नौरतनिष्ठं नौलखा पटेरू पन्ना पन्नानंद पन्नाराम पन्नालाल पन्नासिंह पन्नीलाल पन्नू पलकदेव पलकघारी पलकथारीसिंह पलकन पलकू पलकूराम पहुँचीलाल पारसमिश पुष्तराज पुरई पुलई पुल्लू लाल पेन्यूराम पोला पोलादीन पोल्हनराम प्रशस्तमणि अंदन फुंदनलाल प्रंदर्गाग्रह फुंदी फुंदीलाल फुन्नन फुन्ननलाल फुन्नीलाल फूलगिरि फूलच'द फूलिंह फूला फूल्सिंह बंदी ाारीदत्त वारीराम बारूलाल वारूलिह बाली बाले वालेराम बालेसिह विद्सिह बीरा बीरिया बीरीसिह बीरूमल बीरूलाल बुंदन बुलाकराय बुलाकी चुलाकीदास बुलाकीगम बुलाकीलाल बुल्लनसिंह बुल्ला बुल्ल्प्रसाद बुल्ल्सिंह बुल्लोराम बूँदी बूँदीराम वृंदं।सिंह बूलचंद बोरीनाथ बोरीसिंह बोरे नोला भूकनलाल भूगल भूषण मनिप्रसाद मनिका मनियाँ मनिराम मनीलाल आणिकचंद माणिक्यचंद मानिक मानिकराज मानिकलाल मानिकलिंह मुंदर मुंदरराम मुकुटचंद मुकुटभांग् मुकुटसिंह मुकाप्रसाद मुकापिशा मुकालसिंह मुकावनदार मुकाराह मुद्रिकावक्स मुद्रिकाराय मुद्रिकासिंह मुरकोसिंह मूंगा मूंगाम त मूंगाराम मूंगालाल मूंगासिंह भूंगीलाल मागाविंह मोता मोती मोतीकांत मोतीचंद मोतीप्रसाद मोतीनाचू मोतीराम मोतीलाल मोतीसिंह मोरीलाल रतना रतनिकशोर रत्नकुमार रत्नचंद रतन्त्र्योति रत्नपालसिंह रत्नप्रकाश रस्तमिश्व रत्नलाल रत्नस्वरूप रामनामाप्रसाद लाल लालचूडामनशाह लुरदेव लूशसिंह लोगीराय शेखरचंद शेखरदत्त शेखरशरण शेखरानंद इमेलांसंह हमेलांसंह हिरैया हीरा हीरादत्त हीरायकाश हीराप्रसाद हीरामिण हीरालाल।

- (इ) प्रसाधन-साधन (फूल)—इंदीवर कँवलदीप कंवल कदवलाल कदमलाल कदम-सिंह कमल कमलकृष्ण कमलचंद कमलफल कमलसिंह कमोद कमोदिसेंह कुमुद्पसाद कुमुदू कुब-लयानंद गुलाव गुलावचंद गुलाबचंदलाल गुलावदत्त गुलावदास गुलावघर गुलावनारायण गुलाव-प्रसाद गुलावराम गुलावराम गुलावराय गुलावशंकर गुलावशंकरलाल गुलावसिंह गेंतल गेंदन गेंदनदास गेंदनलाल गेंदामल गेंदाराय गेंदालाल गेंदासिंह चंपकलाल चंपा चंपादास चंपायाय चंपाराम चंपाराय चंपालाल चंपासिंह चंप्राम चमेलासिंह चमेलीप्रसाद पदनू पदमू गदुष्ठा पदुमशंकर पदीईसिंह पदन पह पद्मचंद पद्मप्रसाद पद्मबहादुर पद्मसिंह सेवतीप्रसाद सेवतीलाल हरिचंपाराम।
- (ई) आयुध-अविकांत खंगनाम खंगिलंद खंगा खड़में खरगा खरगाई खरगी खरग्दास च दहास च दहासराय चोबिलंद उँमारीसम ढालारिंद दुही त्रिशृक्ष घनुक्रम घनुक्रमाद घनुकराम भाला-दीन भालासिंद गंगीदास ।

<sup>े</sup> तत्त्र्मीकौरतुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा । गावः कामदुधाः सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाङ्गना ॥ श्वरवः सप्तमृक्तः सुधा हरिधनुः राङ्को विपं चाम्बुधेः । रकानीति चतुर्वमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गवम् ॥

- (उ) वाद्ययंत्र—चिकाड़ा चेगाड़ाप्रसाद भलाई भल्लू भालीलाल डंवरलाल डंवरसिंह डंवरा डंवल डमरू डमरूलाल ढक्कनलाल ढक्क्राम ढगाप्रसाद दुरई दुल्ली तंत्री द्वनद्वनसिंह तुनदुनिया तुन् तुमरी निशानसिंह नौवतदयाल नौवतराम नौवतराय नौवतलाल नौवतसिंह वंश्र्सिंह वज्ऊसिंह बाँसुरी वाजाराय वाजेसिंह वीनसिंह वीना मंजीराराम मंजीरालाल मुरिलया मुरली मुरलीदास मुरलीसिंह वंशीप्रसाद वंशीसिंह सरंगी।
- (उ.) लिल्त-कला—(१) वास्तु कला—जगनिवास जगमंदर मंडलिख मंडिल मंदिरराम ।
  - (२) तच्चगा-कला-मूरित मूरितप्रसाद मूरितराम मूर्ति भूर्तिकिशोर मूर्तिनारायण मूर्तिलाल ।
- (३) चित्र-कला—चित्तर चित्तरसिंह चित्रकृष्ण चित्रगोपाल चित्रदत्त चित्रपाल चित्रपाल सिंह चित्रमणि चित्रशरण चित्रराथ।
- (४) रागरागिनी—कल्याण गौरी भूमर टप्पा टोड़ी टोड़ीलाल टोड़ीसिंह देवकलीदीन देवकली असाद देवकलीसिंह देवकलीस्वरूप ध्रुव पूर्वी वागेसरी भैरव भैरवी वसन्त श्री ।
  - ७—समाज सुधार (ग्र) अछूत-ग्रळ्तानंद महाशय हरिजन हरिजनसिंह।
  - (आ) गोरक्षा—गोरचपालसिंह।
  - (इ) शुद्धि—शुद्धिप्रकाश सुद्धिराम सुद्धू सुद्धू पसाद सुद्धू राय सुद्धू लाल ।

१--दुलार--अच्छेलाल आत्मानंद आत्माराम कक्कू कीरेंद्रसिंह कीरेचंद कीरेसिंह कुँग्रर कुँग्ररकी हुँग्ररकीलाल कुँगरलाल खिलावन खुनखुन खुनखुनराम खोखा खुलई गुडुपसाद गुड्डे-सिंह गुलगुल गुलायनंद भंदालाल चमचमजी चिगम् चिगुङ चिग्ई चुनचुनसिंह चुनमुन चुनमुनलाल चुनमुनसिंह चे यूसिंह छगन छगनमन छगनराम छगनलाल छगनसिंह छग्गा छ॰वालाल छ॰वृसिंह खुनालाल खुनुनराम छुनू छुनुलाल अनुभुनलाल नोनाकुमार तीताकुष्ण तीतानाथ तीताराम तीतासिंह तोती तोफामश दोषीराम एदई वदनराम ददनी वदनसय दहनलाल दही बहुराम तुलवारी दुलारलाल दुनारे पुलारेलाल हुनारेण्डाय दुनारेखिंह युक्तिया दुवीचंद दुनीराम दुक्तमा दुवेराम युक्तिसह दुला हुलार्षिद् हुएशी हुल्लेशम दुद्धिनारं । तूलचंद चूलचंदराय नयजादिकलाल भावी नीनिक्षाल नौमिहाल-सिंह पंछी पंछीलान पंतू पंते पटन पटे पह्र्याम पट्टें गल पटे सिंह परमहंश पुतर्यालाल प्राप्तनकाल पुत्ती पुंचीलाल पुत्रुवाल पुन्तिंह पोतनसिंह प्यारनंद भारेताल परचंदराय वचई वत्रक वचनसिंह बचनू वनपुराम यन्त्राङ बचीयन बचुली।बेह बचुल्ली बचुल्लीशम बच्चन बच्चनर्का बच्चनदाष बच्चनराय बन्धनिहर बन्धा बन्धाशीय बन्दादीन तन्यावात् बन्धासम् बन्धालाल बन्धासाहेब बन्धासिह बच्चु सिंह वच्चेनारायण्यिह वच्चेलाल वरुत्रा बहुनलाल वहा बड़ीलाल बहु भल वहु लाल बहु सिंह बंबुक्षा बंबुकातसाद मनुक्षारा व बंबुकारिए पवदै वबऊराथ बबन विहारीजाल बब्नीनारायस्य बंबुनीनारायस्य पति वनुनीनारायस्थिहं वध्वन बन्धनन्त्री वञ्चनपति बन्धनप्रसारं बञ्चनराम बन्धनसास प्रम् बन्धुः दात बाबुलीराय बालक पालकदास बालकिंह बालक्त भाजप्रकाश बालचनगलाल भालक्त वालक्त-सिंह बालक्षरूप विक्रमलाल विद्वकनराम विद्वन्ता बिद्यनलाल युट्येसम युद्रन ब्रुटी बेटालाल महस्रा भउन्ना भाईजीलाल भाई नरायन माईलाल गाईरांकर भाईतिह भाऊ भाऊनाय भाऊलाल भाऊतिह भैयाजी भैयाजीदीन मैयाप्रहाद भैयाबन्धिंह गैयाराग भैयाजाल मिहन मिहनलाल गिहनसिंह मिह भिद्युप्रवाद भिद्युपम भिद्युवाल मिठाईराम मिठाईलाल मिठाईरांकर भिठौन भिन्नी भिरिरिया मीठालाल मुनियाप्रधाद मुनियासिंह स्तुत्रा मुना मुनागम मुनानाल मुनासिंह मुनी सुचीराम मुनीलाल मुनू मुनू-प्रसाद मुन्नुलाल मोतीलाल रतनलाल राजदुनारे राजहंस राजानानू लंदतीलाल खलई ललईराम ललन कुमार ललनजी ललेयन लल्लन लल्लनप्रसाद लल्लनलाल लल्लानाय लल्लामल लल्लागय लल्लासिंह लल्ली लल्लीप्रसाद लल्लीराम लल्लू लल्ल्प्रसाद लल्ल्प्रसा लाल्य्यान राय लाल्यच्यासिंह लाल्यन लाल्ह्रंस लाल्य्याल्याल्याच्याचार सेंदरलाल सुआराम सुआलाल सुगईराम सुगनचंद सुग्गनलाल सुगा सुगासिंह सुबचनलाल सुवनराम सुवन्रस्य सेंस्वरूप हवीबराय हीरामणि हीरामन हीरानलाल होरिल्यसाद।

२--उपाधियाँ (ग्र) वीरता--ग्रंबरजीत ग्रंबरसिंह ग्राय्तियारसिंह श्रगरनीसिंह श्रगः बहाद्रसिंह अजय अजयदेव अजयबहाद्र अजयसिंह अजयस्वरूप अजयंद्रपालिंह अजीतसिंह अतियल-सिंह अनीबहादुर अभिराजिंसेह ग्रादिवीरिसंह ग्रायंवीर ग्रालमसिंह उत्तमसिंह उद्मिदसिंह कटकबहादुर-सिंह कटारसिंह केशारीमर्दनसिंह खंघारीसिंह खड़गसिंह खरगजीतसिंह खरगवहादुर खलकसिंह चमूसिंह जंगजीत जंगजीतसिंह जंगबहादुर जंगबहादुरलाल जंगबहादुरसिंह जंगविजयसिंह जंगवीरसिंह जंगरीर-वहादरसिंह जगजीत जगजीतचंद जगजीतनलाल जगजीतनारायण जगजीतप्रसाद जगजीतबहादुर जग-जीतिसंह जगतवीरसिंह जगतिर्धेह जगवीर जगवीरप्रसाद जगवीरसिंह जगिसेह जल्पेसिंह जयक्रतिसिंह सहान सिंह जैत जैतवहातुरसिंह जैनू तेजवीरसिंह तेजसिंह दलगंजनप्रसाद दलगंजनसिंह दलजीतसिंह दलथम्मन दलथम्मनसिंह दलमर्दनसिंह दलविजयनहादुरसिंह दलवीरसिंह दनाशृंगार दलसिंगारसिंह दणसिंह दवन-सिंह दावासिंह दिगिनजगनाथ दिग्निजगभास्कर दिग्निजयसिंह दिलानहादुरसिंह दिलानरसिंह दुनियासिंह दुनीिंद दुन्निंददुर्गविजयिंद दुर्गितेह दुर्जेयिंद दुर्जेदनाय दुर्जेद्रप्रताप दुर्विजय दुर्विजयनारायग् दुर्विजय-सिंह इन्दबहादुरसिंह इन्दराजसिंह चनुर्धर घनुर्धराचार्य घनुषघर घनुषघारीसिंह न्रबहादुरसिंह नरवीरसिंह निर्मयिष्ट पंजावसिंह पद्मविह पचएडवीरिवेह प्रतिद्वविह फोजराम फीज्सिह बंगवहात्रिवेह वंबवहात्र-चिंह बलवारीसिंह बलबहादुर वलवंतबहादुर बलवंतराय बलवंतसिंह भवसागरसिंह भारतसिंह भारतिसिंह भुजवज भुजवज्ञिस भुजवीरिषेह भुजें द्रपालिह भूदलिह मदगंजनप्रसाद मदगंजनिष्ह मल मलई-सिंह मल्ला मल्लू महारथी महासिंह युद्धराजसिंह युद्धवीर युद्धवीरसिंह रगांजयप्रतापसिंह रगांजयसिंह रणकर्कशिस्ह रणजोरसिंह रणवीर रणवीरनारायण रणवीरप्रसाद रणवीरप्रसादलाल रणवीरबहादुर रण-पति रणनहानुर्रावेह रणनाजिधेह रणानहित्रह रणानतिष्ठह रणनिजयक्रमार रण्विजयबहादुरसिंह रण-थि तमिरिहः रणभीर रणभीरचंद रण्दीरवेन रणभीरपसादसिंह रणभीरबहादुरसिंह रण्वीरविजयसिंह रण्वीर-विहासी रम्पीरसिंह रखिंद रक्षालिए लगाभरीतिह लाजरा ग्रीतनहातुरमानुसिंह विजयपकाश विजय बहार्र निजयबहात्रसाय विजयपहात्रसिंह विजयपीरसिंह विजयपूर्त विजयस्य स्व विजयी विजयेंद्रजीस विश्वर्यार वीरवालसिंह वीरवंत्र वीरवहाटुरसिंह वीरमंजन वीरविण वीरमणिवसाद वीरवत वीरशमधीर-सिंह वीरसिंह वीरसेन वीरेंद्र वीरेंद्रकियोर वीरेंद्रक्रमार वीरेंद्रचंद्र वीरेंद्रदत्त वीरेंद्रन्य वीरेंद्रनारायण वीरेंद्रपालसिंह वीरेंद्रप्रकारासिंह वीरेंद्रपताप धीरेंद्रप्रधापनारायमा वीरेंद्रप्रधापनहात्रसिंह धीरेंद्रप्रधाद चीर्रहबहादुरसिंह वीर्रहमानुसिंह वीर्रेद्रविक्रमधिंह वीरेद्रविहारी चीर्रहवीरसिंह वीरेंद्रशंवर वीरेंद्रशस्य वीरेंदर सहाय बीरेंद्रसिंह वीरेंद्रस्वरूप शत्रुसिंह श्रमशेरलंग रामशेरचंगचराहुर शामशेरपहाहुर शाईलाराज शार्तार-सिंह शुरासिंह शोरनावाधिह शोरनहात्। कोरधिह वंसारसिंह एव्याप्रश्रीतिह समस्जीविधिह समस्जाविधिह सनरबहादुर स्थारबहादुरसिंह समर्थित समर्थेत समर्थेतन।यसिंह समर्थेतनाराययसिनहा सर्वजीतिहह सामंत धारजीतिष्ठिह सार्वता विस्ताजनगन्नाहुर विस्ताजनगन्नहादुरिक्षेड्र विस्ताजनहादुरि सेन्यहादुरिक्षेत्र सेन-सिंह इस्तबहादुर हस्तमन ।

(आ) यन -- अमीरचंद अमीरवहादुर अमीरराय अमीरवहाय अमीरविहाय अमीरविहा अमीरीवाल अमीरीविह उमराय उमरायलाज उमरायविह उमरायचंद करोड़ाति करोड़ी करोड़ीमवाद करोड़ीमवा करोड़ीलाल करोड़ीसिंह जगतसेठ जगतसेठराय घनवीरप्रसाद लक्खी लक्खीमल लक्खीराम लक्खीसिंह लक्ष्यू लक्खूराय लक्खूलाल लज्ञपति लज्ञपतिलाल लज्ञरायसिंह लक्ष्मीसागर लख्ड्डेसिंह लख्टिकया लखपति लखपतिराय लखपतिसिंह लखमीरसिंह लखक लिखयालाल लखी लखीचंद लखीराम लखेश्वर श्रीसागर श्रेष्ठमिख श्रेष्ठीलाल साहु साहूकार सेठ सेठमल सेठू इजारी इजारीचंद हजारीप्रसाद हजारी-मल हजारीलाल हजारीसिंह।

- (इ) विद्या श्रल्भसिंह श्राचारीयसाद श्राचार्य श्रालिम इलमचंद इलाचंद कवींद्र फवींद्रकुमार कवींद्रनाथ कवींद्रनारायण कवींद्रविक्रम कवींद्रगोखर ज्ञानचंद ज्ञानदेव ज्ञानधर ज्ञाननाथ ज्ञानभाग विद्यामान विद्यामान
- (ई) सम्मान विशेष अमूल्यसनग्रभाकर आनंदभृष्ण आनंदगृतिं आनंदरनरूपं आर्यभाष्कर श्रार्यभूषण श्रार्यमणि श्रार्यमित्र श्रार्यमुनि श्रार्यरत शालगःचंद इलाचंद्र उत्तमशील उपदेशवहादुर १.०००१-निधान करुगानिधि करुगामागर करोड़ी कर्मबहादुर कर्मबीर वर्धाशरिक कार्वेदभारायण कीर्तिमृष्ण मिल्युक्तीयकार में १८५ एएकस्य अन्यां **कुलकांत कुलचांद कुलजीतराय मुलरीयक्यांद कुलदीय-**दारा कुलदीपनारायण कुलदीपनारायण्यिह कुलदीपरांतर कुलदीपरहाय कुलदीपसिंह कुलदेव कल-देवगारायणसिंह कुलदेवसिंह कुलनंदग कुलपीराम कुलभाग्कर कुलभूषण कुलभूषण्चंद कुलभूषण्-स्वरूप फलारतन कुलराच कलवंत अन्ववंतनारायण क्षावंतप्रधाद कलवंतराय कलवंतलाल कन्ववंतoहाप कुलवंति@ह कुलवीरिंगेंड कुलानंद कुलेंद्रप्रसाद कुलोमिण कुल्लनसिंह स्वाशील क्रपासातर **स**्वा-सिंह स्माकर स्माध्यस्य संचादेतित स्थातिविह गहनति गुण्य गुण्यहाहर गुण्यंतराय गुण्यीरप्रसाद धुयामार मुखानंद भुणोनाथ मुनईपनाद मुदासिंह जनकोतसिंह जगज्योतिनाथ जगतचंद जनसपकारा जगतबंबन जगतबंबनस्य जगतबंधु जगतभास्वर जगतम्या जगतिसह जववंबुरिह जगभावृद्धिह जग भूष्याक्षमार जगमन जगमानगिह जनतेहरसिंह जगरतन जनरोग्नन जगरोशनलाल जगवंश अयप्रकाश जरमृति जयमृतिलाल जयस्य जयस्य स्प जराक्तरम् वस्वीतासिंह असपतराम असपितराय असपाल जसमा तसिंह जमनीरिनिश् जनमलुसिंह जितेन्न जितेन्न जितेन्न प्रशा जितेन्न प्रतापबद्धातुरसिंह जितेन्न प्रतापसिंह जितेद्विकमिंतह कितेंद्रवीरिवंह जितेंद्रयन जीवनन्योति टेक्स्बहातुर ताजवहातुर ताजमल साजसिंह ताल केदार ताल्फेदारशिंह हमानिधान हमानिधि दमासागर दमासित्स दमास्वरूप दरवारी दरवारी प्रसाद द्रयारीमल द्रबारीलाल द्रवारीसिंह दानवहादुर दानसिंह दानिशराय दानीसिंह दानवसिंह दानासिंह दीनवंत्रु दीनानाय दीवानवहातुर दीवानवंशघारीलाश तुनियानचि तुनीचंद देशकरण देशबंध धर्म-कीतिं धर्मकीर्तिशरण् धर्मभित् धर्मभूषण् धर्ममित्र धर्मवीर धर्मवीरप्रसाद धर्मवीर्यसह धर्मत्रत धर्मशिरो-मणि धर्मरील धर्मन्तस्य बर्भाव्याप्रसाद बर्माव्याद्यस्य धर्मात्यासिंह धर्मायतार धर्में बर्मेंद्र धर्मेंद्रकुमार बमेंद्रवंद अमेंद्रवाय बमेंद्रवारायण्यित भारेद्रणल धमेंद्रवशद धमेंद्रमोहन धमेंद्रसहाय धमेंद्रसिंह

धमें द्रस्वरूप धमें ब्दी घीरात्मानंद भीरेंद्र धीरेंद्रकुमार धीरेंद्रनाथ धीरेंद्रधतापिंह घीरेंद्रधम भीरेंद्रिकिह घीरेशाचंद्र घुरंघर घुरंघरसिंह धुरीघर धुरेंद्र नेकपालिसह नेकमूषण नेवाजिसह परमजीतराय पुरायरलोक पृथ्वीसिंह पेशलपुकुट प्रस्वीगितंह प्रियदर्शन पियदर्शनलाल प्रियदर्शी प्रियनत प्रियनतनारायस्थिह वलतेजिसिंह वसुधानंद वसुधासिंह मंवरपालासह मंवरमल मंवरलाल मंवरसिंह भक्तसिंह भारतचंद भारतज्योति भारतन्रेश भारतप्रकाश भारतभानु भारतभूषण् भारतभूषण्एवरूप भारतिभन्न भारतिथ भारतिष्ट भारतेंदु भारतेंदुकुमारिसह भारतेंदु नारायण भारतेंदुप्रकाश भारतेंदुसिह भारतेंद्रनाथ भारते श्वरनाथ भुनाल भुवनचंद्र भुवनदिवाकर भुवनभारकर भूपकाश भूमित्र भ्रमरलाल भ्रमरिएंह मं डलिंग्ह मनईसिंह मालचंद मित्रानंद मिर्जाराय यशोविमलानंद युवराज युवराजदत्त युवराजबहातुर युनराजिंदह योगधारीराय राजकरण राजिकशोर राजिकशोरनाथ राजकुली राजकुँवर राजकुमार राज-क्रमारलाल राजकमारसिंह राजनीतिसिंह राजबंध राजरोशनराय राजरोशनलाल राजरोशनसिंह राजलाल राजवंत राजवंतिसंह राजवंश राजवंशी राजवल्लभ राजवल्लभसहाय राजवल्लमसिंह राजाबहादुर राय-चंद्र रायचरण िनहा रायबादा रायबहादुर रायसिंह शवराजा चकनिसह लोकमिण लोकमिणदास लोकमन लोकिमित्र लोकिखिह बंगेंद्र वंगेंद्रनाथ वंगेश्वरनाथ वंगेश्वरप्रसाद वंशदेव वंशधारीलाल वंशपित वधा-बहातुर वंशबहातुरलाल वंशभूषण वंशराज वंशरोपनसिंह वंशलोचनसिंह वर्शीद्रदत्त वसुघानंद वसुघासिंह विश्वचंद्र विश्वप्रकाश विश्वपिय विश्ववंधु विश्वमित्र विश्वरंजन विश्वविनोद शम्म्तिं शर्मधर शांति प्रिय शांतिभूष्य शांतिसागर शांतिस्वरूप शाहजादाप्रधाद शाहजादाराम शाहजादाविहारी शाहजादे शाहजादेलाल शाहजादेशिह शिरोमिश शिरोमिशिदत्त शिरोमिशिलाल शिरोमिशिलिह शीलस्वरूपानद रािलेंद्र रािलेंद्रकुमार शािलेश पािलेश चंद सज्जनसिंह सत्यनिष्ठ सत्यप्रिय सत्यप्रेमी स्थमक सत्यभानु सरयभूषण सरयमित्र सरयमूर्ति सरयरंजन सरयरूप सरयतादी सरयवीरसिंह सरयत्रत सर्यवतराय सर्यवत-सिंह सत्यस्वरूप सभाकांस सभाचंद सभाजीत सभाजीतसिंह सभापति सभापतिनाथ सभागोहन समासिंह सरकारबहादुर सरताजबहादुर सरदार सरदारबहादुर सरदारमल सरदारबिहारी सरदारसिंह सरदारी-लाज चरफराजिंद चल्तनतबहादुर चल्तनतबहादुरिंद चल्तनतरायिंद चल्तू चनाईपिंद चिहार सिरताजनहादुरिवनहा चिरताजसिंह सिरत्सिंह सुगुयाचंद सुधीरकुमार सुधीरचंद सुरुतान सिंह सुशील सुरालिकागार सुरालिनंत्र सुरालियकारा सुरालिबहातुर सुरालिभूषण सुरालिस्वरूप सुरालिंद्र हजारी हिन्द्रति हुकपनाल हुकपविट हुन्पतराय ।

(उ) राजपद्---अन्नांद्र स्रवनींद्रकुमार स्रवनींद्रनाथ ज्ञनपति ज्ञनपति ख्रिस्पाल ज्ञन्याल ख्रिन् पालिंद ज्ञापित प्राप्ति ज्ञापित ज्ञाप ज्ञापित ज्ञापित ज्ञापित ज्ञाप ज्ञापित ज्ञापित ज्ञापित ज्ञापित ज्ञापित ज्ञापित ज्

असाद भूपेंद्रवहादुरसिंह भूपेंद्रमिशा भूपेंद्रलाल भूपेंद्रविहारी भूपेंद्रवीरसिंह भृवेद्रशंकर भूपेंद्रसहाय भूपेंद्र-सिंह भूपेशचंद्र भूमिनाथ भूमींद्रदेव महरजवा महाराज महाराजिक शोर महाराजिदीन महाराजनारायण महाराजवक्सलाल महाराजवहादुर महाराजवहादुरताल प्रहाराजलाल महाराजिसह गहाराजस्वरूप महिपाल महिपालप्रसाद महिपालवहादुरसिंह महिपालशरण महिपालसिंह महिराजध्वज-**चिंह** महीपति महीपतिदयाल महीपतिराम महीपतिशरण महीपतिचिंह महीपदत्त महीपनारायण महीपलाल महीरानारायण् मुलकराज रजई रजना रजुत्रा रजोता रज्जनलाल रज्जनसिंह रज्जा रज्जूलाल रज्जूसिंह राजकरण राजकेश्वर राजदत्तप्रसाद राजदयाल राजदेव राजदेवप्रसाद राजदेवराम राजदेवलाल राज-देवसिंह राजघर राजधारीसिंह राजनंद राजनंदनसिंह राजनलाल राजनाथ राजनाथलाल राजनाथसहाय राजनाथिसह राजनारायण राजनारायणप्रसाद राजनारायण्लाल राजनारायण्सिह राजनेतिसिह राज-पतलाल राजपित राजपितिसिंह राजपाल राजपालिसिंह राजप्यारैलाल राजपतापिस्ह राजपसाद राजबरनिसिंह राजवल राजवलप्रकाश राजवलिंह राजवली राजवहादुर राजवहादुरसिंह राजगृषण राजमिण राजमन राजमनोहरसिंह राजमल राजमहेंद्र राजमुकुट राजमोहन राजस्तन राजराजसिंह राजराजेश्वरप्रसाद राज-राजेश्वरसहाय राजरूपराय राजलाल राजविजयसिंह राजवीरसिंह राजवत राजशरण राजा राजादन राजावक्ससिंह राजालाल राजुलाल शजेंद्र राजेंद्रकिशोर राजेंद्रकिशोरशरणसिंह राजेंद्रकीर्तिशरण राजेंद्र-कुमार राजेंद्रचंद्र राजेंद्रनाथ राजेंद्रनाथराय राजेंद्रनाथितहा राजेंद्रनारायण राजेंद्रपाल राजेंद्रपाल-सिंह राजेंद्रप्रकाश राजेंद्रप्रताप राजेंद्रप्रतापचंद्र राजेंद्रप्रसाद राजेंद्रभसाद सिंह राजेंद्रवहादुर राजेंद्रशय राजेंद्रलाल राजेंद्रवीरतिह राजेंद्रशरण राजेंद्रसहायसिनहा राजेंद्रसिंह राजेंद्रस्वरूप राजेश्कुमार राजेशचंद्र राजेशनारायम् राजेशप्रसाद राजेश्नर राजेश्वरदत्त राजेश्वरदयाल राजेश्वरदास राजेश्वर-नाथ राजेश्वरनारायग्रसिनहा राजेश्वरभसाद राजेश्वरवली राजेश्वरशरम् राजेश्वरस्ताय राजेश्वरस्ताय राजेसिंह रायराजेंद्रवहादुर रायराजेश्वरवली रावतमल राजसमिए सालराजिकारियाय शाहमस सप्राट्-लाल साहु सुल्तान सुल्तानराय।

(३) ट्यंग्य--श्रंगनदात श्रंगनविद्वारीलाल श्रंगनलाल श्रंगना स्रंगन्प्रसद श्रंगन्राम श्रंगने शंगनेताल शभजताल अभजशास्य अनकलाल अनपतिहाँ अनावकप्रसाद अच्छे अच्छेताल अजगर श्राजगरिंग् प्रजायनलाल ग्रनायमधिंह श्रशातनानू अस्लनंद श्रदलबहादुर श्रदलसिंह स्रदल् शहरूकी अगुग्-अवसद अदालतांसेह अदिकुमार अधिकलाल अनीन अधीनप्रसाद अनमोल अनमोलक राम श्रवमोलराप श्रवमोलिंह अनगरिएंह अनापीलाल अनुआ अनुजयसाद अनुरूप श्रमुख्यपसाद अनुरूपसिंह अनुव अनुपकिशीर अनुपक्तार अनुपत्तंत अनुपत्तः अनुपतेय अनुरतारायम् अनुपताल अनुवर्गाह अनुवर्गाह अनुवर्गाह अर्थामी अवलक्षरिष्ठ अव्यवसिंह अभियां अभियां अभवक्षांत अभवकारी श्रमलराय ग्रमानविह् अमोलकपद श्रमोलकपवाद श्रमोलकराम श्रमोलचंद श्रमोलविह श्रमोला श्रलग-गरअसिंह अल्बेलसिंह अल्बेला अल्बेलीयवाद ऋलबेलेलाल अल्बेलिसिंह शहरवादीन अहलूसम् शागर श्चाननगरायम् श्रापतचंद श्राल्यन श्रालोक इक्समिति इलाकायमादित उगमदेव उगमित उचित-लाल उजन कसिंह उजागरलाल उनागरसिंह उजालासिंह उजियासिलाल उजियारेलाल उज्जा उज्जीलाल उच्जू उच्च्यलसिंह उदयपालसिंह उदयपकाश उम्दासिंह ऊदा ऊधमपालसिंह ऊवमसिंह ऋजुमल ऋगुलाल एकांतदास ऐतराजिंद श्रीदान कंगलिया कंगलियाराम कंगलू कंगाली कंगालीचरण कंगालीराम कंजरा कंजू कंपनलाल कहर कहलराम कठिनदत्त कदलसिंह कही कहिसंह कनीड़ासिंह कन्जासिंह करिगनलाल करिया करियाधिंह करेरेराम कर्षां पुखलाल कलंदर कलई कलवा कलवाधिंह कलिया कलुम्रा कल्ट्रा कल्ट्रीराम कल्ट्रीसिंह कल्लन कल्ला कल्लाराम कल्ल् कल्ल्ट्रास कल्ल्र्पसाद कल्ल्प्सल कल्लूराम कल्लूसिंह काविनसिंह कायमसिंह कार कारे कारेपसाद कारेलाल कालू कालूराम कालू-लाल कालेसिंह किलोला किल्क् कुंजन कुंजनसिंह कुंजरलाल कुंजरसिंह कुंजल कुंजलसिंह कुंजामल

कुंठीसिंह कुंडीलाल कुकई कुकरियासिह कुक्कर कुटईराम कुटिलसिंह कुटिल् कुनरू कुनुरूपसाद कुनुन कुन् कुन्मुन सुन्हुन कुञ्बतसिंह कुमले कुरिय।सिंह युलंजन कुलबुल कुलवुलराय कुलबुलिसह कुलाहल-राम फुल्लनसिंह कुल्लुराम बृदन केकचंद केकाराय केतवानमल केरा केराधसाद केशारी केशारिया केहरिया फेहरिसिंह केहरी केरा कीचामल कोकामल कोकाराम कोकिलेसिंह कोकीराम कोठीराम कोमल कोमल-चंद कोमलनाथ कोमलपसाद कोमलराम कोमललाल कोमलसिंह कोयलसिंह कोरेसिंह कीलीन खंजन खंजनलाल खंजनसिंह खंडेरनसिंह स्वगनलाल खजानचंद खजानदत्त खजानसिंह खंडगा खगरदारसिंह खरबरदेव बर्चू बर्चे बागाराम खासाराम खासेसिह खिताईसिह खिताऊ खिलई खिलईराम खिलपतिसह खिलाड़ी खिलानंद खिलावन खिलावनप्रसाद खिलावनराम खिलावनसिंह खिल्लनरिह खिल्ला खिल्ल् **विह्न सिंह खुत्रा खुन्नीलाल खुन्** खुन्नूशम खुन्नूलाल खुरखुरलाल खुरबुन खुरवुर खुरभुर खुरभुरराम खुरमहला खुरलाराम खुल्ले खुरादिलम्माद खुरामनसिंह खुरावनराय खूंटी खूबचंद खूबलाल खूबसिंह ज़्बीराम खूबी-लाल जुबीसिंह खुबेंद्रसिंह खेजरूराम खेतल खेतलप्रशाद खेतसिंह खेरीलाल खेरीसिंह खेलाराम खेलु खेरा-दास खीनीदास खीनीमज खगालोसिंह गंजनराम गंभीरदत्त गंभीरसिंह गंभूराम गजानंद गजानंद देव गजन गज्जीराम गज्जू गज्जूराम गज्जूलाल गटनसिंह गडी गडीराम गडू गडूमल गडूराम गडूलाल गठीले गद्ध गद्दरमल गना गन्त्सिंह गप्पी गप्पू गप्पूमल गफला गवतुत्रा गवदीदास गबदू गवदी गवरितंह गवरी गवरूलाल गव्वर गव्बरलाल गव्बरसिंह गव्बू गव्बूलाल गमलासिंह गमल्राम गरजनारायग्राय गर्जनसिंह गर्ज, गरोसिंह गहनसिंह गहनीराम गहोताप्रसाद गाजर गिरिप्रसाद गिरिलाल गुष्टन गुठीले गुढ़ाईप्रसाद गुड़ू प्रसाद गुड़े सिंह गुदनासिंह गुदाईप्रसाद गुद्दीप्रसाद गुन्ना गुरवतसिंह गुलगुल गुलजार गुलनारसिंह गुलनारी गुलनारीराम गुलनारीलाल गुलनारीसिंह गुलफामसिंह गुलबदनलाल गुलरान गुलवंतप्रसाद गुलशन गुलशनराय गुलशनलाल गुलशनविहारी गुलशनसिंह गुलशनस्वरूप गूदनराम म्बर गेंभनराय गेनीलाल गेनीसिंह गेन्राम गोगासिंह गोजर गोटन गोटी गोटीमल गोटीराम गोडूमल गोदीसिंह गोनासिंह गोरेलाल गोलैया गोसूदीन गौरसुन्दर गौरसिंह घनसूर घमनूमल घमक घमन घर-भरनराम घरभरनलाल घरभरिंद घरभावन धानू वामूसिंह विगई विनई पुच्चनसिंह घुटई घुटनराम धुमचीसाहु घुम्मनिंस्ह घुरिवन घूरे धेंधई चंगड़ चंगालाल व चंगुल चंगू चंचल चंचलकुमार चंचलराय चंचलवल्लभ चंचलसिंह चंद्रीदयसिंह चक्खन चक्खनलाल चतुरगुनसिंह चकुरजीतसिंह चतुरदस चतुरमाई चतुरमल चतुरलाल चतुरसिंह चतुरसेन चतुरी चतुरीनारायण चतुरेमल चनकी चनलीसिंह चमकूराम चमनगोपाल चमनलाल चम्मनलाल चातक चाली चाहतराम चाहतेलाल चाहिली चिखुरी चिषुरीराम चिखुरीसिंह विटकक चिट्टन चित्तरसिंह चित्तरसिंहजूदेव चिनकुवा चिनगी चिपुनी चिम्मन विम्मनलाल चिम्मनशाह निलमसिंह चुंदू चुंबन नुकता चुनलनसिंह चुलई चुलई लाल चुलारू चुटकई ्चुर्यं चुत्तबुल इस्टम जुदलसिंह जूहासिंह चेंदासिंह चेंत्युगराम चेख्येसिंह चेल्लिह चेतकर चेलाराम चौन नौन्सिक भी शासम भीसामाम नीखे चोखेदच चोखेदबाल नोखेसिह नी कियाप्रवाद जीवी चौंबी-दास चीनार पर बीहरी छुँगनलाल छुंगाराम छुंगालाल छुंगातित् छुंगीमल छुंगुर छंगुरपसाद छंगुरिह छंगुरा छंगूलाल हंगेलाल छउराम छक्तराद्त छक्कन छक्कनराय छक्कनलाल छक्कीदास छक्कीलाल क्षभ्यूमा अभ्यान व्यानसम् यहं की विख्यादिसंह छुहंकीया। छुहंकीलाल सुन्यनलाल छुप्यन-सिंह छुप्पीमल हुप्यू छुपूजाल छ्वील छुपीलचंद खबीलदास छुवीलसिंह छुवीले द्वालियान छुपमन **छम्पनलाल अम्पनसिंह अ**म्पीलाल छांगुर छांगुरलाल छिंगा छिंगागल हुटकड हुटकन हुश्छनलाल खुरकन् खुरकुन्त् खुरके खुरमनराम खुरवारी युद्दन खुद्दनपालियंह खुद्दनलाल खुदा हुन्नानंदजी खुदीपिंह

१ गाभीर-एक नदी ।

व चंगा (चंग।

³ छटंकी<षद + रंक ।

छैलबहादुर छेला छैलामल छैलुराम छैलुसिंह छोटकचंद छोटकराम छोटकूप्रसाद छोटन छोटनलाल छोटमल छोडवा छोद्भवास छोद्भवारायण छोद्भपत छोद्भपतादिसंह छोद्भभाई छोद्भगम छोद्रसिंह छोटेदास छोटेबहादुर छोटेलाल जंगलदेवसिंह जंगलिया जंगली जंगलीप्रसाद जंगलीराम जंजालीप्रसाद जगमग-लाल जगारिं ह जहनराम जबरिं ह जबरू जवला जब्बा जब्बारिं ह जमानि हं जरवंधनिसंह जला-हलदीन जायधीराम जिन्दालाल जिन्नानंद जिन्नालाल जिनधीराम जिवई जियाराम जियावन जिलई जिलेराम जिल्ला जिह्नासिंह जीया जीवा जीवानंद जीवाराम जीवालाल जीवोध जुंगड़िसंह जुंगी जुंगी राम जुंगीलाल जुंगीसिंह जुगई जुगतराम जुगराजसिंह जुगरे जुगल जुगलशरण जुगलसिंह जुगली जुगलू जुगुलचंद जुग्गड जुग्गा जुग्गासिंह जुग्गीमल जुग्गीलाल जुग्गू जुटई जुलफसिंह जोकराज जोकीराम जोजन सिंह जो इामल जो इराम जोरा जोरावर जोरावरलाल जो रावरसिंह जोल्ला जी मसिंह भंका रू भक्कड़ी भनकडीपवाद भगईसिंह भगडू भगडू राप भगडू सिंह भग्गड भग्गडसिंह भग्गनराम भग्गनसिंह भरगा भड्डाप्राप्रसाद भड्ले भडोलेसिंह भनक भनक्लाल भपटलाल भप्पामल भवर भवनप्रसाद भाव्यामल भाव्यालाल भाव्यु भाव्युदास भाव्युप्रसाद भाव्युलाल भाव्युसिंह भामई भामेलासिंह भारगतसिंह मतगदा भरगामल भरिया भरिहगसिंह भरीसिंह भर्ष्णाल भर्लाई भलकसिंह भांइयां भांवर भावरमल फिनकई फिनकन फिनकू फिनकूलाल फिनकू सिंह फिनकोराय फिलू फिल्हिंस फिलंगीराम फिल्लू-प्रसाद किल्लूराम कीनक कीनकसिंह कीमलराम कीमलसिंह कीलनजीराम कीलरराम कुंटू कुनकूलाल सुनखुन सुनभनलाम भुन्ना भुन्नीमाल सुन्नीखिंह भुन्न भुनीला भूरी भूरीपसाद भूरीलाल भूरीसिंह भूरू भीटा भोरीनाथ टंटाराम टंटू टंटूराम टिड्डी टिनी टिम्मल टिरिम्नवा टिर्रा टिल्ला टीमलसिंह टुंटन ट्ंडई टुंडराम टुंडामल टुंडाराम टुंडासिंह टुंडी टुंडीराम टुह्याँ दुइयाँ सिंह टुकई टुकीराम टुक्कीमल टुड़िया इनदुनसिंह इनदुनियां दुन्नामल टूंडीमल टूंडीलाल टूला टेंगचूराम टेंटी टेंटीराम टेनी टोंटनारायण टोकीराम टोलासिंह ठंडीलाल ठंडेसिंह ठक्कन ठगराम ठाटराम ठाटरिंह ट्कीमम देशासिंह डंगर डंडाराम डगमगराज डगरू डवल्सिंह डलमीरसिंह डॉगरराम डॉगरिंग जिगरीराम डिब्स-सिंह डीपू बुंडबहातुर बुल्लकराम उल्लानिसह बुरलाशिह हुंगर हुंगरदत्त डूंगरदल ट्यारलाल इंगर सिंह बुंगरा डेवरा डेरारांच केल डाकरायाय देवू दाकराच ताकात राकाविद हिन्स्याम दुनसुनलाल दुरई देलांकी दुल्ली टींडा दींट्ई दींड्ईलाल दींदा दींदाराम दींदाधिह दींतल तनकू-वाल तनारूराम तन्याराम तलक्षसिद्द तलक्षीराम चरूपनार्वादेह तद्दरीय तक्ष्मीलिधिह वातिया ताडीमल दारीकाल तालुकसिंह वीवरसिंह वीवल वृंडीलाल जुनतुनसिंह तुमहनियाँ तुश्तनाथ तुरंतलाल तुरंतीलाल दुर्श्विष्ट सुनी क्षानीराम त्रिविद वेजवहादुरिवह तेजी तेजीराम तेजीलाज सोदीमल भग्मानिह धानर-जंद भोपराम दंगलसिंह दंगलीपसाद दंगलीचिंह ६६१०देव दखलचित् दृब्बूदाम द्लेलसिंह दावासिंह दिमाग सिंह दिलाखुल दिलदारसिंह दिलप्रसाद दिलवदनसिंह दिलमरसिंह दिलभरी दिलभनकाल दिलामोहर दिलराज दिलराअधिह दिलवंतांतिह दिलवरीलाल दिलसुख ट्लिपुक्साय दिलावर दीशरिवह दीनगंद याना बीब, दीवपर दंन्दी दुवाणी अवलियम हुवलीलाच दुवई दुखातीयक्षाद दुखीरान दुवरी दुमईसिंह दुर्वचनसिंह दुर्वल दुर्वलदाज दुर्वली हुर्वचीप्रसाद हुलैम दुर्वमिष्टिह दूर्द्वस्व दूँदेलाल दूपरसम दूरहेसन देहरीव्रशाद दोंदीसिह द्वंद द्वारी दीयनारायण द्वीपनारायणसिंह घनलसिंह घारा वाराजीत घारासिह घारीविह घारेलाल चूंधई धुंबले धुनधुना धुनभुन धुनमुनदाम धुनमुनलाल धुर्धा चूंधाविह धूमप्रसाद भूनवहादर पूनिसह धूलर धींकलिंग्ह धींधन धींवा धीतालिंग्ह धीरीसह धीरेलाल नंगा गंगाराम नंग् नंग्याम नंगेदास नंगेसिह नकईसिंह नकन्तू राम नकटा नकटाराम नकट्लाल नकली नकलीदास सकली-देव नकलीराप्र नकर्तासिंह नक्का नगऊ नग्दनिहारीलाज नग्दसिंह नगिनराम नगेला नचकसिंह गचकोराम मञ्ज्ञालाल ननई ननकळ ननका ननकू ननकूराम ननकूताल ननकुषिद नन्नी नन्नू नन्नु-भन्न नम्ने नन्तेमल नन्दक नन्दक्वारीविनहा नन्दा नन्दाराम गन्दाविह नन्दूदेश नन्दूमल नन्देवांदू

ग्न्हेमल नन्हेराजा नन्हेराम नन्हेलाल नन्हेसिंह नयाराम नव<sup>र्</sup>गलाल नवल नवीनप्रसाद नहरदेव नाटे ान्ह्राम नाहरसिंह नाहरिया निकई निक्कासिंह निगाही निगाहूसिंह निजर निट्रचंद निनुस्रा निनुस्रा-ाम निम्नू सिंह निन्हकू निर्वलसिंह निवास नीवरदास नीयू नीमन नीमर नीमरसिंह नुखई नुखईराम नेउर विरलाल नेकसहाय नेकसा नेकसीलाल नेकसेसिंह नेका नोखासिह नोखे नोखेलाल नोहर नोहरराम ोहरिष्ट नीवस्ता नीबहारिष्ट नीरंग नीशे नीशेलाल नीहर नीहरियाराम न्यादर न्यादरिष्ट पंथनाथ ांथु पकौड़ी पक्कराम पक्क़लाल पगरोपन पघइंया पटकन पढें मल पडें लाल पडें सिंह पतंगीराम पतरीक-सेंह पतरे पतवारू पत्तर पनकोही पबारू पव्बरराम पव्बार परचनराय परदेशी परदेशीराम परसन परांकुश रिखाराय परोनीराम परोहीसिंह पर्वतलाल पर्वतसिंह पलई पल्लासिंह पसेरा पहलवानसिंह पहलसिंह 'हर्लाप्रवाद पहलूराम पहाड़ी पहाड़ीराम पाखंडीराम पाद पाली पालीराम पुन्वई पुदई पुदईराम पुहन रुई पुरईदास पुलिकत पुलिंदासिंह पूंजीराम पूंजीलाल पेचू पेशीराम पेशीलाल पोखरदास<sup>9</sup> पोखरमल गेचू सिंह पोदना पोप पोपराम पोपी पोशाकीराम पोशाकीलाल पोस्ती पोस्तीलाल प्रगटिसह प्रतिपालसिंह व्यमलाल प्रभात प्रभातकुमार प्रभातचंद्र प्रभातरंजन प्रभातशंकर प्रभाती प्रभातीलाल प्रभृतिसह म्मादकरन प्रवीणिसंह प्रवेशचंद्र प्रवेशनारायण प्रसन्नदेव प्रसन्नदेवप्रकाश प्रियंवद्रस्थाय फक्कड फक् 5¥कुलाल फलई फलजीतसिंह फलराम फसादी फ़ुटवालसिंह फ़ुदकई फ़ुदनी फ़ुद्दन फ़ुद्दी फ़ुनई फ़ुनईराम *ु*त्तनलाल फुन्नीलाल फुन्फरीलाल फुलयारीलाल फुन्नोलाल फुलयदन फुलयदनराम फुलयदनराय फुलयदन-गाल फैलीराम फोइयामल फोगलसिंह फोपी फौरनसिंह वंका बंकाराम बंदुल्ला बंटे बंधन बंधनमल वंपनसिंह विल बखेडीराम बलेडीसिंह वगई बगेशचंद बगोसिंह वजरीदास वगेही वड़कचू बड़का बड़के वड़ेराम ाद्ऊलाल बतोलेखिह बतोधीलाल बनखंडी बनखंडीलाल बनखंडीखिह बनचा बनवासी बना बन्नेसिंह रखंडी बरखंडोदीन बरखंडीप्रसाद बरजोर बरजोरसिंह बराती? बरातीलाल बरियार बरियारसिंह बस्ू लियानिसिंह बस गीतराय बसगीतिसिंह बसावन बसावनराम वसावनिसिंह बस्तीप्रसाद बस्तीराम बहरीदयाल हालीसिंह बहोरनलाल बाँकामल बाँकेवहादुरसिंह बांकेसिंह बांगुरराम बाउरराम बाउलराय बाउलिया ााल बागिरेंह बागेशचंद्र वागेश्वर बागेश्वरद्याल बागेश्वरप्रसाद वागेश्वरलाल बाघिरह बाजारीसिंह ।ाट्राम बाट्रलाल बादीप्रमाद<sup>3</sup> बादीलाल वालवोघ बिकटबाबा बिचई बिचईलाल बिचेलसिंह विच्चा बेपतस्य ६प विपति विपतिप्रसाद बिपतिया बिलटू बिलाई विल्मन बिल्ला बिल्ले बिल्हड़ विल्हड़राम वेसई निसार बीचपालिसेह बुआदास बुआसिंह बुचनन् बुच्चूराय बुज्भी बुभारतराम बुभावनराम बुभा-ानराय वृटईराम बुट्टन बुद्क बुनियांदीदास वृतंद बूचनसिंह बूचाराम बूचीराय बूचे बूभाराय बूढे र्तानसिंह बेगराज बेगराम बेगलाल बेदरिया बेदलसिंह बेपरवाहीसिंह वेरीसिंह बेलनराम बेलनसिंह हिनलसिंह बैठोलराम बोतलसिंह बोदङ बोदा बोदाराम बोदिल बोदिलसिंह बोदेराम बोदेसिंह बोना ोनाराम बोनीसिंह बोबल्ली बोरीनाथ वोरीसिंह बोरे बीडम बीडमराम बोडमसिंह बोरंगी भंगडी भंग-ाहाद्र भंगवहाद्रिखंह भंगुचिंह भक्क भगलीया भगोला भगोलेसिंह भटामल भरपूरमल भरपूरिंह रमना भल्लर भल्ला भवन भवनचंद्र भवनदास भवनप्रकाश भवनभूषण जनगरिह भाला शिनका मेनक् मिन्यू मुंडा मुंडांखान शुंदगिर्द सङ्क्षंधिह सन्दर्भ स्नागम स्नालाल तर्द्याम सुर्विह पुनई बहाय सुरई सुरई सिंह एखंदर सुल था भूजा एउनेव ग्रिकासिंह भूगिक भूगीसिंह भूगेवनस ृरेलाल भूरेलिङ यूलोटन सेगनाय भेन्यलाद भेरीदत्त मेदीयथ महोसिह मोदल भोद् मोद्भीया गोदूमल मोत्राम भोन् मोन्राव भोग् भोरिया योगी नोरीलाल मोरीसिंह मौरीलाल मंडितसिंह मंडिल

<sup>े</sup> पोखर < पुष्कर - ताल, कमल ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> बरात < वरयात्रा, ज्ञात ।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> बादी ८चाद-कादा ; उचित समय के वाद पैदा हुआ ।

मंथनप्रसाद मंदरा मकड़ा मकन् मगनमूर्ति मचल्पसाद मचल्सिंह मचानसिंह मच्चीला मजनूलाल मजबूतसिंह मटकनलाल मद्रकी भटोला मट्टन मठरासिंह मठरू मठोलीप्रयाद मद्रई मढ़ीलाल मतवार मत्तोहनलाल मद्क मद् मद्गय मनफर मनफूने मनबहल, मनबीरराय मनबीच मनबोधनलाल मन-बोधनारायसा मनबोधसिंइ मनराज मनरूप मनसुखलाल मनसुखा मनसूबाधिह मनियारराग मनियारसिंह मनोगी मनोरंजन मनोरंजनप्रसाद मनोरंजनसिंह मर्कटनिहारीलाल मलत्राम मल्लू मवासी मवासीराम मवासीलाल मवासीसिंह मस्तू महँगीराम महँगू महँगूलाल महँगे गहँगेराम महँगेलाल महलचंद महाजीत महादीन महादीनप्रसाद महादीन्लाल महिलानंद माठूराम मिचकू मिजाजी मिजाजीलाल मिजजा नियुनसिंह मिलई मिहीलाल मीठालाल मुंडा मुंडेसिंह मुक्खा मुखई मुखराम मुचुत्रा मुग्रीलाल मुरादी-लाल मुलायमसिंह मुसई मुसईसिंह मुसाफिर मुसाफिरपसाद मुसाफिरराम मुसाफिरसिंह मुहकम मुहक्ततसिंह मूकराम मूडनदेव मूसा मूसाराम मूसी मूसेसिंह मृगराज मृखालकांति मेंहदी मेंहदीराम मेंहदीलाल मेंहदीसिंह मेलाराम मैकासिंह मैकू मैकूदास मैकूराम मैकूलाल मोकलसिंह मोला मोटाराम मोटासिंह मोहकमनारायण मोहकमसिंह मोजनाथसिंह मौजस्वरूप मौजानंद मौजी मौजीराम मौजीलाल मौजीसिंह मीजू मौदू मौदूराम मौदूलाल मीनी मौनीराम यात्राप्रकाश यादकरण युगलदास युगलराम युगल स्वरूप रंगवाजिंसह रंगीलासिंह रंजन रंजनसिंह रजनीसिंह रजनूराम रतुत्रांप्रसाद रनुजबहादुरसिंह रस-मयसिंह रहत् रहत्मल रहत्लाल रहवासिंह रहोबा रामतीप्रसाद रावतीलाल राह्मल ककमकेश रुदन-सिंह रूआ रूरसिंह रूरा रेतराम रोजीलाल रोताराम रोमन रोमल रोमसिंह रोटिसिंह रौनकसिंह लंगड़ लंगड़ी लंबराज लघुया लटूरिसह लटूरीलाल लटूरीसिंह लटोरे लट्टी लट्टूसिंह लडेराम लड़ेर लचासिंह लत्तोषिंह लबत्राम लबरू लशकरी लहरीचरण लहरीदत्त लहरीमल लहरीराय लहरीलाल लहरीसिंह लष्टुरपसाद लाऊ लात्राम लामचंद लामशंकर लायकसिंह लालहंस लुचई लुचुरदास लुदुर लुदुरिस्ह जुतरीलाल जुरखुर जुरखुरराम जुरखुरराय त्रीसिंह त्रूले लेश लोहीगय लीघर लीबासिंह लौलीनसिंह ·लोहर ल्हौरे विकल विकारीलाल विचित्रनारायण विचित्रानंद विजयाभिनंदन विदेशी विदेशीलाल विच्तकुमार विद्युत्यकाश विपिननाथ विभिन्धक्य विलच्चा त्रिलायतीराम वीरमारी वृताती बृह्दल शरवतीलाल शर्फनजाल शिलीमुन सीशनाम शेरा शैतानसिंह शैलकुमार शैलजीतसिंह शैलद्वीपराय शैलबहादुरिनंह शोभाग शोभित शौकतराय शौकीराय शौकीलाल संचितिषद संतोपजनक संबोधन सकदे संच्यल सचना सजाना सजीवनसहाय सज्जनकुमार सज्जनपाल सज्जीसिह सट्ट्राय सतीवनसिंह खदनराम सदनलाल सदनसिंह सदनसोहनलाल सदन् सदर सदरी सदरीराम सनहू सनाय सपूर्वाराम सप् मफरी सक्रोदीन सक्रीराय रामईलाज सनयप्रसाद नमगलाल समकावनिष्टि सनुंदर सम्बुख स्थानसिंह एरवरीजाल स्ट्लिसिं विरानिंद् सरिया परियानसाद एले विवह समार्थाः, वन्तीराम सहसूराम सहती सहतीगाम सहन् सहन्माल सहन्याम सहते सहलसिंह राहवाश्याम भद्देतासिंह राहेसिंह सांगीराम सांवरे सामंद्रशिंह सामर्थी धारसपाल सिनान मितानराम शितानसिंह सिल्लू जीमांचल श्रीरमल युन्दर गुन्दा सुकुमारचंद्र सुकुमारीलाल सुकेशचंद्र सुगमचंद्र सुधइदीन दुशयलाल मृगइसिंह सुनितनाथ सुनित-सिंद पुचेतिबिंह मुदालसिंद सुद्दें सुद्देशिङ सुद्नलाल सुद्ध सुद्धप्रसाय सुद्ध्याम सुद्ध्याल सुद्रशीलाल युधनणाल सुधारसिंह सुनुत्रा सुधैया सुनदी सुनहरासिंह सुवैदासिंह तब्बनसिंह तुब्बाराम सुमई पुरदेसिंह सुरम्धम सुरहल सुलायकर्यंट स्ट्ह सुबचनसाम सुवधनलाल सुहाइन अहतरेजर सूखा सूचित सूबा स्वाताल सूरु सुरेविह सेखू रैक्लाल संधीमल मोंच तोपूराम संपाराय संपीनाल संखनराय रोता-सिंह शेतिम सीखोलाल भारू म्यास्थ स्वास्थ्यरंजन हंगनलाल हंगुसिंह हंतुल हँगगुललाल हर्वात्रसाद ह्ठीसिंह हत्तीप्रसाट सःथीप्रसादलाल स्त्यूसिंह हरफसिंह स्रकानंद्वराद स्रार्था हरवरसम इरहंगीयिह हरिगेंद्रप्रसाद हल ् हज़के हतेलीसिड़ हस्तीमल हानीराथ हिल्जा हु कारनाथ हु कारस्थरूप हु हीलाल द्भनर होशियागसिंह है

# (र) कुछ आवश्यक तालिकाएँ १-मद्यत्तियों के नामों की संख्या, प्रसंख्या तथा मतिशत।

# थार्मिक महत्ति

|                    | 111                            |              |              |
|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| प्रवृत्ति          | संख्या                         | प्रसंख्या    | प्रतिशत      |
| <b>है</b> श्वर     |                                | ४२८          | २७           |
| चि <b>दे</b> व     | रव ३१                          |              | १६ १         |
| त्रिदेववंश         | チャン                            |              | ध्राह्य      |
| लोकपाल             | द्धश्र                         |              | ધુ '         |
| विष्णु के अवतार    | रह्न                           |              | १७१३         |
| श्रन्य देव देवियाँ | १८७                            |              | 8.8          |
| श्चन्याचतार        | 388                            |              | २•६          |
| नदियाँ             | १०३                            |              | *            |
| तीर्थं कर          | १७१                            |              | १ • १        |
|                    | देववर्गका योग                  | <b>⊏</b> ∘२३ | ४६.६त        |
| महात्मा            | ६७२                            |              | ٧٠٤          |
| तीर्थं             | ३८२                            |              | 8.8          |
| धर्म अंध           | <b>દ્</b> યુ                   |              | * *          |
| मंगल-श्रनु हान     | 980                            |              | 8,8          |
| ज्योतिष            | ₹४०                            |              | ₹'•€         |
| सम्प्रदाय          | <b>7</b> 84                    |              | . 814        |
| <b>अन्धविश्वास</b> | yout god C"                    |              | # 18         |
| 34 F 2             | र घार्मिक प्रवृत्तियों का योग  | \$ \$ \$ \$  | 80,8         |
|                    | समस्त धार्मिक प्रवृत्ति का योग | ११७८ (       | © 3, €       |
|                    | •                              |              |              |
|                    | दार्शनिक प्रवृत्ति             |              |              |
| श्राध्यात्मिक      | 389                            | •            | 3"           |
| मनोवैशानिक         | ₹⊏७                            |              | ₹'४          |
| नैतिक              | २२५                            |              | 8.8          |
| 1 1                | दार्शनिक प्रवृत्ति का योग      | ७६३          | ४'६          |
|                    |                                |              |              |
|                    | राजनीतिक प्रवृत्ति             |              |              |
| राजनीतिक           | 884                            |              | ສາຊ          |
| <b>देतिहासिक</b>   | ४६४                            |              | שים          |
|                    | नीतिक प्रश्वचि का योग          | 50E          | 4.88         |
| 71 -               | and an else and alical         | -405°        | and to print |

#### सामाजिक भव्रति

| संस्थाएँ         | 5 20                     |      | ٠६   |
|------------------|--------------------------|------|------|
| शिष्ट प्रयोग     | <b>२</b> २६              |      | १°≂  |
| श्राजीविकावृत्ति | <b>१</b> ३८              |      | ·5   |
| स्मारक           | २५२                      |      | ફ.મ્ |
| भोग पदार्थ       | <b>? \$ ?</b>            |      | 3"   |
| कलात्मक नाम      | ४६२                      |      | २'⊏  |
| समाज सुधार       | <b>१</b> १               |      | .00  |
|                  | सामाजिक प्रवृत्ति का योग | १३२० | ⊏:६  |

#### श्राभिव्यंजनात्मक प्रवृत्ति

| दुलार के नाम     | २७२                |               | १"७  |
|------------------|--------------------|---------------|------|
| <b>उ</b> पावियाँ | १०४६               |               | ६*४  |
| व्यंग्यात्मक नाम | 2508               |               | १०'७ |
| श्राभिव्यंजनात्म | क प्रवृत्ति का योग | <b>3 04</b> 0 | १८,८ |

संख्या के विचार से प्रधान प्रवृत्तियों का कम इस प्रकार है—(१) धार्मिक प्रवृत्ति, (२) श्राभिव्यं बनात्मक प्रवृत्ति, (३) सामाजिक प्रवृत्ति, (४) राष्ट्रनीतिक प्रवृत्ति, (५) दार्शनिक प्रवृत्ति । इस सारियों से भारतवर्ष की तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रनीतिक परिस्थितियों का कुछ श्रामास मिल जाता है और साथ ही संस्कृति के श्रन्य श्रंगों पर भी प्रकाश पड़ता है।

# २—चार गौरा प्रष्टिचयों की तुलना

इस तालिका के श्रांतर्गत नारायस प्रसाद, राम और लाल इन चार बहुप्रचलित गौस शब्दी पर न्यूनाधिक प्रयोग की दृष्टि से विचार किया गया है। शिव प्रवृत्ति के १७१३ नामों में से गस्ता करने पर इस परिस्थाम पर पहुँचते हैं:—

| गीण शब्द | <b>सं</b> ख्या |   | प्रतिशत |
|----------|----------------|---|---------|
| नारायग   | 95             |   | ४'६     |
| पसाद     | <b>१</b> ४२    |   | ८,ई     |
| राम      | <b>4</b> 0     | 1 | 3.8     |
| लाल      | ৩হ             |   | ४६      |

उल्लिखित तालिका से यह रोचक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :--

- (१) प्रसाद शब्द सबसे ऋषिक प्रयोग किया जाता है जिससे मनुष्यों की पूजासिक की भावना अधिक प्रबल प्रतीत होती है।
- (२) नारायण तथा लाल समान रूप से व्यवहृत हुए हैं इसका ताल्यों यह है कि जनता में देवत्व तथा वात्म्यत्य रस की भावना एक सी है ।
  - (३) अन्य शब्दों की अपेद्धा राम (गीग प्रवृत्ति में) का प्रयोग कम है।

#### ३--शब्दों के अनुसार नाम-गणना

इसमें एक से सात शब्दों व नामों की संख्या प्रत्येक प्रवृत्ति के श्रनुसार दी जाती है।

| NA FE           | प्रभृत्ति<br>प्रभृतित्त | एकपदी<br>नाम   | हिपदी<br>नाम          | त्रिपदी<br>नाम | चतुष्पदी<br>नाम | पंचपदी<br>नाम | षट्पदी<br>नाम | सप्तपदी<br>नाम |
|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| ૈ ર             | ईश्वर                   | 23             | रदद                   | 55             | १६              | २             |               | ]              |
| ₹               | त्रिदेव                 | 2.8            | 2 8 == £              | ११४१           | १८.१            | ३७            | 8             | 8              |
| Ŋ               | चिदेव वंश               | ધ્ર            | 4.60                  | 230            | .38             | 6             | ₹             | ļ              |
| 8               | लोकपाल                  | <b>बे</b> इ    | ) भूर                 | <b>१</b> ८२    | ६२              | 88            | ۶<br>۶        |                |
| ų,              | विष्णु के अवतार         | 33             | 185.0                 | १११३           | १२५             | ર હ           | 2             |                |
| દ્ધ             | श्चन्य देव-देनियाँ      | _ C 3          | 168                   | १६२            | ५१              | ર             |               | ]              |
| હ               | तीर्थ कर                | 88             | ११८                   | रे४            | ધ્              |               |               |                |
| =               | महारम।                  | EL             | र्⊏६                  | १३६            | .38             | 2             | १             |                |
| 3               | तीर्थ                   | 4.8            | २६५.                  | <b>দ</b> খ     | ११              |               |               |                |
| ₹ 0             | धर्म अस्थ               | પ્             | 88                    | 38             |                 |               |               |                |
| 2 8             | मंगन अनुष्ठान           | १६१            | 888                   | १२०            | 8.3             | 7             |               |                |
| १२              | ज्योतिष                 | 86             | २०८                   | 3.5            | 5               |               |               |                |
| \$ 5            | सम्प्रदाय               | 38             | 5:5                   | 3,2            | દ્              |               |               |                |
| 88              | ग्रंघविश्वास            | २७५.           | र् इंड                | २७             | ₹ ]             | ļ             |               |                |
| 14              | दार्शनिक                | 83             | ५६ 🗆                  | ६३             | ६               | ۶             |               |                |
| ₹ 🤃             | राजनीति                 | १२७            | ५००                   | २२१            | र्ह             | ią į          |               |                |
| १७              | सामाजिक                 | ३७१            | <ul><li>⊆ox</li></ul> | <b>શ્ર</b> ય   | 38              | ٤             | ,             |                |
| १८              | दुलार                   | 33             | १८३                   | <b>१</b> ७     | ą               |               |               |                |
| 3.8             | उपाधियाँ                | ६०             | પ્રફેર                | २७१            | ७१              | રધૂ           | १             |                |
| ₹0.             | व्यंग्य<br>             | ५ ०६           | १०६२                  | <b>ল</b> ঙ     | 8               |               |               |                |
| Militar America | वीया                    | √ २ <b>५ ३</b> | १०१८१                 | , ३९६          | ६१६             | १०१           | ११            | 5              |

शब्द गणना की दृष्टि से नामों का क्रम इस प्रकार होगा :--

(१) दो शब्दवाले नाम, (२) तीन शब्दवाले नाम, (३) एक शब्दवाले नाम, (४) चार शब्द वाले नाम, (५) पाँच शब्दवाले नाम, (६) छ: शब्दवाले नाम, (৩) सात शब्दवाले नाम।

साधारण जनता दो या तीन शब्दवाले नाम रखना परन्द करती है। एक शब्दवाले लघु नाम अशिद्धित मामीण अथवा विद्वन्मंडली में ही विशेषतः पाये जाते हैं। चार या पाँच शब्दवाले नाम कुछ उच्च श्रेणी के सम्पन्न पुरुष ही रखते देखे गये हैं। छः शब्दवाले लंबे नाम बहुत कम मिलते हैं और वे भी अधिकांश में बड़े रईसों और जमींदारों के होते हैं। सात शब्दवाले बहुत लम्बे नाम किवल नमूने के लिए एकाच ताल्लुकेटारों अथवा राजाओं के ही देखे गये हैं। इससे अधिक लम्बे नाम रखने का प्रचलन हिंदी में दिखाई नहीं देता।

8—श्रकारादि क्रमानुसार वर्णमाला के प्रत्येक श्रक्षर से पारम्म होने वाले नामों की संख्या—समस्त नामों की प्रतंख्या १६२६६ है। प्रत्येक वर्णसे श्रारम्म होने वाले नामों की संख्या उस श्रद्धर के श्रामे क्षेत्र की तालिका में दी गई है। स्तर पंचवर्ग, श्रन्तःस्थ एवं कका का योग भी प्रथम प्रवक्त दिखला दिवा है।

| वर्ग     | संख्या | <b>मसंख्या</b> | वर्गा      | संख्या | - प्रसंख्या |
|----------|--------|----------------|------------|--------|-------------|
| <b>अ</b> | ६७४    |                | <b>£</b> , | १५६    |             |
| ়'শ্বা   | .8≃@   | •              | 站          | **     |             |

| वर्ग        | संख्या        | प्रसंख्या वर्ग | संख्या            | प्रसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उ           | १६ १          | g.             | -==               | 4.1.6.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| জ           | <b>8</b> &    | ঘ              | <b>२</b> ४२       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 狠           | ४५            | न              | ६५२               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ध्          | १०            |                | तवर्ग का योग      | १६३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ऐ           | ₹             | प              | 208               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>ख्रो</u> | પ્રય          | <b>%</b>       | १४२               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ऋौ          | ε             | ब              | <b>ন६</b> ४       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |               | 37             | ६१६               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |               | Ħ.             | <b>3 3 5</b> 5    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | स्वरों का योग | १३२६           | पवर्ग का योग      | \$ <b>4.</b> 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क           | १०४२          | य              | १७० .             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ख           | २०२           | र              | १४६३              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग           | 980           | ल              | 3,68              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| घ           | ११८           | व              | <b>₹</b> 0 ₹      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | कवर्गकायोग    | १ ३ ० ५        | श्चन्तःस्य का योग | रद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***         | <i>ያ</i> ፰४   | श              | <b>८</b> ३०       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| छ           | <b>१</b> ७०   | · 197          | 8                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ল           | ८५१           | ₹              | 1358              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>₹</b> ₩  | <b>የ</b> ዟ፫   | E              | 4,85              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | चवर्ग का योग  | <b>१६</b> ३८   | ऊष्म का योग       | <b>२६७५</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स           | ৩৩            |                |                   | Control of the second of the s |
| ਠ           | ₹=            |                | समस्त योग         | <b>१६२६३</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ē           | દયૂ           |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ढ           | <b>२५</b> '   |                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | टबर्गका योग   | ¥3\$           | 0                 | T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ল           | ३३४           |                |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| थ           | \$ \$         |                | •                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

प्रयोग की दृष्टि से इन वर्ण-समुदायों का क्रम निम्नलिखित होगा :—
(१) पवर्ग (२) अंतःस्थ (३) ऊष्म (४) कवर्ग (५) तवर्ग (६) चवर्ग (७) स्वर (८) ट्वर्ग

# ५ - न्यूनाधिक पंयोग की दृष्टि से नामों के प्रथमाक्षर का क्रम तथा प्रतिशत

इस श्रिमिशन कोश से यह स्पष्ट हो जाता है कि नामों की सबसे श्रिधिक संख्या र से श्रीर सबसे जान व से प्रारम्भ होता है। इस न्यूनाधिक प्रयोग हिष्ट से नामानुसार वर्षों का क्रम निम्न तालिका में दिया जाता है। यह विख्याण बात भी ध्यान देने योग्य है कि र के श्रोतर्गत राम के नामों का बाहुल्य है श्रीर क में कृष्ण सम्बंधी नामों का। क्रम लु इ अ स श्राव्यों से श्रारम्भ होनेवाले नामों का श्रभाव है।

| वर्ष     | संख्या                | प्रतिशत     | वर्ण     | संख्या             | प्रतिशत                  |
|----------|-----------------------|-------------|----------|--------------------|--------------------------|
| 1        | 8.38.3                | 第-首座        | ŢŢ       | 225                | 1197                     |
| <b>स</b> | <b>૪</b> ૨ <b>૯</b> ૬ | ¥3°0        | a,       | ७७                 | * e'()                   |
| म        | <b>११</b> ६E          | ७°१६        | 3        | <b>દ્</b> યુ       | 33€.                     |
| <b>क</b> | १०५२                  | ६'४२        | श्रो     | ધ્ર                | •₹४                      |
| ब        | द्ध€४                 | ५.३०६       | Æ        | <i>6</i> ሂ         | •२.७                     |
| হা       | द्धरे०                | A. O.E.     | ई        | ४३                 | • २ ६                    |
| ञ        | ⊏२१                   | 7,08        | ਰ        | र⊂                 | . \$0                    |
| q        | 508                   | ¥°€₹        | ह        | સ્પૂ               | · 5.7                    |
| व        | 50 g                  | ४'६२        | ক        | १४                 | .02                      |
| ग        | ७१६                   | ४ ४ ४       | थ        | १३                 | 100,                     |
| द        | ६८६                   | ४.५३        | Ľ,       | १०                 | "०६                      |
| 郅        | ६७४                   | 8,58        | थी       | 3                  | •०६                      |
| न        | ६५.२                  | 8,005       | Ù        | २                  | ٥٤                       |
| भ        | ६१६                   | 30 8        | व        | 8                  | 100%                     |
| ह        | ५४८                   | ३.३६        |          | प्पणी—१००० से अ    | Sam                      |
| অ        | ४८६                   | 3,00€       |          |                    |                          |
| ল        | <b>3</b> ,98          | 5,85        | \$00 E   | १ १००० सक ह भ      | न श्राद्य विष्य अश्रा    |
| त        | 848                   | २० ५        | 100 €    | रे ४६६ तक च ह क भ  | त उद्य आ सा धात ता च     |
| ध        | १४१                   | ક. & ફ      |          | ६६ तक ओ खट         |                          |
| ख        | २०२                   | 8.5.8       |          | ४६ तक टटई ऋ        |                          |
| श्रा .   | १८५७                  | १ . १५      |          | ,                  |                          |
| य        | 8:00                  | 6.08        |          | १४ तक प ऐ औं ए थ   |                          |
| छ        | <b>१</b> ७०           | 8.08        | <u> </u> | प्ततालिका से एक अप | न्य रोचक बात यह स्पष्ट   |
| Z        | <b>१</b> ६१ .         | .3.3∙       | होती है  | कि सर्वप्रथम तथा अ | ातिम स्थान मूर्धन्य वर्श |
| 干        | १५८                   | ७3.         | -        |                    | ट से र सर्वोच्च है तो प  |
| <b>ጥ</b> | १४२                   | <b>'</b> ⊏७ |          |                    | ∼ तर्भा″न हतान           |
| 夏        | १२६                   | 99.         | सबस ३    | प्रधोदेश में ।     |                          |

# प्रमुख प्रवृत्तियों का चित्रांकन (प्राफ)

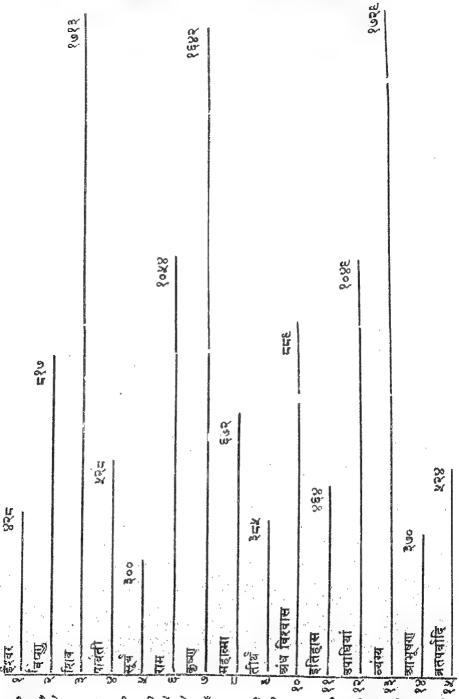

तीन सौ से कम नामवाली प्रवृत्तियों को यहाँ स्थान नहीं दिया गया है। विष्णु के बहुत से नाम राम श्रीर कृष्ण प्रवृत्तियों में प्रचार की हिन्द से सिमलित कर दिये गये हैं। इसलिए विष्णु की रेखा छोटी हो गई है।

## (ल) नामों के सम्बन्ध में कुछ स्मरणीय वातें

१--सम्बोधन, निर्वाचन, प्रवरण (Selection), निरसन (Elimination), श्रप-वर्जन (Exclusion) श्रादि प्रथकरण के लिए सबसे उत्तम तथा एक मात्र साधन नाम है।

२—नाम चार प्रकार के होते हैं—यहच्छा नाम या जन्मनाम (इनमें दुलार, व्यंग्य, ग्राधिवश्वास, महदाकांद्वामूलक ग्राशीर्वाद के नाम सम्मिलत हो सकते हैं) (२) गुण्नाम (३) कियानाम (४) सम्बन्ध या जाति नाम । पदवी के नामों का सम्बंध गुण्नामों से भी हो सकता है ग्रीर जन्मनामों (यहच्छा नामों) से भी ।

३—पदार्थों (प्राकृतिक, कृत्रिम, किल्पत), भावां (गुर्सो या विचारों) तथा क्रियाश्चों व्यापारों पर नाम मिलते हैं।

४-- श्रिवकांश हिन्दी नाम घार्मिक, ऐतिहासिक तथा व्यंग्यात्मक हैं।

५--व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक तीनों ही संज्ञान्त्रों से व्यक्तियों के नाम बनाये जाते हैं।

६—-ऋचाओं के राब्दों के बाद राशियों और वर्म-प्रनथों से नाम निकाले गये। इसके बाद नामों का सम्बंध देव, मनुष्य, पशु-पद्मी, बस्तु, स्थान, काल, घटना-परिस्थिति, गुगा, कृत्य, पद, पदवी आदि से हुआ। श्राजकल गुगावोधक नाम श्राच्छे समसे जाते हैं।

७—प्रत्येक प्रश्नित श्रपनी विशेषता रखती हैं भिक्तभाय वार्मिक प्रश्नित की विशिष्टता है। इस प्रश्नित में देव, तीर्थ, वत तथा महात्मा मुख्य हैं। देवों के नाम उनके श्रुलौकिक रूप, गुण, लीला, धाम, किया, प्रभाव, फलादि के कारण श्रपनालिये जाते हैं। देवों के श्रिषकांश नाम उनसे सम्बद्ध, तिथियों ' राशियों, ' नच्चतों, मूर्तियों, तीर्थों ' (जलकुंड श्रादि), वत-पर्वों, जयंतियों श्रादि के कारण प्रयोग में श्रा रहे हैं। यह श्रावश्यक नहां कि एक स्थान में एक ही देवता श्रीर उसका मंदिर हो। एक देव श्रनेक स्थानों पर श्रीर श्रमेक देव एक स्थान पर हो सकते हैं।

ै निक-निक्त शंधों में तिथि —देवों के विभिन्न नाम पाये जाते हैं। दो प्रकार के नाम प्रत्य की पाद —टिप्पणी में दिये गये हैं। तोसरी सूची इस प्रकार है।

#### तिथियों के स्वामी

प्रतिपदा — अग्निदेव, द्वितीया — बद्धा, तृतीया — गौरी, चतुर्थी — गणेश, पंचमी — सर्प, षष्ठी — स्वामिकार्तिक, सप्तमी — सूर्य, अष्टमी — शिव (भैरव), नवमी — दुर्गा, ' दशमी — अन्तक (यमराज), एकादशी — विश्वेदेवा, द्वादशी — हरि (विष्णु), श्र्योदशी — कामदेव, चतुर्दशी — शिव, पूणिमा — चन्द्रमा, अमावस्था — पितर

(वत-परिचयं पृ० ७०)

र राशि स्वामी—सेवन्त्रिचकयोमी मः शुक्रो वृषतुकाधिपः बुधःकन्यामिथुनयोः पतिः कर्कस्य चन्द्रमाः जीवो मीनघतुः स्वामी कनिर्मकरकुंभयोः सिंहस्यानिपति सूर्यः कथितो गणकोत्तमैः। (हो डाचकस्)

<sup>3</sup> प्रयाग में ६० करोड़ १० हजार तीथों का वाल महाभारत में वतलाया गया है। तीधीं का विस्तृत वर्षोंन मत्स्यपुराख तथा पश्चपुराख में मिलता है। ८---निर्देशों, तीथों तथा व्रत-पर्वोवाले नाम जातक के जन्म सम्बंधी देश काल था मान्यता के कारण रखे जाते हैं।

६—महात्मा तथा महापुरुषों के लोकसंग्रही गुगों से प्रभावित हो मनुष्य श्रद्धा से उनके नाम गहण कर लेते हैं।

१०— क्रजातपुत्रा तथा मृतवत्सा माताक्रों के कारण श्रंध-विश्वास के निकृष्ट नामों का श्रीगर्गो रा हुत्रा।

११—दार्शनिक नामों में विषय की गंभीरता अथवा पांडित्य प्रदर्शन रहता है। भाव-भावना के नामों से अंतरावेश अभिन्यंकित होता है।

१२ — गुण, उपाधि, पद, पदवी, ऋधिकार, धन, बल, विद्या, खुद्धि, ऋायुष्य, यश एवं ऐश्वर्य सम्बन्धी नाम ऋाशीर्वादात्मक होते हैं। गुणों पर नाम रखने का मुख्य हेतु यह होता है कि जातक में उस गुण का बीज रूप से ऋस्तित्व पाया जाता है या उस गुण निष्मत्ति के लिए गुरुजनों का ऋाशीर्वाद है या ज्योतिष का कोई ऐसा योग पड़ा है जिससे उस गुण का उद्गे क ऋबश्यम्मार्थी है या वह किसी महत्त्वपूर्ण उपाधि का व्यंजक है जिससे संशी या उसका ऋमिमात्रक प्रमावित हुआ है।

१३ — कियात्मक नामों में नामी के किया-कलाप का उल्लेख रहता है। ये नाम प्रायः वर्डा श्रायु में ही सम्भव हो सकते हैं।

१४—- ग्राभूष्या, मिठाई, खिलौना ग्रादि प्रिय वस्तुश्रों पर नाम उनके प्रति विशेष श्रासिक्त प्रकट करते हैं।

१५ - पशु-पित्यों पर नाम उनकी रूपाकृति, स्वभाव श्रथवा गुण के बोधक होते हैं।

१६ — फूलों पर नाम जातक के रूप—सौंदर्य की श्रोर संकेत करते हैं। कपूर, केशर, कस्त्री, चंदनादि रंगीन इक्य तथा रंगों पर नाम बच्चों के काथिक वर्ग से सम्बंध रखते हैं।

१७-देश, काल, तथा घटना सम्बंधी नाम जनम-परिश्थित बतलाते हैं।

१८—ध्वत्यात्मक, निरर्थक, श्रान्वयरित (श्रवंगत), घरेलू, श्राधुम, दोषपूर्ण एवं द्वेषपूर्ण नाम लोकप्रिय नहीं होते। उच्चारण में श्राप्तविधा तथा विलम्ब के श्रातिरिक्त दीर्धनाम लिखने में स्थान भी श्रोषेक घरता है, श्रातः ऐसे श्राप्तविधानक नाम भी वांजनीय नहीं होते।

Cherukuri Venkateswarlu Chhepulla Veeraswamy
लु तेलागु में आदरस्चक जी के स्थान में प्रयुक्त होता है।
स्थान तथा काल के अधिक व्यय होने के अतिरिक्त लम्बे नाम कभी कभी परेशानी के
हेतु भी हो जाते हैं। इसके सम्बंध में रूस से बादणाह लार के जीवन की एक मनोएंकक घटना इस प्रकार कही जाती है—एक बार स्थीजार आखंड खेलते खेलते राह
भूल गया। रात हो रही थी। पानी भी बरसने लगा। दूर से जकाश आते हुए देखकर
मंत्री ने जार से कहा—'महाराज! चिलए उस घर में रात बिताई जाय'। दोनों उस
श्रोर चल पड़े। वहाँ पहुँच कर मंत्री ने द्वार खट खटाया तो अंदर से आवाज आई—
'कीन है ?' यह सोचकर कि उपाधि सहित जार का पूरा नाम खेने से गृहपति पर
श्रिधक प्रभाव पड़ेगा और स्थागत भी अच्छा होगा, मंत्री लगातार आध घंटे तक नाम
के साथ जार की सब उपाधियाँ सुनाता रहा तो अंदर से किर आवाज आई कि इसने
आधिमयों के लिए यहाँ जगह नहीं है। हँसते हँसते जार और मंत्री वर्षों में ही असी

<sup>े</sup> जरमनी की निश्वविद्यात लोहे की कप कम्पनी के प्रध्यच का दीर्घनाम Morr Krupp Von Bolden und Holbach एक दीर्घ तेवसु नाम—

१६ - लघु, सरस, सरल तथा सार्थक नाम ही सुन्दर समभ्ता जाता है।

२०—नामों में घार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामा-जिक, सांस्कृतिक ग्रादि ग्रनेक तथ्य समिहित रहते हैं।

यह भी स्मरण रखना चाहिए कि निर्वचन-भेद से अर्थ-भेद तथा अर्थ-भेद से निर्वचन-भेद हो जाया करते हैं। भ

## (व) लम्बे नामों के स्पष्टीकरण के कुछ नमूने

नामों का अर्थ करने में संकेत ग्रह्ण के साधनों के अतिरिक्त राज्दान्वय, संधिविच्छेद, समास-विग्रह, घटना-परिस्थिति, नाम रखने का हेतु आदि पर भी ध्यान देना परमावश्यक है। इन वातों की उपेद्धा करने से लालवुक्तककड़ी अर्थ उपहास का कारण हो जाता है। ४

अजीतप्रसाद सिंह जूदेन—राजा, तालुकेदार तथा वहे जमींदार के नाम के अंत में बहुधा 'सिंह जूदेन' का प्रयोग मिलता है। अजीत अजित का अपभ्रंश रूप है। विष्णु, शिव, बुद्ध तथा जैनियों के दूसरे तीर्थ कर के लिए अजित शब्द व्यवहृत होता है। इन अजित देवों में से किसी एक का प्रसाद है। देव पदस्चक भी है। सिंह जाति परिचायक है। प्रसिद्ध देशमक्त अजीतसिंह की और भी संकेत करता है। अजित के योग से बने हुए दो नाम इतिहात में भी असिद्ध हैं।

- (१) अजितापीड नाम का एक राजा हुआ है।
- (२) चंद्रगुप्त द्वितीय को भी ऋजित विकम कहते हैं। भादों बदी एकादशी का नाम श्रिजिता है। कदाचित् इससे जन्म का सम्बन्ध हो।

उदयप्रताप बहादुरसिंह — उदय शब्द से अनेक स्वनाएँ मिलती हैं अम्युदय, आगमन,

<sup>े</sup> साहपुराधीश महाराज उम्मेदिसंह द्वारा आयोजित विदा-समारोह के समय अद्धेय श्री पं॰ गंगाप्रसाद उपाध्याय ने महाराज को धन्यवाद देते हुए कहा था 'महाराज कैसे भाग्यशाली हैं जिनके सेनानायक श्री जोरावरसिंह हैं, जिनके कीप की कुंजी श्री दौकत सिंह के दरों में रहती है श्री श्रीकृश लपालसिंह जिनके राज्य के स्वास्थ्य संरक्षक हैं।' यह सुनकर महाराज और श्रोतागण हैंस पड़े (जीवन के साथ समन्वय होने से ये नाम कैसे सार्थक हो गये हैं)

२ नारद के निर्वचन से यह मेद स्पष्ट हो जाता है —नारद-(१) नारंपरमात्मवित्रयक्तंशानं दवाति (नारं√दा + क) — ब्रह्मज्ञानी। (२) नारं नरसमूहं स्रति खराडयित कलहेन (नारं√सो + क) कलहिप्तय, (३) नारं बर्क पितृभ्यो ददानि (नारं√दा + क) तर्पसाकर्ता। (संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुम)

अधितग्रहं न्याकरगोपमानकोशाप्तवाक्ष्याद् न्यवहारतश्च । जायपम्य शोपाद् विवृतिर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपद्स्य तृद्धाः ॥ ष्टर्थान्—न्याकरम्य, उपमान, कोश, ख्राप्तवाक्य, न्यवहार, वाक्यशेष विवरण भौर प्रसिद्ध शन्द के सान्निध्य से संकेत प्रहण होता है ।

र लाखबुमतकही अर्थ का नम्ता — मंदोदरी = मन + दो घरी (घड़ी) अर्थात् एक मन दस सेर, मंदोदरी का यथार्थ अर्थ कृशोदरी है जो लंबोदर के विलोम का स्त्रीलिक्ष रूप है। अगस्य सुनि की रूपवती पत्नी लोपासुदा का असली अर्थ है जिसने विश्व की समस्त सुन्दरियों के रूपा-भिधान को लोप कर ब्रह्मा की सुन्दि पर अपनी सुदा लगा दी हो। यहाँ अनुमान से काम चलना कठिन प्रसीत होता है।

उदयसिंह, उदयपुर, उदयन, उदयराज, उदयातिथि । प्रतापगुण बोधक है और महाराखापताप की ओर भी संकेत करता है । बहादुर विशेषण है और सिंह जातिपरक हो सकता है । जातक का जन्म सूर्य चन्द्रादि नच्चन श्रथवा तिथि के उदय काल में हुआ है । जन्मस्थान उदयपुर हो सकता है । ननजातिशिशु भाग्यशाली, प्रतापी तथा सिंह से समान बहादुर हो ।

कुट्णाजु न— यह लघु नाम रहम्यपूर्ण प्रतीत होता है। सबसे प्रथम यह व्यक्ति के रंग रूप की ओर इंगित करता है। कुम्ण श्यामल हैं और अर्जु न श्वेत, स्थूल रूप से उसे तिल-तंडुल वर्णी कह सकते हैं अथवा श्यामल-गुम्न बादल की उपमा अधिक उपयुक्त होगी। इस अभिधान-माला में रंगों का सुन्दर समावेश हुआ है। लाल-पीले नीले आदि विविध प्रकार के रंगों के नाम ध्यष्ट रूप से मिलते हैं। लच्चणा के द्वारा भी अनेक रंगों को इन वस्तुओं से प्रकट किया गया है।

- (१) फूल गुलाब, सेवती, कमल, कुमुद, चम्पा आदि ।
- (२) फल-नारंगी, नीबू, बादाम, अनार, ग्रंग्रादि ।
- (३) मिर्णयाँ हीरा, मोती, लाल, प्रवाल, नीलमादि ।
- (४) घातुएँ सोना, चाँदी, ताँबा, लोहादि।
- (५) प्राकृतिक पदार्थ-चन्द्र, चाँदनी, ऊषा, प्रकाश, मेघ गगनादि ।
- (६ ग्रान्य वस्तुएँ कपूर, केखर, कस्तूरी, मनखन, मिश्री, दूध, दही, तिल, गेहूँ, कुंकुम, चन्दन श्रादि।

दूधरी विचित्र सूचना यह मिलती है कि नामो फालगुन मास के कृष्ण पत् में उत्पन्न हुआ। है। अर्जुन का एक नाम फालगुन भी है।

भक्त भगवान का अत्यन्त प्यारा होता है अतः दोनों का मेल धोने में धुहागा या धुगंध का काम करता है। अर्जु न कृष्ण के खला होते हुए भी उनके अनन्य भक्त हैं। यह नाम धदा उधी अनन्यता का रमरण दिलाता रहता है। इसके अतिरिक्त अर्जुन और कृष्ण नर-नारायण के अवतार भी माने जाते हैं।

कृष्णा (द्रौपदी) के पति अर्जुन विच्छेद करने से यह नाम पति-पत्नी का आदर्श प्रेम उपस्थित करता है। द्रौपदी आदर्श भागों है और अर्जुन आदर्श भर्ता। यह नाम सीभाग्य का भी सूचक है। अर्जुन अपने शौर्य, औदार्थ, सौन्दर्यादि गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। जैसी उनकी वाझाकृति सुन्दर थी वैसा ही उनका अंतःकरण् भी पवित्र था। उनके सब काम शुद्ध होते थे। यथा

एथिव्यां नतुंरतायां नगेंभे तुर्लंभः समः । करोनि कर्म गुद्धंच तेन मामकुनं विदुः ।

कृष्णा (तुर्गा) के अनु त (तंद्र) अर्थात् शित ऐसा आशय भी समाय है। सितासित रंग के अर्थ में लेने से यह बलनाम का बोधक है।

गमनदेव नाराधणसिंह—(१) हिन्तुओं में पंच तत्वों को भी देव संग्रादी गई है। (१) मगन को विष्तु का पद तथा शित्र का केश माना भया है! (१) यह दिव्य स्वरूप दे तथा शब्द का आश्रय है अतः गगन की गग्ना देवों में की गई है। नारायण देवःववोधक है।

गगाने व सूर्य के अर्थ में भी लिया जा अकता है। एक मानना यह भी हो अकती है कि गगन के सहारा अधीम, नीलाम दिव्य ध्वरून नारायण (विध्यु)। गगन शब्द में व्यक्ति के (नील वर्ष) की और भी संकेत होता है। विह जातिसचक है।

धनेन्द्रसिंह जूरेच —इस नाम से न्यांक के विषय में इन वातों का बता चलता है। (१) सिंहजुरेच से उसके प्रमुख का बोब होता है। (२) सिंह से दांत्रिय जाति विदित्त होती है। (३) धन में उतके शरीर की श्यामता लिखत होती है। धनेंद्र अर्थान् इंद्र के प्रति प्रदा प्रकट होती है। राजाश्रों में श्रादर के लिए जी के स्थान पर जू का प्रयोग होते हुए देखा जाता है। देव सम्मानार्थक उपाधि है। यह घनेंद्र के देवत्व की सूचना देता है।

चन्द्रभान प्रताप नारायग् सिंह —इस दीर्घ नाम से यह निज्ञप्तियाँ प्राप्त होती हैं।

- (१) यह नाम किसी बिहारी अथना किसी समृद्धशाली चनिय का प्रतीत होता है, क्योंकि इन्हीं दोनों वर्गों में सिंह समन्वित दीर्घ नाम पाये जाते हैं।
  - (२) चन्द्र, सूर्य दोनों प्रतापी देव हैं।
- (३) कृष्या तथा यत्यभामा के प्रतापी पुत्र चन्द्रभानदेव संज्ञक हैं अथवा उनके प्रताप ग्रुण को नारायण रूप माना है।
- (४) चन्द्र के प्रकाशवाले प्रतापी नारायण अर्थात् शिव अथवा सूर्य चन्द्र दोनों के प्रताप से युक्त शिव !
- (५) सूर्य, चन्द्र दोनों ज्योतिर्मय पिंडों के शहरा करने से २४ घंटे अर्थात् श्रासुरणा प्रतापनाले नारायणा विष्णु ।
- (६) यह नाम जन्म काल की श्रोर भी संकेत करता है। प्रदोष वेला से पूर्व ही अन्म हुआ है जब कि सूर्य श्रास्ताचल पर श्रपनी श्रंतिम श्रामा विसर्जन कर रहा है और चन्द्र ने श्रपने श्राममन की सूचना दी है।

जयकृष्णनारायणबहादुर—यह श्रभिवादन प्रवृत्ति का नाम है। नारायण राज्द कृष्ण के देवत्व का बोषक है श्रौर बहादुर वीरता के श्रर्थ में श्राता है। सम्पूर्ण नाम का श्रर्थ हुश्रा वीर कृष्ण भगवान की जय हो श्रथवा उक्त गुण्युक्त कृष्ण तुम्हारा कल्याणं करे—यह श्राशीर्वाद भी निहित है। इस श्रभिषान में इष्टदेव का नाम, श्रभिवादन तथा श्राशीर्वाद हन तीन प्रवृत्तियों का समन्वय पाया जाता है।

राजा प्रतापिकशोर नारायणमल—इसमें राजा पद सूचक है तथा मल (मल्ल) गोरलपुर के शाही ठाकुरों को कहते हैं। इस नाम से महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा की भावना प्रदर्शित होती है। एक श्रन्य श्रभिप्राय यह भी हो। सकता है कि मक्त किशोरनारायण श्रथीत, कृष्ण के प्रताप से श्राकृष्ट हुआ है। व्यक्ति के प्रताप गुण के लिए विशेष कामना भी प्रतीत होती है।

राजा शारदा महेशप्रसाद्सिंह शाह—इस नाम में राजा और शाह दो उपाधियाँ हैं। यागदा महेश शब्द अर्द्धनारीश्वर की ववयुग्न प्रतिमा की और संकेत करते हैं। प्रसाद पूजाशिक प्रकट करता है और सिंह जातिस्चक है। शारदा, कमला, लद्मी, रमा आदि शब्द शिव के सम्पर्क से दुर्गावाची होते हैं।

रामरणविजय प्रसादसिंह—इसका ताल्पर्य यह प्रतीत होता है कि राम के रग्-विजय के प्रसादस्वरूप व्यक्ति। सिंह चित्रयत्व का बोधक भी है। रग्-विजय से विजयादशभी की ग्रोर भी लद्द है।

सुरेन्द्र वीर विकामबहादुरसिंह — इंद्र (सुरेन्द्र) श्रीर वीर उपेंद्र (निकान विभाग) के षहश बहादुर इतिष पुत्र अपना अतिम नारी शब्द सुरेंद्र के विशेषण हैं। इंड और वीरिक्शा-दित्य के समान बहादुरों में श्रेष्ठ का भाव भी इयक्त हो रहा है।

#### सिंह राज्य का इतिहास

गौतमश्चाक्रंबंबुश्च माय(देवी सुतश्चस: 118 (श्रमश्कोष कांड 1, स्वर्गवर्ग)

<sup>े</sup> महाभारत थोर पुराण काल तक नामों के ग्रन्त में सिंह शब्द का प्रयोग नहीं पाया विज्ञाता । सिंह का सबसे पहला प्रयोग गौतम बुद्ध के नाम शाक्यसिंह में मिलता है— सशाक्यसिंह: सर्वार्थसिद्ध: शौदोदनिश्चस:

यह २५०० वर्ष पूर्व की बात है। उस समय सिंह तथा उसके पर्याय केसरी, शार्द् त श्रादि गुणकोधक उपनाम ही रहे होंगे। शाक्यसिंह का अर्थ हुआ शाक्यवंश में सिंह के समान शक्ति-शाकी, श्रोष्ट श्रादि।

इसके परचात् विक्रम के नवरत्न असरसिंह कोशकार (ई॰ पू॰ ५७ के लगभग) के नाम में सिंह का दर्शन होता है। इसके बाद सहाराज उद्गसिंह (वि॰ सं॰ २३८ ई० सन् १८१) और राजा विश्वसिंह (वि॰ सं॰ २३४ के लगभग) के नामों में सिंह मयुक्त हुआ है (दे॰ भावनगर इंस्किपशंस पु॰० २२)। उन्हीं शक चत्रपों में सिंह नामधारी रुद्धसिंह (वि॰ सं॰ ४४४) और सन्य सिंह का उस्लेख प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों और सिक्कों पर मिलता है। (दे॰ ऐपिमाफिया इंडिका ए॰ ८४)

दिश्य के सोलंकी राजवंश में दो अयिसंहों (वि० सं० १६६, १०६६) के नाम मिलते हैं। (दे० पुष्ठ १२ इंडियन ऐंटीक्वेरी भाग तथा मन मन राज बन गौरीयंकर ओगा कृत सोलंकियों का माचीन इतिहास पुष्ठ १४, ६१)। मालवा के परमार राजा बैरिसंह प्रथम (वि० १० श०) (दे० ऐपिजािकया इंडिका माग १ एक २३४) तथा गहलांतवंशी महाराया उदयपुर (मेवाइ) के पूर्वत वैरीसिंह, विजयिसंह, अरिसिंह बादि के सिंहांत नाम मिलते हैं। (दे० वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्र-प्रताना अजायवद्यर सन् १६१४-१६ ई०, ए० ३ तथा ए० इं० भाग २ एक १०)। कद्मवाहों में नरवर (खािलयर) के गगन सिंह, शरदिसंह और वीरिसंह सबसे पहले सिंह नामधारी राजा हुए (दे० वीरिसंह देव कद्मवाहा का शिकालेख वि० सं० ११७७ कार्तिक विद ३० रिवधार—जर्नेत आफ अमेरिकन सोसाइटी भाग ६, ए० ५४२)

बि॰ सं १२३६ वैशास सुदि ५ गुरूवार के शिलाखेख में चौहानों में सबसे पहला नाम राजा समरसिंह का है (दे० हं॰ ऐंटी॰ भाग ६, ए॰ १६५१ तथा ऐपि॰ इंबिका जिल्द १२ए०)। बाद में राजीर सिंह का अधिक प्रयोग करने लगे (दे० म॰ म॰ रा॰ ब॰ डा॰ गौरीशंकर स्रोक्ता क्रल जोधपुर राज्य का इतिहास भाग १, ए॰ १५१)

सुगल काल में सामों के साथ सिंह राहद जो क्षेत्र का प्रत्यार बहुत बद गया। राजपूरों के असितिक अन्य जातियों में भी इसका न्यत्वहार होने लगा। जोन सिंह के असली अर्थ को मूल गये। अब बह न जपाधि रहा, न गुणबोधक। गुरुगोधिन्द सिंह (बिल संव १७२५—६५ तक) ने धार्मिक इव देकर सिक्सों के लिए गाम के साथ सिंह रखना अस्त्रार्थ कर दिया। शम्बी माती से पंजाब के सिक्सों और राजस्थान के गाजपूत चित्रों में सिंह या नचार अधिक हो गया। बीरस्य का बोधक सबक्तकर अन्य जातियों के व्यक्तिपेदीन ने भी सिंह मानद का नथीय व्यास्था कर विचा। जोनपुर के अहाराज अजीतिसिंह राजीर (बिल संव १७६३—६५) के दीवाच दिल्लीकाले पंजीनी (कायस्थ) केसगिसिंह कामधिया, सहाराज व्यास्थान वादि अनेक उदाहरण पारे जाते हैं।

इस विवाग से एएट है कि बीज काल से गुप्तकाल (सारायों काती) तक सिंह उपाधिक्षक्ष रहा। १० से १७वीं वाती एक वीरता का विद्ध सरका जाता था। बाद में कई जातियां बिना किसी भेद बाब के सिंह का प्रयोग करने खगी। एंडाय और राजस्थान के अतिरिक्ति उत्तर प्रदेश की अनेक जातियां में भी सिंह का प्रयोग प्रश्चर रूप से होने लगा।

> - संक्षित (दे॰ धर्मयुग जन १४,१६५३ में श्रीक्षमदीशसिंह गहजीत-अध्यव, पुरातत्व विभाग को धपुर का बेख 'सिंह शब्द की मीमीसा')

# (श) अतिरिक्त नामों की सूची<sup>%</sup>

(म्र)—मंगराज (कर्ण) मंजनीरंजन मिन्न (निर्धन) म्रखंडप्रतापिंह मिलंदप्रसाद मन्न प्रसादिह म्रबोरनाथ मन्द्रस्ताम म्रजंधे (Agent प्रतिनिधि म्रजुगनाथ मुम्रागेपालराम (म्रणुखंडा) म्रतन्मोहन (कामदेवः) स्रतवाहलाल (म्राह्त्त्रवार) मिन्द्रमार इंद्रियों से परेः) म्रथ्वानंद (म्रथ्वेद म्रथ्वेद म्रथ्वेद म्रथ्वेद म्रथ्वेद म्रथ्वेद म्रयंत्रवार म्रविष्ठ मार मिन्द्र मार्थि मिन्द्र (म्रविष्ठ मार्थिह (नामरिह्र मार्थिह (दाई को पुत्र जन्म का नेग नहीं दिया) म्रपूर्वप्रमु म्रयंत्र मिन्द्र मार मिनेद्र मिनेद्र

(आ)—आकाशलाल आजापाल आत्मशंकर आदित्यसूष्ण आदित्यविक्रमसिंह आदीशरंजन आदेशचंद्र आदेश्वरप्रसाद आफितयालाल (आपित्त-मगड़ा) आर्तत्राण (तुलियों के त्राता) आर्ता- कुमार आर्यकुमार।

(३)—इंदिरेशचरणदास (इंद्रः ) इंद्रुभाल इंद्रुभोहन इंद्रुशंकर इद्रगोपाल (इंद्रोत्सव भाद शुक्ला १) इंद्रजीतकुमार इंद्रक्त इंद्रमण इंद्रासनलाल इंद्रेशकुमार इक्ष्णीलील इक्ष्म् (एक + श्राणक) इमिलिया (८ श्रम्ल) इमालयागाव (प्रयाग) में भमुरिया देवी का मंदिर है।

<sup>े</sup> अधोर भैरव का विलोम था और सीम्य अर्थ में आता था। यह शिव का नामान्तर है। परन्तु कुमची अघोरी साधुओं की कुसंगति के कारण यह कृत्सित अर्थ देने लगा। नागी किसी अघोरी बाबा के आशीर्वाद का फल है अथना उसके अन्म का सम्बन्ध अघोरा तिथि (माद्रपद कृष्ण चतुर्दगी) से है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> एकमेवद्वितीयोनास्ति ।

अक्रस्वं कोऽहं कुत आयात: का मे जननी को मे तातः हति परिभावय सर्वभसारं विश्वंत्यक्त्वा स्वप्नविचारम्

भज गोविन्दं भज गोविन्दं (शंकर)

प कुछ दिन श्रम्य से पाला गया, जिसकी किशोरावस्था नित्य नहीं है (दार्शनिक भाव)। नित्य किशोर (कृष्ण) का विजोम ।

<sup>&</sup>quot; बुद्ध को भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न नामों से अभिहित किया गया है इन नामों की तीन कोटि हैं। प्रथम नर्ग में यक्तीरथ, स्वसंभन, त्रमोचसिद्धि, अभिताभ, वैरोचन तथा ध्यानी बुद्ध हैं। ये अजीकिक सत्व तत्वों के दूषित प्रभाव से सुक्त होते हैं और अन्य दिन्य क्रिक्टिं स्वते हैं। दितीय में अवजोकितेश्वर, अशोककांत, इयमीय आदि हैं और जुतीय में शोधियात में मुख्य हैं।

सुपणीं गरुडस्ताचर्यी गरुःमान् शकुनीरवरः

इन्द्रजिन्मंत्रवृतात्मा हैनतेया विषाशयः । १२८। (नानमाला ५० १६)

श्री इस नाम सूची में कहीं नहीं नामों के मूल तत्सन रूप या अर्ग को उठक में दे दिये गये हैं। स्थान की बचत के लिए आगे पीछे के त्यक्त शब्दों को को उठक में विंदुओं से दिखलाया गया है। स्पन्टीकरण के लिए कहीं कहीं पाद टिप्पणियां भी दी गई है।

(ई)-ईशकुभार ईश्वरप्रसन्त ।

(उ) — उपवीर उज्ज्लकीर्ति उत्तमकुमार उत्पलकुमार (कमल.) उत्पलाख्यस्तित उत्पाती (मगङ् ) उदमीसिंह (८ उद्यमी.) उदयकुष्ण उदयन (वत्सराक) उदयसरोज उद्योध (प्रण्य) उद्देशकुमार उपजीतसिंह उपकारशील उपदेशनंदनप्रसाद उपदेशबहादुर उपेंद्रवीरसिंह उमारिक्त उमारिक्त उमावर उमेंद्रनारायण उम्मीदपालसिंह उकका (विष्णु) उवीशचंद (भूप.) उसानारायणसिंह ।

(ऋ)—ऋतध्यज (सत्यकेतु) ऋतुपर्णंकिशोर ऋतेंद्रकुमार ऋत्यिकनाथ ऋषिकांत ऋषिगोपाल ऋषिद्यातु ।

(ए) - एकांनरेश्वर (शिव) एवजसिंह (बदले में)।

(ऐ)--ऐश्वर्यलाल।

्या)—श्रोमश्रोतार श्रोमकृष्ण श्रोमचंद्र श्रोमदयाल श्रोमनंदनशरण श्रोमप्रभात श्रोमभूषण श्रोमरामेश्वरप्रसाद श्रोमवीरसिंह श्रोमेंद्रपाल ।

(क)—कंचनवरण्श्याम कण्यादऋषि किनिष्ककुमार कमलकांति कमलंदु करण्यायसाद कर्ण्चंद्र कल्याण्यां कर कलोलकुमार कर्योद्र किशोर कांचीलाल कांतकुमार कांतिभूपण कांजलवरन कामाख्याराम कामिनीकुमार कार्तिककुमार कांलाचांद (कृष्ण्चंद्र) काश्विकानंद (काशी.) काशीयोपाल किरण्कुमार किरण्वीरिष्ट किरीटिसंह (युक्ट.) किलागीरिसंह (दुर्गाध्यः) किशोरकुमार किसंवर (विसंवर की नकल पर कृष्ण का विकृतक्ष्य) कीमतीलाल कीर्तिकुमार कुंजरमण् (गणेश) कुंडलचंद्र कुंवरकंष्ठया कुंकुर (कुंकुरवंत) कुंड्वप्रसाद कुणालकुमार (ग्रशोक पुत्र) कुमारकांत कुमारचंद्र कुमारवयोतिभूषण्पत्रताप कुमारेंद्र कुणालकुमार कुणालकुमार (ग्रशोक पुत्र) कुलाकीतनारायण कुलदीपकुमार कुलदीपक काश कुलदीपराज कुलतारकं कुलप्रकाश कुलप्रसाद कुणालके कुणालक कुणाल

(ख)—खक्राम (खाकीसाधु) खगेंदनाथ खयोतचंद (जुगन्) वियामल खुरमालाल खुशदयाल खुशीराज खेतीलाल खेदीलाल खेरा खेरेर्यस्थातः।

(ग)—गंगाधागराम गगननन्द्र गजमीचनविह विष्णु ) गजपालसिंह गजरपालसिंह (गजराफूलमाला, कलाई का यहना) गष्डक्नजलाल गर्भदेशिह गिनालाल गिरती गोताध्यामी (कृष्ण्)

3 अब्बु विद्वान् कन्हैया, कन्यैवा काहन आदि की निष्यत्ति फारती के कह (क्रोटा) से करपना करते हैं। क्योंकि कृष्ण नाटे थे।

किसी किसी की यह भी धारणा है कि कुल्ल का सदा नंदगाया के कंधे पर बैठने का स्वभाव सा पड़ गया था। इसिलिए कंधा से कन्धैया (कन्हैया) ताम पढ़ा। जै ते दिन भर गोदी में रहनेवासे वालक को गुदना कहने लगते हैं।

र कोटिस्पॅपतीकाशंत्रिनेत्रंचंद्रशेखरं ।

१ यः उद्गीयः स प्रस्वः यः प्रस्वा स उद्गीयः (छा० १ १ १)

<sup>े</sup> सुक्स दृष्टि से विचार किया जाय तो क्रफाइ (खेत से दाने टी)नकर खानेताला), चगुरू (चना), उदालक (वनकोदो) जैसे तपस्वियों के नाम न तो कुटई की तरप्र अंश्वीश्वाध के धंतर्गत जाते हैं और न वैंगन नाम की माँनि व्यंग्य में। धागरा के आल्याबा (यह केवल आल्यु खाकर ही रहते थे) के सद्द्रा ने केवल अल्यां पर ही जीवल किवीह करते रहे होंगे। शिव प्राप्ति के लिए पार्वती कुछ दिनों वन में पत्ति खाकर ही तपस्था करती रही थी, किर पत्ते खाना भी बंद कर दिया था तब वह अपूर्णों कहलाई। ऐसे नाम चटना-परिस्थिति की ओर संकेत करते हैं।

गीष्पति (मृह्पति) गुरुजीतिसिंह गुरुभजनिसंह गुरुभीतिसिंह गुरुशिवचरणिसेह गुरुष्ठिमिरनिसंह ('स्मृति') गुलहजारीलाल गोकुलमाई गोकुलमोहनगोपाल गोतमञ्जलि गोतमलाल गोपवंधु गोपालचन्द्रनाथ गोपालमुरारी गोपालभूति गोरखनाथराम गोमल (गोबर) गोरांगचरण गोलकिबिहारी (गोलोक.) गोलोकचंद गोलोकिविहारी गोष्ठिशल (गोपाल) गोष्ठिविहारी गौचरणिसेह गौतमस्बरूप गौरगोविंद ग्यारधी (एकादशी) ग्रंथिसेह (गुरुग्रंथ, वर्मग्रंथ)।

(घ)—वनसारसिंह (कपूर.) घुंडीलाल (फुंदना < ग्रंथि ) घुघलीसिंह घोटू ।

(च)—मंद्रग्रवतंत (शिव) चंद्रकमल चंद्रिक्षरण चंद्रप्रभाकर चंद्रभागा (चिनावनदी, दिल्लिण की एक नदी) चंद्रभाग्यप्रसाद चंद्रमधुसिंह चंद्रमाध्यप्रसाद चंद्रविकेशरनारायण्सिंह चंद्रविहारी चंद्रवीरसिंह चक्रनाथ चरलकुमार चरण्य्राधीन चितरंजननारायण् चितानीलाल चित्रभ्यभूषण् चित्रमल (चित्रानच्द्र) चिन्मय चिरंजीत (चिरंजीव, कामदेव) चीवरचंद्र (चिथड़ा.) चुलई-प्रसाद चुल्हईराम (रचुल्लि.) चोलर (भसी)।

(छ)—-छंगुरिया<sup>२</sup> ( < षडंगुलि) छकौड़ीमल लुत्त ग्राम (< छत्र, स्वत्र) छितानीकाल (डितिया) छुन्त्राम छेदानंदप्रसाद <sup>३</sup>।

(ज)—जन्लू (< यज्ञ - जधेयादेवता) जगतपते जगतम्पण जगतरंजन जगतराजसिंह जगधन जगप्रवेशसिंह जगभावन जगिम जगसहायनसिंह जननीराम जनमचंद जमकदलाल (जपुर्कदः भरकतमिणः) जयकेतु जयप्रदीग जयप्रसाद जयराजकुष्ण जयराम जयसूर्य जयेदुविकास जयेद्रमोहन जसमेरसिंह जलिंह जागीरसिंह जागेद्रवकाश जातिभूषण जालपावत्यसिंह जुगेश्वरप्रसाद जूड्नलाल (< जुन्ह) जिनेशाचंद जीयनप्रकाश जीवेंदुभूषण जैराधेश्याम ज्ञानपति ज्ञानरंजन ज्ञानवर्दन त्तिनृहुद्धिं कास ज्ञानेद्रविहारी ज्ञानेद्रनरेंद्र ज्ञानेद्रवाय ज्ञानेद्रवीर ज्ञानेद्रविहारी ज्ञानेद्रवाय ज्ञानेद्रवीर ज्ञानेद्रवीर ज्ञानेद्रवाय ज्ञानेद्रविहारी ज्ञानेद्रवाय ज्ञानेद्रवीर ज्ञानेद्रवीर ज्ञानेद्रवीर ज्ञानेद्रवीर ज्ञानेद्रविहास ज्ञानेद्रवाय ज्ञानेद्रवाय ज्ञानेद्रवाय ज्ञानेद्रवाय ज्ञानेद्रवाय ज्ञानेद्रवार ज्ञानेद्रवाय ज्ञानेद्रवार ज्ञानेद्य ज्ञानेद्रवार ज्ञानेद्रवार ज्ञानेद्रवार ज्ञानेद्रवार ज्ञानेद्रवार ज्ञानेद्रवार ज्ञानेद्रवार ज्ञानेद्रवार ज्ञानेद्रवार ज्ञानेद्रव

(क्क)—मंमना (काम कव्या पुंदना) कक्कक (कगड़ा) कर्ट्स (किटिति) कपस् (निद्रात्तु) कांगीराम (कंगा.) कींगुरसम भुद्धनलाल (< श्रयुक्त.) कींवा (डिलिया)।

<sup>र</sup> हासिवदाधिकपमण्यज्ञानांतिकारः (यास्क)

हीनरव दाशवा आधियय के आति रिक श्रंग की अन्य विकृति भी क्यंग्य नाम का हेता हो सकती है। अध्योग वकता दोने से अध्यानक नाम पड़ा। (कहते हैं कि एक बार उदर से ही अध्यानक नाम पड़ा। (कहते हैं कि एक बार उदर से ही अध्यानक ने अपने पिता कहोड़ (क - जन + होज - नाय) को एक अशुद्धि पर टोक दिया था। इस उदरप्रता से कुद्ध हो पिता ने शाप दिया जिससे प्रत्र का अरीर आठ स्थानों में टेढ़ा हो गया। इस विचित्र वकता की देखकर जनक की समा के लोग इंसने लगे तो अध्यवक के गुँह से सहसा ये शक्य निकृत गर्द नथा में चमानों की समा में आ गया।

<sup>5</sup> अंध रुड़ियों में विश्वास स्वनंत्राची मतुष्यों की यह प्रव धारणा है कि विकलांगी व्यक्ति को किसी भावी अनिष्ट की आएंका नहीं रहती। इसलिए जातक का कान या नाक ब्रेट देवे हैं।

" मन्मन नाई के पेट में बात न पत्री। राजा के डर के मारे उसने किसी आदमी से तो म कहा, परन्तु खुपचाप एक दिन एक पेड़ से कह श्राया कि हमारे राजा के बकती के कान हैं। शोड़े दिनों बाद उस पेड़ को काट कर एक सारंगी और एक तपजा बनाये गये। गायक उन बाजों की

<sup>े</sup> बाहुनेंत्रोत्थमत्रेः स्तुतममृतिनिधेयं हरेनेभैबंधुं, मित्रं पुष्यायुधस्य त्रिपुरविजयिनो मौलिभूपाविधानं धृतिषेत्रं सुराणां यदुकुलतिलकं बाधवं कैरवाणां सम्प्रीति वस्तनोतु द्विजरननयतिश्चंद्रमाः सर्वकालम् (यशस्तिलक)

- (ट)-टिंगरी ( < टेंगरी < तिंतिडी -इमली) टेसू (ढाक के फूल, एक उत्सव)।
- (ठ)--ठनठनप्रसाद (निर्धन)।
- (ड)—डंबर डबल् विव्वलिया डालिम (दाडिम—श्रनार) डींगराम (<डीन) डोरिया र <डोरक (सुरति, मंत्रित सूत्र, मेह)।
  - (ह)—दाकनसिंह<sup>3</sup> (पलाश वन में जन्म)।
- (त)—तकदीरबहादुर तिडतकुमार तपनकांत तिप्रेंद्रनाथ तपोवर्द्धन ताड़ीलाल (ताड़-हाथ का गहना) तानाजीिसह तापस ताम्रध्वज (मुर्गा) तारनी ताराभान तारिणीश तारेश्वरप्रसाद तिमिरवरण (कृष्ण) तिलकभगवान तिलकुमा तिलस् तीरथनाथिसह तीरथप्रकाश तुंगेश्वरप्रसाद तुषारकुमार तेजवर्द्धन त्रिजगतभाष्कर (कृष्ण) त्रिपुरमर्दनप्रसाद (शिव.) त्रिपुरेश त्रिभुवनबहादुर त्रिवेदीभाष्कर।
  - (थ)--थान्राम थुन्नी (<स्थूण)।
- (द)—दिक्खनीप्रसाद दमनसिंह द्वेंद्रकुमार दलप्रतापिंह दादाभाई (नौरोजी) दानेश्यरप्रसाद दिगंबरनारायण दिग्वजयप्रतापनारायण दिग्वजयपद्वापनारायण दिग्वजयपद्वापनारायण दिग्वजयपद्वापनारायण दिग्वजयपद्वापनारायण दिग्वजयपद्वापनारायण दिग्वजयपद्वापनारायण दिग्वजयपद्वापनारायण दिग्वजयपद्वापनारायण दिग्वज्यप्रसाद दिग्हारी (अधिक दिनों में उत्पन्न) दीनसेनसिंह दीपक कुमार दीपकनारायण दीपकरांकर दीपांकर दीप्तेंद्रकुमार दुखदमनानंद दुखबंधु दुबराई दुबरीप्रसाद दुगेंगकुमार दुलारचंदराम दूरदर्शक (यंत्र) देवनंदनप्रसाद देवरल देवलाचनसिंह देवशाखर देवसुमन (लवंग) देविश्रधार देवेंद्रविहारीलाल देशचंद देशज्योति देशदीपक देशिय देशवीर-सिंह देवेश्वर द्वारकानरेश द्वारराम द्विजमिण द्विपेंद्रनाथ (गणीरा)।

खेकर राजा की सभा में आये। बाजे बजने खगे। सारंगी ने तान छेड़ी —राजा के बकरी के कान — बकरी के कान। मंजीरा बोखा —िकन किन किन्ने कही —िकन्ने कही। मृदंग से आवाज निकली — कम कम कम ने —कम्मन ने। कम्मन नाई का राजा के हुक्त से सिर काट खिया गया। (इस क्या से मृत अव्यक्त ध्वनि की ओर संकेत हैं।)

े बचपन में एक बालक को ऋँगरेजी का डबलू (W) कहना नहीं आता था इसलिए नामा ने उसका नाम डबलू रख दिया। बढ़े होने पर भी डबलू ने पोछा नहीं छोड़ा। उर्फ (उपनाम) के साथ चिपका हो रहा। इसी तरह एक बच्चे को 'मी' कहने लगे क्योंकि वह बोलने पर हर चीज को भी कहता था।

र जननी जनक बंधु सुत दारा ततु धनु भवन सुहृद परिवारा । सबके समता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरि डोरी ॥ (तुलसी)

उ व्यंग्य का रंग कितना गहरा होता है, यह बात नीचे लिखी एक मनोरक्षक कहानी से स्पष्ट हो जायगी।

काश्मीर के वासुदेव पंडित के वर एक शहतून का पैड़ था। इस लिए लोग उसे तूल (तृत) गंडित कहते थे। इस व्यंग नाम से बचन के लिए उसने पेट की ऊपर से कटवा दिया। लोगों ने अब उसे मुंड पंडित कहना शुरू कर दिया। रासुदेव ने उस पेड़ की ज़ड़ से खुदवा दिया तो उस जगह एक गहा सा हो जाने से वह खहु पंडित कहनानं जगा। अन्त में परेशान होकर उसने उस गहुं को मिही से भर दिया। मिही के अधिक हो जाने से तस स्थान पर एक टीला ला बन गया, तब से वह वेचारा टॅग (तुंग) पंडित हो गया। (Dr. Krishna Lal Shridharani—Secularism is in the veins of Kashmir Poople—A. B. Patrika, June 29, 1958)

<sup>४</sup> भैरवः कोशिकश्चैद हिंदोलो दीपकस्तथा । श्रीरामो सेवरायस्य समाः पढिति कीर्तिताः ॥ (ध)—वनं जयकुमार विश्वनावीश (कुबेर) धर्ममानु धर्मरत्न धर्मरिव्ति धर्मेहवीरसिंह धर्मेश्वरनाथ धारानाथ धीमानकुमार धीरजगोपाल धीरजमानसिंह वीरेंद्रनारायण धीरेंद्रस्वरूप धुंबबहादुर (टुंटि) धूमवीरसिंह धेर्यशील धोतासिंह (<धेवता) प्रुवज्योति ।

न-नंदपालिसेह नंदबाबा नन्हेश्वर नमकान्त नमसवहादुर (नमस्कार) नरेंद्रप्रतापबहादुर नरेश्वरसहाय निलनीरंजन (चंद्रमा) निलनीश नवगोपाल नवजीवन (विलोमानुलोम) नरकेशरीवसाद नवनाथप्रसाद नवलकुमार नहुषपालिसेह नगगरप्रसाद नागेंद्रप्रतापिसेह (वासुकि, शेष) नाथिवहारी नानकीप्रसाद (नानक की बिहन) नामप्रकाश निखिलकुमार निखिलेशचंद्र निगमनारायण निताईलाल (नित्यानंद का सूच्परूप) निपुणकुमार निरंजनदयाल निरालंबस्वामी (ईश्वर) निर्भयकान्त निर्मालय (देवार्षित वस्तु) निर्मालकिह निविकारस्वरूप निशामणि (चंद्र) निशिकांत निहोरीलाल (रमनोहार) नीतीशकुमार नितीशनंदराय नीरवकांत नीरवकुमार नीरवप्रकाश नीरदलाल नीलकमल नीलकमलेश-कुमार नीलाम नीलोफर (फूल) नीहारचंद नीहारंजन नीहारेन्द्र नृतन नृपजीतिसेह नैकबहादुर नेत्ररंजन नेमकुमार(रिनयम) नैमछुत्र (नेमिनाथ तीर्थ कर) नीजागीरसिंह (फा०) नीहरचंद (८ नन + घर)।

प-- पंकजकुमार पंचुराम (पंच कैसला से सम्बन्धित) पंजाबरत्न पं**दरीना**थ (पांहुरङ्ग) पखंडी पमाल पतंगी पतंजलिदेव पताली पितरामराम पदरेशु पद्धंस परमिश्र शोर परमित्र परमहंतकुमार परमेंद्रप्रकाश पराशरस्वि पराहू (पराथा) परिक्रमादीन परिमलकुमार

श्रपशब्दः शतं माघे भारवे च रातत्रयं । कालिदासन्न गर्यते कविरेको धनंजयः ॥

मार्ग में कालिदास ने प्रधमान्तर में एक गात्र। लगाकर हस्य 'अ' का दीर्घ 'श्रा' कर दिया जिससे श्रध बदल गया और निंदा के स्थान में कालिदास की स्तुति हो गई।

> श्रापशब्द शतं माघे भारवे च शतत्रयं । कालिदासका गण्यंते कविरेको धनंजयः ॥

इस रखोक को पड़कर राजा कालिदास का कौशल समक्ष गया। धनंजय कवि अत्यन्त स्रजित हुआ।

र कन्या का नाम नमस्ते।

3 अपने तपोवल से हंदासन प्राप्त करने पर राजा नहुए ने इंद्राणी को लेने के लिए पालकी में लगे हुए सप्तर्षियों से जरुदी-जरुदी (सप-सप-प) चलने को कहा, अगस्य ने कुद्र हो राजा को साप दिया जिससे वह सप- होकर भूमि पर गिर पड़ा। द्वापर में युधिन्छिए के प्रश्नोत्तरों से वह सप-योनि से मुक्त हुआ।

ें पताली (< पाताल)—यह माम कुए में गिरने की एक दुर्घटना का स्मरण दिलाता है। पताली की माँ संयोग से एक दिन कुए में गिर पड़ी। जैसे ही उसे निकालकर कुए की जगत पर रखा पताली भी उदर के बाहर आ जगत में प्रगट हो गया। जन्म से पहले वह पाताल (कुए की लजी) हो आया था। इसलिए उसका नाम पताली हुआ।

े परासुः स यतस्तेन वसिष्ठः स्थापितो भुनि: । गर्भस्थेन ततो लोके पराशर इति समृतः ॥ <sup>ह</sup> यानिकानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च । वानि तानि प्रश्रयंति प्रदृत्तिश पदे पदे ॥

<sup>े</sup> धनंजय किय के विषय में यह जनश्रुति श्रांसन्द है कि एक बार उसने अपने शिष्य के हारा राजा मोज के पास यह श्लोक भेजा—

(सुगन्ध) परिवर्तनप्रकाश परेशनाथ पल्लनकुमार (कीपलींसा कोमल) पशुपितराम पहाझग्जर (विशालकाय) पांहुरङ्ग (विहल) पागलानंद पारवहा पालेराम (दूसरे से पाले गये) पावसकुमार पिंडीदास (पं-नगर.) पिनाकी रंजन पीयूषकांति पीयूषकुमार पीयूषप्रकाश पीयूषमिण पीयूषरङ्जन पीयूषराज पुंडरींक (कमल, एक महात्मा) पुर्यात्मासिंह पुतलू (∠पुत्र, पुत्ति) पुलकचंद्र पुष्पकुमार पुष्पबदन पुष्पराज पुष्करनारायण (ब्रह्मा) पृथ्वविरिह (महा, विष्णु) पृथ्विदयाल प्यारासिंह प्रजापतिप्रसाय प्रजापतिसहाय प्रजापालन प्रणावणालिंह प्रणाग प्रणावरङ्जन प्रतापकेशारीदेव प्रतापरञ्जन प्रतापवीर प्रतापादित्यराम प्रतिभारङ्गम प्रतिभारङ्जन प्रतिभारङ्गन प्रतीपकुमार (शांतन) प्रत्यूषप्रस्न (सवेरा.) प्रदोषकुमार (संध्या.) प्रद्युतिकास प्रदोषप्रमून प्रद्योतकुमार प्रतीति प्रभाजीतिसंह प्रभाकरराय प्रभुत्राश्रित प्रमायकुमार (शिव के गण्) प्रमुत्रपक्षश प्रवाणीविद्यास प्राण्मोहनप्रसाद प्रियातीष (कृष्ण्) प्रीतमण्यारा प्रशांतचंद्र प्रस्नलहाय प्रह्लादशंकर प्राण्मोविद्यास प्राण्मोहनप्रसाद प्रियातीष (कृष्ण्) प्रीतमण्यारा प्रतिविद्विह प्रमाश्रदीव (निष्णात) प्रमिनवास प्रेमफल प्रमानदिकशोर ।

फ---फर्णींद्रराज फलहारीलाल फारूसिंह (हलघर) फिरायालाल फिरोजीलाल (नीलम) फुटकर (श्रकेला) फुलेनाप्रवाद फूलगंव फूलगंदासिंह फूलमिय्दयाल फूलरेसु (पराग) फूलवहादुर ।

(व) वंगेश्वरनाथ वंदोवन्तीलाल वक्सीजयराम चचनवीरसिंह वटुकिबहारी वटेश्वरदयाल वदलराम बचावासिंह (बवाई) अनजकुमार (कमल, जंगली.) वनफूल बनीसिंह वगवमसिंह वरफिसिंह वस्सूराम (वर्ष, वर्षा) वर्द्धराजगिंह वलईलाल बलस्य (बलदेव) बलविक्रमसिंह विलदानसिंह वलेश्वर सहाय वसंतकरण बांसरीलाल वादलकुमार वाबुलदाम बालगोविंदराम वालीकुष्ण बालेन्दुकिशोर बालेन्दुप्रसाद विवधर विजनविहार्थ विवधेश (इंद्र) विरई (<वीर) विलग (पृथक् ) विधारीराम (दूर करना.) बुलगानिनसिंह (दे० पृ० २६३) बूटासिंह (<विट्य.) वेद्यतसिंह (दे०पृ० ३७) वेधनराम (निर्धन,विधाता) वैकुंठवहातुर (विष्णु) वैनीबहादुर ब्रह्मनारायणशङ्कर ।

(भ) भंवा (<भवन,<भ्रमर) मञ्जुन्ना (भेक, मूर्ष) भिक्रहिर भदंतबुद्धि (पूजित) भद्रबहादुर भरण्दयाल भरपूरचंद्र भविषि (शिव) भवधर भवरंजन भविष्यभूषण भवेदिष्ठिह भावप्रतापेद्रप्रसाद भारतगोपाल भारतभाल भारतीभूषण भारतेश्वरीप्रसाद भागवप्रसाद भावनदास (प्रियः) भावित भाषासिंह भाष्करमित्र भाष्करसेन भिज्जुन्नश्चोप (बुद्धचरित-रचिता) भीमनारायण (शिवः) भीमराज 3

तमादि नेतमवरं केविदाहु: शिवाभिष्मम् ।
केविद्विद्वाद्धं सदा सत्यं व्यवाद्धं केविद्वुच्यते ॥ (मृहजारदीय पुराया १-२-६)
स्थितिवरम्वकरणी वस्तिष्णुशिवालिकाम्
स संशां वाति अस्यानेक एउ जनाहुँ ।। (विद्यापुराया १-२-६६)
स्वं प्रसा स्वं च चे विष्णु सर्दं सहस्यं प्रवादितः ।
स्वमनिर्वक्षोवायुस्विभिन्तस्यं निशाकरः ॥
स्व मनुस्यं समस्यत्यं पृथिती समस्यन्युतः ।
स्वार्थे समस्यत्यं पृथिती समस्यन्युतः ।
स्वार्थे समस्यत्यं पृथिती समस्यन्युतः ।
स्वार्थे समस्यात्रं केविद्विति ॥ (मैनावस्युतिपन् ४-१२, १६)

उ माथ सवी, ज्येष्ठ श्रवत्या और निर्वला प्रयादीयाँ मीमा तिथि कहवाती हैं ।

<sup>ै</sup> वर्तमान युग के प्रसिद्ध विदेशी महापुरुषों के हिटलर (जरमनी), सुसोतिनी (इटली), टीटो (युगोसिलेविया) आदि नाम उपनाम के रूप में पाये जाते हैं।

र एकंसद् विशा बहुधा वदंति—एक ही ब्रह्म के अनंत नाम, अनंत रूप तथा अनंत शक्तियाँ हैं। यह सब्दि रचने से ब्रह्मा, पालने से विष्णु और मारने से शंकर कहलाता है। अन्य नाम भी उसके गुणों श्रीर क्यों के बीवक हैं। इस नाम से भिज-भिज देवों के ब्रित हैंशी भावना का निनारण कर उनके भीत समन्यप स्थापित किया था है।

सुवनेशम पण भूधरलाल भूमेशकुमार भूरचंद्र (भूरा- वल) भूररत्नसिंह भूलाशंकर भुलोकभूषण भूषणाकुमार भूषणावकाश गोगराम (नैवेदा) मोगंद्र भोषालसिंह भोमाराय (भीम-मंगल) भौगेंद्रप्रसाद ।

- (स) भंगलिकरण (शुम-सूचक) मंगलपूर्ति वै मंगलेश्यरप्रताप मंडनिश्व मंत्रेश्यर मगरलाल मिण्रिदीप मिण्रिभूषण मण्डिरंजन मतंगी (एक ऋणि) मतेया मथुरेशानारायण मदनचंद्र मदनिजत मदनमूर्ति मधुरकुमार मधुरशमशेरजंगबहादुर मधुराज मधुवनिबहारीलाल मिनहारलाल मनीपानंद (बुद्धि, विचार.) मनोजकांति (मनोज—सुन्दर, कामदेव.) मनोजकुमार मनोजमोहन मनोजस्वरूप मनोराज (मनमौजी) मजाप्रसाद ममेंद्रसिंह (ममता.) मयं कनारायण मयंकमोहन मयूरदच्च व परदानसिंह मलयेशिम मस्तराम मस्तलाल महादेविनहोर महावलसिंह महाराजभूषण मानवेंद्रकुमार (पुरुषोत्तम.) मानसकुमार (कामदेव) मानसरंजन मार्गराम (मार्ग यात्रा में उत्पन्न) मित्रललाल (<िमत्र.) मित्रभान मित्रसिंत (ऋष्ण-पुत्र, मनुषुत्र, एक बुद्ध) मित्रावसु (एक ऋणि) मित्रोदयप्रकाश (सूर्योदय) मिथिलेशचंद्र मियांदीन मिरखूलाल (<मृषा.) मिलनकुमार मिसिरीकांतराय मिहिरकुमार (सूर्य, चंद्र.) मिहिरितलक (शिव) मीनाचीसहाय (मदुरा की प्रसिद्ध देवी.) मीरपालसिंह मीरीलाल सुक्खीप्रवादसिंह (सुलिया पुजारी) मुकुटनाथ मुकुटमहेंद्रनारायण मुकुलकुमार (कली) मुकुलेंद्र मुन्तकुद मुदितमन मुनेंद्रश्वरूप पुरुलीलाल सुरागिहनगोपाल (कृष्ण के तीन पर्याय) मुसाफिरदास मुस्ताकराय (प्रेमी.) मुकेश (शिव) मूलवद्ध न मूलविहारी (मूलनच्च) मूलसजीवन (संजीवनी चूटी) मृगशमशेरवहादुर मृगांकमोहन (शिव) मृदुल-मनोहर मेघराज (इंद्र) मेघराजप्रसाद मेघाकर मैथिलीरमण्शारण मोतीकरण मोतीसगर (एक भील) मोदत्रत मोहनमित्र मौसे (मौसी हारा पालित या मौसी के यहाँ जन्म)।
- (य) यचेंद्रकुमार (कुवेर.) यज्ञवत यज्ञानंद यतींद्रप्रसाद यदुकुलभूषण यशवंतकुमार यशोधन-सिंह यशोवर्द्धन यादवेशकुमार युक्तिमद्र (साधनों से प्राप्त) युगराज युवनाश्व (मांधाता का पिता) योग-ध्यान योगेंद्रचंद्र योगेंद्रवीरसिंह योगेशकर ।
- (र) रंजनिकशोर रकमिंह रह्माकुमार रघुचंद्रबहादुर रघुवंशमिख्यिशसद रजतकुमार (चाँदी) रजनीरंजन (चंद्र) रजनीशचंद्र रख्जीतरंजन रतनजीत रतनमोहन रितरंजन (कामदेव) रतींद्रनाथ (कामदेव) रतींद्रनाथ (कामदेव) रतींद्रनाथ (कामदेव) रतींद्रनाथ रथींद्रमोहन रफलिंह (बंदूक) रिवनंदनप्रसाद रिविभूप्य रिवरंजन (शिव) रतींद्रनाथ रतीशचंद्र रिशिमोहन रामिष्ट राकेशचंद्र राकेशमोहन राजकमल राजमानुसिंह राजमंत्रीयसाद राजमृति राजपि राजवंशकुष्य राजवीरप्रसाद

<sup>े</sup> मंगलायतनं इरिः।

र स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति । हारस्थनीडान्तरसंगिरुद्धा श्रवेष्टि तन्मग्रहनपण्डितौकः ॥ (शंकरदिग्विजय)

<sup>3</sup> यस्याश्चीरः चिकुर निकुरः कर्णपुरो मयूरो भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हर्पो हृदयवसति पञ्चवागस्तु वागः केपानेपा कथय कविता-कामिनी कौतुकाय।

<sup>ें</sup> मुचकुंद ( मुचुकुंद )—मान्धाता का पुत्र जिसकी नेत्राग्नि से कालयवन भस्म हो गया था।

<sup>े</sup> राजाचंद्र महीपायीः (कोश के अनुसार राजवली और चंद्रवली में कोई भेद नहीं हैं )

राजशिरोमिण राजाभैया राजीवकुमार राजीवरंजनसिंह (सूर्यः) राजापराक्रमजंग रामश्रलंकार रामकांति रामकेश रामजिपतिसिंह राममूल रामनरेंद्र रामप्रसिद्ध रामप्राण राममोग (.प्रसाद) रामराजराजेश्वरप्रसाद रामकिशाम रामलुभाया रामवीरप्रकाश रामलृज्ञराय रामश्रवण रामसदय रामसुमेरसिंह रामोराम रिजू (<ऋजु सरल) रुकमनदयाल रुक्मानंद रुग्गनसिंह (रुग्णावस्था का सूचक) रूदल (रुद्र) रूप-कदत्त (चाँदी.) रूपेंद्रकुमार रूबीलाल (Ruby लालमिण) रेवाचंद्र (धूतपापा, नर्वदा.) रोविनकुमार र

ल—लद्मीश्वरप्रसाद लख्वीरसिंह लड्डूगोपाल (८√लाड्) लड्डूभा लिलतभू लवेंद्रसिंह (राम) लखननारायण लाजवर्दिसिंह (फा०हल्के नीले रंग का मिण) लाडलेलाल लायकलाल लालप्रताप लालभगतसिंह लालरावर्णेश्वरसिंह लालसालाल (पुत्रप्राप्ति की प्रवल इच्छा) लालस्रत प्रकाश लिंगराज (शिव) लेखवीरसिंह लोकप्रिय लोकप्रियराजा लोकेशनारायण लोगी (एक गहना)।

व—वत्सराज (राजा उदयन) वनदेव वररुचि व वरणकुमार वसुदेवकीनंदन (कृष्ण) वसुवीरि सिंह वारेवीरि वासुकिनाथ वाहराूर विंदमाधव विंदानिधि (विष्णु ) विंदुदेव (शिव) विजयमूषण्

अरण्ये निर्जने देशे प्रसुक्षस्य वनांतरे शिखामादाय हस्तेन खत्तेन निहतं जिरः

वहेनी के सुचमते ही छोटे भाई की हत्या के लिए अस सूर्व आद्सी की आबदंद मिछा और वरचित की पुरस्कार । नीचे किसे स्लोक का सम्बन्ध उसी घटना से हैं—

दिवा निरीष्य यक्तव्यं राजी वैव च नैत च

दुताः सर्वप्र तिष्ठंति यदे पररुचित्रधा

ें बाह शूर पीठ ठोंककर उसकी बहातुरी की तात दे रहा है और बारे बीर अस पर कुरणान हो रहा है।

<sup>े</sup> अशोक को कदाचित् राम वृत्त इसलिए कहा गया है कि लंका की अशोक वाटिका में अशोक के नीचे सीता जी निरंतर राम के ध्यान में निमग्न राम नाम जपती रहती थीं और राम नाम अंकित मुद्दिका भी हतुमान ने अशोक से सीता जी के पास हाली थी। राम की भाति अशोक भी सब शोकों को हुरने वाला माना गया है—अशोक शोकशमनो भय सर्वंत्र न: कुछे।

<sup>े</sup> यह नाम भव्यक्त में श्रंगरेजी रोविन (Robin) मालूम पड़ता है। परन्तु यह वस्तुतः रवींद्र का बंगाली तथा श्रंगरेजी मिश्रित रूप है। क्या श्राप जानते हैं कि वैजवेडीयर (Belvedere) बलभद्र का ही श्रांगिल रूपान्तर है।

<sup>3</sup> वररुचि — एक दिन एक आदमी राजा भोज की समा में एक पत्ता जेकर आया जिस पर अ-प्र-शि-ख ये चार अचर जिखे हुए थे। समा का कोई पंडित उसका अर्थ न लगा सका। प्रधान पंडित वररुचि इस समस्या-पूर्ति के लिए एक सप्ताह की छुटी जेकर घर चला गया। अवधि बीत गई। वररुचि दंडभय से नगर त्याग रात्रि के अन्धकार में घर से चल दिया। चलते-चलते थककर वह एक बरगद के नीचे विशाम जेने लगा। पेड़ पर प्रेतनी प्रेत से प्छती है — क्या बात है जो कल पंडित मारे जायेंगे। प्रेत ने कहा—राजा ने एक समस्या दी थी उसकी पूर्ति किसी से व हो सकी। प्रेतनी ने पूछा — तुम जानते हो ? प्रेत ने इंसकर कहा — मैं क्या नहीं जानता। प्रेतनी के अधिक आप्रह करने पर प्रेत को उसे दोनों भाइयों की पूरी कथा बतलानी पड़ी। वररुचि यह सुनते ही खुपचाप अपने घर लीट आया। सबेरे राजसमा में जाकर उस समस्या की इस प्रकार पूर्ति की।

<sup>&</sup>quot; प्रथास के १३ साधव -- शंखमाधन, चक्रमाधन, सदामाधन, पदामाधन, प्रवन्तमाधन, धनोहरमाधन, अभिनाधन, संकष्टहरमाधन, आदिनेणीमाधन, ब्रादिनाधन वा विष्णुसाधन, श्री धेणीमाधन, वटनाधन। (विशेष विषरण के लिए प्रयाग महात्त्व देखिए)

विजयविक्रमसिंह विजयरांकरप्रसाद विज्ञानसागर विद्याभ्यासी विद्यालय विद्युन्मिण विधाता विनीतकुमार विनोदनारायण विपलकुमार विपिनकुमार विपुलकुमार विप्रतास विप्लबभूषण (उपदवः) विभा
फर (सूर्य, चंद्र) विभूति कृष्णबहादुर विमानमोहन विभानविहारी विलासरंजन विवेक्चंद्र विसर्जनराम
(जन्मकाल में त्यागने की भावना) विश्वकुमार विश्वनाथचंद्र विश्वजित विश्वभूषण विश्वराज
विश्वराम विष्णुभगवान विष्णुविनोद वीरनाथ वीरमानुप्रताप वीरमारताधीश वीरेंद्रजीत वेग्नुकांत वेग्नुधर
(मुरलीधर) वैनतेयानंद (विष्णु) वैभवक्षण वैष्णवकुमार जजमहेंद्रनंदनसिंह जजेशविहारीलाल
अजेश्वरीप्रसाद व्रतींद्रनाथ वर्तेद्र ।

शा—रांकरमय शंकरविहानी शंकरेश्वरचन्द्र शिचिनंदन शानुप्तधर शमी (छोकरवृद्ध) शरण्यली (इस प्रकार के वर्णशंकरी नाम नो मुसलिम परिवार का हिंदी प्रेम छोर नव स्वीकृत वर्म में श्रव्ल श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इजरत अली मुसलमानों के एक खलीफा) शर्मांग्रशाद शरांकरेश्वर (शिव) शशिपाल शांतनुकुमार (भीष्म) शारदापित शांद्रृंलसिंह शाहविहारी (शाहसाहब के ख्राशीर्वाद से प्राप्त) शिलादित्य (सूर्यमूर्ति) शिवकुटीलाल शिवचंद्रिकामधाद शिवयश शिवसम्याखिह शिवाशिव शिवेद्रगोपाल शिशिरकांत शीतांशुकुमार (चंद्र) शीपेंदुकुमार (शिव.) शुक्सेन शुक्लकुमार शुद्धतत्व शुद्धस्व (जीव) शुभकुमार शुभचंद शुभनदंगलाल शुभमन्य (शुभक्मे) शुभ्रमूष्या शुभाशीष शून्यस्वामी (ईश्वर) शेलरकीर्ति शेपकुमार शेषवली शैलनारायण शैलविहारी शेलेंद्रशंकर शैवाल (सिवार) शोकलाल शोभाजीतसिंह श्याममिण स्याम्बकुमार स्यामलेंद्र स्थामलेंद्र श्यामलेंद्र श्रवाल स्थामसुल श्रद्धाकर श्रवणदेव श्रीद्यामीद (विष्णु) श्रीकृष्णकन्हेया (स्कंघ) श्रीचंद्रनारायण श्रीपंचमीराम श्रीमानसिंह (विष्णु) श्रीकृष्णकन्हेया (स्कंघ) श्रीचंद्रनारायण श्रीपंचमीराम श्रीमानसिंह (विष्णु) श्रीकृष्णकन्हेया (स्कंघ) श्रीचंद्रनारायण श्रीपंचमीराम श्रीमानसिंह (विष्णु) श्रीकृष्णकन्हेया (सेठ.)।

स—संजय (धृतराष्ट्र-सार्थि) संजयकुमार संजीव चंद्र संतकांत संतीव बहादुर संदीपकुमार संन्याधी-बहरा संवित्स्वरूप (ज्ञान) संसारनाथ संसारपाल सईदसमल (धई नदी) सतवंतसिह सतीरमण्णप्रसाद (शिव.) सतेर्यरप्रसाद सत्यवत्त्वर सत्यार्थप्रकाश (स्वा॰ दयानंद कृत एक मंथ) सत्येद्रप्रतापलाल सज जीत (यज्ञ.) सत्संग (राजास्वामी मतानुयायियों के गुरु-उपदेश अवसार्थ नित्य एकत्रित होने का स्थान) सनकसिंह (एक मानसपुत्र, पागल) सनीचरदास (८ शिवश्चर) सत्तमीप्रसाद सबरसिंह समयनाथ समरविजय समरदिकुमार समुद्रनाथ सरमनलाल (हरदोई की एक देवी.) सरसराम सरोजमोहन सर्वज्योति सर्वदयाल सर्वप्रिय सर्वेद्र सर्वेशकुमार सर्वोत्तमपाल सलिक कुमार (किसी जलाश्रय के पास उत्पन्न) सवाईमल सन्यसाची (अर्जुन) संवमक (शिवः) संवरमल सागरमोहन सगरशार्थ (एक तीर्थं कर) साजनकुमार साधनकुमार (सेना, अपचार.) सिल्लरीलाल (गहनाः) सितांशुशेखर(शिव) सिसरजीतसिंह सियाप्रतापसिंह सिलेटीसिंह (सिलेटीरंग) सीतेश (राम) सुकृतदेव (विष्णु) सुखदर्शनकुमार सुल्वदेवसहाय सुल्वदन सुल्वंसनारायण सुल्लस्वप सुलीनाथ सुगनलाल (८

¹ यह विशेष कालिदास का अस्तिकरिचत् वान्त्रिशेष नहीं है। इस नाम की यही विशेषता है कि विशेष के सब भाइयों के नाम 'वि' अवस से ही आरंभ होते हैं।

विक् पथा संचरते स्रामाम् क्वचित् घनामाम् पत्ततां किविक यथाविधो गे मनसोऽभिकापः प्रवर्तते तत्र तथा विमानम्

कालिदास-रहुवंश)

<sup>3</sup> उभी में दक्षिणी पाणी गागडीवस्य विकर्पक्षे तेन देवमञ्जल्येषु सन्यसाचीति मां विद्रः।

गुक) सुनावलसिंह (तु० सुनावलराजकर्मचारी) विजीतचंद्र सुतीच्याप्रसाद सुव्युम्न सुघांशुकुमार सुघांशुभूषण सुघाकांत (चंद्र) सुधारांकर सुधींद्रशंकर सुधीम्षण सुधीरिकशोर सुचीरनारायण सुधीरिमोहन सुघेंदु सुघेंदुविकाश सुनीतकृष्ण सुपतीक सुप्रभात सुप्रभातरंजन सुबोबरंजन सुभद्रराम सुमाघेंदुप्रकाश सुमंतकुमार सुमनकांत (इंद्र) सुमेधकुमार सुमेरमल सुरमिबहादुर सुरमरचरण सुरसरघर सुरेशशंकर सुरेश्वरीशारणिसंह सुल्लू<sup>8</sup> सुवीरकुमार सुवीरचंद्र सुव्रत सुशांतसेन सुशीलिकशोर सूचासिंह (जन्मसूचना, ८ सुचित सावधान) स्वाबहादुरिसह सूर्यं उदयप्रताप सूर्यं जीतसिंह सूर्यधारी सूर्यशमशेरजंगन्नानन्द स्टिधर सोमवर सोमशंकर सोमेश खेहनवीरसिंह भीभाग्यकंद ीमित्र (लद्दमण्) सोम्यंद्रनाथ स्मरण्कुमार स्मृतिभूषण स्वदेशकुमार स्वनाम स्वपनकुमार (पुत्र जन्म की सूचना स्वपन में मिली) स्वयंच्योति (स्रात्म प्रकाशः) स्वयंवरप्रवाद स्वस्तुगुप्त स्वामीज्ञानेश्वरनंद स्वार्थदास (पुत्र रूप में स्वार्थ सिद्धि)।

ह—हनुमंतेश्वरप्रसाद हनुमानभावन हनुमानराम हमीरचंद हयग्रीव (विष्णु का श्रवतार) हरकंठ (नीलकंठ) हरगनेशासिह हरछुटी हरशानशंकर हापहेंद्रभित्र हरिजीवन ह हरिज्योतिसिंह हरितालि-कासिंह हरिमाऊ (भाई का भराठी रूप, वलदेव) हरिबीरसिंह हरिसायन हरीरमण हरीशमूपया हरीशविहारी हरेगुरारे हरेश्वर हम्यंद्रकुमार (महल..) हर्पद्राय हलकृषिह (किशी हलका में उत्पन्न) हितश्ररण हिताभिलाबी हिमांशुकुभार (चंद्र.) हिमाद्रिकुमार (हिमालय) हिमादिशेखर हिमेश्वरनारायण हिम्मत-सहाय हिरयमय (ब्रह्मा) हिरावनसिंह हिल्लोलकुमार (हर्प को लहर) हीरकशुम्न हीरककुमार होराधन (शिव) हीरानंदन हीरेन्द्रप्रतापिखंह हुस्नसिंह (धींदर्य.) हृदयनंद हृदयलाल हृदयबचनसिंह हृदयविकास हृदयविहारी हृदेशकुमार हृदेशवरपतिः ।

हरे मुरारे मधुसूदनाय श्रीराम सीतावर रावणारे । जिह्ने विवस्वामतमेतदेव गोविन्द दामोदर माववेति ॥ (गोविन्द दामोदर रतोत्रं)

<sup>े</sup> प्रयाग के पास जसुना में एक पहाली टीलो पर सुजायन देवता (शिव) की मृर्ति है। सुजानदेव के पास ही श्रजार देवी का मंदिर है।

र मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछ्न रति भगवाना ॥ (रामायण)

<sup>3</sup> यज्ञ में विषयेय हो जाने से मनु के पुत्र के स्थान में हजा नाम की कन्या हुई जो मित्रावरुण की कृपा से सुशुक्त नामक पुत्र बन गई। वह महादेव के शाप से फिर स्त्री हो गई स्त्रीर बुध के द्वारा उसे पुरुरवा नामक पुत्र लाभ हुआ। परमर्पिगण की कृपा से उसने फिर पुरुपत्व प्राप्त (विद्या पु० ४ अंश १ अ० रतो० ८-१३) किया । उस सुझुझ के फिर तीन पुत्र हुए ।

र सुरलू की माँ प्रसव काल में ऐसी सोई कि उसे जातक के जन्म की कुछ खबर ही न पड़ी।

<sup>&</sup>quot; स्वनाम (धन्य)-श्रपने ही नाम से प्रसिद्ध, तीन महाज्याहृतियों (भू: भुनः स्वः) में से धन्यतम् । सुखस्वरूप ईश्वर ।

व चंद्रे सुर्थे यमे विष्णौ वासवे चढु रे हये मुगेंद्रे वानरे वायौ दशस्विप हरि: स्मृतः ||२८|| (श्रनेकार्थं नाम माला प्र० ६८)
अवह नाम स्तोध की निम्नलिखित पंक्तियों का प्रतीक वर्तात होता है।

<sup>ः</sup> भजातशत्रु, भवेद्यनाथ, भारतीकमुनि, चेलालाल, चोलानंद ---ये ५ नाम इस सूची में मुद्धित होने से रह गये हैं।

#### सन्दर्भ-ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार

#### हिंदी-संस्कृत-ग्रंथ

पंचतंत्र श्रद्धैतवाद (गंगाप्रसाद उपाध्याय) श्राल्हखंड उत्तरी भारत की संत परंपरा (परशुराम चतुर्वेदी) उपनिषद — कठ, मागडूक्य, श्वेताश्वतर। कविता कौसुदी ३ भाग (रामनरेश त्रिपाठी) कांग्रेस का इतिहास (पद्टाभिसीतारमैया) काठ्यनिर्णय (भिखारीदास) काव्य प्रकाश (मम्मर) काव्यप्रभाकर (भानु) कोष-ग्राम्रकोष, नाम माला (धनंजय), भार्गव श्रादर्श हिंदी शब्दकोष(पाठक), संस्कृत इंगलिश मिश्र वन्धु विनोद डिक्शनरी (बी॰ एस॰ श्राप्टे), हिन्दी प्रामासिक कोष, (रामचंद्र वर्मा), हिन्दी विश्व कोष, हिंदी शब्दसागर। गगोश (सम्पूर्णानंद) गीत गोविंद (जयदेव) गृह्यसूत्र-ग्रापस्तंब, ग्राश्वलायन, गोभिल, पारस्कर, मानव, शौनक चिन्तामणि (रामचंद्र शुक्ल, काशी) चौरासी वैष्णवों की वार्ता जैनग्रन्थ-श्रादि पुराग, उत्तर पुराग, प्राचीन जैन इतिहास (मूलचंद्र) ज्योतिष सर्व संग्रह तंत्रचूड़ामिश तीर्थ सम्बंधी ग्रंथ-तीर्थाक, (कल्याम्), तीर्थी के माहात्म्य तथा भांकियाँ (विविध पुस्तिकाएँ) तीथ भारत ४० सारा (दयाशंकर दुबे) दर्शन-योग, सांख्य दर्शन-दिग्दर्शन (राहुल सांकृत्यायन) दुर्गा सप्तशती धर्मकल्पद्रम नारद भक्तिसूत्र

पुरागा—देवी भागवत, पद्म, भविष्य, भागवत, मत्स्य मार्कडेय, विष्णु, शिव, स्कंद, भक्तमाल (नाभाजी) भगवतगीता भारत भ्रमण पांच खंड (साधुचरणप्रसाद) भारतीय चरिताम्बुधि (द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी) भाषा विज्ञान (श्याम सुंदरदास) महाभारत महाभाष्य योग वासिष्ठ और उसके सद्भानत (भातेय) र्घुबंश रामचरित मानस वाल्मीकि रामायग विचारधारा (धीरेंद्र वर्मा) व्रत सम्बन्धी प्रंथ-व्रत परिचय (गीताप्रेस) ब्रतार्क स्टीक (नवलकिशोर प्रेस), व्रतराज (ब्रजरस्नदास) सन्तवाणी संग्रह (तीन भाग) सन् १८४७ का भारतीय स्वातंत्र्य समर (सावरकर) संस्कार विधि (दयानंद सरस्वती) सत्यार्थे प्रकाश (दयानंद सरस्वती) सहस्रनाम - गोपाल, ललिता, विष्णु, शिव सामान्य भाषा विज्ञान (बाबूराम सबसेना) साहित्य द्रपेश (विश्वनाथ) सुरार्चन चंद्रिका सूरसागर रमृतियाँ--मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति

हिंदी भाषा का इतिहास (धीरेंद्र वर्मी)

हिन्दुत्व (रामदास गौड़)

हिंदी साहित्य का इतिहास (रामचंद्र शुक्ल)

#### श्रंगरेजी ग्रन्थ

Annals and Antiquities of Rajasthan. (James Tod, Vols-1-3)

Buddhism, (Rhys Davis)

Cambridge History of India.

Caste in India. (Hutton)

Dictionary of Indian Biography, (C. E. Buckland)

Discourses on Radhaswami Faith, (Sahabji B. S. Misra)

District Gazetteers of India. (Mathura, Fyzabad, Allahabad and Benares (Varanasi)

Elements of the Science of Language. (I. J S. Taraporewala) Encyclopaedia Britannica.

Encyclopaedia of Religion & Ethics. (Hastings)

Epics, Myths and Legends of India, (P. Thomas)

Every description of Ancient India. (Cunningham)

Growth of Civilization. (Parry)

Hindu Manners and Customs, (Dubois)

Hindu Religion, Customs and Manners, (P. Thomas)

History & Culture of the Indian People (B. V. B.)

History of Sanskrit Literature (Macdonell, Keith)

Imperial Gazetteers of India.

Indian Aesthetics. (Ram Swami Shastri)

Indian Culture. (Kamla Lectures by Harendra Nath Dutta)

Indian Philosophy Vols. 2 (Radha Krishnan)

Influence of Islam on Indian Culture. (Tara Chand)

Introduction to Comparative Philology (Gune)

Tatakas (Cowell)

Literary History of India (R. W. Frazer)

Manual of Buddhism. (H. Karnik)

Manual of Ethics (John Mackenzie)

Medieval Mysticism of India (Sen and Ghosh)

Modern Religious Movement in India (Farquahar)

Myths of the Hindus & Buddhists, (Noble & Kumar Swam)

Nelson's Encyclopedia

Nirguna School of Hindi Poetry (P. D. Barthwal)

Oxford Flistory of India (Vincent Smith)

Philosophy of Fine Arts (Hegel)

Psychology (Woodworth)

Puranic Records on Hindu Rites & Customs (R. C. Hazara)

Rama Nand to Ram-Tirth (Nateson)

Thackers Directory of India, Burma & Ceylon

The cultural Heritage of India (Vol. IV The Religions)

The Essential Unity of all Religious (Bhagwandas)

The Indian Pantheon (Moor & Simpson)

The Mythology of All Races (Vol-VI India by Keith)

The New Popular Encyclopedia.

The Philosophical Discipline (G. N. Jha)

The Philosophies and Religions of India (Yogi Ram Charak)

The Popular Religion & Folklore of Northern India (Crooke)

The Religion of the Sikhs (Field)

The Religious Quest of India (Faruquahar-Griswold)

The Science of Emotions (Bhagwan Das)

The Theory of Proper Names (A. H. Gardin

Thoughts on Forms and symbols in Sikhism (Sher Singh) Who's Who of India.

कुछ अन्य प्रंथों तथा पत्र पत्रिकाश्रों का नामोल्लेख मूल प्रंथ के अंतर्गत यत्र-तत्र हो चुका है।

> हुनी सार ५० एक विकासका, नेनीवादाः